

सा॰ संख्या र प्रिका संख्या 3

पुस्तकों पर सर्वपकार की निशानियां छगान अनुचित है। (९)०

कोई विद्यार्थी पन्द्रह दिन से अधिक पुस्तक नई रख सकता।

> DIGITIZED C-DA 2005-2006

SOX 151017



सत्कायोत्तंजक सभा—धुळे.

श्री

## रामदास आणि रामदासी भाग पहिला

# श्रीमत् दासबोध

डोमगांव येथाल मठांत असलेल्या खुद्द श्रीकल्याणस्वामींच्या हातच्या मूळ प्रतीवरून

आवृत्ति दुसरी

भक्तांचेनि साभिमाने । कृपा केळी दारांरधीन । समर्थकृपेची वचनें । तो हा दासवोध ॥

धुळं—आत्माराम छापखान्यांत छापिला.

सर्व हक राखून ठेविले आहेत.

विजया दशमी १८२९



श्री

## रामदास आणि रामदासी भाग पहिला

~:B:B:

# श्रीमत् दासबोध

डोमगांव येथील मठांत असलेल्या खुइ श्रीकल्याणस्वामींच्या हातच्या मूळ प्रतीवरून

आवृत्ति दुसरी

भक्तांचेनि साभिमाने । कृपा केळी दाशरथीन । समर्थकृपेचीं वचने । तो हा दासबोध ॥

धुळं — आत्माराम छापखान्यांत छापिला.

सर्व हक राख्त ठेविले आहेत.

विजया दशमी १८२९

पहिली आद्यति दोन हजारांची, विजया दशमी १८२७ दुसरी आद्यति दोन हजारांची, विजया दशमी १८२९



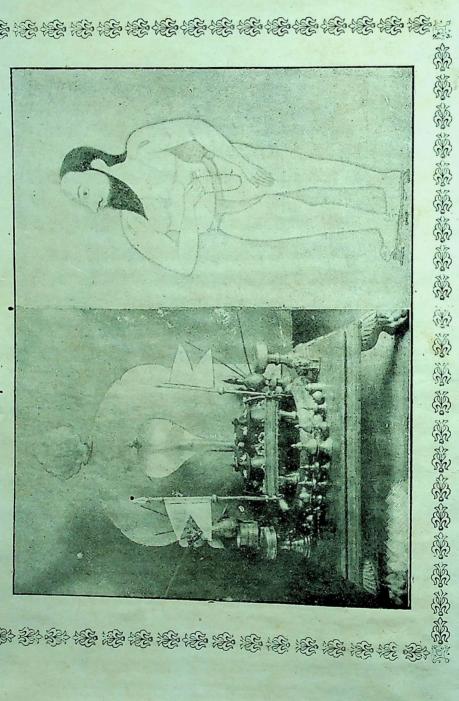

多多多多多



# दासबोधांतर्गत श्रीसमर्थचरित्र

मी शुद्ध मतिमंद् । घेतों चरित्राचा छंद् । पूर्ण करी गोविंद् । कृपाळुपणें ॥

—आत्मारामबीवाः

श्रीसमर्थीचे त्यांच्या ह्यातींत लिहिलेलें असं एखादें हि चिरत अजून उप-लब्ध नसावें याचें मला फार दिवस वाईट वाटत असे. त्यांचीं प्रकाशित अशीं जीं चिरतें आहेत, तीं सर्व त्यांच्या पश्चात् शंभर वर्षानंतर लिहिलीं गेलीं, आहेत. परंतु त्यांच्या ह्यातींत दुसऱ्या कीणीं तरी त्यांचें चिरते लिहिलें लेंच काय, पण खुद श्रीसमर्थानीं स्वतः लिहिलेंलें आत्मचरित्र उपलब्ध झाल्याचें ऐकून वाचकांस कितीतरी आनंद वाटणार आहें. असे हें श्रीसमर्थांचें आत्मचरित्र हाणजे श्रीमत् दासबोध हा ग्रन्थ होय. दासबोधांत समर्थां-नीं आपलें स्वतःचें चरित्र वर्णिलें आहे. अपण कशा रीतीनें वागलों हें सर्व त्यांनीं दासबोधांत लिहून ठेविंलें आहे. अपण कशा रीतीनें वागलों हें सर्व त्यांनीं दासबोधांत लिहून ठेविंलें आहे. कोणत्या विवक्षित प्रसंगीं आपण कसें वागलों हें त्यांनीं जरी सांगितलें नाहीं तरी स्वतःच्या चरित्राचें सामान्य धोरण कसें होतें याचें विस्तृत वर्णन त्यांनीं करून ठेविलें आहे. इतकें विश्वसनीय व आदरणीय असे समर्थाचें दुसरें चरित्र कोणतें असणार ? अशा हा दासबोधांतर्गत पावन चरित्राचें विवेचन या ठिकाणीं करण्याचें योजिलें आहे.

श्रीसमर्थाचे चरित्र सर्वाना अवगत आहे असे मी समजतों. प्रकाशित अशीं र्गाची पांच चरित्रें आहेते: —(१) हनुमंतस्वामीनी मांगितलेली वस्तर (२) मुख्यतः तिच्याच आधाराने चौवलांनी लिहिलेले चरित्र (३) आत्मारामवो-वाकृत ओवीवद्ध चरित्र (४) उद्धवसुतकृत ओवीवद्ध चरित्र आणि (५) महिपतिकृत ओवीवद्ध "संतिवजय" नामात्मक चरित्र. ही सर्व चरित्रें सर्वी-नी वाचावीं अशी मी नम्रपणें शिफारस करितों. ती वाचण्यांत जो काल जाईल तेवढा सर्व कारणीं लागेल अशी मी ग्वाही देतों, तिजवर वाचकांनी विश्वास ठेवावा. असी, प्रत्येकानें यांपैकीं कोणतें ना कोणतें तरी चरित्र वाचलेलें आहे असे मानून तें सारें चरित्र श्रीमत् दासबोधांत कसें आलें आहे हैं दाखविण्याचा या ठिकाणीं यथामित प्रयत्न करितों.

समर्थीचे सर्व चरित्र अशा प्रस्तावनेत सांगणें जरी शक्य नाहीं, तरी पुढील विवेचन वाचकांना पटावें हाणून त्या चरित्राची रूपरेषा या ठिकाणीं दहा पंधरा वाक्यांत देऊन ठेवणें इष्ट वाटतें:—

श्रीरामदास स्वामी शके १५३० त जांवगांवीं जन्मास आले; १५४२ त लग्नसमारंभांतून ते पळाले; तेथून टांकळीस जाऊन वारा वर्षें त्यांनीं पुरश्चरण केलें; पुढें वारा वर्षें तीर्थयात्रेसाठीं सर्व आर्यावर्तभर त्यांनीं पर्यटन केलें; १५६६ त ते कृष्णाकाठीं चाफळखोऱ्यांत आले; आपल्या वर्तनानें लोकांचीं मनें त्यांनीं आपल्याकडे वेधून घेतलीं; ठिकठिकाणीं मास्तीची स्थापना केली, मठ स्थापन केले, शिष्यसांप्रदाय वाढिवला, उत्साह सुरू केले; श्रीशिवाजीम-हाराजांवर अनुग्रह केला; त्यांच्या आग्रहावरून श्रीसज्जनगडीं रहावयांस गेले; व तेथें शके १६०३ त अवतारसमाप्ति केली.

असे हें समर्थीचें थोडक्यांत चरित्र आहे, पण त्यांतील प्रत्येक कृति वि-चार करण्यासारखी आहे.

आपत्या वयाच्या वाराव्या वर्षी लक्षसमारंभांतून समर्थ पळाले याचा अर्थ काय ? वाराव्या वर्षी पळाले! ज्या वयांत हलीं मुलाला मागील चौकां-त रात्रीच्या वेळीं आंचवावयास जाण्यास बरोबर आई सोवत यांवी लागते,

१ श्रीरामदास आणि रामदासी माठेंतील दुसऱ्या भागांत आणखी दोन नारेत्रें, या प्रन्थाच्या पहिल्या आवृत्तीनंतर छापली गेली आहेत.

स्या वर्षात समर्थ त्या काळी जांवगांवाहून निघून गंगेच्या कांठाकांठाने पंचव-टीस आले, तेथे श्रीरामाचे दर्शन घेऊन टांकळीस गेले व तेथे पुरश्चरण करण्यासाठी बारा वर्षे राहिले! त्यांना काय कमी होते झणून ते पळाले! कोणता पाद्य त्यांना नव्हता झणून त्यांना सहज पळतां आले? त्यांना आई होती, वडील बंधु होते, भावजय होती, घर होतें, होती होती, इनाम होतें, वृत्ति होती व तटकन् तोडण्याला अशक्य असा पाद्य अगदीं त्यांच्या गळ्यांत पडण्याच्या वेतांत आला होता, त्यांचें लग्न हि होत नव्हतें असे नाहीं; तरी पण इतक्या अल्पवयांत ते पळाले. समर्थ झणतातः—

#### देवाच्या संख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलगांसी तुटी । सर्व अपीवें सेवटीं । प्राण तोहि वेचावा ॥ ४-८-८.

या वचनानुरूप श्रीरामचंद्राचें सख्यत्व जोडण्यासाठीं घरदार, होती-वाडी, जमीनजुमला, आई, वंधु इत्यादिकांचा त्याग करून श्रीसमर्थ लग्नस-मार्रमांतून फडकले.

संसार करावा किंवा न करावा असा या ठिकाणीं सहज एक प्रश्न उद्भवतो. त्याचें उत्तर देण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्ष्यांत घेतली पाहिजे ती ही कीं, संसार आणि प्रपंच यांत समर्थोनीं पुष्कळ वेळा भेद मानला आहे. इहा भेद विचारांत न घेतां, श्रीसमर्थोनीं प्रपंचाची जी तरफदारी केळी आहे तिचा उपयोग संसारी लोक स्वतःच्या वर्तनाचें समर्थन करण्याकडे करीत असतात.

प्रपंच मग तो व्यक्तिप्रपंच असो किंवा राष्ट्रपंच असो प्रपंच म्हणजे चरितार्थीचा घंदा, जीवनाचें साधन, हा प्रपंच सोडून कोणा हि व्यक्तीचें किंवा राष्ट्राचे चालावयाचें नाहीं.

प्रपंच सांडून परमार्थ कराल । तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल ॥ असे समर्थीच निश्चन सांगणे आहे. परंतु संसाराची गोष्ट तशी नाहीं. संसार ह्मणजे बायकापोरांचा संसार. संसार ह्मणजे आपले घर, आपली शेती, आपला पैसा, आपली जिंवलग माणसें. हा असला संसार करा वा नका करूं. न कराल तर उत्तमच, कारण त्याच्या नाहीं लागल्याने राष्ट्रप्रपंचाचा संकोच करावा

<sup>्</sup>री हा भेद लक्ष्यांत न आल्यामुळे वरील प्रश्नाचा उलगडा करतांना पहिल्या आवृत्तीचे बेळी कीडे पडलें होतें.

लागतो; परंतु वाटल्यास संसार करा हि; पण प्रपंचांत मात्र असा विकस्प नाहीं, प्रपंच हा केलाच पाहिजे. परमार्थाला संसाराची उलटी अडचण होते, परंतु प्रपंचावांचून परमार्थ होत नाहीं. पोटालाच ज्याच्या नाहीं, तो परमार्थ काय करणार? उपाशी मरणाराला परमार्थाची कथीं जोड झाली आहे?

प्रपंच सांडून परमार्थ केला। तरी अन्न मिळेना खायाला ॥ आणि मग अशा करंट्या माणसाच्या किंवा राष्ट्राच्या हातून परमार्थ कसा व्हावा? वासाठीं पोटापाण्याचा प्रश्न आधीं मग परमार्थचर्चा.

आर्थी प्रपंच करावा नेटका। सग घ्यावे परमार्थ विवेका॥ हैं प्रयंचाचें झालें. प्रयंच करण्याविषयीं समर्थीचा जसा कटाक्ष आहे तसा संसाराविषयीं नाहीं; किंवहुना संसार न करण्याविषयीं त्यांचा आग्रह आहे असे म्हटलें तरी चालेल. संसाराविषयीं ते म्हणतात

संसारसंगें सुख जालें। ऐसें देखिलें ना ऐकिलें॥ ५-३-१०१.
तथापि मनुष्य विचार करील तर संसार करून हि जन्माचें सार्थक करूं शकेछ. उदासदृत्ति धारण करून केलेला संसार परमार्थाच्या आड येत नाहीं असें
इतर साधुसंतांप्रमाणें समर्थीनीं हि सांगितलें आहे. (१२×८)

संसारत्याग न करितां । प्रपंचडपाधी न सांडितां । जनामधें सार्थकता । विचारे चि होये ॥

हैं सर्व जरी खरें असलें, तरी पण संसार हा मिथ्या आहे असें एकदाचें ज्ञान झाल्यावर तो करण्यांत तरी काय गोड़ी आहे, असें मनांत येऊन श्रीसमर्थ म्हणतात

संसार मिथ्या ऐसा कळला। ज्ञान समजोन निघोन गेला। तेणें जन पावन केला। आपणाऐसा॥ आणि

ह्मणौन संसार सांडावा। मग साधूचा शोध ध्यावा। फिरफिरों ठाई पाडावा। साधु जन॥ २०-३-२६.

असैच समर्थांचे हृद्रतं दिसते. हा मार्ग विशेष श्रेयस्कर होय व श्रीसमर्थानी स्वतः त्याच मार्गाचा अवलव केला होता.

ईश्बरें मोठें सूत्र केलें। मनुष्यमात्र मुंतोनि साहिलें॥

अशा त्या सूत्राच्या योगाने श्रीसमर्थ वद्ध होण्याचा अगदी समय आला होता, तोंच ब्राह्मणवचनावरून सावध होऊन सर्वसंगपरित्याग करून ते पळा छे, ही गोष्ट सर्वविश्रुतच आहे. अर्थात् समर्थीचे स्वतःचे चरित्र पाहिछें झणजे संसारत्यागच त्यांना इष्ट आहे असे ठरतें; परंतु अशा निश्रयाचीं धर्यां चीं व ज्ञानाचीं माणसे थोडीं असतात म्हणून

संसार सुखें करावा। परी कांहीं परमार्थ वाढवावा। परमार्थ अवधाच बुडवावा। हें विहित नव्हे॥

अशा प्रकारें संसार करण्याची परवानगी श्रीसमर्थ मोठ्या कष्टानें देत आहेत. दुसऱ्यांना परवानगी देतात पण स्वतः मात्र ते

जयास वाटे सुखचि असावें। तेणें रघुनाथभजनीं लागावें। स्वजन सकळही त्यागावे। दुःखमूळ जे॥ ३-१०-६३

ह्या वचनास अनुसरून आपत्या वयाच्या १२ व्या वर्षी स्वजनांचा त्याग करून नाराकाजवळ टांकळीस त्रयोदशाक्षरी राममत्राचे पुरश्ररण करण्यास शिले, तेथें संगमावर ते पुरश्ररणास जात, नंतर पंचवटीस माधुकरी मागून देवास नैवेद्य करीत, इत्यादि कथा वाचकांस माहितच आहेत. अशा प्रकारें टांकळीस बारा वर्षें त्यांनीं जी रघुनाथभजनांत घाळविळीं त्यापासून काय झालें हें त्यांच्याच शब्दांनीं येथें देणें वरें.

आमुचे कुळीं रघुनाथ। रघुनाथें आमुचा परमार्थ। जो समर्थाचाहि समर्थ। देवां सोडिवता॥ ६-७-२१. त्याचे आही सेवक जन। सेवेकरितां जालें द्यान। तेथें अभाव धरितां पतन। पाविजेल कीं॥ ६-७-२२. करी दुर्जनाचा संव्हार। भक्तजनासी आधार। ऐसा हा तों चमत्कार। रोकडा चाले॥ ६-७-२९. मनीं धरावें तें होतें। विध्न अवधींचे नासोन जातें। कृपा केलियां रघुनाथें। प्रचित येते॥ ६-७-३०. रघुनाथभजनें ज्ञान जालें। रघुनाथभजनें महत्व वाढलें। ह्यांभजनें महत्व वाढलें। ह्यांभजनें महत्व वाढलें।

इतक्यावर हि ज्या कोणाचें समाधान होणार नाहीं त्यासाठीं समर्थ हाणतात,

#### ह तो आहे सप्रचित । आणी तुज वाटेना प्रचित । साक्षात्कारें नेपस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ३२

२९ व्या ओवींत जो रोकडा चकत्कार दिला आहे तो श्रीशिवाजीमहाराजीच्या अभ्युदयाला अनुलक्षून असावा काय? रघुनाथमजनाचा महिमा कार्य
आहे तो श्रीसद्गुर समर्थ रवानुभवाने ३० आणि ३१ ओव्यांत सांगत आहेत.
रघुनाथकुरेंत इतकें सामर्थ्य आहे कीं जे मनांत आणांवे ते होते! आपण आपत्या देशासंबंधानें कितीतरी गोष्टी मनांत आणीत असतों? त्या सफळ
होण्यास या ठिकाणीं स्पष्ट मार्ग दाखविला आहे. रघुनाथमजनापासून आपभ्
णास इतकें ज्ञान झालें, आपलें जे आज इतकें महत्व आहे ते रघुनाथमजनाम्
मुळें आहे, यासाठीं सवीनीं रघुनाथाचें मजन करावें असे ते झणतात.

अशा रीतीनें रघुनाथकृपा संपादन करण्यांत वारा वर्षे घालवून श्रीसमर्थं तीर्थयात्रा करण्यास निघाले. आपत्या आर्यावर्तातील तीर्थक्षेत्रांची रचना मोठी मौजेची आहे. नुसतीं चार धामें किंवा वारा ज्योतिर्िंगें करण्याचें कीणीं मनांत आणत्यास त्याला सर्व देशभर फिरत्याचें श्रेय मिळतें. मग समर्थानीं तर यचावत् सर्व तीर्थक्षेत्रें करण्यांत बारा वर्षें क्रमिलीं.

#### नाना पुरश्चरणें करावों। नाना तीर्थाटणें फिरावीं। नाना सामर्थ्यें वाढवावीं। वैराग्यवळें॥ १०-७-१३

या एका ओवींत समर्थांच्या सर्व चरित्राचा समावेश होऊं पाहतो. पहिलीं वारा वर्षे बाळपणांत गेलीं, पुढलीं वारा वर्षे पुरश्चरणांत व त्याच्या पुढचीं वारा वर्षे बाळपणांत गेलीं, पुढलीं वारा वर्षे पुरश्चरणांत व त्याच्या पुढचीं वारा वर्षे तीर्थाटणांत गेल्यावर श्रीसमर्थ आपल्या वयाच्या ३६ व्या वर्षी कृष्णाकांठीं चाफळेखीच्यांत आले. वारा आणि वारा चोवीस वर्षे मगवत्या-सीसाठीं खर्ची घातल्यानंतर श्रीसमर्थींनीं कृष्णाकांठीं येऊन जगदुद्धाराच्या कार्यास आरंभ केला. त्या वेळीं जेवढे लोक हयात होते तेवढे सारे भाग्यावार् ख्यांना श्रीसमर्थचरणाचे पावन दर्शन घडलें त्यांच्या भाग्याला तुळणा नाहीं; ज्या दिवशीं समर्थींचे चरण कृष्णाकांठाला लागले तो महाराष्ट्राच्या भाग्योद-याचा पहिला दिवस. येथून पुढें समर्थीनीं वराग्येंकरून नाना सामर्थ्ये वाढ-विलीं, तीं कशीं याचे चिंतन करणें आल्हादकारक आह.

चाफळलो चांत श्रीसमर्थ आल्यानंतर त्यांनी काय काय केलें याचे चरि-त्रांत्न जे वर्णन आले आहे त्यावरून असे दिसतें कीं, आरंभी कित्येक वर्षे त्यांनी दन्याखोन्यांत्न हिंडण्यांत काढलीं. गांवांत हि ते काचित् येत, पण आहे तरी त्यांचें वर्तन पिसाटासारखें असे. आरंभी आरंभी तर श्रीसमर्थीना लोक बावळट समजत असत. पण ह्या बावळ्या मूर्तींचें खरें स्वरूप लोकांना पटकन् कसें उमजावें?

#### जनास दिसे हा दुश्चित । परी तो आहे सावचित । अखंड जयाचें चित्त । परमेश्वरीं ॥ १४-७-१५.

त्यामुळें आरंभीं लोकांना श्रीसमधीची परीक्षा झाली नाहीं, परंतु कालांतरानें समधीच्या यथार्थ स्वरूपाचा वोध लोकांना होऊं लागला. वाव-ळ्याचा जरी त्यांनीं वेप पतकरला होता, तरी लोकांचे अंत:करण आपल्या वाणीनें आणि आचरणानें त्यांनीं आपणाकडे वेधून व्यावें.

#### वेष धरावा वावळा। अंतरीं असाव्या नाना कळा। सगट लोकांचा जिव्हाळा। मोडूं नये॥ १५१-३१,

अशा प्रकारचें त्यांचें वर्तन असे. इष्ट कार्यात यश येऊं लागेपर्यंत तें फार वालत नसावेत. पण जें थोडें ते वोलत तें लोकांना पटत असे, त्यामुळें साहजिकच लोकांचें लक्ष हळु हळु त्यांच्याकडे लागूं लागलें. त्यांना कीणा-पासन हि स्वतःकरितां कांहीं मिळवावयाचें नव्हतें. त्यांची वर्तणूक निस्पृहप-णाची असे. आपला बहुतेक काळ ते अरण्यांत कंठीत. कामापुरते गांवांत येत; परंतु तेवढ्या वेळांत लोकांना त्यांच्या प्रत्ययज्ञानाची चटक लागावी असें त्यांचें वर्तन असे.

प्रत्यये बोलोन उठोन गेला। चटक लागली लोकांला। नाना मार्ग सांडून त्याला। शरण येती॥ १५-२-१९. परी तो कोठें आडलेना। कोणे स्थलीं सांपडेना। वेष पाहातां हीन दीना। सारिखा दिसे॥ २० उदंड करी गुन्नक्षे। भिकाऱ्यासारिखा स्वक्षे। तेथे येशकीर्तिप्रतापे। सीमा सांडिली॥ २१

यात, उदंड करी गुप्तरूपें। हें चरण ध्यानांत घेण्यासाखें आहे. लोक-संग्रह करणारांना हा इपारा त्यांनीं अन्यत्र हि दिलेला आहे:— परि हैं गुप्तरूपें केलें। पाहिजे सर्वे ॥ १५-१-२८. उदंड समुदाये करावे। परी गुप्तरूपें ॥ ११-१०-१८. राजकारण बहुत करावें। परंतु कळोंच नेदावें ॥ ११-५-१९. असो.

ठाई ठाई भजन लानी। आपण तेथून चुकानी।
मत्सरमतांची गोनी। लागोंच नेदी॥ १५-२-२२,
खनालामधें जाऊन राहे। तेथें कोणीच न पाहे।
सर्वत्रांची चिंता वाहे। सर्वकाल॥ २३
अवघड स्थलीं कठीण लोक। तेथें राहाणें नेमक।
सृष्टीमधें सकल लोक। धुंडीत येती॥ २४

या तीन ओव्यांत चाफळखोज्यांतील समर्थांचे सर्व चरित्र आले आहे.
चाफळखोज्यांत ठिकठिकाणीं मारूतीची स्थापना करून व रामजयंती, हनुमानजयंती, इत्यादि उत्सव मुरू करून समर्थोंनी लोकांना मजनाला लावावें, पण आपण मात्र तेथे राहूं नये. अमुक अमुक उत्सव कोण करतो तर आपण करतों अशा लैकिकाची चाड त्यांना नव्हती, सणून लोकांना मजनीं लावून ते तेथून अन्यत्र चालते होत. चाफळखोज्यांतत्या डोंगरांतली किंवा चंद्रगिरीच्या डोंगरांतली समर्थांची एकांतांत वसावयाची जी रामघळ आहे तिचें दर्शन ज्यांना घडलें असेल त्यांना २३ वी ओवी किती तंतोतंत समर्थीना लागते हें सांगण्याची जरूरी नाहीं. अशा त्या खनाळामध्यें सणजे निर्जनस्थळीं समर्थ जाऊन बसत. तेथें ते कोणाच्या दृष्टीस पडत नसत, पण त्यांना मात्र सर्यांची सर्वकाळ चिंता वाटत असे. खुद चाफळास उत्सव सुरू असतां हि समर्थ तेथें न राहातां डोंगरांत जाऊन वसत, हें त्यांनी स्वतः एके ठिकाणीं सांगितलेंच आहे.

दास डोंगरीं राहातो । यात्रा देवाची पाहाती । देव भक्तासवें जातो । ध्यानरूपे ॥

ह्या एकंदर विवेचनावरून श्रीसमर्थीना कोणती चिंती रागली होती व त्यांच्या वर्तनाचे धोरण कशा प्रकराचे होते, याची कांहींशी अटकळ बांधतां येते. सुमारे अडींचशें वर्षापूर्वी महाराष्ट्रांत एक असा सत्पुरुष होजन गेला, की त्यांने आपत्या एकट्याच्या हिताचा सर्वस्वी त्याग करून आपत्या आयुष्याचीं चोबीस वर्षे प्रथम भगवत्याती करून वेष्यांत खर्च केलीं आणि मग कांहीं वर्षे केवळ स्वदेशस्थितीचें चिंतन करण्यांत व देशोन्नतीचे उपाय शोधून काढण्यांत दऱ्याखोऱ्यांत कंठिलीं. ते फारसे वोलत नसावेत असे जें मीं वर झटलें आहे तें ह्या त्यांच्या पूर्व स्थितीला अनुलक्ष्म होय.

#### उदास वाटते जीवीं। आतां जावें कुणीकडे। तूं भक्तवत्सला रामा। वुद्धि दे रघुनायका॥

ही जी त्यांनी करणा भाकिली आहे, ती ह्याच पूर्व तयारीच्या वेळीं होय. ''उदासीन हा काळ कोठें न कंठे'' अशी जी त्यांची रिथति झाली होती ती याच वेळीं.

चाफळखोऱ्यांत समर्थांचे जे वर्तन असे त्याचे वर्णन दासबोधांत ११ व्या दशकाच्या १० व्या समासांत सहज येऊन गेलें आहे. निस्पृह मनुष्याचे वर्तन कसे असतें हें त्या समासांत दिलें आहे. हें वर्णन झणजे समर्थांचे प्रचीतींचे बोल होत.

निस्पृहाची ही शिकवण किती तरी मौत्यवान् आहे. जे चरित्र आपण केलें तेंच या समासांत सांगितलें आहे, असे खुद त्यांचेंच वचन असल्यामुळें द. ११×१० त समर्थाचें आत्मचरित्र आहे, असे सणण्यास कांहींच प्रत्य-षाय नाहीं. असे तें आत्मचरित्र थोड्याशा विस्तारानें या ठिकाणीं उतलन बेण्यास वाचकांची परवानगी असावी.

कीर्तिक्षें उदंड ख्यात । जाणती हाहानथीर समस्त ॥ वेष पाहाता शाश्वत । येकहि नाहीं ॥ ५ ॥ प्रगट कीर्ति ते ढलेना । यहुत जनास कलेना ॥ पाहों जाता आडलेना । काये कैसे ॥ ६ ॥ वेषभूषण तें दूषण । कीर्तिभूषण तें भूषण ॥ वाळणोविण येक क्षण । जाऊंच नेदी ॥ ७ ॥ त्यागी वोलखीचे जन । सर्वकाल नित्य नृतन ॥ लोक शोधून पाहाती मन । परी इछा दिसेना ॥ ८ ॥ पुतैं कोणाकडे पाहेना । पुतैं कोणासीं वोलेना ॥ पुतैं येके स्थलीं राहेना । उठान जातो ॥ ९ ॥

जातं स्थळ ते सांगेना । सांगितले तेथे तरी जायेना ॥ आपुळी स्थिति अनुमाना । येवाँच नेदी ॥ १० ॥ लोकों केलें तें चुकावी। लोकों भाविलें तें उलथवी॥ लोकों तर्किलें तें दावी। निर्फल करूनी॥ ११ लोकांस पाद्याचा आदर। तेथे याचा अनादर। लोक सर्वकाळ तत्पर । तेथें याची अनिछया ॥ १२॥ पवं कल्पितां कल्पेना ! ना तर्कितांहि तर्केना ॥ कदापी भावितां भावेना । योगेश्वर ॥ १३ ॥ पेसे अंतर सांपडेना। शरीर ठाई पडेना॥ क्षणयेक विशंभेना । कथाकीर्तन ॥ १४ ॥ लोक संकल्प विकल्प करिती। ते अवघेचि निर्फल होती। जनाची जना लाजवी वृत्ति। तेव्हां योगेश्वर ॥ १५॥ बहुतीं शोधून पाहिलें। बहुतांच्या मनास आलें। तरी मग जाणावें साधिलें। महत्कृत्य ॥ १६॥ अखंड येकांत सेवावा। अभ्यासचि करीत जावा। काळ सार्थकचि करावा। जनासहित॥ १७॥ उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनास सिकवावे । उदंड समुदाये करावे। परी गुप्तक्रुपं ॥ १८॥ आधीं कप्ट मग फळ। कप्टचि नाहीं तें निर्फळ। साक्ष्पेविष केवळ । वृथापुष्ट ॥ २०॥ लोक बहुत शोधावे। त्यांचे अधिकार जाणावे। जाणजाणोन धरावे । जवळी दुरी ॥ २१ ॥ अधिकार पाहोन कार्य सांगणें। साक्षेप पाहोन विश्वास धरणें आपला मगज राखणें। कांहींतरी॥ २३॥ हैं प्रचितीचें बोलिलें। आधीं केलें सग सांगितलें। मानेल तरी पाहिजे घेतलें। कोणीयेकें॥ २४॥ महंतें महंत करावे। युक्तिबुद्धीने भरावे। जाणते ककन विखरावे। नाना देसीं॥ २५॥

हें समर्थीनीं आपण होऊन दिलेलें चरित्र वारंवार वाचावं व त्याचें मनन करावें असे कोणास वाटणार नाहीं? यांपैकी कोणती ओवी विशेष महत्वाची साणून सांगावी! चाळणेविण येकक्षण। जाऊंच नेदी।। यावरून श्रीसमधींचा ध्याप व्यक्त होत आहे. ८ पास्न १५ पर्यतच्या ओव्यांत लोकांच्या ठिकाणीं आपणाविषयीं आदर उत्पन्न होण्यास कसें वागावें याचें वर्णन आछें आहे. पुष्कळ लोकांनीं आपच्याविषयीं तर्क कुतर्क करून आपलें वर्तन असेरीस त्यांच्या पसंतीस आलें तर मग मोठेंच कार्य साधलें असंसमजावें. हें महत्कृत्य-कोणतें बरें ? अर्थात् समर्थानीं जगदुद्धारासाठीं स्वीकारलेख्या महत्कृत्याव्यति-रिक्त दुसरें कोणते महत्कृत्य हैं असणार? समर्थोनीं स्वीकारलेख्या कार्योत लोकसंग्रहाचें महत्व विशेष होतें; आणि या ठिकाणीं महत्कृत्य सणून जो उल्लेख आला आहे तो लोकसंग्रहाला अनुलक्ष्म असावा असे वाटतें. एकां-त सेवावा, पण तेथें जो विचार सुचेल त्याचा उपयोग लोकहिताकडे करून जन्माचें सार्थक करावें असा वोध १७ व्या ओवींत आहे. अलिकडे देशभ-क्तांचा जो एक नवीन वर्ग उत्पन्न होत आहे, त्यांनीं २० वी ओवी लक्षांत घेण्यासारखी आहे. देशहिताची इच्छा प्रवळ अस्न हि परमेश्वर काय करील तें खरें, अशा प्रकारचे हताश उद्गार काहून स्वस्थ वसण्याचे ज्यांच्या मनांत येतं त्यांनीं

### आर्थी कष्ट मग फळ। कष्टचि नाहीं ते निर्फळ॥

या दोन चरणांचे मनन करावे. हा समर्थांचा त्वानुमव आहे. परमेश्वर काय करिल तें खरें हें हाणणें अयथार्थ नाहीं, पण आपण कप्ट केल्यावांचून परमेश्वर आपणांस जें पाहिजे आहे तें देणार नाहीं हैं हि तितकेंच खरे आहे. किंबहुना आपले कप्ट व परमेश्वराची कृपा या दोन्हीं गोष्टी कार्यसिद्धीला सारख्याच आवश्यक आहेत. याच मताचें स्पष्टीकरण मी पुढें करणार आहे आणून येथें इतकेंच पुरे. आज्ञाधारक असा उदंड समुदाय आपल्यापाशीं झाला हाणजे त्या समुदायाशीं कसें वागावें याविषयींचा उपदेश २१ व २३ या दोन ओव्यांत आहे. २४ व्या ओवींत समर्थ आपण होऊन संगत आहेत कीं, या सर्व गोष्टी आपण नुसत्या सांगत नस्त त्या स्वतः केलेल्या आहेत. २५ वी ओवी फारच महत्त्वाची आहे, हाणून तिचा विचार थोडासा विस्तार गोनें करूं,

#### महंतें महंत करावे । युक्तिवृद्धीनें भरावं । जाणते करून विखरावे । नाना देसीं ॥

महंत हाणजे मठपित. जो मठपित आहे त्याने दुसरे मठपित करावे व त्यांना शहाणपण शिकवून नाना देशांत संचार करण्यास पाठवावे. समर्थांचे चित्र वाचकांना अवगत आहेच. समर्थांनी एकंदर सात आठशें मठ स्थापन केले होते, परंतु त्यांत ७२ मठ मुख्य होते. ह्या ७२ पैकीं बहुतेक मठपित ब्रह्म चारी होते. सर्व मठपित समर्थांनी शहाणपण शिकवून तयार केले होते. समर्थांची त्यांना जी शिकवण असे तिचा विचार केला हाणजे महाराष्ट्राच्या अभ्युदयाचे कामी या सर्व महतांचा किती तरी उपयोग झाला असला पाहिजे याचे अनुमान प्रत्येक वाचकाला करतां येण्यासारखें आहे. समर्थ आपल्या शिष्यांना कोणत्या युक्तिबुद्धीनं भरीत याचा आपण या ठिकाणीं विचार करूं.

समग्र दासबोध हीच समर्थाची शिकवण असे. अर्थात् दासबोधांतील सर्व शिकवण येथे देण्याने विस्तार फार होणार आहे, ह्मणून त्या सर्व शिक-वणीचे सार संकलित रीतीने देण्याचा माझा विचार आहे.

रामदासी सांप्रदायाचे पहिलें अंग हाणजे अध्यात्माविद्या किंवा आत्म-ज्ञान होय. इतर सर्व गोष्टीपेक्षां अध्यात्माचें महत्त्व कोटिगुणें अधिक आहें यांत तिळमात्र शंका नाहीं.

येकांतीं नाजुक कारबार । तथें असावें अति तत्पर । तथांच्या कोटिगुणें विचार । अध्यात्मग्रन्थीं ॥ १७-३-७.

दासबोधांतील हा अध्यात्माचा भाग कठिण असस्यामुळें तिकडें आपण दुर्लक्ष करितों; परंतु समर्थोच्या शिकवणीचीं जीं इतर अंगे आहेत तीं आपल्या हर्लीच्या स्थितींत आपणांस पटतात आणि आवडतात झणून आपळें मन पूर्णपणें जर त्याच अंगोकडे वेधलें गेलं तर आपण या प्रन्थाचीं पारायणें करून कोरडें राहिलों असें होणार आहे. श्रीसमर्थ शिकवितात:

मुख्य हरिकथानिरूपण । दुसरें तें राजकारण । तिसरें तें सावधपण । सर्वविषई ॥ ११-५-४,

हाच अनुक्रम आणसी दोन ठिकाणीं सांगितला आहे,

हरिकथानिरूपण । नेमस्तपणे राजकारण । वर्तायाचे ठक्षण । तेही असावे ॥ ११-६-४. हरिकथानिरूपण । वरेपणे राजकारण । प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटे ॥ १२-२-२९.

ह्या तीन ओव्यांवरून श्रीसमर्थानां जो सांप्रदाय कुरू केला त्याचें लक्षण काय होतें, हैं निश्चयानें सांगण्यास काहीं हरकत असावी, असे मला वाटत नाहीं. देशकालानुसार या सांप्रदायालां हलीं जे स्वरूप प्राप्त झाले आहे, त्याला ह्या वरील ओव्यांची कसोटी लावून पाहाण्याचें काम मी मजकडे घत नाहीं; परंतु या ठिकाणीं सर्व सांप्रदायिकांना माझी अति नम्प्रणें अशी प्रार्थना आहे कीं, त्यांनीं या ओव्यांचें मनन करावें. तशीच सांप्रदायाच्या बाहेरच्या हि लोंकांना माझी एक प्रार्थना आहे. असे पुष्कळ लोक आहेत कीं जे सांप्रदायांत नस्तन हि त्यांची श्रीसमर्थीवर व त्यांच्या ग्रन्थांवर पूर्ण निष्ठा आहे. या निष्ठेचें कारण आपण सर्वजण जाणतच आहोत. त्यांना माझी अशी विनतीं आहे कीं या तिन्हीं ओव्यात प्रथम कोणती गोष्ट सांगितली आहे ती कृपा करून पहा व नंतर दुसरा पहा.

रामदासी सांप्रदाय झणून झणतात तो खरोखर हाच होय. श्रीसमर्थोंनीं महाराष्ट्राला महाराष्ट्रधर्म शिकविला तो याहून भिन्न नाहीं. हरिकथा आणि निरूपण हैं महाराष्ट्रधर्माचें पहिलें अंग होय. हरिकीर्तन आणि निरूपण झण्णें काय या गोष्टी उघड आहेत;

सगुणकथा यानांव कीर्तन। अद्वेत हाणिजे निरूपण॥ ४-२-२३. राजकारण हें या सांप्रदायाचें दुसरें अंग होय. समर्थ क्षणतात,

प्रपंचीं जाणे राजकारण। परमार्थीं साकल्य विवरण॥१९-४-१७.

यावरून प्रपंच झणजे वायकापोरांचें पोट भरणें व नातवाच्या पणतवाची

तरत्द करून ठेवण्याची हांव वाळगणें असा अर्थ होत नाहीं. राजकारण

करणें हा प्रपंचांतलाच एक भाग आहे असें या ठिकाणीं मानलेलें दिसतें.

राजकारणावांचून केलेला प्रपंच तो प्रपंचच नव्हे. असे असेल तर, अशा

प्रपंचाची कोणी तरफदारी केल्यास ती कोण अमान्य करील व असला 'प्र
पंच साधुनि परमार्थीचा लाभ जेणें केला। तो भला भला रे भला' हैं

कोणास कबूल होणार नाहीं ?

चतुरस्रता हें महाराष्ट्रधर्माचें तिसरें अंग होय. अशी ही महाराष्ट्रधर्माचीं तीन अंगे आहेत. अशा धर्माचें संस्थापन करणारानें काय करावें ?

•पेसा जो माहानुभाव। तेण करावा समुदाव॥ १२-१०-३२.

हरिकथानिरूपण असो किंवा राजकारण असी, हाणजे परमार्थ असी किंवा प्रपंच असी, दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यास समुदाय पाहिजे. उघडच आहे, कीर्तन, निरूपण किंवा राजकारण ह्या गोष्टी एकट्यानेच कांहीं करावयाच्या नाहींत, त्यांना समुदायाची अपेक्षा असते. हा समुदाय कसा करावा याचा हि माग श्रीसमर्थोनीं दाखविला आहे.

आतां समुदायाकारणें। पाहिजेती दोनीं लक्षणें॥ श्रोतीं येथें साव वपणें। मन वालावें॥ १२-१०-३६.

समुदाय होण्यास दोन गोष्टी पाहिजेत. त्या दोन गोष्टी हाणजे

जेण वहुतांस घडे भक्ति। ते हे रोकडी प्रवोधशक्ति॥ बहुतांचे मनोगत हातीं। घेतलें पाहिजे॥ १२-१०-३७.

ज्याला समुदाय करावयाचा आहे, त्याच्या ठिकाणीं हे दोन गुण पाहिजेत. एक त्याच्या ठिकाणीं प्रबोधशाक्ति असावी व दुसरें त्यास लोकांचें सनोगत आपल्या हातीं घेण्याचें घोरण पाहिजे. प्रवोधशाक्ति झणजे, मला वाटतें, आ-पल्या वाणीनें किंवा अन्य उपायांनीं लोकांच्या अंतःकरणामध्यें जागृति उत्पन करण्याची शक्ति. ही प्रवोधशाक्ति प्राप्त करून घेण्याचे सार्ग पुष्कळ आहेत.

प्रवोधशक्तीचीं अनंत द्वारें। जाणे सकळांचीं अंतरें॥ निरूपणें तदनंतरें। चटक लागे॥ १५-२-१६.

तथापि ही प्रवोधशक्ति अंगीं येण्यास मुख्य अवश्यक गोष्ट्र हाणजे,

बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयं करून बोलणें ॥ १२-१०-३९. न्याचें बोलणें एक आणि चालणें दुसरेंच, असें असेल त्याच्या ठिकाणीं प्रमोधशाक्ति संभवत नाहीं.

क्रिया करून करवाबो । बहुतांकरवीं ॥ ११-५-६६,

लोकांना केवळ सांगून त्यांच्याकडून किया करवावी असा समर्थीचा उपदेश नाहीं. व्याख्याते व्याख्यानें देतात, तेव्हां जर या उपदेशाची त्यांना आठवण होत जाईल तर केवढा तरी उपयोग होणार आहे.

आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें ॥ आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी ॥ १९-१०-१७.

आपलीं व्याख्यानें फोल कां होतात याचें कारण कांहीं निराळें शोधावयास पाहिजे आहे काय? आचार, विचार व उचार यांत एकवाक्यता पाहिजे. स्वतः केल्यावांचून दुसऱ्यास करण्यास सांगणें व्यर्थ होय.

वर्तत्याविण वोलावे। ते शब्द मिथ्या॥ १२-१०-३. अशाच्या शब्दाला कोणी मानीत नाहीं. समर्थ ह्मणतांत, क्रियेविण शब्दज्ञान। तेचि स्वानाचें वमन। भले तेथे अवलोकन। कदापी न करिती॥ १२-१०-३०. परंतु उलटपक्षीं

बोलण्यासारिखें चालणें। स्वयें करून बोलणें॥ तयाचीं वचनें प्रमाण। मानिती जनीं॥ १२-१०-३९. बोलण्यांत आणि चालण्यांत नेहमीं मेळ असला पाहिजे.

जैसें मुखें ज्ञान वोले। तैसीच सवें किया चाले। १२-४-१३ असें असेल तरच दुसरे लोक त्याच्या भजनीं लागतील, तो सांगेल तें ऐक-तील व तो दाखवील त्या मार्गानें जातील. ज्याला समुदाय करावयाचा असे ल त्याच्या ठिकाणीं प्रवोधशक्ति पाहिजे व प्रवोधशक्ति अंगीं येण्यास बोलेंग आणि चालेंग एक पाहिजे.

जैसें बोलणें बोलावें। तैसेंचि चालणें चालावें॥ मग महंतलीळा स्वभावें। आंगीं वाणे॥ १२-९-२३.

समुदायाकारणें दुसरी आवश्यक गोष्ट झणजे बहुतांचें मनोगत हातीं घेतलें पाहिजे. लोकांचें अंतरंग जाणून त्यांचीं मने आपल्याकडे वेंधून घेण्याचें सामर्थ्य महताच्या ठिकाणीं असलें पाहिजे.

जीवजीवांत घाळावा। आत्मा आत्म्यांत मिसळावा॥ राहराहों शोध ध्यावा। परांतराचा॥ १५-१-४, चतुरस्रता हें महाराष्ट्रधर्माचें तिसरें अंग होय. अशी ही महाराष्ट्रधर्माचीं तीन अंगे आहेत. अशा धर्माचें संस्थापन करणारानें काय करावें १

•देसा जो माहानुभाव। तेण करावा समुदाव॥ १२-१०-३२.

हरिकथानिरूपण असो किंवा राजकारण असी, हाणजें परमार्थ असी किंवा प्रपंच असी, दोन्ही गोष्टी साध्य होण्यास समुदाय पाहिजे. उघडच आहे, कीर्तन, निरूपण किंवा राजकारण ह्या गोष्टी एकट्यानेंच कांहीं करावयाच्या नाहींत, त्यांना समुदायाची अपेक्षा असते. हा समुदाय कसा करावा याचा हि माग श्रीसमर्थीनीं दाखविला आहे.

आतां समुदायाकारणें। पाहिजेती दोनीं लक्षणें॥ श्रोतीं येथें साव वपणें। मन वालावें॥ १२-१०-३६.

समुदाय होण्यास दोन गोष्टी पाहिजेत. त्या दोन गोष्टी हाणजे

जेण वहुतांस घडे भक्ति। ते हे रोकडी प्रवोधशक्ति॥ बहुतांचे मनोगत हातीं। घेतलें पाहिजे॥ १४-१०-३७.

ज्याला समुदाय करावयाचा आहे, त्याच्या ठिकाणीं हे दोन गुण पाहिजेत. एक त्याच्या ठिकाणीं प्रवोधशाक्ति असावी व दुसरें त्यास लोकांचें मनागत आपल्या हातीं घेण्याचें धोरण पाहिजे. प्रवोधशाक्ति ह्मणजे, मला वाटतें, आ-पल्या वाणीनें किंवा अन्य उपायांनीं लोकांच्या अंतःकरणामध्यें जायति उत्पन्न करण्याची शक्ति. ही प्रवोधशाक्ति प्राप्त करून घेण्याचे सार्ग पुष्कळ आहेत.

प्रबोधशक्तीचीं अनंत द्वारें। जाणे सकळांचीं अंतरें॥ निरूपणें तदनंतरें। चटक लागे॥१५-२-१६.

तथापि ही प्रवोधशक्ति अंगीं येण्यास मुख्य अवश्यक गोष्ट हाणजे,

बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयं करून बोलणें ॥ १२-१०-३९. स्याचें बोलणें एक आणि चालणें दुसरेंच, असें असेल त्याच्या ठिकाणीं प्रमोधशाक्ति संभवत नाहीं.

क्रिया करून करवावी । बहुतांकरवीं ॥ ११-५-१६

लोकांना केवळ सांगून त्यांच्याकडून क्रिया करवावी असा समर्थीचा उपदेश नाहीं. व्याख्याते व्याख्यानें देतात, तेव्हां जर या उपदेशाची त्यांना आठवण होत जाईल तर केवढा तरी उपयोग होणार आहे.

आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें ॥ आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी ॥ १९-१०-१७.

आपलीं व्याख्यानें फोल कां होतात याचें कारण कांहीं निराळें शोधावयास पाहिजे आहे काय? आचार, विचार व उचार यांत एकवाक्यता पाहिजे. स्वतः केल्यावांचून दुसऱ्यास करण्यास सांगणें व्यर्थ होय.

वर्तत्याविण योळावे। ते शब्द मिथ्या॥ १२-१०-३. अशाच्या शब्दाळा कोणी मानीत नाहीं. समर्थ ह्मणतांत, क्रियेविण शब्दज्ञान। तेचि स्वानाचे वमन। भळे तेथे अवळोकन। कदापी न करिती॥ १२-१०-३०. परंतु उल्लटपक्षीं

बोलण्यासारिखें चालणें। स्वयं करून बोलणें ॥ तयाचीं वचनें प्रमाण । मानिती जनीं ॥ १२-१०-३९. बोलण्यांत आणि चालण्यांत नेहमीं मेळ असला पाहिजे.

जैसें मुखें ज्ञान वोले । तैसीच सर्वे क्रिया चाले ॥ १२ ४ १३ असें असेल तरच दुसरे लोक त्याच्या भजनीं लागतील, तो सांगेल तें ऐक-तील व तो दाखवील त्या मार्गानें जातील. ज्याला समुदाय करावयाचा असे ल त्याच्या ठिकाणीं प्रवोधशक्ति पाहिजे व प्रवोधशक्ति अंगीं येण्यास बोलेंग आणि चालेंग एक पाहिजे.

जैसें बोलणें बोलावें। तैसेंचि चालणें चालावें॥ मग महंतलीळा स्वभावें। आंगीं वाणे॥ १२-९-२३.

समुदायाकारणें दुसरी आवश्यक गोष्ट क्षणजे बहुतांचें मनोगत हातीं घेतलें पाहिजे. लोकांचें अंतरंग जाणून त्यांचीं मने आपल्याकडे वेंधून घेण्याचें सामर्थ्य महताच्या ठिकाणीं असलें पाहिजे.

जीवजीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा ॥ राहराहों शोध च्यावा । परांतराचा ॥ १५-१-४, ज्याला लोकसंग्रह करावयाचा असेल त्यानें लोकाना दुखवितां कामा नये. लोकांच्याच मनोगताप्रमाणें वागून हळुहळु आपले हेतु त्यांना कळवून त्यांना आपलेसे करून घेऊन त्यांच्याकरवीं आपलें इष्ट कार्य घडवून आणावें.

दुसऱ्याचे चारुणीं चारुवि । दुसऱ्याचे वोरुणीं बोरुवि ॥ दुसऱ्याचे मनोगतें जावें । मिळोनियां ॥ १५-६-१७. मुळाचे चारुविं चारुविं । सुरुविया मनोगतें बोरुविं ॥ तैसें जनास सिकवावें । हळु हळु ॥११-१०-२४.

महंताचें वर्तन परांतरानुसारी असावें अशाविषयीं श्रीसमर्थोनीं पुष्कळ ठिकाणीं उपदेश केलेला आहे;

दुसऱ्याचे अंतर जाणावे । तदनुसारचि वर्तावे ॥

#### परांतरास न लावावा ढका॥

शद्वमत्सर न करावा। कोणि येकाचा॥

अंतरासी लागेल ढका। ऐसी वर्तणूक करूं नका॥ तालपर्य, जे महापुरुष आहेत त्यांनी

आवघेचि सुखी असावे। ऐसी वासना ॥

धेरून, परांतर जाणून, तदनुसार वर्तन करून आपले हेतु तडीस न्यावेत. लोकांना दुखवून आपलें काम भागणार नाहीं, हें त्यांनीं लक्षांत ठेवावें. लोकांना राजी राख्निच जें करणें असेल तें करावें.

लोक राजी राखोन कीजे। सकळ काहीं ॥ १९-७-७. ह्मणून ज्याला लोक राजी राखतां वेतील तोच खरा महंत. लोकांना राजी राखले ह्मणजे साहाजिकच ते आपले होतील आणि महंताला जें पाहिजे आहे तें हैंच.

याकारणें मनागत। राखेल तो मोठा महत।।

मनोगत राखतां समस्त। बोढोन येती।। १३-१०-२९.

एवढाच हा रामदासी सांप्रदाय. यापुढें समर्थाची जी शिकवण सांगावयाची

ती वरील कार्य घडवून आणण्याला पोषक आहे ह्मणून सांगावयाची.

# मुख्य हारिकथा निरूपण। दुसरें तें राजकारण। तिसरें तें सावधपण। सर्वविषर्दे॥

हा सांप्रदाय. याप्रमाणें गोधी घडवून आणण्यास समुदाय पाहिजे. समुदाय होण्यास प्रवोधशाक्ति व लोकांचें मनोगत हातीं घेण्याचे शहाणपण हे दोन गुण पाहिजेत; व हे दोन गुण आंगीं येण्याचे उपाय किंवा मार्ग आतां सांगाव-याचे. हे उपाय अकरा आहेत: १ परिभ्रमण २ चाळणा, विवेक ३ कष्ट ४ मरणाविषयीं वेफिकीरपणा ५ कीर्तींची चाड ६ वैराग्य ७ निस्पृहता ८ मृदु वचन ९ क्षमा, शांति, सहिष्णुता १० परोपकार ११ उत्कटता. असे हे अकरा गुण किंवा त्यांपैकीं शक्य तितके महंताच्या ठिकांणीं पाहिजेत. याविषयीं श्री समर्थ काय शिकवितात त्याचा आपण क्रमशः थेडासा विचार करूं.

श्रीसमर्थ स्वतः एका ठिकाणीं वसून राहत नसत व शिष्यांना वसू देत नसत.

#### येके स्थळीं राहों नये ॥ १४-१.

असं त्यांचें शिकविणें असे. उघड आहे, ज्याला समुदाय करावयाचा आहे, ज्याला राष्ट्राच्या आणि धर्माच्या भननीं लोक लावावयाचे आहेत, त्याला एका जागीं बसून कसें चालेल ? त्यांनें सर्व राष्ट्रभर परिश्रमण केलें पाहिजे. तें परिश्रमण करितांना खावें काय अशी पंचाईत न पडावी सणून, भिक्षा मागणें हें एक त्यांनीं आपत्या सांप्रदायाचें विशिष्ट लक्षण बांधून दिलें. भिक्षा मागणें एव- ढेंच जर या सांप्रदायाचें लक्षण असतें तर प्रत्येक सामान्य भिक्षेकरी आपणास रामदासी सणविता. समर्थोनीं १४-२ त भिक्षेची महती वर्णिली आहे.

#### ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा। मागितली पाहिजे भिक्षा। ओम् भवति या पक्षा। रक्षिलें पाहिजे॥

असा त्या समासाचा आरंभ आहे. परंतु सांप्रदायाचें हें लक्षण देखील बाटतें तितकें सोपें नाहीं. भिक्षा मागण्यासाठीं सांप्रदायी बनावयाचें नाहीं, तर सांप्र-दायी आहोंत हाणून भिक्षा मागावयाची. ही जी भिक्षा मागावयाची ती कां! पोट भरण्यासाठीं ? नव्हें; समर्थ हाणतात:—

ठाई ठाई शोध ध्यावा। मग प्रामी प्रवेश करावा। प्राणीमात्र बोलवावा। आप्तपणे ॥ १९-२-१७, कोणत्याही गांवांत जाण्यापूर्वी वाहेरूनच तेथं कोण कसे आहेत, कोण कसे आहेत, ह्याचा शोध घेऊन ठेवावा. देशभक्त कोण देशद्रोही कोण, वाचाळ कोण कार्यकर्ते कोण, दांभिक कोण निष्ठावंत कोण, फुटक्या कवडीच्या स्वार्थासाठीं स्वयांधवांचे गळे कापणारे कोण व इन्द्रपद प्राप्त होत असलें तरी देशाशीं मात्रा-गमनीपणा न करणारे कोण, इत्यादि तपास करावा व मग शहरांत प्रवेश करावा. तेथें गेल्यावर आपणांस माहित झालेला भेद लोकांच्या प्रत्ययास न आणतां आपण सर्वीचाच गौरव करून त्यांना सन्मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न करावा.

दुर्जन प्राणी समजावे। परी ते प्रगट न करावे। सज्जनापरीस आळवावे। महत्व देउनी ॥१९-९-२३.

दुर्जनाला दुर्जन हाटल्यानें आपणांस काय फायदा व्हावयाचा आहे ? त्याला आपण फक्त ओळखून ठेवावें.

जनामधें दुर्जन प्रगट। तरी मग अखंड खटखट। याकारणें ते वाट। बुझून टाकावी॥ १९-९-२४

अज्ञा तन्हेनें सर्व महाराष्ट्रभर-किंवहुना-आर्यावर्तभर संचार करून वन्या वा-इट लोकांचा शोध करून ठेवावा. खेडेगांव असी किंवा शहर असी, त्याचें परीक्षण केल्यावांचून सोडूं नये. इतकेंच नव्हे, तर या भिक्षेच्या मिषानें प्र-त्येक घर आणि घर परीक्षून सोडावें.

कुत्रामें अथवा नगरें। पाहावीं घरांचीं घरें। भिक्षामिसें लाहान थोरें। परीक्षून सोडावीं॥ १५-६-२४॥

ही काय पोटासाठीं मिक्षा झाली ? किती अनंत उपकार या दीन झालेल्या राष्ट्रावर त्या सत्पुरुषाचे आहेत कीं, भीक मागण्याला देखील त्यांनीं कांहीं विनाकारण शिकविलें नाहीं. ही जर पोटासाठीं भिक्षा असती तर मिळेल तितकें झोळींतच ओतावें असे त्यांनीं सांगितलें असतें; पण ते हाणतात:—

कांहीं भिक्षा आहे ह्मणावें। अल्पसंतीषी असावें। बहुत आणितां घ्यावें। मुष्टी येक॥ १४-२-२०.

प्याला पोटासाठींच भिक्षा मागावयाची आहे, त्याला हिंडावयासच कशास पाहिजे १ कोणत्याही एलाद्या मोठ्या शहरीं राहून प्रत्यहीं निर्रानिराळ्या पांच परी भिक्षा मागितली तरी पोट भरेल. त्याला लोकांची परीक्षा करून काय करावयाचें आहे ? मूठभर धान्य देशभक्ताच्या हातून मिळालें काय आणि देशद्रोह्याच्या हातून मिळालें काय सारखेंच. दात्याच्या अंतःकरणामुळें धान्याला थोडाच गोडपणा किंवा कडवटपणा यावयाचा आहे ? पण ही पोटासा-ठीं भिक्षा नाहींच आहे.

नित्य नूतन हिंडावें। उदंड देशाटण करावें। तरीच भिक्षा मागतां वरवें। स्थाध्यवाणें॥ १४-२-८.

वसुंधरा बहुरता आहे, तेव्हां परिभ्रमण करीत असतां नाना प्रकारच्या लेकां-शीं संबंध वेऊन देशस्थिति, समाजस्थिति, लोकस्थिति इत्यादिकांचे ज्ञान होणार आहे.

सृष्टिमधं वहु लोक । परिभ्रमणं कळे कोतुक । नाना प्रकारीचे विवेक । आडळों लागती । १९-८-१.

ह्मणून सवर्त्र पारिभ्रमण केलं पाहिजे. आळस करून चालावयाचे नाहीं, ए-काच ठिकाणीं वस्त राहून लोकसंग्रह व्हावयाचा नाहीं.

येके ठायों वैसोन राहिला। तरी मग व्यापचि वुडाला। सावधपणे ज्याला त्याला। मेटी द्यावी॥ १५-१-३४.

सर्वाना भेटून त्यांत जे मुख्य मुख्य असतील त्यांच्याशीं सख्य करावें, त्यांना आपल्या विश्वासांत घ्यावें, आपल्या कर्तव्याची दिशा त्यांना समजावृत सांगावी आणि त्यांना आपण एकदां आपल्या कार्यांकडे ओहून घेतलें, ह्मणजे त्यांचे जे अनुयायी असतात ते सहज येऊन आपणास मिळतात; त्यांच्यासाठीं निराळे श्रम करावे लागत नाहींत.

याकारणें मुख्य मुख्य । तयासी करावें सख्य । येणेंकरितां असंख्य । वाजारी मिळती ॥ १५-१-२६.

भिकेला लागलेल्या या राष्ट्राला असले भिक्षेकरी पुनरिप कथीं लाभतील काय ?

ज्याला समुदाय करावयाचा आहे त्याच्या ठिकाणीं दुसरा गुण ह्यणजे त्याने अखंड चालणा किंवा विवेक केला पाहिजे. परिश्रमण करून कें मिळविलें असेल— ह्मणजे धान्य नव्हे, तर लोकिरिथतीचें ज्ञान— त्याची चालणा केली पाहिजे. कोण कोण राजी राखिले। कोण कोण मनीं भंगिले।। १९-७-६, याची चाळणा केली पाहिजे. कोण लोक कसे आढळले याचा विचार करून ठेवला पाहिजे. कोण उपयोगीं पडतील, कोण विरुद्ध जातील अशी निवड करून ठेवावी आणि कार्यास लागावें. 'उद्मपासून आरंभ करूं' असे त्यानें केव्हां हि झणूं नये, कारण

नाहीं देह्याचा भरवसा। केव्हां सरेळ वयसा। प्रसंग पडेळ कैसा। कोण जाणे॥ १९-६-२५.

यासाठी विलंब न करितां प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या हातून जेवढें कार्य होण्यासारखें असेल तेवढें पट्कन करून टाकावें व जें होण्यासारखें नसेल त्याविषयीं विचार करावा.

आपणास जें जें अनक्ळ। तें तें करावें तत्काळ। होईना त्यास निवळ। विवेक उमजावा॥ १९-६-२७.

या विवेकाचें महत्त्व फार आहे. समर्थ क्षणतात, अशी कोणतीच अवघड किंवा अशक्य गोष्ट नाहीं कीं जी विवेकाच्या आटोक्यांत येऊन सुलभ व शक्य झाली नाहीं.

विवेकामधें सांपडेना। ऐसे तो कांहींच असेना। येकांती विवेक अनुमाना। आणून सोडी॥ १९-६-२८.

एकांतांत विवेक केला झणजे प्रत्येक गोष्ट सुकर आहे असे वाटतें, असे श्री-समर्थांचे झणणे आहे. श्रीसमर्थांना एकांत फार प्रिय होता. ते झणतात:—

ज्ञानी आणीं उदास । समुदायाचा हव्यास । तेणें अखंड सावकास । येकांत सेवावा ॥ १९-९-१,

आपत्याला हैं मोठें कोडें वाटतें. ज्याला समुदायाचा इत्यास असेल त्यानें एकांत सेवावा! याचा अर्थ काय? ज्याला समुदाय करावयाचा आहे त्याला एकांतांत राहून समुदाय कसा मिळेल अशी आपणांस शंका येते. एकांतांत, लोंगरांत राहून लोकसंग्रह कसा व्हावा? डोंगरांत लोंक कोठचे? माझी खात्री नाहीं, पण मला याचा अर्थ कदाचित् असा वाटतों कीं, लोकसंग्रह करण्यास कोणते उपाय योजावे याचा विचार एकांतांत चांगला सुचत असेल झणून श्रीसमर्थांनीं एकांत सेवण्यास सांगितलें असावें. कोणतेंही अवधड कार्य करा-

वयाचें असल्यास त्याची चाळणा करावी व एकांतावांच्यून चाळणा होत नाहीं, विचार सुचत नाहीं, झणून एकांत सेवावा.

अखंड तजवीजा चाळणा जेथें। पाहातां काय उणें तेथें। येकांतेंविण प्राणीयांतें। वुद्धि केंची॥ १९-६-२९.

जो विचार करील आणि एकांतावांचून विचार नाहीं ह्मणून जो एकांत सेवील त्यास कोठेंही व कोणत्याही वावतींत कांहींच घोटाळा नाहीं! आपल्या सार- ख्यांच्या अल्पबुद्धीला, संसारांतीलच सुखदु:खाच्या प्रसगांवहल अहोरात्र चा-ळणा करण्याचा दृढ अभ्यास झालेल्या आमच्या मनाला, या बहुमोल उपदे- शाचा अनुभव येवो किंवा न येवो, परंतु स्वत:च्या सामर्थ्यावहल श्रीसम-र्थाना केवढा विश्वास होता तो, या वरील दोन चार ओव्यांवहन स्पष्ट होत आहे.

लोकसंग्रहार्थ समर्थांची जी शिकवण आहे तिचं तिसरें अंग हाणजे प्रयत्न किंवा साक्षेप हें होय. एकंदर दासवीध ग्रन्थ वाचृत पाहिला हाणजे प्रत्येक वाचकाचा असाच ग्रह झाला पाहिजे कीं समर्थीनीं प्रयत्नवाद सांगितला आहे. उद्योगावांचून स्वस्थ वस्त केवल परमेश्वरावर हवाला टाक्न कार्य साधेल असें त्यांनीं केव्हां हि सांगितलें नाहीं. कांहीं तरी प्रयत्न करावा, हें त्यांच्या एकंदर उपदेशाचें मुख्य धोरण आहे. प्रयत्नावांचून जगणारीं माणसें किंवा राष्ट्रें मृतप्राय समजावीं. एकदां श्रीसमर्थीना शिष्यांनीं प्रश्न केला कीं या जगांत असा भेद कां दिस्त यावा ? एक संपन्न कां आणि एक विपन्न कां? एक निर्मल एक ओंगल, एक राव एक रंक, एक उत्तम एक अधम, एक सुखी एक दुःखी, असा भिन्न भिन्न प्रकार कां असावा? याचें उत्तर 'प्रारब्ध' हाणून श्रीसमर्थीनीं दिलेलें नाहीं (१२-२-५,६); तर ते हाण-तात:—

हे सकळ गुणापासीं गती। सगुण भाग्यश्री भोगिती। अवगुणास दरिद्रप्राप्ती। येदर्थी संदेह नाहीं॥ ९-४-४.

राजा होणें किंवा प्रजा होणें हें आपणांवर, आपल्या गुणांवर, आपल्या कृती-वर अवलंबून आहे.

्रआपलें स्विहत व कळे जना। तेणें भोगिती यातना॥

स्विहिताचा मार्ग न कळल्यामुळे अज्ञानी लोक दु:खांत दिवस कंठित वसता-त, दुसरें काय ? अज्ञान हें सर्व यातनांचें मूळ आहे. तरी पण, शिष्य वि-चारतात, कीं महाराज, समजा असा एकादा मनुष्य आहे कीं, त्याला या जगांत कोणी नाहीं, सोयरे नाहींत धायरे नाहींत, इष्ट नाहीं, मित्र नाहीं, कोणी नाहीं; खावयास नाहीं, पांघरावयास नाहीं; सारांश निराश्रित, दुवळा, मूर्ख, आळशी, असा एखादा करंटा असला तर त्यानें काय करावें ? यावर

लाहान थोर काम कांहीं। केल्याचेगळें होत नाहीं।। १२-९-६. असा सामान्य सिद्धांत सांगून

ह्मणोन आळस सोडावा । येत साक्षपे जोडावा । दुश्चितपणाचा मोडावा । थारा वळें ॥ १२-९-८.

असा प्रयत्न करण्याविषयीं उपदेश करून शेवटीं समर्थ उलट विचरतात कीं,

घालून अकलेचा पवाड । व्हावें ब्रह्मांडाहून जाड । तेथें कैचें आणिलें द्वाड । करंटपण ॥ १२-९-२९.

मनांत आणील तर साऱ्या ब्रह्मांडाचें आकलन करण्याची शक्ति मनुष्यांत असतां त्याच्या ठिकाणीं करंटपण कां असावें, याचेंच मुळीं श्रीसमर्थीना नवल बाटतें ? ते विचारतात, हें करंटपण असतें तरी कसें ? जो प्रयत्न करील तो करंटा कां राहील ?

व्याप आटोप करिती। धके चपेटे सोसिती। तेणें प्राणी सदेव होती। देखत देखतां॥ १५-३-७.

समर्थ झणतात, तुंझी पाहात आहां ना, की तुमच्या डोळ्यांदेखत तुमचे दो-जारीपाजारी 'देखत देखतां' ३०।३०, ४०।४० वर्षात वैभवाचें शिखर गांठतात ? कां, तर व्याप आटोप करिती आणि धके चपेटे सोसिती झणून. हैं प्रत्यक्ष दिसत असून हि कपाळावर नुसता हात मारून स्वस्थ वसणारे लोक मूर्ख नव्हत काय ?

ऐसे हें आतां वर्ततें। मूर्ख लोकांस कळेना तें। विवेकी मनुष्य समजतें। सकळ कांहीं॥ १५-३-८.

वरील एकंदर विवेचनांत सदैव होण्यास प्रयताचीच अपेक्षा दर्शविली आहे. प्रयतांतीं परमेश्वर हें सणणें बरोबर आहे, परत हुं आपणांस प्रयतापूर्वीच परमेश्वरानें आपल्यासाठीं सर्व कांहीं करावें असे वाटूं लागलें आहे. परंतु स-

क्षष्टेविण फळ नाहीं। क्षष्टेविण राज्य नाहीं। केट्याविण होत नाहीं। साध्य जनीं॥ १८-७-३.

ईश्वरावर हवाला टाकून स्वस्थ वसण्याकडे मनाची जी प्रवृत्ति होत आहे तिला या ओवींत आधार सांपडत नाहीं. प्रयत्नाला कंटाळून चैनींत काळ कंठणें, हा पुरुषार्थ नव्हे. प्रयताची अवस्यकता प्रपंच आणि परमार्थ या दो-हींकडे सारखीच आहे.

यहलोक अथवा परलोक। दोहिंकडे सारिखाचि विवेक॥१८-७-६
प्रपंचांतली मुक्ति असी किंवा परमार्थातली मुक्ति असी, कष्टावांचून ती प्राप्त
होणार नाहीं. आपण कष्ट केल्यावांचून परमेश्वर आपणांस मुक्ति देणार नाहीं
व रोजारीपाजारी ती आपणांस मिळवून देतील, ही हि आशा व्यर्थ होय.
असें कधीं होत नाहीं. कष्ट करावे आपण व त्याचें फळ भोगूं द्यावें दुसऱ्याला, इतके मूर्ख किंवा परोपकारी अन्यत्र कोठें हि नाहींत. तेव्हां आपल्या
मुक्तीसाठीं दुसरा कोणी धांवून येईल अशी आशा वाळगणें चुकीचें आहे.
दुसऱ्याची आशा धरून प्रयत्न सोडणाराला श्रीसमर्थानीं मूर्खीत काढला आहे.
प्रपंचांत काय आणि परमार्थीत काय,

जो दुसऱ्यावरी विश्वासला। त्याचा कार्यभाग वुडाला। जो आपणचि कष्टत गेला। तोचि भला॥ १९-९-१६.

'जो आपणिच कष्टत गेला' हाटलें आहे, 'जो आपणिच बोलत गेला' अ-सें चरण घातलेलें नाहीं.

जेहिं उदंड कष्ट केले। ते भाग्य भोगून ठेले। व आपल्यासारखे

येर ते बोलताचि राहिले। करंटे जन ॥ १८-७-१६. 'करी थोडें बोले फार' तो मूर्ख समजावा. नुसती वटवट करण्यास श्रीसम-थींचें अनुमोदन नाहीं. नुसत्या बडवडीनें मोक्ष मिलत नसतो.

उगीच करिती बडवड । परी करून दाखवणें हें अवघड । परस्थळ साधणें जड । कठिण आहे ॥ १५-६-२१. परस्थळ ह्मणजे मोक्षभुवन किंवा परस्थळ ह्मणजे शक्चा किछा, कोणता हि अर्थ घेतला तरी तें स्थळ नुसती वडवड करून कसें प्राप्त व्हावें ? त्याला प्रयत्न पाहिजे. पुर्वजांची वडवडीवांचून प्रयत्न पाहिजे. पूर्वजांची कीर्ति गाऊं नये असे नाहीं, परंतु आपल्या हात्न पूर्वजांना शोभेशी कांहीं कृति होत आहे कीं नाहीं याचा विचार केला पाहिजे. पूर्वजांची कीर्ति गाणें आणि स्वतः कांहीं न करणें यांत कांहीं मोठेपणा नाहीं.

चौदा पीड्याचे पवाडे। सांगती ते शाहाणे कीं वेडे। ऐकत्याने घडे कीं न घडे। ऐसे पाहावें॥ १५-६-८.

स्वदेश विपन्नावस्थेप्रत पोंचला अस्न व स्वतः त्या विपन्न स्थितीचा प्रत्यक्ष शांतपणें अनुभव वेत असून पूर्वजांच्या पराक्रमाची नुसती बढाई मारणें हा मूर्खपणा होय. (२-१-१२) काय व्हावयाचें असेल तें होईल असें मानून नशिबावर हवाला टाकून स्वस्थ वसणें, हें शहाणपणाचें लक्षण नव्हे. 'नशीब' हा शब्द पंढांनीं व 'प्रयत्न' हा शब्द पुरुषांनीं उच्चारावा. ललाटरे-खा देखील प्रयत्नानें पालटतां येईल.

रेखा तितुकी पुसीन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येते । डोळेझांकणी करावी ते । काये निमित्य ॥ १५-६-९

प्रयत्नवादाची येथे सीमा झाली. अशी ही समर्थोची तिसरी शिकवण आहे, तिचा विस्तार जितका करावा तितका करतां येणें शक्य आहे, कारण दासबीधांत प्रयत्नवादाचें प्रतिपादन किती तरी ठिकाणीं करण्यांत आलें आहे.

यापुढची चवथी शिकवण सणजे मरणाविषयीं बेफिकीरपणा. मरण हें अपिरहार्य आहे; सण्न त्याची पर्वा न करतां स्वकर्तव्य करण्यास तत्पर असावें असे समर्थ शिकवितात. क्षणोक्षणाला मृत्यु जवळ जवळ येत चालला आहे.

संसार ह्मणिजे सर्वेच स्वार । नाहीं मरणास उधार । मापीं लागलें दारीर । घडीनें घडी ॥ ३-९-१.

मृत्यु कोणाला टाळतां आला नाहीं. जेवढे जन्माला आले तेवढे मेले. जन्मा-ला यावयाचे याचाच अर्थ मृत्यूच्या मार्गाला लागावयाचे. कोणी बाट चालण्याला नुकती सुरवात केली आहे, कोणी अधी वाट चालून गेले आहेत, कोणी शेवटाला जाऊन पोंचले आहेत. मार्गे भाऊल कोणाचेंच पडत नाहीं. इच्छा असी वा नसी जें पाऊल पडतें तें पुढेंच पडते. सर्वाना एकच ठिकाण गांठावयाचें असते. मृत्यूच्या भीतीनें पळून जाऊन कोठें लपून बसावें असें मनांत आणलें तरी मृत्यु हुडकून काढतो.

मृत्याभेणें पळों जातां। तरी मृत्य सोडिना सर्वथा। मृत्यास न ये चुकावितां। कांहीं केल्या ॥ ३-९-३८.

मग भिऊन तरी काय उपयोग ? एवीं तेवीं मृत्यु जर टळत नाहीं तर त्याला तोंड देऊन त्याच्याशीं सामना करणेंच वरें. कितीहि भित्रा प्राणी असो, तो उलटून पडला झणजे त्याचा पाठलाग करणारा थवकतोच. मरण, मरण, तें असे काय आहे? तें कोणाला येतें, शरिराला को आत्म्याला ? शरि राला मरण आहे, आत्मा अमर आहे असें जर शान झालें तर मग मरणाची भीति ती कोठें उरली ?

आपणासी ठावचि नाहीं। जन्मसृत्य केंचे काई ॥ ६-२-३४. असा निर्धार झाला तर भ्यावयाचें कथाला ? देशकार्य किंवा देवकार्य अडून राहिलें आहे कशामुळें ? भीतीमुळें. विदेक करून ती भीतिच घालवितां आली तर मग कोणत्याही विकट कार्याला हात लावण्यास केंगण माधार वेईल ?

पुढें आशा धरूं नये। जीवित्वाची ॥ १४-१-१०. हा बोध जर मनांत उतरला, तर मग

ऐसे जाणोनियां जीवें । याचे सार्धकचि करावें । जनीं मरोन उरवावें । कीर्तिक्रपें ॥ ३-९-४४.

अशी इच्छा कोणास झाल्यावांचून राहोल ?

कीर्तीची चाड ही याच्या पुढची शिकवण होय. कीर्तीसाठी हाणून कार्याला प्रवृत्त व्हावयास नको आहे, तर निर्मृहपणें कर्तव्याला सुरवात केली हाणजें कीर्ति होतेच. कीर्तीसाठीं प्रयत्न केला तर कीर्ति होत नाहीं, पण निर्मे पेक्षपणें स्वकर्तव्य वजाविलें हाणजे नकी हाणत असताही कीर्ति मार्गे लागते. कीर्ति फुकटची नाहीं.

द्विजल्यावांचुनी कीर्ति केंची । मान्यता नव्हे की फुकाची । टांकीचे घाव सोसल्यावांचून जसें देवपण येत नाहीं, तद्वत् कष्ट केल्याशिवाय मोठेपण मिळत नाहीं. स्वस्थ आरामशीर पडून राहून जर कीर्तीची माळ गळ्यांत पडती तर मग आपल्या पृर्वजांना इतकी दगदग नसती पडली; परंतु सुखावर पाणी सोडल्याशिवाय कोणांचीही कीर्ति होत नाहीं. दोहोंपेकीं एक कांहीं तरी मिळेल. कीर्ति पाहिजे असल्यास सुख नाहीं, व सुख हवें असल्यास कीर्ति नाहीं.

कीर्ति पाहों जातां सुख नाहीं। सुख पाहातां कीर्ति नाहीं।।
तात्पर्य, कीर्ति प्राप्त होण्याला किंमत फार पडते, झणून आपण बहुतेक जण
तिचा नाद सोडून देऊन स्वतःच्या सुखासाठींच धडपड करीत आहोंत;
आणि इतकें करून हि सुख मिळत नाहीं तें निराळेंच. मग असें आहे तर
खरोखर आपण देहममता सोडून देऊन कष्ट करण्यास कां न तयार व्हावें?
मरणाची भीति विवेकानें दबडितां आली तर मनुष्य कष्ट करण्यासही मागेंपुढें पाहणार नाहीं. कोट्यावधी लोक जन्मास येतात आणि मरतात, परंतु
कीर्ति केट्यावांचून ने मरतात त्यांचें निणें व्यर्थ होय.

कीर्ति करून नाहीं मेले। ते उगेच आले आणि गेले। शाहाणे होऊन भुलले। काये सांगावें॥ १२-८-२७.

ह्मणून समर्थ ह्मणतात, कर्तव्याला जागा; नुसता वायकापोरांचा संसार करूं नका; स्वदेश, स्वधर्म स्मरा; कांहीं करून मरा, फुकट मरूं नका. समर्थ शिष्यांना विचारतात, की अशी कोणती शाश्वत सुखाची वस्तु या प्रपंचांत आढळली आहे की जिचा लोभ तुम्हांस सुटत नाहीं?

येथील येथें अवर्धेचि राहातें। ऐसें प्रत्ययास येतें। कोण काय घेऊन जातें। सांगाना कों॥ १२-८-२८.

तालर्य, दिषयायहल वैराग्य उपजलें पाहिजें. जो विरक्त असेल तोच कांहीं राष्ट्रकार्य करूं शकेल. झणून वैराग्य असावें ही समर्थीची सहावी शिकवण होय. अभ्यासानें आणि विचारानें वैराग्य प्राप्त होणें शक्य आहे. जे नैसर्गिक गुण आहेत त्यांची गोष्ट याजूस राहों, परंतु शिक्न येण्यासारखें जे गुण आहेत त्यांचा अभ्यास मुमुक्षूने अगत्य केला पाहिजें.

रूप टावण्य अभ्यासितां नये । सहजगुणास न चले उपाये । कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ १४-६-१.

हे आगंतुक गुण कोणते ते सर्व श्रीसमर्थीनी द. १४×१ त दिले आहेत. त्या गुणांचा अभ्यास करणें हें या सांप्रदायांत येऊं पहाणाराचें कर्तव्य आहे; असो. महंताच्या ठिकाणीं पूर्ण वैराग्य पाहिजे, एरवीं त्याच्या हातून लोकसंग्रह इहावयाचा नाहीं. ज्यानें खार्थाचा त्याग केला नाहीं त्यानें परहित साधण्याचा आव घाळूं नथे. आपण वैराग्य हाणून जं कांहीं समजतां, तीच कल्पनां श्रीसमर्थाची नाहीं. जो अंगाला राख फांसून कांहीं करीत नाहीं तो विरक्त असे आपण समजतों, परंतु समर्थानीं विरक्ताची व्याख्या निराळी केली आहे. विरक्तावहल आपली विपरीत कल्पना इतकी दृढ होऊन वसली आहे, कीं ती सोडून देण्यासाठीं द० २×९ बाचकांनीं मुळावरूनच बाचावा, अशी शिफारस केल्याशिवाय मला गत्यन्तर नाहीं. उपाधिरहित तो विरक्त अशी आपली कल्पना कशावरून झाली आहे कोण जाणे, पण श्रीसमर्थ उलटें सांगतात कीं, विरक्तानें

उपाधीसी विस्तारावें।

मात्र त्यानें

उपाधींत न संपडावें ॥ ११-५-९.

ह्मणजे झालें. सर्व प्रकारची उपाधी महंतानें करावी, परंतु आपण मात्र त्या उपाधीत गुरफटलें जाऊं नये.

विरक्तें उपाधी करावी । आणी उदासवृत्तिन संडावी ॥२-९-२६. विरक्तानें सर्व कांहीं करावें, पण त्या कर्माचा आपल्या ठिकाणीं लेप होऊं देऊं नये. कांहीं करावयाचें नाहीं असें तर नाहींच, पण उलट तो ह्मणजें कोणत्या कामांत नाहीं असें नसावें; मात्र तो सर्वत्र अस्त्नही कोठेंच नाहीं असें लोकांना भासावें.

आहे तरी सर्वा ठाई। पाहों जातां कोठेंचि नाहीं। जैसा अंतरात्मा ठाईचा ठाई। गुप्त जाला॥ ११-६-१४. त्या वेगळें कांहींच नसे। पाहों जातां तो न•दिसे। न दिसोन वर्तवीतसे। प्राणीमात्रांसी॥ ११-६-१५.

याचे नांव विरक्त. ही समर्थाची शिकवण आहे, कां हें त्यांनी आपण होऊन आपलेंच चरित्र सांगितलें आहे, असा भ्रम पडतो. एकंदरींत विरक्त झणजे तो, कीं जो आपल्या हातीं मुख्य सूत्र घेऊन साऱ्या समाजाला चालवितो. समर्थीनीं शिकविलेंच आहे कीं, महंतानें

मुख्य सूत्र हातीं घ्यावें । करणे तें लोकांकरवीं करवावें ॥ विरक्त हाणजे तर मग मोठा लवाड मनुष्य असला पाहिजे ? नब्हें, त्याला लवाड कसा झणतां येईल? त्याला स्वतःला यांतलें काय पाहिजे असतें ? एक लंगोटी, एक कुवडी, एक माळ आणि एक झोळी इतक्या गोष्टी त्याला पुरे आहेत, यापेक्षां त्याच्या झोळीत सारे राज्य जरी कोणी अपण केलें तरी तें त्याला नको आहे. स्वदेश, स्वधम यांच्या कल्याणासाठीं त्याचा अवतार, तें कल्याण झालें हाणजे त्याला दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा नाहीं. त्याच्या अवताराचा हेतुच हा, कीं तो लोकांना हवासा होऊन लोकांनीं त्याच्या नादीं लागावें आणि त्याचें ऐकून स्वतःचें कल्याण करून ध्यावें.

कोडंच पड़ेना हुएँ। ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी। वाग्विळासें सकळ सुष्टी। वेधिकी तेणें।। १९-९-२८. पण त्याला भात्र लोकांच्या कल्याणापरती दुसरी लाखच नाहीं.

जेथें तेथं तिस्य नवा। जनासी बाटे हा असावा। परंतु कालचीचा गोवा। पडोंचि नेदी ॥१९-६-२१.

आणि हाणूनच समर्थ शिष्यांना शिकवितात, कीं ज्याला लोकांची मनें आप-लीशीं करून प्यावयाचीं असतील त्यानें पूर्णपणें निस्पृह असलें पाहिजे.

निस्पृहता ही समर्थाची सातवी शिकवण होय. देशकार्य व देवकार्य याशिवाय महंताला निराळे स्वहित नसावे. प्रपंचाविषयीं त्याने उदास अ-सावें. स्वार्थ ज्याचा गेला त्यालाच परमार्थ साधेल. स्वार्थी मनुष्याने परिह-ताचा कितीही आव घातला, तरी त्याला लोक मिळत नाहींत.

हाणून महताला स्वार्थाची आसक्ती लवनात्र नसावी. मनुष्याला एक कोण ता तरी अर्थ साधतो आणि हाणून दोन्ही अर्थासाठी घडपड केल्यास एकही अर्थ पुरा साधत नाहीं. स्वार्थ न सुटेल तर परार्थ साधणार नाहीं. परार्थ साधण्यास स्वार्थत्याम पाहिजे. महंतानें लोकसंग्रहासाठीं परिभ्रमण करावया-चें, पण तें निस्पृहपणें केलें पाहिजे. परार्थाच्या नऊ दिवस बाता मारून दहाव्या दिवशीं हलूंच स्वार्थाचें घोडें पुढें ढकललें, हाणजे पहिल्या नऊ

दिवसांची किंमत गेली हाणून समजावें, कारण,

उदासवृत्तीस मानवे जन ॥ १२-९-२६.

स्वता निस्पृह असेना । त्याचे वोठणेंचि मानेना ॥ १९-६-३. श्रीसमर्थाच्या कार्याठा अर्धवट माणसं नको होती. महंताची निस्पृहता लोकांच्या कसोठीला पूर्णपण उतरली तरच लोक त्याच्या भजनीं लागतील. त्याच्या ठिकाणी किंचित् जरी स्वार्थाची मळमळ लोकप्रत्ययास आली तरी त्याच्या हातून मग कांहीं व्हावयाचें नाहीं. महंताची निस्पृहता कडकडीत पाहिजे,

उत्कर भव्य तेंचि घ्यावें। मळमळित अववेचि टाकावें। निस्पृहपणें विख्यात व्हावें। भूमंडळीं॥ १९-६-१५. यासाठी महतानें

मोलें कीर्तन करूं नये। कोठं तरी ॥ १४×१. मोल ठरवून किंवा मिळण्याच्या आशेनें त्यानें कीर्तन करूं नये इतकेंच नव्हे तर,

दिल्या द्रव्य घेऊं नये. ॥ १४×१.
त्याची दृष्टी असल्या क्षुद्र गोष्टीकडे नसावी. सामान्य लोकांच्या वरच्या
पायरीवर त्यानें असलें पाहिजे. त्यानें

परलोकों वास करावा। समुदाय उगाच पहावा॥ १९-७-११ अशा प्रकारच्या वैराग्यशील आणि निस्पृह मनुष्याचे तेज समाजांत पडून त्याच्या वचनावर साऱ्या लोकांचा विश्वास वसून ते त्याच्या नादीं लागतील यांत काय आश्चर्य आहे ?

### निस्पृहें वगत्रुत्व सांडूं नये ॥

हें खरें, पण त्याचें वक्तृत्व नेहमीं प्रेमळ आणि मृदु असावें. आपत्या वाणी-नें त्यानें कोणाच्याही अंतराला ढका लावूं नये हें त्यानें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. हाणूनच महंताचें वचन मृदु असावें, अशी समर्थीची आठवी शिक-वण आहे.

जगामधें जगमित्र। जिन्हेपासीं आहे सूत्र॥ १९×२.

हें महंतानें विसर्क नये. देशासाठीं आणि धर्मासाठीं मिळतील तितके लोक मिळवावयाचे, हा आपल्या सांप्रदायाचा हेन आहे, हें त्याने अवंड हृदयांत वागवावें. असे झालें हाणजे कोणालाही आपल्या वाणानें दुःवविण्याचें पाप महंत कां करील ? कठोर वचनाचा उपयोग शहाण्यावर केला तर कदाचित् अपाय व्हावयाचा नाहीं; परंतु शहाणा आणि वेडा असे दोघेहो मृदु वचना-नें जर आपल्याकडे वेधून घेतां येतात, तर मग कठोर वचनाचा उपयोग केव्हांच न करणें बेरें नव्हे काय ? महंतानें

नाना जनाचें हृद्य । मृद् शब्दें उक्लावें ॥ १९×२.

सर्वोनाच त्याने आपत्या वचनाने निववावे. कोण केव्हां कामास येईल याचा कांहीं नेम नसतो, सणून थोर असोत, लहान असोत, महंतानें सर्वो-शींच प्रेमळ वर्तन ठेवावें. त्यानें

उंच नीच हाणों नये। सकळांचे निववावें हृद्य॥ १९४२. महंत हा कार्येकहक् असला हाणजे साहजिकच त्याच्या मुखांतून केव्हांहि मर्मभेदक उद्गार निघणार नाहींत. दुसऱ्याचें दुःख पाहून, साहजिकच त्याला दुःख वाटेल. दुसऱ्याचा आनंद तोच याचा आनंद. श्रीसमर्थ शिकवितात:—

दुस-याच्या दुःखें दुःखवावें। परसंतोषें सुखी व्हावें।
प्राणिमात्रांस मेळऊन घ्यावें। ब-या राव्दें॥ १२-१०-७.
लोकांना हिडिस फिडिस करून ते थोडेच आपणांकडे येणार आहेत ?

वेड्यास वेडं हाणों नये। वर्म कदापि बोलों नये। तरीच घडे दिग्विजये। निस्पृहासी॥ १३-१०-२६.

महंताचें वचन जसें मृदु असावें तसेंच त्याचें आचरण क्षमा आणि शांति यांनीं युक्त असावें. महंताच्या ठिकाणीं क्षमा, शांति, सिहण्णुता हे गुण असले पाहिजेत अशी समर्थाची नववी शिकवण आहे. महंत क्षमाशील असावा. त्यानें

अन्याये थोर अथवा अल्प। क्षमा करीत जावे ॥ ११-५-५. त्याच्या ठिकाणीं राग नसावा. या रागाच्या योगाने मित्र देखील रात्रु बनतात असा जगाचा अनुभव आहे. यासाठीं महंताने

कदापि रागास न यावें। क्ष्मारूपें ॥ १२-१०-१०. राग येण्यासारख्या प्रसंगीं देखील त्यानें शांति धरावी.

> उदंड धिःकारून बोलती। तरी चलों नेदावी शांति। दुर्जनास मिलोन जाती। धन्य ते साधु॥ १२-१०-१६.

खरें आहे, दुसऱ्यानें धिःकार केला हाणून महताची शांति कां ढळेल? ज्याला व्यर्थ मानापमानाची पर्वा असते त्याचे हें पाहाणें आहे, परंतु महंताला श्रीसमर्थोनीं शिकविलें आहे कीं,

कांहीं मान इक्ट्रं नये। कोठं तरी।। १४×१.

मग दुसऱ्यानें आपला धिःकार केल्याचें सुखदुःख कोठं उरलें?

धिःकारित्या धिःकारेना। तोचि माहापुरुष ॥ १९-४-२५.
याचें तात्पर्य असें कीं, आपण याचा इतका धिःकार करीत असूनहीं हा शांत तो शांत, असें पाहून लोकच उलटे ओशाळतात, ते विचार करूं लागतात, त्यांना पश्चात्ताप होतो व अखेरीस ते त्याला भज्रं लागतात. झणून समर्थोनीं शिकविलें आहे कीं,

थके चपेटे सोसावे। नीच शब्द साहात जावे। प्रस्तावीन परावे। आपले होती॥ १५-६-२२.

ह्या सर्व शिकवणींत येथून तेथून श्रीसमर्थीचे एक धोरण आहे. हरिकथा निरूपण आणि राजकारण हीं दोन सांप्रदायाचीं अंगे असल्यामुळें व उभय पक्षीं लोकसंग्रहाची अपेक्षा असल्यामुळें महंताला समर्थोन्तीं कें शिकविलें आहे तें एकच हेतु धरून होय. तो हेतु झणजे एवढाच कीं महंताच्या ठिकाणीं असे गुण असावेत कीं जेणेंकरून त्याला पुष्कळ लोक येजन मिळतील.

जो बहुतांचें सोसीना। त्यास बहुत लोक मिळेना॥ ११-५-१८. ह्मणून महंताच्या ठिकाणीं सहिष्णुता पाहिजे. ह्मणून त्यानें

बरें वाईट सोसावें । सप्तदायाचें ॥ स्वयें आपण कष्टावें । बहुतांचें सोसित जावें । क्षिजोन कोर्तीस उरवावें । नाना प्रकारें ॥ १२-१०-१८

ह्याच शिकवणीला अनुसरून श्रीसमर्थ सांगतात, की लोकांच्या उपयोगी पड-ण्याचा कोणताही प्रसंग महंताने फुकट दवडूं नथे.

परोपकार करणें ही समर्थाची दहावी शिकवण होय. नरदेह हा स्वाधेन। सहसा नव्हे परावेन।

परंतु हा परोपकारी झिजऊन । कीर्तिक्षपे उरवावा ॥ १-१०-२५ परोपकारास तत्पर असणे हें सत्वगुणाचें द्योतक आहे. परोपकार कोणावर करावा आणि कोणावर करूं नये असा भेदाभेद नाहीं. दुर्जनावर देखील परोपकार करून त्यांना आपल्या कार्याकडे ओढावें.

शरीर परोपकारीं लावावें। बहुतांच्या कार्यास यावे ॥ उणें पडों नेदावें। कोणियेकाचें ॥ १२-१०-५. दुसऱ्यांना आत्मवत् मानून त्यांच्या कार्याला आपण तत्पर राहिल्यास साहजिक्च ते आपल्या कार्याला येतील. कोणावर कसाहि बरा वाईट प्रसंग आल्यास त्यांचेळीं त्याच्या मदतीला धांवून जाणें हें महंताचें काम आहे. प्रसंगीं तोंड लपविणें हें योग्य नव्हे. चांगल्या प्रसंगीं दोंकडों लोक जमतात, पण एखा- द्यावर वाईट प्रसंग आल्यास त्यावेळीं मात्र त्याचे भरंवशाचे इष्टमित्र देखील लपवालपवी करितात. अशा प्रसंगीं महंतानें त्याच्या कामास जाण्यास चुकूं नये.

आपर्ले अथवा परावे। कार्य अवधेच करावे। प्रसंगीं कामास चुकवावें। हें विहित नव्हे ॥ १२-१०-२१

सांप्रदायाचीं एकंदर लक्षणें देण्यांत समर्थीचा जो मुख्य हेतु तो ह्या परोपकार राच्या शिकवणींत देखील आहे. परोपकार कां करावा, प्रसंगीं दुसऱ्याच्या उपयोगीं पडावें तें कां ? परोपकार अशासाठीं करावयाचा व लोकांच्या वज्या-वाईट प्रसंगीं अशासाठीं उपयोगीं पडावयाचें कीं, त्यांनीं आपत्या कामाला येऊन मिळावें.

आपल्या कार्यास तत्पर । लोक असती लाहानथोर । तैसाचि करी परोपकार। मनापासुनी ॥ १९-४-२२

उत्कटता ही समधीची शेवटची झणजे अकरावी शिकवण होय. ही शिकवण येथवर दिलेल्या दहा शिकवणींपासून निराळी नाहीं. श्रीसमधींचें आपल्या शिष्यांना इतकेंच सांगणें आहे, कीं जगदुद्धारार्थ भिक्षेकऱ्याचा वेष पतकरून परिभ्रमण करणाऱ्याच्या ठिक णीं कोणता ना कोणता तरी एखादा गुण उत्कट रीतीनें वसत असठा पाहिजे. के णत्या तरी एखादा गुणाची महंताच्या ठिकाणीं पराकाष्ठा झाली पाहिजे. तरच लोक

तया माहांपुरुषाकारणें । धुंडीत येती ॥ १२-१०-३१. श्रीसमर्थ शिकवितात,

उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट च्यातुर्य उत्कट भजन । उत्कट योग अनुष्ठान । ठाई ठाई ॥ १९-६-५२, उत्कट निस्पृहता धरिली । त्याची कीर्ति दिगांतीं फांकली । उत्कट भक्तीने निवाली । जन मंडळी ॥ १९-६-२३

भक्ति किंवा ज्ञान किंवा चातुर्य किंवा भजन किंवा योग किंवा अनुष्ठान किंवा

हिनस्गृहता किंवा दुसरा कोणताही एखादा गुण, यांपैकी कोणत्या तरी निदान एका गुणाचा महंताच्या ठिकाणीं अगदीं कडेलोट झाला पाहिजे. कोणताही एकच गुण उत्कट रीतीनें एखाद्याच्या अंगीं असला तरी अशा पुरुषासंवंधानें लोकांना आदर वाटत असतो, मग सर्वच गुण समुच्चयानें ज्याच्या ठिकाणीं वास करतील तो साऱ्या राष्ट्राला हालवील यांत काय आश्चर्य आहे! हे सर्व गुण श्रीसमर्थोच्या ठिकाणीं होते, हें मी महाराष्ट्रवाचकांस सांगावयास नको आहे. ज्यांच्या ठिकाणीं या गुणांपैकीं एक किंवा अधिक गुण वास करितात अशांच्याच हातून कांहीं तरी राष्ट्रकार्य किंवा धर्मकार्य होत असते, नाहींपेकां यांपैकीं अंगीं कोणताही गुण नसून नुसती सदिच्छा धरून देशमर भटकण्यांत कोणीं सारें आयुष्य जरी खर्च केलें तरी त्यापासून कोणाचेही कल्याण होण्याचा संभव नाहीं. देशासाठीं किंवा धर्मासाठीं ज्यांच्या ग्रुद्ध अंत:करणामध्यें कांहीं कांहीं उच्च व पवित्र इच्छा स्फुरण पावत असतात त्यांनीं लक्षांत ठेवांचे कीं,

कांहीं येक उत्कटेंविण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण । उगेंच वणवण हिंडोन । काये होतें ॥ १९-६-२४.

असा हा रामदासी सांप्रदाय आहे. सांप्रदायाच्या ह्या सर्व किंवा कांहीं लक्षणांनीं युक्त असा महंत असला, हाणजे

नभामाजी तारांगणें। तैसे लोक ॥ १२-९-२७.

त्याच्या भोंवतीं गोळा होतील. हें कार्य सर्वानाच साधतें असे नाहीं; परंतु जो महंत हाणजे मठपित आहे त्याच्या ठिकाणीं तरी समुदाय करण्याची क्षमता असली पाहिजे. ज्याला समुदाय करण्याची अकल न्सेल त्यानें मठपित होऊं नये, परंतु आपस्या ठायीं कार्यक्षमता नसताही पोकळ डौल घाद्रत सांप्रदायाला कमीपणा आणणें बेरं नव्हे.

अभ्यासे प्रगट व्हावें। नाहीं तरी झांकोन असावें। प्रगट होऊन नासावें। हें वरें नव्हे॥ १९-७-१७.

जो महंत झणून झणवील त्याला लोक सांभाळतां आले पाहिजेत. तसे ज्या-च्यानें होत नसेल त्यानें महंत, मठपति, पुढारी झणून मिरवू नये, आपल्या एकट्यांचेच जें कार्य पारमार्थिक कल्याण करून घेणें असेल तेवढेंच त्यानें करावें. तस्मात् लोकिकीं वर्ततां नये। त्यास महंती कामा नये। परत्र साधनाचा उपाये। श्रवण करून असावे॥ १९-७-१५.

आपल्याला उपाधी होत नाहीं, तर आपण उपाधींत पहुं नये, परंतु आपल्या योग्यतेबाहरचें काम करण्याचा आव घाळून स्वतःला आणि लोकांना विना-कारण कष्टी करूं नथे. (१९×८) स्वदेश व स्वधर्म यांना कोणती स्थिति प्राप्त झाली आहे याचें ज्ञान महंताला पाहिजे व ती सुधारण्याचा मार्ग इत-रांना त्यानें आंखून दिला पाहिजे. फार काय सांगावें, महंताला झणजे कांहीं ठाऊक नाहीं असें नसावें.

ऐसा जाणे जो समस्त । तोचि महंत बुद्धिवंत ॥ ११-६-७. श्रीसमर्थीची ही एकंदर शिकवण जो अनुसरील तोच महंत.

हे सिकवण धरितां चित्तीं। सकळ सुखें वोळगती। आंगीं वाणे महंती। अकस्मात॥ १४-१-८०.

जो महंत आहे त्यानें दुसरे महंत करून त्यांना अशा प्रकारच्या युक्तिबुद्धीनें भरून

### जाणते करून विसरावे। नाना देसीं॥

हें जें कार्य श्रीसमर्थीनों स्वतः केलें व आपत्या शिष्यांना शिकविलें तें एका ठिकाणीं संकलित करून साररूपानें महाराष्ट्रवाचकांना सादर केलें आहे.

अशा प्रकारें श्रीसमर्थांच्या देखरेखीखालीं तयार झालेले त्यांचे हजारों शिष्य सर्व महाराष्ट्रमर किंवहुना सर्व देशमर जेव्हां संचार करीत होते, तेव्हां त्यांनीं राष्ट्राची केवढी कामगिरी बजावली असली पाहिजे! इतिहासांत, बखरींत, किंवा चरित्रांत या गोष्टी दिलेल्या नाहींत, परंतु श्रीसमर्थींचे चरित्र आणि त्यांची शिकवण इत्यादिकांचा विचार केला असतां समर्थांचे सारे शिष्य झणजे स्वदेश—स्वधर्म—स्वबांधव यांच्या कल्याणासाठीं, यांच्या ऐहिक व पारमार्थिक कल्याणासाठीं, जगाच्या उद्धारासाठीं सर्वत्र संचार करणारे श्रीसमर्थींचे दूत होत, असे अनुमान काढण्यास वाचकांस कठिण जाऊं नये असे वाढतें.

जेथे अखंड नाना चाळणा। जेथे अखंड नाना धारणा। जेथे अखंड राजकारणा। मनासी आणिती॥ १९-१०-१,

अशी सहुरूंच्या सानिध्यांत राहून राष्ट्रसेवा करणारे किती भाग्यवान् होत ! काय मौज असेल ती ! मध्यें सहुरु आणि श्लेंकडों शिष्य भीवताली असून

जेव्हां स्वारी संचार करण्यास, गांवांतून काय आणि अरण्यांतून काय , निषत असेल तेव्हां त्या सर्व शिष्यांची अंतः करणे स्वदेश—स्वधमे यांच्या प्रेमाने किती उचंवळून जात असतील ! स्वतः च्या प्रापंचिक सुखदुः खाची कोणालाच काळजी नव्हती. आपत्या उपासनेच्या नांवाखालीं सर्वत्र परिभ्रमण करणारे श्रीसमर्थं त्यांवेळीं महाराष्ट्रांत कोणाला माहित नसतील असे वाटत नाहीं.

उपासना करूनियां पुढें । पुरवलें पाहिजे चहुंकडे । भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तया ॥ १९-१०-८.

इजारों लोक त्यांच्या दर्शनास येत असत व तितक्यांच्या अंतःकरणाची परीक्षा करून श्रीसमर्थ त्यांना युक्तिबुद्धीच्या गोष्टी सांगत.

जितुकें कांहीं आपणासी ठावें। तितुकें हळुहळु सिकवावें। शाहाणे करून सोडावे। बहुत जन॥ १९-१०-१४.

परंतु खुद्द समर्थोचा शिष्यसमुदाय केवडा आहे आणि ते सर्व काय करितात याची कल्पना लोकांस नसे.

किती लोक तें कलेना। किती समुदाव आकलेना। सकल लोक श्रवणमनना। मधें घाली॥ १९-१०-११.

परिभ्रमण करितांना श्रीसमर्थ आपत्या बरोवर अशक्त शिष्य घेत नसत. उध्यादा आहे, त्यांची स्वारी निघावयाची हाणजे थोडीच अगदीं नेमक्या वेळला, नेमक्या मार्गीने आणि नेमक्या दिकाणीं जावयाची. त्यांचा मामला धकाधकीचा असे.

धकाधकीचा मामला। कैसा घडे अशक्ताला। नाना बुद्धी शक्ताला। सणीनि सिकवाच्या ॥ १८-१०-२२. असे सशक्त शिष्य वरोवर घेऊन स्वारी निधावयाची. एकाच ठिकाणीं फार दिवस तळ देऊन ते राहत नसत.

जुन्या लोकांचा कंटाळा आला। तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला॥ १९-१०-१८.

त्या कामीं त्यांना आळस मुळींच खपत नसे, महतानें आळस केला झणजे त्यांची महती बुडाली झणून समजावें.

देह्याचा अभ्यास बुडाला। ह्मणिजे महंत बुडाला। यासाठी आळस न करतां लागवेगें जूतन लोकांला। शाहाणे करावें ॥ १९-१०-१९. समर्थोनीं ठिकठिकाणीं आपत्या शिष्यांकरवीं मठ स्थापन केले व त्या शिष्यांनीं आपआपत्यापरी तोच कित्ता गिरविला.

लोकीं लोक वाढिवले। तेणें अमर्याद जाले। भूमंडळीं सत्ता चाले। गुप्तक्रपे॥ १५-२-२६.

श्रीसमर्थांचे जे सामर्थ्य ते यांतच आहे. सर्व महाराष्ट्राला त्यांनी एक केलें. एकाच इच्छेने सर्व महाराष्ट्राला त्यांनीं उदीत केलें. एकाच कार्याकडे सर्व महाराष्ट्राचें लक्ष त्यांनीं वेधून घेतलें. श्रीरामदासरवामी यांना समर्थ कां झणत, याविषयीं अनेकांचे अनेक तर्क आहेत. कोणी झणतात, दासपंचायतनांत ते सर्वोद्दून वाडिल होते झणून त्यांना समर्थ झणत; कोणी झणतात, कीं, ते मिक्षेला निघाले झणजे '' जय जय रघुवीरसमर्थ '' असा श्रीरघुवीराचा जय-जयकार करीत झणून त्यांना लोक समर्थ झणूं लागले. असे अनेकांनी अनेक तर्क केले आहेत. या प्रशाचा निकाल नुसत्या तर्कानें लावावा ही गोष्ट मला इष्ट वाटत नाहीं. शिवाय असे कीं, असा तर्क करण्याचें कारणही नाहीं. स-मर्थपदवी कोणाला प्राप्त होते हें श्रीरामदासांनींच दासबोधांत एके ठिकाणीं सांगून ठेवलें आहे. '' समर्थ '' शब्दाची उपपत्ति त्यांनींच दिलेली असल्यान वर त्याहून निराळी उपपत्ति वसविण्याचा आपणास काय अधिकार आहे ?

जितुके कांहीं उत्तम गुण । ते समर्थाचे लक्षण ॥ १९-४-३१. असे एका ठिकाणीं मोधम सांगून दुसरीकडे ते झणतात:—

बहुत जनास चालवी। नाना मंडळें हालवी। ऐसी हे समर्थ पदवी। विवेकें होते॥ १८-१०-४६.

जो समाजान्या सुखदुःखाची सूत्रें आपल्या हातीं धरून साऱ्या समाजाला चालवितो, कार्याकडे प्रवृत्त करितो व सन्मार्गावर आणून सोडतो,तो समर्थ. समर्थ ही पदवी त्याला मिळते. श्रीरामदास्त्वामीनी अखिल महाराष्ट्रामध्ये चलन उत्पन्न करून

ब्राह्मणमंडळ्या मेळवाव्या । भक्तमंडळ्या मानाव्या । संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं ॥ १९-६-१४.

या उपदेशाप्रमाणें आपण स्वतः कृति केली, सणून त्यांना समर्थ सणत, असं अनुमान काढणें वरील समर्थों क्तिवरून अपरिहार्य आहे असे वाटतें. अशा प्रकारे चाफळखोऱ्यामध्यें जगदुद्धाराचें कार्य समर्थानीं चालिक लें असतां ही बातमी श्रीशिवाजी महाराजांना लागली व त्यांनी त्यांची अति प्रयासानें भेट धेतली.

ही भेट चाफळखोऱ्यांत शिंगणवाडीस एका औदुंवराच्या वृक्षाखाळीं शाली अशी दंतकथा आहे. त्या प्रसंगी शिवाजी महाराजांना समधीनी जो उपदेश केला तो "लघुवोध" या नांवाने प्रसिद्ध आहे. तोच दासवोधाच्या १३ व्या दशकाचा ६ वा समास होय. हा बोध अध्यातमपर आहे. यांत सारासारविचार सांगून प्रत्यवज्ञानाचे महत्त्व दाखिवलें आहे. या समासांतील शेवटची ओवी समजली तरी देखील पुष्कळ आहे. ती ओवी अशी:—

### ह्मणोनि ज्ञाता धन्य धन्य । जो निर्शुणेसी अनन्य । आत्मनिवेदने मान्य । परम पुरुष ॥ १३-६-३१,

राजकारणपर जो कांईा उपदेश ठिकठिकाणी दासवीधांत आला आहे तो सर्व एकट्या श्रीशिवाजी महाराजांकरितांच आहे असे झणता येणा-र नाहीं; कारण राजकारण करणें हें या सांप्रप्रदायाचें एक अंग असल्यामुळें राजकाणाविषयींचा उपदेश एकंदर शिष्यवर्गास श्रीसमर्थानी केळेळा आहे असेंच मानणें योग्य होणार आहे. हें माझें झणणें खरें असेळ तर यापासून इष्ट असें एक अनुमान निधतें. शिष्यांच्या ठिकाणीं राजकारणपर उपदेश ऐकण्याची पात्रता असल्यावांचून कांहीं तो उपदेश समर्थानीं त्यांना केळा नाहीं; तेव्हां अशा प्रकारचा उपदेश ऐकण्याची पात्रता समर्थांच्या शिष्यांना व त्यावळच्या महाराष्ट्रीयांना होती असे मानणें भाग आहे.

राजकारणपर जेवडा उपदेश आहे तेवडा कोणा एका विशिष्ट शि-ध्यास अनुलक्ष्मन नसून तो सामान्यपणें सर्वानाच अनुलक्ष्मन आहे हें खरें, तथापि द० १८×६ हा समास केवळ श्रीशिवाजी महाराजांकरितांच दिसती.

## बरें ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजा भोवानी । परंतु विचार पाहोनी । कार्ये करणें ॥ १८-६-९.

ईश्वरानें व विशेषतः तुळजाभवानीनं तुमचा पतकर घेतला आहे, ती तुझांस अंगीकृत कार्यात यश देईल, तथापि तुझी आपस्याकडून जें करणें तें विचारानेंच केलें पाहिजे. ही ओवी शिवाजी महाराजांशिवाय दुसऱ्या को-णास अनुलक्ष्मन असणार १ तुळजाभवानी ही श्रीशिवाजी महाराजांचीच विशेष अभिमानी होती आणि हाणून ही ओवी व हा समास केवळ शिवा-जी महाराजांनाच अनुलक्षून आहे. हा समास फार गोड आहे. तो वाचकां-नीं मुळावरूनच वारंवार वाचावा. श्रीसमर्थ व शिवाजी महाराज यांचें परस्पर प्रेम या समासावरून व्यक्त होत आहे. शिवाजी महाराजांना देशकार्यात पश येत चाललेलें पाहून समर्थाच्या अंत:करणांत जें प्रेम उचंवळत असलें पाहिजे तें उद्गाररूपानें या समासांत वाहेर पडलें आहे, या समासांत एक श्रीवी अशी आहे:—

म्लेंच दुर्जन उदंड। बहुतां दिवसांचे माजलें वंड। याकारणें अखंड। सावधान असावें॥ १८-६-१२.

ह्या ओवींत समर्थीनीं शिवाजी महाराजांना अखंड सावधान असण्या-विषयीं उपदेश केला आहे. त्याचें कारण त्यांनीं असे दिलें आहे कीं, म्लेंछ लोक फार दिवसांचे मातले आहेत, तेव्हां त्यांची रग जिरविणें सामान्य गोष्ट नव्हे. म्लेंक लोक त्यावेळीं राज्यपद पावले होते. त्यांच्या सत्तेला समर्थीनीं बंड झटलें आहे, अर्थात् ती सत्ता झगारून स्वराज्य स्थापण्याच्या इच्छेनं कोणीं हातीं तरवार घेतली असती तर त्याच्या कृतीला-मग तींत यश येवो वा न येवो--समर्थोनी बंड झटलें नसतें. अफझलखानाच्या वधानंतर शिवाजीमहा-राज श्रीसमर्थाना भेटावयास गेले होते, त्या वेळचा हा समास आहे, अशी दंतकथा आहे. ही दंतकथा खरी असावी असे वाटतें. साम्र समास वाच-ख्यावर ही कल्पना दृढ होते. अमञ्जलखानाच्या भेटींतून शिवाजीमहाराज यरा संपादून आले ही गोष्ट लहानसहान नव्हती, आणि झणूनच ''देणें ईश्वराचें '' असें • चरण घाळून, त्या प्रसंगाचें महत्व श्रीसमर्थीनीं दर्शविलें आहे. किंबहुना शिवाजी महाराजांचें अशा विकट प्रसंगी रक्षण केल्याबद्दल श्रीसमर्थीनीं या समासांत माहाराजांना उपदेश करतां करतां ईश्वराचें उप-कार आठविले आहेत. महाराजांना अफझलखानाच्या अंतराची बरोवर कल्पना झाली होती, याला अनुसरूनच

## परीक्षिणे परांतर। देणें ईश्वराचें॥

हीं दोन चरणें नाहींत काय ? आणि अफझुलखानासारखा बलवान् कपटमती दगा करावयास आला असतां त्याची एकट्याची भेट वेण्याचे ठरवून महा-राजांनी जें अद्भुत कार्य केलें त्याची प्रशंसा

### माहां यत्न सायधपणे । समइं धारिष्ट धरणे । अद्भुतचि कार्य करणें । देणें ईश्वराचें ॥

या ओवीमध्यें स्पष्टपणें केलेली नाहीं काय? असी.

याशिवाय श्रीमत् दासवीधांत जीं चातुर्यलक्षणें कित्येक ठिकाणीं दिलीं आहेत, त्यांतही राजकारणाविषयीं उपयुक्त असा कांहीं भाग आहे. समर्थी-च्या या शिकवणीचा शिवाजीमहाराजांच्या मनावर केवढा परिणाम झाला असला पाहिजे, याची कल्पना आपल्या सारख्यांना हर्लींच्यासारख्या काळांत कोठून होणार आहे? समर्थीचे चालण्यांत, समर्थीचे पाहण्यांत, समर्थीचे वोलण्यांत, किती तरी सामर्थ्य असलें पाहिजे? शिवाजीमहाराजांना स्वीकारलेल्या कार्यांत समर्थीच्या सल्लामसलतीचा किती तरी उपयोग झाला असला पाहिजे. साताच्याहून चाफळ जरा लांव पढे, मनांत येतांच श्रीसद्गुरुदर्शनाचा लाभ घेतां येत नव्हता, हाणून शिवाजीमहाराजांनीं विनंती केल्यावरून श्रीसमर्थ परळीस येऊन राहिले. ते तेथं राहावयास आल्यानंतर त्यांच्या भेटीला व दर्भानाला हजारीं साधुसंतांचे मेळे येत आणि झणूनच तेव्हांपासून परळीस ''सजनगड'' असें नांव मिळालें.

श्रीशिवाजीमहाराजांनीं आपलें चिरत्र शके १६०२ चैत्र शुद्ध १५ संपिवलें व श्रीसदुरु समर्थ रामदासस्वामी यांनीं सजनगडावर शके १६०३ च्या मार्च वद्य नवमीस आपल्या अवताराची समाप्ति केली. सजनगडावर श्रीसमर्थीची समाधी आहे व माद्य व० १ पास्त तों व० ९ पर्यंत पुण्यिति-थीप्रीत्यर्थ गडावर मोठा उत्सव होत असतो. या उत्सवाकडे महाराष्ट्रीयांचे व तरुण देशभक्तांचे विशेष लक्ष लागावें अशी माझी फार इच्छा ओह. उत्सवाशिवाय इतर दिवसांत समाधीपुढें भजनपूजन, मनननिदिध्यास करण्यास पुष्कळ एकांत सांपडतो. ''तेथें जाग्रत रामदास विलसे '' असा पुष्क ळांचा अनुभव आहे.

जया स्वहित करणे। श्रीरामदास भजनी लागणे। अतरीं स्वरूपानुसंधाने। वागत जावें॥ रामदास चौ अक्षरी। मंत्र जपावा निर्धारी। रामध्यान जडे अंतरीं। प्राणीयाचे॥

असा सप्रचीत उपदेश पुष्कळांनीं केलेला आहे. आपणांस अनुभव नाहीं स-

णून इतरांचा अनुभव खोटा असे ह्मणतां येत नाहीं. आपण शुद्ध, प्रेमळ, भाविक अंतःकरणाने अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

येथे आशंका उठिली। ज्ञात्याची समाधी पूजिली। तेथे कांहीं प्रचित आली। किंवा नाहीं॥ १०-६-३८.

अरें शंका शिष्याने वेतल्यावरून द० १०४७ त या शंकेचे श्रीसमयीनी उत्तर दिलें आहे.

तरी हा लोकांचा भावार्थ। भाविकां देव येथार्थ। अन्नेत्र कल्पना वेथे। कुतर्काची॥ १०-७-७.

भाविक जशी कल्पना करील तसा त्याचा देव आहे. अवतारी पुरुष हो जन गेले, परंतु ते अजून आहेत.

पूजा घेताती प्रतिमा । आंगा येतो अंतरात्मा । अवतारी तरी निजधामा । येऊन गेले ॥ ११-९-९० परी ते निजहूपे असती । ते निजहूप ते जगजोती । सत्वगुण तयस हाणती । जाणतीकळा ॥ १०० तये कळेचे पोटी । देव असती कोट्यान्कोटी । या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्यये पाहाव्या ॥ ११.

ह्या आपल्या अनुभवाच्या गोष्टी आहेत, कोणास शंका येत असेल त्याने प्रत्यय घेऊन पहावा असे श्रीसमर्थ सांगत आहेत, त्यावर विश्वास ठे-ऊन पुढील उपदेश ऐकावा.

येक गुरु येक देव। कीठें तरी असावा भाव।
भावार्थ नस्तां वाव। सर्व कांहीं ॥ १०-७-१५.
निर्मुणीं ज्ञान जालें। ह्मणोन सगुण अलक्ष केलें।
तरी ते ज्ञाते नागवले। दोहिकडे॥ १६.
नाहीं भिक्त नाहीं ज्ञान। मधेंच पैसावला अभिमान।
ह्मणोनियां जपध्यान। सांडूंच नये॥ १७.
सांडील सगुण भजनासी। तरी तो ज्ञाता परी अपेसी।
ह्मणोनियां सगुणभजनासी। सांडूंच नये॥ १८,
कामनेनें फल घडे। निःकाम भजनें भगवंत जोडे।
फलभगवंता कोणीकडे। महदांतर॥ २०.

भक्तें जें मनीं धरावें। तें देवें आपणाचि करावें। तेथें वेगळें भावावें। नलगे कदा॥ २३. दोनी सामर्थ्यें येक होतां। काळास नाटोपे सर्वथा। तेथें इतरांची कोण कथा। कीटकन्यायें॥ २४.

यापेक्षां समर्थोनीं ज्यास्त काय सांगावयास पाहिजे आहे?

जन्मापास्त समाधीपर्यंत श्रीसमर्थांचे चिरत्र श्रीमत् दासबोधांत्न जितकें सांगतां आछे तितकें यथामित सांगितछे आहे. महाराष्ट्राला पुढील मार्ग कमण्यास मार्गदर्शक असे समर्थोंचे चिरत्र आहे. १२ वर्षे पुरश्चरण व १२ वर्षे तीर्थयात्रा मिळून २४ वर्षे भगवत्या- स्यर्थ खर्ची घातत्यानंतर जगदुद्धाराचें काम श्रीसमर्थानीं आरंभिलें. यांत जो बोध आहे तोच बोध त्यांनीं दासबोधांतही केलेला आहे. समर्थ सणतात:—

### सामर्थ्य आहे चळवळेचें। जो जो करील तयाचें।

जो जो कोणी चळवळ करील त्याच्या त्याच्या ठिकाणी सामर्थ्य आहे, असे समर्थ झणतात. आपला अनुभव असा आहे काय ? चळवळी करकरून आपल्या जिमा कोरड्या पडण्याची वेळ आली तरी कोणी आमच्या चळवळींना मिलिचित् सुद्धां भीक घालीत नाहीं! अलिकडे अलिकडे तर आमच्या चळवळींचें दुर्वलत्व ज्यास्तच भास्ं लागलें आहे! असे कां व्हावें? जो कोणी चळषळ करील त्याच्या ठिकाणीं सामर्थ्य आहे असे समर्थ झणत अस्नही आझांला विपरीत अनुभव कां यावा? काय, समर्थीचा सिद्धांत चुकला झणावयाचें? नव्हे, सदरहु ओवीचा उत्तरार्थ पहा!

परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६.

भगवंताचे अधिष्ठान प्राप्त करून घेऊन जो कोणी देशहितासाठी खटपट करील त्याला यश आलेंच पाहिजे! भगवतभक्तीवांचून देशभक्ति नाहीं! भगवद्भक्ती-बांचून देशभक्त कसा असतो, तो कोणी कोठे पाहिला नाहीं व ऐकिला नाहीं! आधीं भगवद्भक्ति, मग देशभक्ति! किंवहुना भगवद्भक्ति, तीच देशभक्ति!

उपासनेचा मोठा आश्रयो । उपासनेविण निराश्रयो । उदंड केलें तरी तो जयो । याप्त नाहीं ॥ १६-२०-२९. समर्थाची नाहीं पाठी। तयास भलताच कुटी। याकारणे उठाउठी। भजन करावें॥ ३०.

या चरित्रापासून हा बोध महाराष्ट्राला व्हावा व तदनुसार महाराष्ट्राचें पाऊल पडावें इतकीच माझी प्रार्थना आहे.

जे सत्कीर्तीचे पुरुष। ते परमेश्वराचे अंदा। धर्मस्थापनेचा ह्यास। तेथेंचि वसे॥ १७-१-२९.

असे पुरुष पूर्वी होऊन गेले आहेत व पुढे होणार आहेत, असे जें आपणांस भगवंताचे वचन आहे, तसेंच तें श्रीसमयाचेंही आहे. विकट प्रसंगीं दिलें व तो प्रसंग निघृन गेल्यावर निधीस्तपणें अशक्य ठरविलें, अशांतलें हें वचन नव्हे.

परंतु येकवचनी देव येक । जेणें सोडिले देव अनेक । सेवाहीन मी सेवक । त्याचा ह्मणवी ॥ अशा श्रीरामदासांचें वचन आहे कीं, धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । जाले आहेत पुढें हीणार । देणें ईश्वराचें ॥ १८-६-२०.

तें देणें, देवा, आतां दे अशी प्रार्थना करून हा भाग संपवितों.

# जन्माचें सार्थक

- TO 378 500

देह परमार्थी लाविलें। तरीच याचें सार्थक जालें। नाहीं तरी हें वेथीचे गेलें। नाना आघातें सृत्यपंथें॥ १-१०-६१.

श्रीमत् दासवोधांतर्गत श्रीसमर्थचरित्र मागील प्रकरणांत दिलें आहे. या व पुढील दोन भागांत मिळून दासबोधाचा मूर्वार्ध आहे, असे मानण्यास पांचव्या दशकापर्यंत सामान्यपणें दासबोधाचा पूर्वार्ध आहे, असे मानण्यास हरकत नाहीं. आत्मज्ञान पाप्त करून घेण्याला पूर्व तयारी क्या प्रकारची पा-हिजे, याचें विवेचन या पूर्वार्धात आहे, तथापि, या पूर्वार्धात जें विवेचन आलें आहे. त्याचा उल्लेख उत्तराघींतही ठिकठिकाणीं करण्यांत आला आहे. नरजन्म झणजे काय, मनुष्याचे वर्ग किती आहेत, संसाराचे कष्ट काय आ-हेत. नरजन्माची सफलता कशानें होईल, सदुख्वांचून ज्ञान नाहीं व ज्ञाना-वांचून मोक्ष नाहीं, तसंच सदुरु कसा ओळखावा, शिष्य कसा असावा, भक्ति किती प्रकारची आहे व त्यांत श्रेष्ठ कोणती इत्यादि प्रश्नांचा उहापोह या पूर्वाधीत आहे. संसाराचे कष्ट काय आहेत, त्यांचे विवेचन करावयास नको, कारण आपण ते कष्ट प्रत्यक्ष अनुभवीत आहोत; परंतु आश्चर्य हें कीं, जगाचा संसार पतकरण्यासाठीं या घरांतल्या संसारांत्न श्रीसमर्थ आपल्या व-याच्या १२ व्या वर्षीच दूर झाले, तरी पण त्या संसाराचे वर्णन त्यांनी किती तरी हुवेहुव वठिवेळ आहे! तीच स्थिति त्रिविध तापांची. या त्रिविध ता-पांचें वर्णन किती तरी विस्तृतपणें केलेंलें आहे, तिसऱ्या दशकाच्या पहिल्या पांच समासांत संसाराचें वर्णन आहे व ६ ते ८ या तीन समासांत त्रिविध-तापांचें वर्णन आहे. दासवोध प्रनथ ज्यांच्या नित्य वाचनांत आहे अशांपैकीं कांहींजणांना हा भाग मोठा कंटाळवाणा वाटतो, ह्मणून कित्येक वाचक या भागावरून उडून जात असतात. पण मला वाटतें असें करणें वरोवर नाहीं. संसारांत्न किंवा त्रिविध तापांत्न जोंपर्यंत आपण उडून गेलों नाहीं तोंपर्यंत संसाराच्या किंवा त्रिविध तापाच्या नुसर्ते समासांवरून उडून जाण्यांत काय तात्पर्य आहे ? असे करणें चुकीचें होईल. हे आठ समास सोपे आहेत, परंतु ते समर्थानी विनाकारण लिहिले आहेत असे नाही. संसाराचा आपणास जोंपर्यंत वीट आला नाहीं किंवा त्रिविध तापाने पोळले जाऊन परमार्थाकडे जीपर्यंत आपण वळलों नाहीं, तोंपर्यंत तरी निदान हे समास वाचलेच पाहिजेत. समर्थ स्रणतात,

तैसा संसारें दुःखवला। त्रिविधतापें पोळला। तोचि येक अधिकारी जाला। परमार्थासी। ३-६-७.

संसारांत सुख नाहीं संसार करणें यांत नरदेहाची सफलता नाहीं, असें वाटावयास लागणें हींच परमार्थाची पूर्व तयारी होय.

परम सूर्खीमाजीं मूर्ख । जो संसारीं मानी सुख ॥ २-१०-४०. असे समर्थीनीं ठरविलें आहे. अशा या कष्टमय संसारांत कोणी कोणाचें नाहीं, तरी पण आपली हिंथति

माथां प्रपंचाचे वोझे । घेऊन हाणे माझे माझे । बुडतांही न सोडी फुंजे । कुळाभिमाने ॥ ३–१०-६.

अशा प्रकारची झाली आहे. आईबाप, वहिणभाऊ, कन्यापुत्र, यांचा पाश आपणास सुटत नाहीं. परंतु समर्थ विचारतात,

केची माता कैचा पिता। कैची वहिण कैचा भ्राता। कैचीं सुहदें कैची वनिता। पुत्र कळत्रादिक॥ ३-१०-४५. है तूं जाण मावेचीं। आवघीं सोइरीं सुखाचीं। हे तुझ्या सुखदुःखाचीं । सांगातीं नव्हेती ॥ ४६. कैचा प्रपंच कैचें कुळ। कासया होतोसी व्याकुळ। धन कण लक्ष्मी सकल । जाइजणे ॥ ४७. कैचें घर कैचा संसार। कासया करिसी जोजार। जन्मवरी वाहोन भार । सेखीं सांडून जासी ॥ ४८. कैचें तारुण्य कैचें वैभव । कैचे सोहळे हावभाव । हे सकळही जाण माव। माईक माया॥ ४९. येचक्षणीं मरोन जासी। तरी रघुनाथीं अंतरलासी। माझं माझं ह्यणतोसी । ह्यणानियां ॥ ५०. तुवां भोगिल्या पुनरावृत्ती। ऐसीं मायवापे किती॥ स्त्री कन्या पुत्र होती। लक्षानलक्ष ॥ ५१. कर्मयोगं सकळ मिळाळीं। येके स्थळीं जन्मास आलीं। ते तुवां आपुर्ली मानिर्ली। कैसीं रे पढतमूर्वा ॥ ५२.

हा उतारा जरा मोटा झाला, पण खरोखर, तो थोडा होत आहे. तिसऱ्या दशकाच्या ९ व्या व १० व्या समासांत फार सामर्थ्य आहे. हे दोन समास सोपे आहेत तरी पण ते वारंवार वाचावेसे कां वाटतात कोण जाणे! ते समास वाचकांनीं सुळावरून वाचावे व नंतर पुढील प्रस्तावना वाचावी. ते दोन समास वाचावे, पण ते प्रेमानें, भक्तीनें, शांताचित्तानें, व सात्विक मनोहत्तीं करून वाचावे. वद्धाच्या ठिकाणीं सुमुक्षुत्व उत्पन्न करण्याचें वर्म या दोन समासांत आहे. आपला कळवळा येऊन समर्थीनीं हे दोन समास स लिहिले आहेत. ९ व्या समासांत त्यांनीं मृत्यूचें वर्णन केलें आहे.

संसार हाणिजे सर्वेच स्वार । नाहीं मरणास उधार । मापीं छागळें शरीर । घडीनें घडी ॥ ३--९-१,

च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चौच्यासी छक्ष जीवयोनी । जनमा आले तितुके प्राणी । मृत्य पावती ॥ ३-९-३७. मृत्यु कोणाला टळत नाहीं. दुसऱ्या एका ठिकाणीं समर्थ झणतात, राजा असतां मृत्य आला । लक्ष कोटि कबुल जाला । तरी सोडिना तयाला । मृत्य कोहीं ॥ १२-८-३२

सारांश, मृत्यु आज नाहीं उद्यां अपिरहार्य आहे व या संसारांतील कोणतीच गोष्ट शाश्वत नाहीं. परंतु असे अस्नही समर्थ झणतात, मृत्यु टाळतां येईल व संसारांतील कष्टाचा मोबदलाही मिळवितां येईल.

असो ऐसे सकळही गेळे। परंतु येकचि राहिळे। जे स्वरूपाकार जाले। आत्मज्ञानी॥ ३-९-५९.

तसंच, या संसाराचा जन्मदुः खापास्न आरंभ हो ऊन मृत्युवेदनेत त्याचा होवट होतो व मधल्या अवकाशांत दुखणीं वाहाणीं, उद्देग, चिंता इत्यादि आहेतच. संसार हा वाचार भरला आहे असं मानलें तर ह्या इतक्या रकमा आपल्या नांवें पडतात व जमेच्या वाज्ला एकच रक्कम पडण्याचा संभव आहे. ती जर न पडली तर नरदेह प्राप्त हो ऊन फुकट कवडीच्या फायद्यासा-टीं वायां दवडला असे होणार आहे.

हाट भरला संसाराचा। नका पाहावा देवाचा। तरीच या कष्टाचा। परियाये होतो॥ १२-८-३४.

नरजन्माचें सार्थक कशांत आहे हें वरील विवेचनांत ध्वनित होतच आहे. पहिल्या दशकाच्या दाहाव्या समासांत व इतरत्र किलेक ठिकाणीं समर्थीनीं नरदेहाचें महत्व विणिलें आहे. आहारनिद्रादि विकार पशु व मनु-ध्य यांना सारखेच आहेत; मनुष्य व पशु यांच्यांत एकच फरक आहे.

पशुदेहीं नाहीं गती । ऐसें सर्वत्र वोलती । सृणौन नरदेहींच प्राप्ती । परलोकाची ॥ १-१०-२१.

परलोकाची प्राप्ति करून घेण्याची शक्यता इतर योनींत नस्त ती फक्त नर-देहांतच आहे, हाच काय तो नरदेहाचा विशेष. नरदेहाचें महत्त्व या विशे-षांतच आहे; परंतु त्याप्रमाणें नरदेहाचा इष्ट हेतु सफळ करून घेण्याचा आ-पण जर प्रयत्न केळा नाहीं तर असा अमोळिक जन्म प्राप्त होऊनही तो फुक-द दबहिल्यासारखें होणार आहे. येथे जेणे आळस केला। तो सर्वस्वे बुडाला। देव नाहीं वोळखिला। विवेकबळें॥ २०-५-२७.

असा हा जन्म प्राप्त झाला असतां, परमार्थप्राप्ति करून घेण्याविषयीं धास्तविक आपण कितीतरी उतावीळ झालं पाहिजे; कारण तो जन्म केव्हां संपेल याचा कांहीं भरंसा नाहीं. या नरजन्मांत येऊन लांवणीवर न टाकण्या-सारखी जर कोणती एखादी गोष्ट असली तर ती हीच आहे. मृत्यु केव्हां येईल याचा नियम नाहीं व शिवाय नरदेह जोंपर्यंत घडधाकड आहे, कोण-तेंही व्यंग त्यांत नाहीं, तोंपर्यंतच परमार्थाचीं साधनें आपत्या हात्न होण्याचा संभव आहे. परमार्थमार्ग स्वीकारण्याचें सामर्थ्य आज शरीरांत असलें तरी उद्यांला तें राहीलच असा भरंसा नाहीं. पांगळा, थोटा, अंध, बहिरा, मुका, अशक्त, रोगी, फेंप-या असा देह असला तर परमार्थमार्गाला हीं सारी विष्टें होत. यासाठीं,

इतुकें हें नस्तां वेंग । नरदेह आणी सकळ सांग । तेणें धरावा परमार्थमार्ग । लागवेंगे ॥ १--१०--३२.

अमें जरी आहे तरी आपलें लक्ष संसारांत्न उड़्न परमार्थाकडे लागत नाहीं. घरदार, होतीवाडी, यावर जडलेंलें ममत्व नाहींसें होत नाहीं. समर्थ
विचारतात, घर हें आपण आपलें मानीत असतों पण खरोखर तें आपलें आहे काय ? आपल्याप्रमाणेंच त्या घरांत राहणारे उंदीर, पाली, माशा, कांतण्या, मुंगले, मुंग्या, विंचू, सर्प, झरलें, भ्रमर, मांजरें, मुंगसें, ढेंकुण इत्यादि जीव त्या घराला आपलेंच घर हाणून मानीत असतात. त्याप्रमाणेंच नोकरचाकर, घरांतलीं इतर माणसें, पाहुणे, मित्र, गांवकरी लोक, चोर, राजा, अमि इत्यादिकही त्या घरावर आपला अमल चालवीत असतात, त्यांच्यावरोवर आपणही त्या घरावर आपला हक सांगतों; परंतु वाास्तविक विचार
केला तर ज्याला आपण आपलें घर हाणून हाणत असतों तें आपल्याखेरीज
वाकीच्यांचेंच खरोखर असतें. कालांतराने आपण नाहींसे होऊन त्या घरांत
किडामुंगी इत्यादिकांचीच वस्ती कायमची होणार आहे.

ऐसी गृहांची स्थिती। मिथ्या आली आत्मप्रचिती। जन्म दो दिसांची चस्ती। कोठें तरी करावी॥ १-१०-५०. धराची गोष्ट राहो बाज्ला, पण ज्याला आपण आपलें समजतों तें शरीर तरी आपलें आहे काय? शरीर हें आपलें हाणावें तर त्यांत, डोक्या-मध्यें उवा होतात; फोड येऊन किडे पडतात; पोटामध्यें जंत होतात; दातांना, डोळ्यांना, कानाला कीड लागते. देहाचे चोज करकर करावें आणि एखादे दिवशीं मृत्यूनें त्याच्यावर झडप घालावी! त्या शरिराला उंदीर, मांजरें, कुत्रीं, घोडे, रीस, माकड चावतात, उंट डसतात, हत्ती चिरडतात, वैल टोंचतात, चोर मारतात, भुतें झडपतात. मग ज्या शरिरावर इतकेजण आपला अधि-कार गाजवितात तें आपलें एकट्याचेंच कसें हाणतां येईल? वास्तविकपणें,

ऐसें शरीर बहुतांचें । मूर्ख ह्मणे आमुचे । परंतु खाजें जिवाचें । तापत्रें बोलिलें ॥ १--१०--६०.

ह्या सर्व वेदांताच्या गोष्टी कळत अस्नही, शाश्वत सुख काय आहे तें दिसत नसत्यामुळें, क्षणमंगुर ऐहिक सुखाचा त्याग करवत नाहीं. वद्धदशा ती हीच. देहममता सुटत नाहीं. विषयसुखाचा वीट येत नाहीं. एखादा मनुष्य जन्मास येतांच त्याला क्षोंप लागावी व त्या स्थितींतच दोन हजार वर्षे शहून त्याला त्या क्षोपंतच मरण यांवे ! अशासारखी बद्धाची स्थिति आहे. स्याला जागृति हाणून नाहींच. या जिण्यांत काय अर्थ आहे ? असो. बद्ध, सुमुक्षु, साधक, सिद्ध असे मनुष्याचे चार प्रकार आहेत. ह्या चारही प्रकारांची ओळख द० ५ स० ७ ते १० यांमध्ये श्रीसमर्थीनीं करून दिलेली आहे. हे चारही समास वाचकांनीं मुळावरून वाचावे. ७ वा समास आपणांस फार आवडतो, कारण त्यांत वर्णन केलेली स्थिति आपणांस पुष्कळ ठिकाणीं पहावयास सांपडत असल्यामुळें श्रीसमर्थीनीं हें किती हुवेहुव चित्र काढलें आहे, यांचे आपणास कौतुक वाटतें.

सत्संगाची नाहीं गोडी। संतिनदेची आवडी। देहबुद्धीची घातली बेडी। या नांव बद्ध ॥ ५-७-३८. हातीं द्रव्याची जपमाल। कांताध्यान सर्वकाल। सत्संगाचा दुष्काल। या नाव बद्ध ॥ ३९. नेत्रीं द्रव्य दारा पाहावी। श्रवणीं द्रव्य दारा ऐकावी चिंतनीं द्रव्य दारा चिंतावी। या नाव बद्ध ॥ ४०. काया बाबा आणि मन। चित्त वित्त जीव प्राण। द्रव्यदारेचे करी भजन। या नाव बद्ध ॥ ४१, द्रव्य दारा तेंचि तीर्थ। द्रव्य दारा तोचि परमार्थ॥ ४३.

वेथं जाऊं नेदी काळ। संसारचिंता सर्वकाळ।
कथा वार्ता तेचि सकळ। या नाव वद्ध'॥ ४४.
घटिका पळ निमिषभरी। दुश्चीत नन्हतां अंतरीं।
सर्वकाळ ध्यान करी। द्रन्यदाराप्रपंचाचें॥ ४६.
तीर्थयात्रा दान पुण्य। भक्ति कथा निरूपण।
मंत्र पूजा जप ध्यान। सर्वही द्रन्य दारा॥ ४७.
जागृति स्वम रात्रि दिवस। ऐसा लागला विषयेध्यास।
नाहीं श्णाचा अवकाश। या नाव वद्ध॥ ४८.

भीत भीत उतरून घेत होतों तरी इतक्या आंव्या उतरून ध्याच्या लागस्या. स्वतःच्या स्वरूपाची ओळख या आंव्यांत पुष्कळांना पटेल अशी आशा आहे. द्रव्यदाराप्रपंचाच्या चिंतनांत झातारपण आलें, तरी चिंतन सुटत नाहीं, असे कितीतरी लोक आपण पाहात असतों. असों; परंतु या आपल्या वर्तना- बदल पश्चात्ताप उत्पन्न झाला झणजे बद्धाचा मुमुक्षु झाला झणून समजावें. पश्चात्तापाची दशा मोठी आनंदाची असते, झणून हाहीं समास फार गोड याटतो. आपले मागचे सर्व दोष आठवून पश्चात्ताप उत्पन्न होणें हें मोठें भाग्य होय. दुसऱ्याची निंदा करण्याचा घंदा सोंडून स्वतःचीच निंदा करूं लागणें हें मुमुक्षुत्व ओळखण्याचें एक मोठें साधन आहे. आपले दोष जाणून त्यांचा त्याग करून मनुष्य सदुरूला शरण गेला आणि सदुरूने त्याचा पतकर घेतला म्हणजे तो साधक झाला. याच्या पुढची पायरी झणजे सि- झाची. साधकाच्या ठिकाणीं संदेहवृत्ति असल्यास ती सिद्धपण आंले झणजें पार उडून जाते.

साधकासि संदेहवृत्ती। पुढें होतसे निवृत्ती। याकारणें निःसंदेह श्रोतीं। साधु वोळखावा॥ ५-१०-१२०

वद्धाला पश्चात्ताप होऊन त्याच्या ठिकाणी मुमुश्चत्व उत्पन्न होणे हेंचे कठीण आहे. परमार्थमार्गाकडे लक्ष लागणें हीच प्रथम अवधड गोष्ट आहे, परंतु एकदां मनुष्य त्या मार्गाकडे वळला झणजे मग तो, लवकर किंवा डाशिरा, इष्ट स्थळीं जाऊन पींचलाच पाहिजे. तेव्हां बद्धानें काय करावें झणजे त्याचें लक्ष परमार्थीकडे वळेल, असा मुख्य प्रश्न आहे. परमार्थीसंबंधानें श्री-समर्थ झणतात,

आहे तरी परम सुगम । परी जनासी जाला दुर्गम । कां जयाचें चुकले वर्म । सत्समागमाकडे ॥ १-९-२. परमार्थ सुगम अस्नही केवळ सत्समागम नाहीं, साधूची संगति नाहीं,

सदूरूचा अनुग्रह नाहीं, सणून आपणास तो दुर्घट वाटत आहे.

नरजन्माचें सार्थक यांतच आहे. द्रव्यसंचय करणें हा कांहीं नरज-न्माचा हेतु नाहीं. ज्याच्या जवळ पुष्कळ पैसा तो श्रीमंत, तो गुणवान, तो लोकिकवान, तो कुलीन, तो विद्वान् असा आपला समज आहे; परंतु समर्थांची कल्पना तशी नाहीं.

परमार्थीं तो राज्यधारी। परमार्थ नाहीं तो भिकारी॥ १-९-२३. अशी गरीव आणि श्रीमंत यांची श्रीसमधीनी व्याख्या केली आहे.

अशा प्रकारचा श्रीमंत होण्याची हांव वाळगणें हेंच श्रेयस्कर होय.

जेणें परमार्थ वोळखिला। तेणें जन्म सार्थक केला। येर तो पापी जन्मला। कुळक्षयाकारणें ॥ १-९-२५.

परमार्थावांचून जन्ममरण टळत नाहीं, हा सिद्धांत असल्यामुळें जन्म-मरणाचें हाल कसें असतात व हा संसार कसा दुःखमूल आहे याची वरोवर कल्पना होऊन त्या भीतीनें तरी मनुष्याचें मन परमार्थाकडे वळावें झणून द० ३ स० १ ते ५ यांत श्रीसमर्थांनीं संसाराचें चित्र काढलें आहे. तें चित्र पाहून तरी

भल्याने परमार्थी भरावें। शरीर सार्थक करावें। पूर्वजांस उद्धरावें। हरिभक्ती करूनी॥ १-९-२०.

हरिभक्ति करून स्वतःचा व पूर्वजांचा उद्धार करणें यांतच नरजन्माची सफलता आहे. ती भक्ति नवविधा आहे.

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम् । अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

या नवविधा भक्तीचें वर्णन चवथ्या दशकांत साकल्येकरून आहें आहे.

अवणभक्ति या राब्दावरून आपली जी कल्पना होते तशी कल्पना श्रीसमर्थीची नाहीं. त्यांच्या अवणभक्तीचें रूप फार व्यापक आहे. अवण-भक्ति हाणजे सर्व कांहीं ऐक्न सोडावें. नाना पिंडांची रचना। नाना भूगोळरचना।
नाना सृष्टीची रचना। केसी ते ऐकावी॥ ४-१-१५.
चंद्र सूर्य तारामंडळें। प्रहमंडळें मेघमंडळें।
येकवीस स्वर्गें सप्त पाताळें। केसी ते ऐकावीं॥ १६.
चौदा विद्या चौसष्टी कळा। सामुद्रिक लक्षणें सकळ कळा।
बित्तस लक्षणें नाना कळा। केशा त्या ऐकाव्या॥ २१.
कोण्या दोषें कोण रोग। कोणा रोगास कोण प्रयोग।
कोण्या प्रयोगास कोण योग। साधे तो ऐकावा॥ २३.

हीं सर्व अवणभक्तीतच येतात. या अवणभक्तीत काय वगळलें आहे ? आधुनिक जे जे शास्त्रीय शोध होत आहेत, ते ते सर्व ऐकणें आणि जाणणें ही अवणभक्तीच होय. अवणभक्तीच्या वर दिलेल्या लक्षणावरून श्रीसमर्थीचा उपदेश प्रवृत्तिपर होता, कां निवृत्तिपर होता, याची कांहींशी अटकळ बांधतां येते.

ऐसें हें अवघेचि ऐकावें। परंतु सार शोधून घ्यावें। असार तें जाणोनि त्यागावें। या नाव श्रवणभक्ती॥ ४-१-२९.

कोणतीही गोष्ट वगळावयाची नाहीं, परंतु सर्व ऐक्न त्यांत सार जें असेल तेवढ्याचाच मात्र संग्रह करावा, अशी ही श्रवणभक्ति आहे.

कीर्तन ही दुसरी भक्ति होय.

बहुत करावें पाठांतर । कंठीं धरावें ग्रन्थांतर । भगवत्कथा निरंतर । करीत जावी ॥ ४-२-३.

द० ४×२ त या भक्तीचें जें लक्षण दिलें आहे तितकें सर्व ज्या पुरुषाच्या ठिकाणीं वसत असेल, त्याच्या कीर्तनांत श्रोते वक्ते एक होऊन किती प्रेम लोटत असेल याची कल्पना आपणांस करितां आली तर करावी.

तिसरी भक्ति नामस्मरण. नामस्मरण अखंड घडावें. आपल्या प्रापंचिक सुखदु:खामुळें नामस्मरणांत खंड पडतां कामा नये.

चालतां बोलतां भंदा करितां। खातां जेवितां सुखी होतां। नाना उपभोग भोगितां। नाम विसरों नये॥ ४-३-७.

नामस्मरणाचा महिमा अगाध आहे. सर्व साधुसंतानी तो वर्णिला आहे. त्यासंबंधाने गैरविश्वास करण्याचा आपणास काय अधिकार आहे? चहुं वर्णी नामाधिकार। नामी नाहीं लाहान थोर। जड मूढ पैलपार। पावती नामें॥ ४-३-२४. कांहींच न करूनि प्राणी। रामनाम जपे वाणी। तेणें संतुष्ट चक्रपाणी। भक्तांलाणीं सांभाळी॥ ४-३-२१.

पादसेवन ही चवथी भाक्ति होय. मूर्तीचे पादसेवन करतां येत नाहीं ह्मणून सद्गुरूचेंच पादसेवन करण्यास सांगितलें आहे.

सरुद्भुक्तपेविण कांहीं। भवतरणोपाव तों नाहीं। थाकारणें छवछाहीं। सद्गुरुपाय सेवावे॥ ४-४-४.

अभ्यासानें जें प्राप्त होत नाहीं, साधनें करून जें हातीं लागत नाहीं, असें जें परब्रह्मस्वरूप तें सद्गुरुक्षपेनें प्राप्त होतें. हाणून या भक्तीचें महत्त्व विशेष आहे.

पांचवी अर्चनभाक्ते होय. अर्चन म्हणजे देवतार्चन. ज्याची जी देवता असेल तिर्चे त्याने पूजन करीत जावें. याशिवाय जे जे कुळधर्म असतील तेही सर्व केले पाहिजेत.

जाखमाता मायराणी । बाळा बगुळा मानविणी । पूजा मांगिणी जोगिणी । कुळधर्में करावीं ॥ ४-५-१६.

अशा प्रकारच्या कुळधर्माविषयीं देखील समर्थीनीं जो आदर व्यक्त केला आहे, त्यापास्त आपण पुष्कळ वोध घेण्यासारखा आहे.

वापी कृप सरोवरें। नाना देवाळयं सिखरें। राजांगणें मनोहरें। बृंदावनें भुयरीं ॥ ४-५-२२. मठ मंड्या धर्मशाळा। देवद्वारीं पडशाळा॥ ४-५-२३. वनें उपवनें पुष्पवाटिका। तापस्यांच्या पणकुटिका॥४-५-२६. अशा प्रकारचीं लोकोपयोगीं कामें धर्मार्थ करणें ही अर्चनमक्तिच होय.

शुक शारिका मयोरें। बद्कें चक्रवाकें चकोरें।
कोकिळाचितळें सामरें। देवाळई समर्पावीं॥ ४-५-२७.
सुगंधमुगें आणि मार्जरें। गाई ह्यैसी वृषभ वानरें।
नाना पदार्थ आणि लेंकुरें। देवाळई समर्पावीं॥ ४-५-२८.
चाफळसारख्या मनोरम ठिकाणीं समर्थीच्या वेळेला कशाप्रकारची शोभा
असली पाहिजे, याची कल्पना वरील वर्णनावरूत कांहींशी होते. ही अर्ब-

नभाक्त जशी देवतेची तशीच ती सद्गुरूची करावी. प्रत्यक्ष पूजा न घडली तर मानसपूजा तरी अगत्य करावी.

मने भगवंतास पूजावे। कल्पून सर्वही समर्पावे। मानसपूजेचें जाणावें। लक्षण ऐसें॥ ४-५-३२. जें जें आपणास पाहिजे। तें तें कल्पून वाहिजे। येणें प्रकारें कीजे। मानसपूजा॥ ३३.

साहावी भक्ति वंदन होय. देव, संत, साधु आणि सज्जन यांना नम-स्कारीत जावें.

पशुपति श्रीपति आणी गभस्ती। यांच्या द्दानें दोष जाती। तैसाचि नमावां माहती। नित्य नेमें विदोष॥ ४-६-६.

कोणत्याही पुरुषाच्या ठिकाणीं कोणताही एखादा गुण उत्कट रीतीनें असला तर तें सदुरूचें अधिष्ठान आहे असें जाणून त्यास नमन करावें.

जेथें दिसती विशेष गुण। तें सद्गुरूचें अधिष्ठान। याकारणें तयासी नमन। अत्यादरें करावें ॥ ४-६-९.

नमस्कारासारखी सोपी भक्ति नाहीं. नमस्कारासाठीं कांहीं खर्च करा-वा लागत नाहीं. नमस्काराला कांहीं कष्ट पडत नाहींत. नमस्काराला फक्त एकाच गोष्टीची अपेक्षा असते.

साधक भावें नमस्कार घाळी।त्याची चिंता साधूस लागली। सुगम पंथें नेऊन घाळी। जेथील तेथें॥ ४-६-२४.

सातवें भज़न तें दास्य जाणावें. देवद्वारीं सदां सर्वकाळ राहून लहान मोठें जें कार्य पडेल तें करित जावें. जीर्ण देवालयांचा उद्धार करणें, धर्म-शाळा बांघणें, पशु पक्ष्यादिकांच्या साठीं शाळा वांघणें, वगैरे कामें या दा-स्यभक्तींत येतात. देवासाठीं हरएक काम करण्यास नेहमीं तत्पर असलें पाहिजे. ही भक्ति प्रत्यक्ष न घडली तर मानसपूजेनें करावी. जसें देवाचें तसेंच सहुरूचें दास्य करावें.

आठवी भक्ति हाणजे सख्य.

देवास जयाची प्रीती । आपण वर्तावें तेण रीतीं ॥ ४-८-३ असे सख्यमक्तीचें धोरण आहे. जें देवास आवड़तें तेंच आपणांस आवडावें,

देवाच्या मनासारखें आपलें वर्तन राहिलें हाणजे सहजच देवाशीं सख्य घडते. नवविधा भक्ति बोलण्यास सोपी आहे, परंतु तीपैकीं कोणताही प्रकार हातून घडणें महा दुर्घट आहे. देवाच्या मनासारखें वागावें हें हाणणें कठीण नाहीं, परंतु तसें वर्तन कोणाचें घडत असतें?

देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलगांसी तुटी । सर्व अपीवें सेवटीं । प्राण तोहि वेचावा ॥ ४-८-८.

देवाच्या सख्यत्वापुढें प्राणाची किंमत नाहीं असे वाटेल तरच ती खरी सख्य भक्ति.

देव हाणिजे आपुला प्राण ॥ ४-८-१०.

तात्पर्य, आपण आपल्या प्राणाला जितकें जपतों तितकें, किंबहुना त्याहून जास्त, देवास जपलें पाहिजे. "काय देव करील तें खरें" असें आपण बोलत असतों, परंतु खरोखर देवावर इतकी निष्ठा ठेवून आपण केव्हांही चालत नाहीं.

ह्मणोनि ऐसें न करावें। सख्य तरी खरेंचि करावें। अंतरीं सदृढ धरावें। परमेश्वरासी॥ ४-८-२०:

असा अनन्य भाव ठेवून देवाची भक्ति केली ह्मणजे देवाला भक्ताची काळजी लागते. जसा देव तसाच गुरु असा शास्त्रविचार आहे ह्मणून देवा-प्रमाणेंच सद्गुरूच्या ठिकाणींही अनन्यभाव असावा.

नवविधा भक्तींतील शेवटची भक्ति हाणजे आत्मिनिवेदन होय. ही भक्ति सर्वात श्रेष्ठ आहे.

पंचभूतांमध्ये आकाश। सकळ देवांमध्ये जगदीश। नवविधा भक्तिमध्ये विशेष। भक्ति नवमी॥ ४-९-२४.

ही भक्ति सर्वात श्रेष्ठ आहे याचे कारण असे कीं, जोंपर्यंत ही भक्ति घडली नाहीं तोंपर्यंत जन्ममरण चुकत नाहीं.

नवमी भक्ती आत्मनिवेदन । न होतां न चुके जन्ममरण । हैं वचन सत्य प्रमाण । अन्यथा नव्हे ॥ ४-९-२५.

अशी ही भक्ति आपल्या हातून घडणें शक्य आहे किंवा नाहीं हा प्रश्न निराळा आहे, तथापि तिचें लक्षण जाणणें अगत्याचें आहे. आत्मिनिवेदन तीन प्रकारचें आहे, किंवा आत्मिनिवेदनाच्या तीन पाय-च्या आहेत असें हाणणें जास्त सयुक्तिक होईल. (१) जड आत्मिनिवेदन, (२) चंचळ आत्मिनिवेदन, (३) निश्चळ आत्मिनिवेदन.

पदार्थ मनं काया वाचा । मी हा अवधाचि देवाचा । जड आत्मानिवेदनाचा । विचार ऐसा ॥ १२-५-१६. चंचळकर्ता तो जगदीश । प्राणीमात्र त्याचा अंश । त्याचा तोचि आपणास । ठाव नाहीं ॥ १२-५-१७. ठावचि नाहीं चंचळाचा । तेथे आधीं आपण केंचा । निश्चळ आत्मनिवेदनाचा । विवेक ऐसा ॥ १२-५-२०.

हैं रोवटचें निश्चळ आत्मनिवेदन घडलें पाहिजे. मी कोण आणि देव कोण याचा शोध घेऊन मी आणि देव अनन्य आहोत असे ज्ञान होणें याचें नांव आत्मनिवेदन.

आत्मनिवेदनाचें रुक्षण। आधीं पाहावें मी कोण। मग परमात्मा निर्गुण तो वोळखावा॥ ८-८-१३.

मी कोण ? माझें शरीर कांहीं मी नव्हे. माझें शरीर पंचभूतात्मक आहे. पृथ्वी, आप्, तेज, वायु, आकाश यांचें तें बनलेलें आहे. हें प्रत्येक तत्व त-त्वांत मिळविलें तर अवशिष्ट काय उरलें ? तें मी.

तत्वांचें गांठोडें शरीर । याचा पाहातां विचार । येक आत्मा निरंतर । आपण नाहीं ॥ ६-२-३३.

निर्गुण परब्रह्माव्यतिरिक्त मी दुसरा कोणी नाहीं. निर्गुण ब्रह्माच्या ठिकाणीं पापपुण्य, यमयातना, जन्ममरण हीं कांहींच नाहींत, आणि मी जर तद्रूप आहें तर मला तरी जन्ममरणाची भीति कोठें उरली? कोठें उरली असा प्रश्न विचारून मात्र माझी भीति गेली असे होत नाहीं; याचें कारणं काय? याचें कारण,

तत्वीं वेटाळून घेतला । प्राणी संशयें गुंडाळला । आपणासी आपण भुलला । कोहं ह्मणे ॥ ६-३-३४.

माझा देह हाणजे तत्वांचा नुसता विस्तार आहे हें कळत नाहीं हाणून मी कोण याचें ज्ञान होत नाहीं. उलट पक्षीं देह तोच मी अर्से बाटत असतें, हाणून जन्ममरणाची भीति जात नाहीं. तत्वीं गुंतला ह्मणे कोहं। विवेक पाहातां ह्मणे सोहं। अनन्य होतां अहं सोहं। मावळलीं॥ १-३-३५.

याचें नांव आत्मिनिवेदन. भी कोण हा प्रश्न आणि त्याचें उत्तर देव तौच मी, असें प्रश्नोत्तरही जेव्हां उरत नाहीं, जेव्हां निर्गुणाशीं तादात्म्य होऊनं ज्ञानाचें विज्ञान होतें, तेव्हां आत्मिनिवेदन भक्ति घडली असें समजावयाचें. तिचेंच नांव सायुज्यमुक्ति.

आत्मिनिवेदनाचे अंतीं। जे कां घडली अभेद भक्ति। तये नांव सायोज्यमुक्ति। सत्य जाणावी॥ ८-८-१९. किंवा

निर्गुणों जे अनन्यता । तेचि मुक्ति सायोज्यता ॥ ११-१-४२. जन्माचें सार्थक यांतच आहे. निर्गुण आत्मा आणि आपण एक आहोंत असें ज्ञान होणें हीच नरजन्मसफलता होय.

जालें जन्माचें सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक । परंतु हा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ ६-२-३७. आपणास निवेदावें । आपण विवेकें नुरावें । आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नाव ॥ ६-२-३९.

आतां जन्ममरणाची भीति कोठें उरली ? प्रारब्धानुसार देह पडावयाचा अ-सेल तेव्हां पडेल; पण हें श्रीसमर्थीच्या शब्दांनींच येथें देणें वरें.

आत्मिनवेदनाउपरी। निखळ वस्तु निरंतरी।
आपण आत्मा अंतरीं। बोध जाला॥ ६-२-४१,
त्या ब्रह्मबोधें ब्रह्मचि जाला। संसारखेद तो उडाला।
देहो प्रारब्धीं टाकिला। सावकास ॥ ४२,
यासी ह्मणिजे आत्मज्ञान। येणें पाविजे समाधान।
परब्रह्मीं अभिन्न। भक्तचि जाला॥ ४३,
आतां होणार तें होयेना कां। आणि जाणार तें जायेना कां।
तुटली मनांतील अशंका। जन्मसृत्याची॥ ४४,
संसारीं पुंडावें चुकलें। देवां भक्तां ऐक्य जालें।
मुख्य देवास वोळखिलें। सत्संगैकरूनी॥ ४५,

अशी ही आत्मनिवेदन भाक्ति आहे. ती घडणें हाच नरजन्माचाच हेतु आहे. ती घडली तरच नरजन्माचें सार्थक झालें, असे होणार आहे. बहुतां जन्मांचे अंतीं। होये नरदेहाची प्राप्ती।
येथें न होतां झानें सद्गती। गर्भवास चुकेना॥ ८-७९८.
नरदेह परम दुल्लभ। येणें घडे अलभ्य लाभ।
दुल्लभ तें सुल्लभ। होत आहे॥२०-५-२५.
वरकड देहे हे कावाड। नरदेह मोठें घबाड।
परंतु पाहिजे जाड विवेकरचना॥२०-५-२६.

आत्मनिवेदनभक्ति ह्मणजे निर्मुणाचे ज्ञान होय. आत्मनिवेदनभक्तीचें लक्षण वाचून सगुणोपासना करावी कीं न करावी अशी शंका मनांत उत्पन्न होते. कल्पनामृष्टि, शाब्दिकसृष्टि, प्रत्यक्षसृष्टि, चित्रलेपसृष्टि, स्वमसृष्टि, गंधर्व- मृष्टि, ज्वरसृष्टि, आणि दृष्टिवंधनसृष्टि अशी अष्टविधा सृष्टि आहे आणि ती मिथ्या आहे. तर मग सगुणोपासना ह्मणजे मिथ्या सृष्टीचीच उपासना नव्हें काय ? देव हरवला, चोरीस गेला, दुष्टांनी फोडला, भ्रष्ट केला, उदकांत टा- कला किंवा पायातळी घातला इत्यादि वोलण्याचे प्रकार समजसपणाचे आहेत काय ? सोनाराने किंवा पाथरवटाने देव घडला याचा अर्थ काय ? अशी मनामध्ये शंका येते आणि समर्थ त्याच शंकेला पृष्टि देतात,

देवें निर्मिली हे क्षिती। तिचे पोटीं पाषाण होती। तयासिच देव ह्मणती। विवेकहीन॥ ८-१-२९. धातु पाषाण मृत्तिका। चित्रलेप काष्ट देखा। तेथें देव कैचा मूर्का। भ्रांति पडिली॥ ६-६-४४.

तात्पर्य समर्थ हाणतातः-

अंतर्रानेष्ठ तितुके तरले। अंतरभ्रष्ट तितुके बुडाले। बाह्याकारें भरंगळले। लोकाचारें॥ १८-१-२४.

तर मंग उद्यांपास्त संगुणाची उपासना करावयास नको ? नाहीं, संगुणाची उपासना केलीच पाहिजे. ती कां ? सदुरु सांगतात सणून, कारण

गुहर्चे वचनप्रतिपाळण। हें मुख्य परमार्थाचे लक्षण। धचनभंग करितां विलक्षण। सहजेचि जालें ॥ ६-५-१०

यावर शिष्य अति नम्रपणं विचारितो कीं, मिथ्या सगुणाची उपासनी करण्याविषयीं सहुरूने तरी असा आग्रह को धरावा? यावर सदुरु शिष्याला झणतात कीं, बाबारे तूं एकट्याने भजन केलें नाहींस झणून काहीं अडून

राइत नाहीं, पण इतर सर्व व्यवहार जर तूं सोडले नाहींस तर मग भजनाने-च तुसें असें काय घोडें मारलें आहे? इतर व्यवहारही मिध्याच आहेत; ते मात्र तुला सोडवत नाहींत. सृष्टि सर्व मिध्या आहे असें झणून, खाण्यापि-ण्याचें तूं थोडेंच वर्ज केलें आहेत?

साहेवास लोटांगणीं जावें। नीचासारिखें व्हावें। आणि देवास न मनावें। हें कोण ज्ञान॥ ६-७-१९.

शिवाय, हें सर्व मिथ्या आहे असे समजून जर तूं हा प्रश्न विचारतास तर हरकत नव्हती, पण तूं केवळ वादासाठीं हा प्रश्न विचारीत आहेस. सृष्टि मिथ्या आहे असे समजून तूं हाणत असशील तर नकी करूंस सगुणा-ची उपासना; पण तुला हें ज्ञान कोठें झालें आहे ? सगुणाची उपासना करू-नच सृष्टीचें मिथ्यात्व कळतें.

सकळ मिथ्या होऊन जाते । हे रामभजने कळों येते ॥६-७-४३.. सगुणीं भजावें निश्चित । निश्चयालागीं ॥ ६-६-५४. सगुणाचेनि अधारें । निर्गुण पाविजे निर्धारें ॥ ५५.

यासाठीं आधीं सगुणोपासना कर, तुला ज्ञान होऊं दे, आणि मग पाहिजे तर नको करूस सगुणोपासना. नाहींपेक्षां

निर्गुण नेलें संदेहानें । सगुण नेलें ब्रह्मज्ञानें । दोहिकडे अभिमानें । वोस केलें ॥ १४-५-९.

असें व्हावयाचें. वास्तविक असें आहे कीं सिद्ध जरी झाला तरी देखील स्थानें सगुणोपासना सोडूं नेये.

क्षानबळे उपासना । आह्यी भक्त जरी मानूं ना । तरी या दोषाच्या पतना । पार्वो अभक्तपणे ॥ ६-७-४०.

अशी नवविश्रा भक्ति आहे. ती निष्कामपणे घडली पाहिजे. सकाम भजनानें फार तर मनांतील कामना पूर्ण होतील, परंतु निष्काम भजनानें भगवंताची प्राप्ति होते; आणि एकदां भगवंत जोडस्यावर हातास येणार नाहीं असें कोणतें फळ शिक्षक उरणार आहे ?

नाना फळें देवापासीं। आणी फळ अंतरी भगवंतासी। याकारणें परमेश्वरासी। निःकाम भजावें॥ १०-७-२१.

असी. आत्मानिवेदनमक्तीचें वर जें लक्षण करण्यांत आहें आहे त्यावरून

आत्मिनिवेदनापास्त आत्मज्ञान कांहीं निराळें नाहीं, ही गोष्ट वाचकांच्या छक्षांत आलीच असेल. या आत्मज्ञानाचें निरूपण दशक ५ पास्त तों द-शक २० पर्यंत श्रीसमर्थीनीं केलें आहे. त्याचा गोषवारा पुढील भागांत यथामित देण्याचा विचार आहे. परंतु तत्पूर्वी श्रीमत् दासवीधांत ठिकठिकाणीं प्रतिपादित केलेल्या दोन सिद्धान्तांचा या ठिकाणीं उल्लेख करून ठेवणें अ-गत्याचें आहे. त्यांपैकीं पहिला सिद्धांत सणजे हा कीं,

ज्ञानावांचून मोक्ष नाहीं.

मुक्ति चत्वार आहेत. सलोकता, समीपता, सरूपता व सायुज्यता. त्यांच्या व्याख्या श्रीसमर्थीनीं केल्या आहेत,

लोकीं राहावें ते सलोकता। समीप असावें ते समीपता। स्वरूपिच व्हावें ते स्वरूपता। तिसरी मुक्ती॥ ४-१०-२४.

ह्या तिन्ही नाशवंत आहेत, चवथी मुक्ति मात्र शाश्वत आहे.

निर्गुणीं अनन्य असतां। तेणें होय सयोज्यता। सायोज्यता हाणिजे स्वरूपता। निर्गुण भक्ती॥ ४-१०-३०.

ही शाश्वत मुक्ति ज्ञानावांचून मिळत नाहीं. श्रीमत् दासवोध हा ज्ञानप्रधान प्रन्थ आहे. त्यांत मुख्यतः ज्ञानाचें महत्व वर्णिलें आहे. ज्ञान क्षणजे काय व तें कसें प्राप्त करून घ्यावें हांचे दासवोधांतील मुख्य विषय आहे. नवविधा भिक्त इत्यादि ही पूर्व तयारी होय. ज्ञानावांचून मोक्ष नाहीं हा सिद्धान्त श्रीसमर्थोनीं ठिकठिकाणीं दिला आहे. मोक्ष ह्मणजे काय ?

जन्ममृत्यापास्न सुटला। या नांच जाणिजे मोक्ष जाला॥ मी जीव आहे; मला बंधन आहे, जन्ममरण आहे, असा संकल्प करूनच प्राणी बद्ध झालेला असतो. त्या संकल्पापास्न मुक्त होणें याचें नांच मोक्ष. संकल्पापास्न मुक्त होणें झणजेच ज्ञानसंपन्न होणें होय. हें ज्ञान जोंपर्यंत झालें नाहीं तोंपर्यंत जन्ममरणाचे फेरे चुकत नाहींत.

नरदेहीं ज्ञानेविण। कदां न चुके जन्ममरण।
भोगणें लागती दारुण। नाना नीच योनी ॥ ८-७-२५.
प्रेलेंबीण कार्य जालें। जेविल्याबीण पोट भरलें।
ज्ञानेवीण मुक्त जाले। हें तों घडेना ॥ ९-७-३३,
जब नाहीं ज्ञानप्राप्ती। तब चुकेना यातायाती ॥ ५-१-३५.

ज्ञानरहित तळमळ । जाणार नाहीं ॥ ५-५-१. तें परब्रह्म जों कळेना । तों जन्मसृत्य चुकेना ॥ १५-४-२४. सारांश, ज्ञान जर झालें नाहीं तर इतर साधनें कितीही केलीं तरी मोक्ष प्राप्त व्हावयाचा नाहीं.

न जाणतां कोटीवरी । साधनें केळीं परोपरीं । तरी मोक्षास अधिकारी । होणार नाहीं ॥ ९-४-२८.

हैं अगदीं निश्चित आहे असं श्रीसमर्थानीं ठरविलेलें आहे. समर्थीचा सांप्रदाय झणजे काय हें सांप्रदायाच्या वाहेर राह्न समजणें दुर्घट आहे. बाहेर
राहून सांप्रदाय।विषयीं कांहीं कांहीं कल्पना होतील, परंतु यथार्थ व संपूर्ण
ज्ञान होणार नाहीं. श्रीसमर्थीची उपासना झणजे तरी काय, याचा जर खोल
विचार केला व उपासनेसंबंधानें त्यांनीं ठिकठिकाणीं जे उद्गार काढले आहेत
ते जर पाहिले, तर असे दिस्न येणार आहे कीं, श्रीसमर्थीची उपासना
झाणजे ज्ञानच होय. द० १५×९, २०×८, व २०×९ हे समास वाचले
झाणजे माझ्या झणण्याची वाचकांस साक्ष पटेल. समर्थीच्या उपासनेप्रमाणें
ब्रह्मांडाच्या उभारणीचें ज्ञान तें आवाहन व संव्हारणीचें ज्ञान तें विसर्जन
होय. ही नुसती भी कल्पना करितों असे नव्हे. एक दोन ठिकाणीं उपासना
झाणजे ज्ञानच असें त्यांनीं सांगितलेलें आहे.

उपासना ज्ञानस्वरूप ॥ २०-४-२०,

तसंच

उपासना ह्यणिजे ज्ञान । ज्ञानं पाविजे निरंजन । योगियांचे समाधान । येणे रिती ॥ २०-४-२२,

सारांश, भक्ति नवविधा असली तरी त्यांत श्रेष्ठ भक्ति जी आत्मिनिवेदत सणजे आत्मज्ञान, ती झाल्याशिवाय मुक्ति नाहीं. ज्ञानावांचून सद्गति नाहीं ही गोष्ट समर्थानीं एका ठिकाणीं इतकी निक्षून सांगितली आहे कीं, त्या ओंच्या वाचकांनी अवश्य वाचल्या पाहिजेत सण्तन येथे देतों.

परमेश्वरास वोळखिलें। आपण कोणसें कळलें। आत्मनिवेदन जालें। ह्मणिजे बरें॥ १०-८-२२ ब्रह्मांड कोणें केलें। कासयाचें उभारिलें। मुख्य कर्त्यास, बोळखिलें। ह्मणिजे बरें॥ २३, येथं अनुमान राहिला। तरी परमार्थ केला तो वाया गेला। प्राणी संशई बुडाला। प्रचितीविण॥ २४. हें परमार्थाचें वर्म। लिटकें बोलेल तो अत्थम। लिटकें मानील तो अधमोत्थम। येथार्थ जाणावा॥ २५. येथं बोलण्याची जाली सीमा। नेणतां नकले परमात्मा। असत्य नाहीं सर्वोत्तमा। तुं जाणसी॥ २६. माझे उपासनेचा बिडवार। ज्ञान सांगावें साचार। मिथ्या बोलतां उत्तर। प्रभूस लागे॥ २७.

श्रीसंद्रुष्ट समर्थानी प्रस्थापित केलेला दुसरा सिद्धान्त हाणजे सद्गुरूवांच्यून ज्ञान नाहीं

हा होय. परमार्थाचीं भांडारग्रहें उघडण्यास सद्गुरुक्षपा हीच एक किली आहे. ती किली जांपर्यंत हातास आली नाहीं तोंपर्यंत परमार्थ हा परम सुगम अस्नही आपणास तो दुर्गमच वाटणार आहे; परंतु ती किली एकदां हस्त-गत झालो हाणजे परमार्थाचा गड वाहेरून कितीही अभेद्य व अजिंक्य वाटला तरी तो सर करणें मुळींच अवघड नाहीं. एकदां शिष्यांनीं श्रीसमर्थीना प्रश्न केला की, महाराज, सद्गुरूने अंगीकार केल्यापासून किती दिवसांनीं मोक्ष प्राप्त होतो ? त्यावर सद्गुरु ह्मणतात:—

जेचि क्षणीं अनुप्रह केला। तेचि क्षणीं मोक्ष जाला॥८-७-५९. परिसाच्या संगतीने लोखंडाचें सोनें जितक्या वेळांत होतें, तितकाच वेळ श्रीसदुरूनें अगिकार केल्यापासून मोक्षप्राप्ति होण्यास लागतो. परंतु असें होण्यास गुरु सदुरु व शिष्य सच्छिष्य असावयास पाहिजे. द ५×२ त सदुरु व असदुरु यांचीं लक्षणें दिलीं आहेत.

हाणोनि ज्ञान वैराग्य आणि भजन । स्वधर्मकर्म आणि साधन। कथा निरूपण श्रवण मनन । नीति न्याये मर्यादा ॥ ५-२-५२. इतक्या गुणांनी युक्त सद्गुरु असला पाहिजे, यांत एकही गुण कमी असतां

कामा नये. व

 शिष्य जर सावध, साक्षेपी, दक्ष, प्रज्ञावंत आणि अनन्य असेल तर त्याला ज्ञान होण्यास एका क्षणाचाही अवकाश तको.

सावध साक्षपी विशेष । प्रज्ञावंत आणी विश्वास । तयास साधनीं सायास । करणेंचि नळगे ॥ ८-६-४९. सद्दृष्कुपेंत इतकें सामर्थ्य आहे.

सद्गुरुविण ज्ञान कांहीं। सर्वथा होणार नाहीं।
अज्ञान प्राणी प्रवाहीं। वाहाताचि गेळे॥ ५-१-२१.
सद्गुरुविण जन्म निर्फळ। सद्गुरुविण दुःख सकळ।
सद्गुरुविण तळमळ। जाणार नाहीं॥ ५-१-३९.
असो जयासी मोक्ष व्हावा। तेणें सद्गुरु करावा।
सद्गुरुविण मोक्ष पावावा। हैं कल्पांतीं न घडे॥ ५-१-४४.

अशा प्रकारचें समर्थांचें निक्ष्न सांगणें आहे. ज्ञानप्राप्ति होण्यास सद्गुरुक्वपेवां-चून दुसरा मार्ग नाहीं. परमार्थाच्या मुक्कामास जाण्यास एकच वाट आहे. सद्गुरुभजन ही त्या वाटेवरची पहिली चौकी आहे; ती टाळून पुढें जातांच येत नाहीं.

परमार्थाचें जन्मस्थान । तेचि सद्गुरूचें भजन ॥ ७-१०-३८. आणि ह्मणून

देह मिथ्या जाणोनि जीवें। याचें सार्धकचि करावें। भजनभावें तोषवावें। चित्त सद्गुरूचें॥ ७-१०-३९.

यांतच देहाचें सार्थक आहे. महाराष्ट्रधर्माची दक्षिा देणारे जे सद्गुरु त्यांच्या भजनीं महाराष्ट्रानें लागावें यांतच महाराष्ट्राचा तरणोपाय आहे.

#### आत्मज्ञान.

~~~~~

पेक ज्ञानाचे लक्षण। ज्ञान ह्मणिजे आत्मज्ञान। पाहावें आपणासि आपण। या नाव ज्ञान॥ ५-६-१.

श्रीमत् दासबोधाच्या पांचन्या दशकापास्त तो अखेरपर्यत <sup>'</sup> बहुधा अध्यात्मानिरोपण' निरूपिलेलें आहे. पांचन्या दशकाच्या साहान्या समासांत आत्मज्ञानाचें लक्षण देऊन त्याचें स्पष्टीकरण आठ दशक अखेरपयंत करण्यांत आहें आहे. आठ दशकांच्या पुढें याच विषयाची बहुतकरून पुनरिक आहे. दासबोधाचा हा भाग अत्यंत कठीण आहे. तो अनेकदां वाचूनहीं समजत नाहीं, तरी पण तो वाचण्याचा कंटाळा केव्हांच येत नाहीं, याचें कारण असें आहे कीं, श्रीसमर्थीनीं हा गहन विषय समजावृन सांगतांना व्यवहारांतीलच हप्टान्त दिलेले आहेत. कोठें कोठें तर सबंध समासांत व्यावहारिक उपदेश असून शेवटच्याच ओवींत अध्यात्माचें सार ओतलेलें असतें. अशीं अधिक-रणवचनें फार गोड लागतात. समासाच्या आरंभापास्न सामान्य उपदेश असून शेवटचीच ओवी अध्यात्मपर असली ह्मणजे ती न समजूनहीं गोड लागते, वारंवार पुटपुटली जाते व तेणंकरून पाठ होते. तात्पर्य, दासबोधांतील ह्या अध्यात्मपर भागाचा सारांश देण्यास मी सर्वस्वीं अनिधकारी आहे. परंत एकंदर प्रन्थाचें स्वरूप प्रस्तावनेंत दर्शविण्याचा हेतु मनांत योजल्यामुळें ह्याही भागावहल दोन शब्द यथामित लिहिण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय गत्यन्तरच नाहीं.

श्रीरामदासाभिमानी वाचकांस माझी अशी विनंती आहे कीं, त्यांनीं दासबोधांतील ह्या भागाकडे पूर्ण लक्ष द्यावें. श्रीमत् दासबोध प्रन्थ लिहिण्यांत श्रीसमर्थीचा मुख्य हेतु अध्यात्मनिरूपण करण्याचाच होता. अर्थात् श्रीसम्धींनां केलेल्या इतर व्यावहारिक उपदेशाकडे सर्वस्वीं लक्ष देऊन ह्या भागाची जर आपल्याकडून उपेक्षा घडली तर तें बरोबर होणार नाहीं. आत्मज्ञान कठीण असेल, तरी पण त्याच मानानें त्याचें महत्त्वही विशेष आहे.

अष्टांग योग पिंडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । त्याहून थोर आत्मज्ञान । तें पाहिलें पाहिजे ॥ १७-३-२४. परमार्थाचीं इतर जीं साधनें आहेत त्या सर्वीत श्रेष्ठ आत्मज्ञान आहे. नाना वर्ते नाना दानें । नाना योग तीर्थाटणें । सर्वीहून कोटिगुणें । महिमा आत्मज्ञानाचा ॥ १०-१०-६४.

अशा प्रकारच्या आत्मज्ञानाची उपेक्षा करणें हाणजे नरदेह फुकट दवडण्या-सारखें आहे. हें ज्ञान सहज होण्यासारखें नाहीं हें उघड आहे; किंवहुना पर-मेश्वराची कृपा झाल्याशिवाय तें प्राप्तही होणें नाहीं. काहीं क्षुल्लक कारमार करानयाचा असला तरी देखील आपणांस किती सावधिगरी व्यावी लागते, मग आत्मज्ञानासारखी असाध्य भासणारी वस्तु मिळविण्यास आपण किती खटपट केली पाहिजे, हें काय सांगावें ?

येकांतीं नाजुक कारवार । तेथें असावें अति तत्पर । त्याच्या कोांटगुणें विचार ॥ अध्यात्मग्रन्थीं ॥ १७-३-७.

अशी वस्तु सहजासहजी, अल्प प्रयासानें कशी प्राप्त व्हावी ? सारांश, हें ज्ञान प्राप्त करून वेण्याविषयीं केलेला प्रयत्न कथींच वायां जावयाचा नाहीं हें जरी खरें आहे, तरी त्यास भगीरथ प्रयत्नाची अपेक्षा आहे, हें विसरतां कामा नये.

अञ्चा ह्या गहन आत्मज्ञानाचें लक्षण करण्यापूर्वी श्रीसमर्थ सणतात.

पाहिलें नस्तां संस्कृतीं। रीग नाहीं मन्हाष्ट ग्रन्थीं। हृद्ई वसल्यां कृपामूर्ती। सद्गुरुस्वामी॥ ५-६-३३. अतां नलगे संस्कृत। अथवा ग्रंथ प्राकृत। माझा स्वामी कृपेसहित। हृद्ई वसे॥ ५-६-३४. न करितां वेदाभ्यास। अथवा श्रवणसायास। प्रेत्नेविण सौरस। सद्गुरुकृपा॥ ५-६-३५.

ह्या तीन ओन्यांचा काय अर्थ करावयाचा वरें ? त्यांचा शब्दार्थ व्यावयाचा काय ? श्रीसमर्थाना संस्कृत येत नन्हतें, प्राकृत ग्रन्थ त्यांनीं पाहिले नन्हतें, वेदाभ्यास केला नन्हता, असे मानावयाचें काय ? नन्हें, असे मला वाटतें. कारण, दासबीध ग्रन्थाला कोणकोणत्या ग्रन्थांचा आधार आहे, हें श्रीसमर्थी-नीं पहिल्या दशकाच्या पहिल्याच समासांत सांगून ठेवलें आहे.

शिवगीता रामगीता । गुरुगीता गर्भगीता । उत्तरगीता आवधूतगीता । वेद आणी वेदांत ॥ १-१-१८. भगवद्गीता ब्रह्मगीता । इंसगीता पांडवगीता । गणेशगीता येमगीता । उपनिषद् भागवत ॥ १९. इत्यादिक नाना ब्रन्थ । संमतीस बोलिले येथ ॥ २०.

तेव्हां 'पाहिलें नस्तां संस्कृतीं 'हें कांहीं शब्दशः खरें नव्हे. श्रीसमर्थाच्या हीणण्याचा आशय इतकाच असावा कीं, आत्मज्ञान प्राप्त होण्यास संस्कृत, प्राकृत प्रन्थांची किंवा वेदाभ्यास, श्रवणसायास यांची अवस्यकताच आहे असें नाहीं, किंवहुना ह्या सर्व गोष्टी घडूनही आत्मज्ञान प्राप्त होत नाहीं तें नाहींच. बारा आणि बारा चोवीस वर्षे संस्कृताचें अध्ययन होऊनही विद्वान लोक आत्मज्ञानामध्यें कोरडे राहतात अशा कथा आपण ऐकत असतों व

वामनपंडितांची आख्यायिका तर सर्वविश्रुत आहे. सारांश आत्मज्ञान प्राप्त होण्यास विद्वतेची नव्हे, तर सदुरुकृपेची अपेक्षा असते; आणि हाणूनच विसाव्या दशकाच्या शेवटच्या समासांत श्रीसदुरु हाणतात,

भक्तांचेनि साभिमाने । कृपा केठी दाशरथीने ॥ समर्थकृपेचीं वचने । तो हा दासबीय ॥ २०-१०-३०.

समयक्रपचा वचन ति हैं स्वाराष्ट्राची, कीं सुहिथतींत असा हा प्रासादिक प्रत्य आहे व धन्य आहे महाराष्ट्राची, कीं सुहिथतींत आणि दुःहिथतींत, सर्वतोपरी मार्गदर्शक असा हा प्रत्य त्याला लामला आहे. ज्यांनी सहुरुकुपा प्राप्त करून घेतली नाहीं, ज्यांच्या हृदयांत भगवंताचें अखं- द्वास्तव्य नाहीं, त्यांना संस्कृतप्राकृताची किंमत, परंतु श्रीसमर्थीना त्याचें काय होय!

जया अंतरीं भगवंत । अचळ राहिला निवांत । तो स्वभावें जे बोलत । तें ब्रह्मनिरूपण ॥ १४-३-२५. श्रीसद्गुरुच्या मुखांत्न सहज निवालेले उद्गार तो हा दासबोध प्रन्थ होय.

अशा प्रकारें, आपण संस्कृत प्रन्थ पाहिले नाहींत, प्राकृत प्रन्थांत आपला मुळींच शिरकाव नाहीं, आपल्याकडून वेदाभ्यास झाला नाहीं, किंवा अवणसायास घडले नाहींत, तर केवळ सदुरुमूर्ति हृदयांत ठेवून आत्मज्ञान सांगण्यास आपण प्रवृत्त होत आहोंत, अशी प्रस्तावना करून नंतर श्रीसमर्थ आत्मज्ञान हाणजे काय तें सांगतातः—

अरे गहनाचेही गहन। ते तूं जाण सदुरुवचन।
सदुरुवचने समाधान। नेमस्त आहे॥ ५-६-३९,
सदुरुवचन तोचि वेदांत। सदुरुवचन तोचि सिद्धांत।
सदुरुवचन तोचि धादांत। सप्रचीत आतां॥ ४० जे अत्यंत गहन। माझ्या स्वामीचे वचन। जेणे माझे सामाधान। अत्यंत जाले॥ ४१, ते हे माझे जिवीचे गुज। मी सांगैन झणतों तुज। जिरी अवधान देसी मज। तरी आतां येच क्षणीं॥ ४१, शिष्य म्लानवदने बोले। धरिले सदढ पाउले।
मग बोलों आरंभिलें। गुरुदेवें॥ ४३, अहं ब्रह्मास्मि माहावाक्य। येथींचा अर्थ अतक्यें। तोही सांगतों ऐक्य। गुरुदेविष्य जेथे॥ ४४,

ऐक शिष्या येथीचे वर्म । स्वयं तूंचि आहेसि ब्रह्म । येविषयीं संदेह भ्रम । धक्तंचि नको ॥ ४५. नवाविधा प्रकारें भजन। त्यांत मुख्य तें आत्मनिवेदन। तें समग्र प्रकारें कथन। कीजेल आतां॥ ४६. निर्माण पंचभूतें यीयें। कल्पांतीं नासतीं येथान्वयं। प्रकृति पुरुष जियें। तेही ब्रह्म होती॥ ४०. दृश्य पदार्थ आदतां। आपणहि नुरे तत्वतां। ऐक्यरूपें ऐक्यता। मुळींच आहे॥ ४८. सृष्टीची नाहीं वार्ता। तेथें मुळींच ऐक्यता। पिंड प्रह्मांड पाहों जातां। दिसेल कोठें ४९. क्रानवन्हीं प्रगटे। तेणें दृश्य केर आटे। तदाकारं मूळ तुटे। भिन्नत्वाचें॥ ५०. मिध्यत्वे वृत्ति फिरे। तो दृश्य असतांच वोसरे। सहजाचि येणें प्रकारें। जालें आत्मनिवेदन ॥ ५१. असो गुरूचें ठाई अनन्यता। तरी तुज कायेसी रे चिता। वेगळेपणें अभका। उरोंचि नको॥ ५२. आतां हेंचि दढीकर्ण। व्हावया करी सद्गुरुभजन। सद्गुरुभजने समाधान । नेमस्त आहे ॥ ५३. या नाव शिष्या आत्मज्ञान । येणे पाविजे समाधान । भवभयाचे बंधन । समूळ मिथ्या ॥ ५४.

समग्र श्रीमत् दासवीध ग्रन्थच अत्यन्त पवित्र आहे, तरी पण त्या सर्व पवित्र ग्रन्थांत वरील सोळा ओव्या पवित्रतम आहेत. ह्या सोळा ओव्या खुद श्रीसमर्थीनाही पवित्र असल्या पाहिजेत. याचें कारण उपदच आहे. समग्र दासवीध हा श्रीसमर्थीच्या मुखांत्न निघालेला ग्रन्थ होय, परंतु ह्या सोळा ओव्यांत श्रीसमर्थीच्याही समर्थीचें वचन दिलेलें आहे. आपण श्रीरामदास स्वामीना समर्थ हाणतों, पण ते स्वतः श्रीरामचंद्राला समर्थ हाणते असत. समर्थीना खुद श्रीरामचंद्राचा अनुग्रह झाला होता, व वरील ओव्यांत ते आपल्या स्वामीचें हाणजे श्रीरामचंद्राचे वचन देत आहेत हें उघड आहे. तें अपप्या स्वामीचें हाणजे श्रीरामचंद्राचे वचन देत आहेत हें उघड आहे. तें यचन खुद त्यांना कितीतरी प्रिय असेल वरें १ असे तें आपल्या "जिवीचें गुज " श्रीसमर्थीनीं शिष्याची आहुरता पाहून वरील ओव्यांत सांगितलें आहे.

9

धा सोळा ओब्यांत काय आले नाहीं ? आरंभी सहुरुवचनाचे महत्त्व सांगून मग प्रत्यक्ष सहुरुवचन दिलें आहे व पुढें फलश्रुतिसह त्याचें स्पष्टीकरण करून तें दृढ होण्याचा मार्ग दर्शविला आहे. वेदांत, सिद्धांत, धादांत सर्व कांहीं सहुरुवचन आहे, श्रीसमर्थाचंही ह्याच सहुरुवचनापासून समाधान झालें आहे. तें सहुरुवचन महणजे

## अहं ब्रह्मास्मि।

हैं महावाक्य होय. आपण म्हणजे कांहीं आपलें शरीर नव्हे. शरीर हैं पंचमू-तात्मक आहे व पंचम्तें हीं नाशवंत आहेत. आपण आणि ब्रह्म हीं एकच आहोत. आपण स्वतःच ब्रह्म आहोंत, ह्या सहुक्वचनावर ज्याचा विश्वास बसेल त्याला कशाचीच चिंता वाटणार नाहीं. आपणही ब्रह्म व सहुक्ही ब्रह्म अशा प्रकारें गुरुशिष्यांचें ऐक्य होणें याचें नांव भक्ति, व गुरूच्या ठायीं ज्याची अशी अनन्यता होते तोच खरा भक्त. श्रीसमर्थोनीं भक्ताची व्याख्या इत्रव्रही अशीच केली आहे.

विभक्तपणें नसावें। तरीच भक्त ह्मणवावें ॥ ११-८-१३. भक्तीचें पर्यवसान देव आणि भक्त यांचें ऐक्य होण्यांतच आहे.

उपासनेचे सेवटीं। देवा भक्ता अखंड भेटी। अनुभवी जाणेल गोष्टी। प्रत्ययाची॥ १८-२-३०.

सहुरुषचनाचा अर्थ समजल्यावर तो अंतः करणांत दृढ होण्यास सहुरुभजन हाच श्रेष्ठ उपाय होय. सदुरुभजनाचें फळ प्राप्त झाल्यावांचून कधींही राह-णार नाहीं. आत्मज्ञान तें हेंच.

वरील सोंळा ओव्यांत आत्मज्ञानाचे जे लक्षण केलें आहे, त्याचाच विस्तार साहाव्या दशकापासून तो अखेरपर्यंत करण्यांत आला आहे.

## स्वयें तूंचि आहेसि ब्रह्म।

या महावाक्याचा बोध करून देण्यासाठी श्रीमत् दासबोधाची प्रवृत्ति होय. तत्त्वमधि ॥ ते ते आहेस, यांत ते झणजे काय व ते झणजे काय याचे जे श्रीसमर्थोनी निरूपण केलें आहे त्याचे आपण सार काहूं.

#### ब्रह्म ह्मणजे काय?

ब्रह्म सणजे काय हें सांगून समजावयाचें नाहीं व तें सांगताही यावयाचें नाहीं.

ब्रह्म झणून कांहीं जड पदार्थही नव्हे की तो एकाने दुसन्याला उचेछन चावा पदार्थाऐसे ब्रह्म नव्हे । मा ते हातीं थहन चावें । असो हें अनुभवावें । सद्गुरुमुखें ॥ ७-३-५२.

सदुरमुखानेंच ब्रह्माचा अनुभव व्यावा. श्रवणादिकरून साधनें आहेत खरीं, परंतु ब्रह्माचा निश्चय सदुरमुखावांचून अन्य मार्गानं व्हावयाचा नाहीं.

पुस्तकज्ञानं निश्चये घरणें। तरी गुरु कासया करणें॥ १२-६-३० असेंच समर्थ विचारतात. ब्रह्म कसें आहे हैं शब्दांनीं सांगतां येत नाहीं, त्याचें कितीही लक्षण केलें तरी त्याहून तें निराळेंच उसते.

ब्रह्म शब्दीं ऐसे तैसें। बोळिजे त्याहृनि अनारिसें। परी तें श्रवणअभ्यासें। पाविजे ब्रह्म॥ ७-२-७.

ब्रह्म बोद्धन दाखिवण्यासारखें जरी नसलें तरी श्रवणादि साधनद्वाराच त्याची प्राप्ति व्हावयाची असते, यासाठीं तत्स्वरूपाचा वोध व्हावा अशी इच्छा असस्यास साधुसंतांनी जें निरूपण करून ठेविलेलें आहे, तें वाचणें अगत्याचें आहे.

परब्रह्मायेवर्ढे थोर नाहीं। श्रवणापरतें साधन नाहीं। कळल्याविण कांहींच नाहीं। सामाधान॥ २०-२-९.

परब्रह्मायेवढें थोर दुसरें कांहीं नस्त तें आपणांस दिसत नाहीं, याला काय सणावें ? परंतु तें आपणांस जरी दिसत नसलें तरी आपण साधुवचनावर विश्वास ठेवून राहिलें पाहिजे. साधु सांगतात,

दिसेना तरी काये जालें। परंतु तें सर्वत्र संचलें। स्क्ष्मिच कोंदाटलें। जेथें तेथे।। ६-२-१९, हृष्टीस लागली सवे। जें दिसेल तेंचि पाहाचें। परंतु गुज तें जाणावें। गोप्य आहे॥ ६-३-२०,

तर मग तें आहे तरी काय ? तें काय आहे हैं सांगतां येत नाहीं, वण तें काय नाहीं हैं सांगतां येतें.

पृथ्वी नव्हे आप नव्हे। तेज नव्हे वायु नव्हे। वर्णवेक्त ऐसे नव्हे। अव्यक्त ते॥ ६-२-२६.

मोठें नवल आहे ! तें आहे सणतां, तें सर्वत्र आहे सणतां तरी तें आढ़ळत कांहीं नाहीं, जवळिच दुरावलें। परी ते नाहीं आडळलें। जवळिच दुरावलें। नवल कैसें॥ ७४-३३.

नवल तर खरेंच. कारण त्याचें वर्णन श्रीमत् दासबोधांत हजारों ठिकाणीं आलें आहे, त्यावरून कांहीं अटकळ बांधाबी असें आपण झणतों तों सद्भुरू झणतात,

तं आठवितां विसरिजे। कां तं विसरोनि आठविजे। जाणोनियां नेणिजे। परब्रह्म ते॥ ७-७-१९.

यांत आतां काय जाणांवें ? जाणांवें ह्मटलें तर तें न जाणलें पाहिजे. आठ-वावें झटलें तर तें विसरलें पाहिजे. सारांश याचा अर्थ असा दिसतों कीं, ब्रह्म जाणावयांचें झणजें कोणतींच वृत्ति शिल्लक राहिली न पाहिजे. त्या ठिकाणीं ज्ञानांचें विज्ञान व मनांचें उन्मन झालें पाहिजे. ब्रह्म पाहावयांस गेलों तर तें दिसत नाहीं, आणि पाहावयांस न गेलों तर तें दिसतें, अशी ब्रह्मांची कांहीं विचित्रता आहे.

जाणे ब्रह्म जाणे माया। जाणे अनुभवाच्या ठाया।
ते येक जाणावी तुर्या। सर्वसाक्षिणी ॥ ७-४-४९.
अशी सर्वसाक्षिणी तुर्या अवस्था आहे. परंतु ही तरी एक वृत्तिच होय.
कारण,

साक्षत्व वृत्तीचे कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण । जेथे विरे जाणपण । विज्ञान ते ॥ ७-४-५०.

परंतु परब्रह्माच्या संबंधानें तें विज्ञान सुद्धां शिलक उरलें न पाहिजे.

जेथें अद्वान सरे । ज्ञान तेहि नुरे । विज्ञानवृत्ति मुरे । परब्रह्मीं ॥ ७-४-५१.

असे हें विकट ब्रह्मस्वरूप समजावें तरी कर्से १ किस मायात्वामें समजावें । परब्रह्म ॥ १४-९-३०,

माया ह्मणजे काय ?

एक परब्रह्म काय ते खरें याकी सगळी माया. येक परब्रह्म संचल । कदापी नाहीं विकारलें।

सारेगळे भातले। ते भ्रमहत्।। १०-६-९,

अमरूप विश्व स्वमावें। तेथें काय हाणीन सांगावें। निर्भुण ब्रह्मावेगळें अववें। अमरूप॥ १०-६-३६.

एका ब्रह्माशिवाय वाकी सर्व भ्रम. वाकी सर्व भ्रम पण कोणाला ? ज्याला समजेल त्याला, नाहींपेक्षां आपणांस हा भ्रमच सत्य आहे व सत्य वस्तुच असत्य आहे. ह्या मायेसंवंधाने एकंदर ग्रन्थांत पुष्कळच ठिकाणीं विवेचन करण्यांत आले आहे, पण त्यांत मला तीन समास फार गोड आणि महत्वाचे वाटतात. द० ११ स० ७ यांत मायेला नदी कल्पून तिचे वर्णन केलें आहे. या मायानदींत पोहणारांची काय दशा होते, तिचें वर्णन मोठें मौजेचें आहे. या नदींत,

येक ते वाहतिच गेले। येक वळशामधे पडिले। येक सांकडींत आडकले। अधोष्ठुख ॥ ११-७-८. येक आपटआपटांच गेलीं। येक चिरडिचरडोंच मेलीं। कितीयेक ते फुगलीं। पाणी भरलें॥ ११-७-९. येक बळाचे निवडले। ते पोहतिच उगमास गेले। उगमदर्शनें पवित्र जाले। तीर्थक्षप ॥ ११-७-१०.

ही नदी तरून जाण्याचें सामर्थ्य नसस्यामुळें आपण तिच्या ओधाव-रोवर वाहवत चाललों आहोंत. कीठें जाऊन लागूं याचा नियम नाहीं. या नदीचें पाणी फार ओढ घेतें. मोठमोठे पोहणारे देखील तत्काळ गटंगळ्या खाऊं लागतात. परंतु जे तिचें स्वरूप जाणतात, ते आपल्या ज्ञानवळाच्या योगानें थेट उगमापयंत उलट पोहत जातात. या नदीचा उगम ब्रह्माचला-पासून आहे, तेथपर्यंत ते जातात, आणि तेथें गेल्यावर आपण इतक्या प्रयासानें जी नदी तरून आलों ती पाहण्यासाठीं ते मागें वळून पाहतात तों तेथें काय आहे ? नदी नाहीं व पाणीही नाहीं; तेथें कांहीं नाहीं. ज्ञान हो-ण्यापूर्वी जी नदी भयंकर वाटते, जिचें अफाट पाणी पाहून डोळे फाटून जातात व हात पान गळतात, तीच नदी ज्ञानोत्तर केवळ भ्रममूल आहे असें आढळून येतें.

उगमापैलिकडे गेलें। तेथे परतोन पाहिलें। तव ते पाणीच आटलें। कांहीं नाहीं॥ ११-७-२१०

पाणी नव्हतेंच मुळीं. मृगजलांतच आपण बुडत होतों. मायेचे हें मिथ्या स्वरूप द. १४ सं० १० यांत अनेक दृष्टान्त देऊन समजावून सांगितलें आहे. या समासाच्या ओव्या अवच्या २१ आहेत. त्या सर्व मूळ पोथीवरून वाचकांनी वाचाच्या. तसेंच द० १५×७ त माया हा वेल कल्पिला आहे. त्या वेलाचें,

मूळ खाणोन काढिलें। प्रत्ययं ज्ञानं निर्मूळ केलें।
तरी मग वाढणेंचि राहिलें। सकळ कांहीं॥ १५-७-१६.
अशी ही मिथ्या माया आहे. "मिथ्या" हाणजे "कांहीं नाहीं". अर्थात् जी
नाहींच मुळीं, ती कोणीं केली अथवा कशी निर्माण झाली हा प्रश्नच उरत
नाहीं.

मिथ्या शब्दीं कांहींच नाहीं। तेथें केलें कीणें काई ॥८-२-५४. अथवा,

केलें तें आवर्षेचि लटिकें। तरी कर्ता हैं बोलणेंचि फिकें। वक्ता ह्मणेरे विवेकें। वेरं पहा॥ १३-८-३५.

ह्या सणण्यानें आपले समाधान होत नाहीं. प्रत्यक्ष जगाचा व्यवहार दिसत असतां तो मिथ्या आहे असे सांगितल्यानें आपणांस उमज पडत नाहीं. माया मिथ्या आहे असे झटल्यानें थोडीच ती सुटते आहे?

माया मिथ्या ह्मणतां गेली। हे वार्ता नाहीं ऐकिली। मिथ्या ह्मणतांच लागली। समागमें॥ ८-२-३५.

यावर श्रीसद्गुरु ह्मणतात कीं जे दिसतें ते सत्यच असते असा कांही नियम नाहीं, आणि शिवाय आपला देह अविद्यात्मक व जगत्ही अविद्यात्मकच आहे, आणि ह्मणून लटक्याला लटकें खरें वाटत आहे.

दृश्य भास अविद्यात्मक । तुझाहि देहो तदात्मक । ह्यणोनि हा अविवेक । तेथं संचरला ॥ ६-८-३०.

"दें ह तोच मी" असे मानणाराला जगत् सत्य वाटावें हें अगदीं साहजिक आहे. [द॰ ६×८]. पण मग, हें सारें दिसतें आहे तें काय? तो भास आहे. ब्रह्माच्या अधिष्ठानामुळें मूळमाया व मूळमायेपासून हा सारा पसारा भासमान होत आहे. आकाश निश्चळ असून त्यांत जशी वायूची झुळुक उठावी तदत् ही मूळमाया विवर्तरूप आहे. वायूच्या योगानें आकाशांत फरक पडत नाहीं, तसाच मूळमायेच्या योगानें ब्रह्मिथतींत पालट होत नाहीं. वायु दाखिवतीं येत नाहीं, तशी मूळमाया दाखिवतीं येत नाहीं, परंतु वायूच्या योगानें केर

उडतांना जसा आपण पाहातों तसें मूळमायेच्या योगानें हें जग दृश्यमान होत आहे. आकाशांत ढग येतात आणि जातात तरी आकाश आपलें जसेंच्या तसेंच असतें; त्याप्रमाणें ब्रह्म जसेंच्या तसेंच राहून, माया मात्र येते आणि जाते.

ऐसी माया उद्भवली। वस्तु निर्गुण संचली। अहं ऐसी स्फूर्ति जाली। तेचि माया॥ ८-३-५१.

वास्तविक दोरी अस्त, तिच्या अधिष्ठानामुळे आपणांस जसा सर्पाचा भास होतो—नव्हे—सर्प आहे असे खरें खरें वाटतें, तद्दत् हें जग आपणांस सत्य वाटत आहे. परंतु स्यांच्या अधिष्ठानामुळें भासमान होणारें मृगजल, हें जल नस्त केवळ भास आहे, असें हरिणाला सांगितलें तरी त्या पाण्यामागें थापा टाकित जाण्याचा छंद जसा हरिण सोडीत नाहीं, तद्दत् कोणी कांहीं सांगितलें तरी आपण जगाचा व्यवहार सत्य मानूनच तो करीत राहणार. उघड आहे,

सिद्धांचें जें निरूपण। तें साधकांस न मने जाण। पक नाहीं अंतःकर्ण। ह्यणोनियां॥ ८-३-१७.

जें निरूपण सिद्धांच्या साठीं आहे तें अपक बुद्धीच्या आपणांस कसें उलगडावें!

जयाचे अंतरी ज्ञान। नाहीं वोळिखिले सज्जन। तयास माया मिथ्याभान। सत्यचि वाटे॥

पण अशा ह्या मिथ्या मायेचें यथार्थ स्वरूप आपणांस केव्हांच कळणार नाहीं असे मात्र नव्हे.

सकळ माया गथागोवी । संतसंगें उगवावी । पाविजे मोक्षाची पदवी । सत्समागर्मे ॥ ८-५-७०.

सत्संग धरावा, श्रवण मनन निदिध्याससोडूं नये, झणजे आज जं नुसतं राब्दज्ञान होत आहे त्यांचें अर्थज्ञान केव्हां तरी झाल्यावांचून राहणार नाहीं, अशाविषयीं श्रीसद्भुरु खाही देत आहेत. अर्थात् शब्दज्ञान करून घेण्याविषयीं हयगय करितां कामा नये.

ब्रह्मांडाची वंशावळ श्रीमत् दासबोधांत पुष्कळदां आली आहे. पुन्हः-पुन्हां तीच ती गोष्ट सांगितली आहे. कोठें कोठें तर आदल्या समासांत जें निरूपण असतें तेंच पुन्हां पुढल्या समासांत केलेलें आढळतें. ब्रह्मांडाची उभारणी आणि संव्हारणी हा विषय दासबोधांत कितीतरी वेळां आला आहे. (११×१; १२×६; १३×३; १३×४ वगैरे.) आपण पुनरुक्ति करीत आहीं, ही शोष्ट श्रीसमर्थाच्या लक्षांत आली नव्हती असे नाहीं, किंवहुना ती त्यांनी जाणून बुजून केलेली आहे. एक दोन ठिकाणी त्यांनी झटलेहि आहे कीं,

संदेहवृत्ति ते न भंगे। स्रणोनि बोलिलेंचि वोलावें लागे॥ ६-३-३७.

किंवा

सूक्ष्म निरूपण लागलें। तेथें वोलिलेंचि मागुर्ते बोलिलें। श्रोत्यांस पाहिजे उमजलें। ह्यणोनियां॥ १०-८-३०.

शिवाय असेंही होत असावें, कीं कांहीं शिष्यांना एकवार सांगून समजू नये, किंवा आज समजलेलें उद्यां पुन्हां त्यांनीं विसरून जावें. सद्गुरु झण-तातच कीं,

कर्म केलेंचि करावें। ध्यान धरिलेंचि धरावें॥ विवरलेंचि विवरावें। पुन्हा निरूपण॥ ११-५-१. तैसें आह्यांस घडलें। बोलिलेंचि बोलणें पडिलें॥

कारण काल जें शिष्यांना समजलें होतें तें आज पुन्हां ते विसरून गेलेले आहेत.

कां जे विघडलेंचि घडलें। पाहिजे समाधान ॥ ११-५-२. अशा कारणामुळे ब्रह्मांडाच्या उत्पत्तीचें निरूपण दासवीधांत अनेकदां आलें असावें.

## ब्रह्मांडाचा वंशवृक्ष.

व्रह्म-मूळमाया-गुणमाया-त्रिगुण-आकाश-वायु-तेज-आप्-पृथ्वी-अन्न-रेत -प्राणी

असा ब्रह्मांडाचा विस्तार आहे. ( ८×४, १३×३ इत्यादि ) ब्र-ह्मांपासून तों पंचभूतांपर्यंत वर दिल्याप्रमाणें पायन्या आहेत खन्या, परंतु वास्तविक पाहूं गेल्यास मूळमायेतच पंचभूतांचा समावेश होतो. मूळमायेपा-सून पंचभूतांपर्यंतच्या पायन्या नुसत्या नांवाच्या आहेत. मूळमाया म्हणजेच गुणमाया म्हणजेच त्रिगुण ह्मणजेच पंचभूतें पंचभूतांत देखील प्रत्येक भूते अगदीं स्वतंत्र आहे असंनाहीं, तर प्रत्येक भूतांत वाकीच्या चारी भूतांचा अंश आहे. पंचभूतांपासून तों मूळमायेपयतच्या पायऱ्या समजस्या पाहिजेत. प्रत्येक पायरीच्या स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान आपण करून घेतलें पाहिजे.

मूळमाया अनेक नांवांनीं प्रामिद्ध आहे. द० १०×१० त मूळमायेची पुरुष, स्त्री, नपुंसक नांवें दिलेलीं आहेत. द० १०×९ यांत मूळमायेचें स्व-रूप वर्णन केलें आहे. हा समास मननपूर्वक मूळावरून वाचावा. मूळमाया= वायु+जाणीवकळा ( जगजोति=प्रकृति+पुरुष=शिवशाकि=शंकरपार्वती=अर्धनारीनटेश्वर ब्रह्माच्या ठिकाणीं अहं अशी जी स्फूर्ति ती मूळमाया.

आकारीं। वायो जाला निर्माण । तैसी ब्रह्मीं मूळमाया जाण त्या वायोमधें त्रिगुण । आणी पंचभूतें ॥ १०-९-१.

मूळमाया वायुरूप आहे व वायु पंचभूतात्मक आहे आणि म्हणून मूळमाया पंचभूतात्मक आहे.

मूळमायेचें चळण । तेंचि वायोचें **ळक्षण** ॥ ८-३-५६. आणि

> एवं पंचभूतिक पवन। तेचि मूळमाया जाण। माया आणी सूक्ष्म त्रिगुण। तेहि पंचभूतिक॥ ८-४-४१०

किंवा

ते मूळमायेचे लक्षण। वायो स्वरूपचि जाण। पंचभूतें आणि त्रिगुण। वायोआंगीं॥ १०-३-२०

किंवा

ब्रह्मीं मूळमाया जाली। तेचि अष्ट्रधा प्रकृति बीलिली। भूतीं त्रिगुणीं कालवली। मूळमाया॥ १०-४-९. ते मूळमाया वायोस्वरूप। वायोमधें जाणीवेचें रूप। तेचि इछा परी आरोप। ब्रह्मीं न घडे॥ १०-४-१०.

मूळमाया वायुस्वरूप आहे व वायूमध्यें जाणीव आहे. ही जी जाणीव तीच ईश्वर.

वायोमध्ये जाणीव गुण । तेचि ईश्वराचे लक्षण । तथापासून त्रिगुण । पुढें जाले ॥ १०-९-११० देच देवता देवतें भूतें । पृथ्वीमध्ये असंस्थातें । परंतु यां समस्तांते । वायोस्वरूप वोलिजे ॥ १०-३-९० वायोस्वरूप सदा असणें । प्रसंगें नाना देह धरणें । गुप्त प्रगट होणें जाणें । समस्तांसी ॥ १०-३-१०.

या त्रिगुणांपैकीं सत्वगुणाचा देहधारी विष्णु, रजाचा देहधारी ब्रह्मा व तमा-चा देहधारी महेश होय. (१०×४)

वरील एकंदर विवेचनावरून मूळमायाच काय ती कर्ती आहे वे त्रिगुण काय आणि पंचभूतें काय, तिच्याच स्वरूपाचीं रूपांतरें आहेत ही गोष्ट वाचकांच्या लक्षांत आली असेल. मूळमायेपासून तों सृष्टीच्या जड रूपापर्यंत सर्व मायाच होय. एक ब्रह्म आणि दुसरी मूळमाया; वाकी सर्व त्या मूळमायेचा पसारा आहे.

मुंळीं जाली ते मूळमाया। त्रिगुण जाले ते गुणमाया। जड़त्व पावली ते अविद्या माया। सृष्टिक्षपे ॥ ११-१-९-

अशा ह्या मूळमायेच्या त्वरूपाचें जोंपर्यंत आपणांस यथार्थ ज्ञान होणार नाहीं, तोंपर्यंत ब्रह्माची आणि आपली गांठ पडणार नाहीं. उघडच आहे, मूळमा-येच्या वरची पायरी ब्रह्म. ती मूळमायाच जर ओळखळी नाहीं तर ब्रह्माची ओळख कशी होणार ? महाद्वार ओळांडून आंत गेल्याशिवाय देवदर्शन कसें घडावें ?

महाद्वार वोलांडावें। मग देवदर्शन ध्यावें। तैसें दृश्य हें सांडावें। जाणोनियां॥ ८-४-५८.

या ठिकाणीं सद्गुरू एक इषारा देऊन ठेवतात, कीं महाद्वार ओलांडल्यावरे थोडेंसें जपावयाचें असतें. मूळमाया ओलांडून पुढें गेल्यावर शून्यत्व लागतें, त्यालाच ब्रह्म कल्पूनें कित्येक समाधान मानतात. तरी असें करूं नये. त्या-च्याहि पलीकडे जावें म्हणजे सत्य वस्त्ची भेट होते.

दृश्य अवघं वोलांडिलें। अदृश्य सुन्यत्वीं पडिलें। ब्रह्म सणीनि मुरडलें। तेथुनिच मार्गे॥ ८-१०-६५. इकडे दृश्य तिकडे देव। मध्यें सुन्यत्वाचा ठाव। तयास मंद्रबुद्धीस्तव। प्राणी ब्रह्म सणे॥ ८-१०-६६.

तेव्हां

आधीं दृश्य सोडिलें। मग सुन्यत्व वोलांडिलें। मुळमायेपरतें देखिलें। परब्रह्म ॥ ८-१०-७०, तात्पर्य, मूळमायेचा त्याग केल्याशिवाय प्रावहाची मेट व्हावयाची नाहीं; आणि माया ही मिथ्या अस्तिहि तिचा त्याग तर करवत नाहीं. अमें कां व्हावें ?

माया मिथ्या ऐसी कळळी। तरी मग भीड कां लागली॥ २०-३-२३.

मूळमायेचा त्याग करणे अवश्य दिसत असूनहि तिचा त्याग कां करवत नाहीं ? अभेदामाजीं वाढची भेदा । ते हे अहंता ॥ ९-२-१५.

अहंतेच्या योगानं, मीपणाच्या योगानं, देहबुद्धीच्या योगानं, सारांश अज्ञान-पणामुळें मायात्याग होत नाहीं व ब्रम्हस्वरूपाची ओळख पटत नाहीं.

आपण हाणिजे मिपण। मीपण हाणिजे जीवपण। जीवपण हाणिजे अज्ञान। संग जडळा॥ ७-२-२०. सोडितां तया संगासी। ऐक्य होये निःसंगासी॥७-२-२१.

ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं कोणतीच कल्पना किंवा द्वित उरत नाहीं म्हणतात ती अश्री, मीपणाचाच संग सोडल्यावर तेथें कल्पना कशी उरणार ? ब्रह्मस्वरूपीं अहंभाव मुळीं उरतच नाहीं, मीपणाची प्रौढी व्यवहारांत कोणीं मिराविली तर कदाचित् चालेल, परंतु ती प्रौढी ब्रह्मापुढें टिकत नाहीं. ब्रह्मापुढें मी-पणा विरघळून गेलाच पाहिजे.

देहबुद्धीचें थोरपण। परब्रह्मां न चले जाण। तेथें होतसे निर्वाण। अहंभावासी॥ ७-२-२३.

अहंभाव नाहींसा झाल्यावर म्हणजे देहबुद्धि नष्ट झाल्यावर, मग हा ब्राह्मण, हा क्षात्रिय, हा वैश्य आणि हा शूद्र, किंवा हा राजा व हर रंक किंवा ही स्त्री व हा पुरुष, असा भेद कसा उरणार ?

उंच नीच नाहीं परी। राया रंका येकिच सरी। जाला पुरुष अथवा नारी। येकिच पर्॥ ७-२-२४. आणि म्हणून

साधु दिसती वेगळाले। परी ते स्वरूपीं मिळाले। अवघे मिळोन येकचि जाले। देहातीत वस्तु॥ ७-२-३१. साधुसाधूंत लहानमोठेपणा हुडकून काढण्याचा आपणांस अधिकार नसतांही कित्येक वेळां हा साधु मोठा कां तो साधु मोठा, असा बाद व्यावहारिक प्र- माणांच्या जोरावर करण्यास जेव्हां आपण प्रवृत्त होतों, त्यावेळीं ह्या ओवीची आपणांस जर आठवण होत जाईल तर असला अव्यापारेषु व्यापार करतांना आपलें मन कचरेल, असें मला वाटतें, असो.

भीषणाचा ताठा धरून व्यवहारांत देखील यश येत नाहीं. भीषणा-च्या योगानें प्रपंच सुरळीत चालत नाहीं. भित्राभित्रांत अहंभावामुळें वैमनस्य येतें. राष्ट्राराष्ट्रांत भीषणाच्या घमेंडींत कलह माजतात. असा प्रकार क्षुद्र व्यवहा-रांत देखील जर आषण पाहतों, तर भीषणाचा अभिमान वाळगून भगवंत कसा जोडला जाईल वरें ?

मीपण कोणासिच न साहे। तें भगवंतीं कैसेनि साहे।
ह्मणौनि मीपण सांडून राहे। तोचि समाधानी ॥ ७-७-५०.
मीपणाच्या योगानें मायात्याग होत नाहीं व मायात्याग होत नाहीं ह्मणून
ब्रह्मस्वरूपची ओळख पटत नाहीं.

मीपणें वस्तु नाकळे । मीपणें भक्ति मावळे ॥ मीपणें शक्ति गळे । वैराग्याची ॥ ७-७-४६.

तात्पर्य, देहबुद्धि नष्ट झाली पाहिजे. देह म्हणजे काय व मी कीण याचा विचार करून मुमुक्षूने देहबुद्धीचा त्याग करण्यास शिकलें पाहिजे. खेरे हित देहातीत आहे, तेव्हां देहाला घट घरून हित कसें व्हावें? अनन्य भक्ती-वांचून मुक्ति नाहीं व देहबुद्धि हृदयाशीं बाळगून अनन्य भक्ति व्हावयाची नाहीं. ह्यणून

च्यारी देह निरसावे। साधकें देहातीत व्हावें। देहातीत होतां जाणावे। अनन्य भक्त ॥ १०-१०-४७. अनन्य भक्ति आणि मीपणा या दोन वस्तु एकत्र कधीं अस् शकणार नाहींत, यासाठीं

मीपणापासून सुटला। तोचि येक मुक्त जाला॥ ७-६-५४.

जेथें सुरालें मीपण । तेचि अनुभवाची खूण ॥ ६-१०-१७. झणून

संग सोडावा आपुला। मग पाहावें तयाला। अनुभवी तो या बोला। सुखावेल गा॥ ७:२-१९.

## मीपण हाणजे काय?

भीपण हाणजे देहबुद्धि. देह तोच मी, असा अध्यास असणे याचे नांव अहंता.

मी जीव मज वंधन। मज आहे जन्ममरण॥ ८-७-६.

याचें नांव मीपण. या मीपणाचें हाणजे अष्टदेहाचें निरसन झालें पाहिजे. स्थूल, स्क्ष्म, कारण, महाकारण असे चार पिंडाचे व विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत आणि मूळप्रकृति असे चार ब्रम्हांडाचें, दोन्ही मिळून आट देह आहेत. त्या अष्टदेहांचा विचार करून त्यांचें निरसन केलें पाहिजे. १७ व्या दशकाच्या ८ व्या समासांत या देहांचें वर्णन केलें आहे, ते मननपूर्वक वाचल्यास समजतें. वास्तविक देह म्हणजे काय आहे?

तत्वें तत्व मेळिविछें। त्यासी देह हैं नाम ठेविछें। तें जाणते पुरुषीं शोधिछें। तत्वें तत्व॥ ६-३-२०.

अशा दृष्टीनें देहाचा विचार केला म्हणजे मग त्या देहाबद्दल आपणांस असं अहंता कशास पाहिजे? कशास पाहिजे, असं नुसतं म्हटन्यानें देहममता सुटत नाहीं, तरीपण विचाराला ही गोष्ट पटते, की खरोखरच देह हें पंचभूतांचें एक गांठोडे आहे; तें गांठोडें विचारानें सोडून पाहिलें तर त्यांत पंचभूतेंच आढळणार. या पंचभूतांपासून आपलें स्वरूप भिन्न आहे. आपण पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश यांपासून निराळे आहोंत. परंतु

तत्वीं वेटाळून घेतला। प्राणी संशये गुंडाळला। आपणासी आपण भुलला। कोहं हाणे॥ ६-३-३४.

अशी आपली स्थिति झाली आहे. परंतु विचार करून पाहिलें तर आपणांस कब्ल करावें लागतें कीं, आपण कांहीं पंचमूतात्मक नस्त वहा आहोंत. आपण ब्रह्म आहोंत, ही द्वैतकल्पना सुद्धां खरोखर उरत नाहीं. ती कशी उरावी ? ब्रह्मापास्न आपण निराळे असतों तर मग आपण ब्रह्म आहोंत असे आपणांस बोलतां आलें असतें.

वस्तु येक आपण येक । ऐसी अस्ती वेगळिक । तिर अनुभवाचा विवेक । बोळों येता सुर्खे ॥ ६-१०-३४. किंवहुना, जोंपर्यंत आपण वेदांताच्या व ब्रह्मस्वरूपाच्या वाता मारीत आहोंत तोंपर्यंत आपणांस यथार्थ ज्ञान झालेंच नाहीं म्हणून समजावें लागेल. हं न बोलतांच विवरिजे। विवरोन विवरोन राहिजे। मग अबोलगेंचि साजे। माहापुरुषीं ॥ ९-२-३४०

गुरोस्त मौनं व्याख्यानम् । हं किती खरें आहे! अशी स्थिति वाणली महणजे साधकाच्या तोंडून पुढीलच उद्गार निघावयाचे:—

प्रचित आिळया अनुमान ! हा तो प्रत्यक्ष दुराभिमान । तरी आतां मी अज्ञान । मज कांहींच न कळे ॥ ९-२-३६.

मी लटिका माझें बोलणें लटिकें। मी लटिका माझें चालणें लटिकें।। मी माझें आवधेंचि लटिकें। कल्पनिक॥ ९-२-३७.

मज मुळींच नाहीं ठाव। माझें बोळणें अवघेंचि वाव॥ हा प्रकृतीचा स्वभाव। प्रकृती ळिटिकी॥ ९-२-३८. वगैरे. ताल्पर्य.

तत्वीं गुंतला ह्मणे कोहं। विवेक पाहतां ह्मणे सोहं। अनन्य होतां अहं सोहं। मावळलीं ॥ ६-३-३५. याउपरी उर्वरित। तेचि स्वरूप संत। देहीं असोनि देहातीत। जाणिजे ऐसा॥ ६-३-३६.

पण, ही देहबुद्धि झडावी कशी? मीपणाचे हें बंधन तुटावें कसें? बंधन खरी-खर नस्त केवळ देहाभिमानाच्या योगानें लोक आंत झालेले आहेत, हें आपण म्हणता तें खरें आहे; पण त्या बंधनानें सारें जग बद्ध झालेलें आहे, हैं कांहीं खोटें नाहीं. बंधन मिध्या आहे असें तर वाटतें पण तें सुटत कांहीं नाहीं. याला उपाय काय करावा ?

बंधन ह्मणिजे कांहींच नाहीं। परी वेढा लाविलें सर्वही। यास उपावचि नाहीं। कळल्यावांचुनी॥ ९-७-४७, कळल्यावांचून म्हणजे ज्ञानावांचून गत्यन्तर नाहीं.

आपण वस्तु मुळीं येक । ऐसा ज्ञानाचा विवेक ॥ ८-१०-८१. तो विवेक उमजला पाहिने. अष्ट देहांचें निरसन झालें पाहिने. उपासनेच्या योगानें मूळमायेच्या स्वरूपाचा बोध करून घेतला पाहिने. मनाचें उन्मन व ज्ञानाचें विज्ञान झालें पाहिने; आणि असे झालें म्हणने:—

जन्ममरणाचे चुकले । पाप अवघाँचे वुडाले । येमयातनेचें जालें । निसंतान ॥ १२-३-३०. निर्वद अवघाचि तुटला । विचारें मोक्ष प्राप्त जाला । जन्म सार्थकाचि वाटला । सकळ कांहीं ॥ १२-३-३१. नाना किंत निवारिले । धोके अवघोचि तुटले ॥ ज्ञानविवेकें पावन जाले । बहुत लोक ॥ १२-३-३२. पतितपावनाचे दास । तेहि पावन करिती जगास । ऐसी हे प्राचित मनास । बहुतांच्या आली ॥ १२-३-३३.

तीच प्रतीति सद्गुरुकृपाप्रसादानें महाराष्ट्रास सारखी येत राहो, अशी प्रार्थना करून हा भाग पुरा करूं.

## आत्मज्ञानाचीं साधनें.

आधीं अध्यात्मश्रवण । मग सद्गुरुपादसेवन । पुढें आत्मनिवेदन । सद्गुरुप्रसादें ॥ ६-२-४०.

मागील प्रकरणांत आत्मज्ञानाचें लक्षण सांगण्यांत आंलं आहे. तें आत्मज्ञान प्राप्त करून घेण्याची साधनें कोणतीं याचें विवेचन या भागांत करावयाचें आहे, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास देखील किती प्रयास पडतात याचा अनुभव आपण घेतच आहोंत. आत्मज्ञानाव्यतिरिक्त जों ज्ञान तें 'बहुधाज्ञान' होय. त्याचें निरूपण श्रीसमर्थोनीं द० ५×५ त केलें आहे. असल्या ह्या बहुधाज्ञानांपैकीं एखाद्या शाखेंचे ज्ञान मिळाविण्यास जर हतके पारिश्रम करावे लागतात, तर त्याच्या कोटिगुणें अधिक ज्याचा महिमा आहे अशा आत्मज्ञानाची प्राप्ति होण्यास त्या मानानें परिश्रमिह अधिक करावे लागत असतील यांत शंका वाटत नाहीं. एकपरी असें वाटतें, परंतु दुसन्या पक्षीं असेंही मनांत येतें कीं, श्रीसद्धुरूनें पतकर घेतल्यावर व सन्छिष्यानें सहरूवर सर्वस्वीं भार टाकल्यावर हें ज्ञान प्राप्त होण्यास काय हाणून विलंब लागावा ? श्री सद्धुरूनें अगीकार केल्यापासून किती दिवसांत मोक्ष प्राप्त होतो

असा शिष्यांनी प्रश्न विचारत्यावरून द०८×६ त त्याचे सहरूनी उत्तर दिछें आहे कीं,

लोहो परीसेसीं लागला। थेंद्रुटा सागरीं मिळाला। गंगे सरिते संगम जाला। तत्क्षणीं॥ ८-६-४३.

तद्रत्

प्रज्ञावंत आणि अनन्य। तयास नलगे येक क्षण ॥ ८-६-४६.

थःकश्चित् व्यावहारिक ज्ञानाची प्राप्ति करून घेण्यास एखादें दुसरें तप खर्ची

घालावें लागतें, तर मग आत्मज्ञानाची जोड करून घेण्यास वास्तविक किती

तरी जन्म घेतले पाहिजेत; परंतु सदु ह तर सांगत आहेत की आत्मज्ञान होण्यास

कांहीं बेळ नको, एका क्षणांत त्याची प्राप्ति होते. ह्या ह्मणण्यांत क्षणभर वि
रोध वाटतो, पण खरोखर त्यांत विरोध आहे काय १ सदु ह तरी काय सांगत

आहेत १ जो प्रज्ञावंत शिष्य आहे आणि जो सदु हचरणीं अनन्य आहे त्याला

क्षणाचाहि अवकाश नको, पण प्रज्ञावंत आणि अनन्य होण्यासच अगोदर

किती तरी सायास पडत असतील १ आपला सदु हू कर पूर्ण भरंसा आहे असे

ह्मणणारे पुष्कळ असतात, पण सदु ह कोठें तें खरें मानतात १ ते जाणत अ
सतात कीं

देवावेगळं कोणी नाहीं। ऐसे वोलती सर्वही। परंतु त्यांची निष्ठा कांहीं। तैसोच नसे॥ ४-८-१९.

जी देवाची गति तीच गुरुची. तात्पर्य, कांहीं विशिष्ट परिस्थितींत आत्मज्ञान होण्यास जरी अवकाश लागत नसला तरी ती परिस्थिति प्राप्त होण्यासच बराच अविध लागतो.

जैचि क्षणीं अनुप्रह केला। तेचि क्षणीं मोक्ष जाला।।
हैं खरें आहे, पण अनुप्रह होण्यास आधींच किती तरी तयारी केली पाहिजे. अनुप्रह कांहीं वाटेवर पडला नाहीं व जर कदााचित् तो वाटेवर कोठें
विकत मिळत असला तर त्याची किंमतिह फारशी कोणीं करूं नये.

पेसे गुरु अडक्याचे तीन । मिळाले तरी त्यजावे ॥ ५-२-२१. अशा गुरूंच्या नादी लागून मोक्ष झणजे कपाळमोक्षच प्राप्त व्हावयाचा ? अशा गुरूंनी मंत्र यंत्र उपदेसिले। नेणते प्राणी ते गोविले। जैसें झाकून मारिलें। दुःखणाईत॥ १०-८-१७.

सारांश, कोणत्याही दृष्टीनें विचार केला तरी आत्मज्ञान सहज प्राप्त होण्यासा-रखें नाहीं. तें प्राप्त करून वेण्याचें कांहीं मार्ग आहेत. त्या मार्गाचा आपण कमशः विचार करूं.

### सद्द्रभजन

ही पहिली आवस्यक गोष्ट होय. सहुरूवांचून ज्ञान नाहीं हा सिद्धान्त ठरलेला आहे. सहुरु अंगीकार करितील तेव्हां करोत पण आपण मात्र त्यांचें भजन, यूजन, स्तवन, चिंतन केल्यावांचून राहूं नये. कारण परमार्थाचा आरंभच वेथून होत आहे. सहुरुभजनाला आपण लागलीं ह्मणजे आपल्या ठिकाणीं परमा-थेबुद्धीचा जन्म झाला हमणून समजावं.

परमार्थाचें जन्मस्थान । तेचि सद्गुरुचें भजन ॥ ७-१०-३८.
आपलें कर्तव्य इतकेंच आहे. आपण अनन्य भावानें सद्गुरूचें भजन करावें, त्यांना योग्य वाटेल त्या वेळीं ते आपला अंगीकार करितील, त्याची चिंता आपणास नको. आपला अधिकार पाहून आपल्यावर अनुग्रह करणें किंवा न करणें हें सद्गुरूचें पाहणें आहे. आपण आपलें कर्तव्य करीत असलों स्मणजे सद्गुरु आपलें कर्तव्य विसरतील अशी शंका सुद्धां व्यावयास नको. श्रीसमर्थ सांगतात.

्रारणागतांची वाहे चिंता। तो येक सद्गुरु दाता। जैसे बाळक वाढवी माता। नाना येक्नेकरूनी॥९०-१०-४०.

बाळपणीं सर्वस्वीं मातेवर अवलंदून असणाऱ्या मुलाला, आपली आई आपलें संगोपन करील किंवा नाहीं अशी काळजी बाळगावयास नको असते, आणि तें मूल तशी काळजी बाळिगत हि पण नाहीं. आईनें जेवावयास घातलें तर तें जेवणार व तिनें प्यावयास दिलें तर तें पिणार, इतस्या पूर्ण रीतीनें मातेवर विश्वस्त असणाऱ्या बालकाला स्वतःच्या संगोपनासाठीं आईची निराळी विनवणी करावी लागत नाहीं. हाच संबंध गुरुशिस्यांमध्यें आहे. सदुर आपणांस भवसागराच्या पलिकडे नेतील किंवा नाहीं अशी चिंता करणें हें शिष्याचें कामच नन्हें. सदुरला शिष्य अनन्यभान वाने शरण गेला हाणजे त्याचे काम संपर्ले; पुढचा सर्व पतकर गुरुमातेला घेणें भाग आहे.

साधक भावें नमस्कार घाळी। त्याची चिंता साधूस लागली॥ सुगम पंथें नेऊन घाळी। जेथील तेथें॥ ४-६-२४.

एवढेंच साधकाचें काम आहे. साधकानें सदुरूला सद्भावानें शरण जावें सणजे झालें.

ह्मणोन सद्गुरूचें भजन । जयासि घडे तोचि धन्य । सद्गुरुविण समाधान । आणीक नाहीं ॥ ७-१०-४. सद्गुरु सांगतात,

सद्भुगुरुभजनापरतें कांहीं। मोक्षदायेक दुसरें नाहीं॥ या वचनावर अविश्वास धरण्याइतका पातित कोण असणार १ तरी पण या वचनाला आधार काय म्हणून कोणाचा आग्रह असलाच तर त्यासाठीं ते म्हणतात कीं,

जयास न मने तेहीं। अवलोकावी गुरुगीता॥ ७-१०-४३.

मुमुक्षूने पहिली गोष्ट करावयाची ती ही होय. सद्गुरुभजन हें तर पर-मार्थाचें जन्मस्थान आहेच पण सद्गुरुवचनप्रतिपाळण हें हि सच्छिष्याला आवश्यक होय.

गुरूचें वचनप्रतिपाळण। हें भुख्य परमार्थाचें लक्षण॥ ६-७-१०. ज्यानें आपला सर्वस्वीं भार घेतलेला असतो त्याच्या आज्ञेत आपण राहिलें पाहिजे ही गोष्ट र्रनिर्वेवाद आहे. असें जो न करील तो मोक्षप्राप्तीला मुळींच योग्य झाला नाहीं असें समजावें.

सदुरुवचन हर्द्ध धरी। तोचि मोक्षाचा अधिकारी॥ ८-८-५७. मग असे हें सदुरुवचन कोणतें आहे बरें, कीं जें आपण अखंड चित्तांत वागवृन त्यांचें निरंतर अवण मनन केलें पाहिजे ?

सोहं आत्मा स्वानंद्घन । अजन्मा तो तूंचि जाण । हेंचि साधूचे वचन । सदृढ धरावें ॥ ८-८-३३.

अहं ब्रह्मारिम । तत्त्वमिस । इत्यादि महावाक्यांचा जो अर्थ तोच सदुरुचा भावार्थ होत्र आणि इणून आपणास त्यादा विसर के हांहि पडता कामा नये. अखंड चितन करावयाचे ते याच भावार्थाचे. संत, साधु सजन, यांचे-पास्त ऐकावयाचे तें हेंच व तद्र्ष होईपर्यंत सारखा निद्ध्यास लावून व्याव-याचा तो ह्याचाच.

माहावाक्याचे अंतर । तूंचि ब्रह्म निरंतर । ऐसिया वचनाचा विसर । पडोंचि नये ॥ ८-८-३४.

आत्मज्ञानाची प्राप्ति करून घेण्यासाठीं दुसरें आवस्यक साधन हाणजे

#### सत्संग

हैं होय. सत्संग झणजे सहुरूचा किंवा साधुजनांचा सहवास असा अर्थ करा-वा. प्रत्यक्ष सहुरूचा सहवास घडेल तर मग त्यापरतें दुसरें भाग्य नाहीं, परंतु सहुरूच्या अभावीं संत, साधु, सज्जन यांच्या संगतींत मुसुक्षूनें काळ घालावा. संत, साधु कीणास झणावयाचें?

जो जाणेल भगवंत । तया नाव बोलिजे संत । जो शाश्वत आणी अशाश्वत । निवाडा करी ॥ ६-१-१६, चलेना ढलेना देव । ऐसा ज्याचा अंतर्भाव । तोचि जाणिजे माहानुभाव । संत साधु ॥ ६-१-१७, जो जनामधं वागे । परि जनावेगळी गोष्टी सांगे । ज्याचे अंतरीं ज्ञान जागे । तोचि साधु ॥ ६-१-१८,

याशिवाय द० ८×९ यांत साधूचीं एकंदर लक्षणें दिलीं आहेत. साधूच्या ठिकाणीं काम, क्रोध, सद, मत्सर, दंभ, लोभ, शोक, मोह, भय, खेद इत्या-दि विकार नसतात. साधु निष्प्रपंच असतात. ''नैराशता'' ही. साधूची मुख्य ओळखण होय. साधु वीतरागी आणि उपाधिरहित असतात. करें होईल, काय होईल, अशी त्यांना चिंता नसते. त्यांचें वचन मृदु असतें. मानापमाना-कडे ते पाहात नाहींत. ते परम दक्ष असतात. परमार्थाचे ते कैवारी असतात.

सकळ धर्मामधे धर्म। स्वरूपी राहाणे हा स्वधर्म॥ असे असल्यामुळे

सदा स्वरूपानुसंधात । हें झुख्य साधूचें लक्षण ॥ समजावें. अशा सत्पुरुषांचा सहवास घडण्यास ईश्वराची केवडी तरी कृषा पाहिजे. पूर्वजांच्या पुण्य कोटी । संग्रह असिल्या गांठी । तरीच ऐसीयाची भेटी । होये जनासी ॥ १४-७-१७.

अशांच्या संगतीवांचून इतरत्र चित्ताला शांति कोठं मिळणार आहे? साधुसः मागमावांचून अन्यत्र समाधान कोठं आढळणार आहे?

जें त्रेळोकों नाहीं दान । तें करिती संतसजान ॥ १-५-२४. जी वस्तु ज्याच्यापाशीं नाहीं, त्याच्यापाशीं ती कशी मिळावी? समाधान मिळण्याचें ठिकाण सत्पुरुष; त्यांच्यापाशीं शोध न घेतां सर्व जगभर विचारणा केळी तरी आपणांस पाहिजे आहे ती वस्तु कशी प्राप्त व्हावी? हा सामान्य न्याय आहे.

रायाचे सन्निध होतां। सहजाचे लामे श्रीमंतता। तैसा हा सत्संग धरितां। सहस्तु लाभे॥ ६-५-२०.

त्यासाठीं मग कांहीं निराळे परिश्रम करावे लागत नाहींत. सत्समागमाचा महिमा तो हाच आहे. पुष्कळ वेदाम्यास करूनिह प्राप्त होईल किंवा न होईल याची वानवाच असते, अशा वस्तूची प्राप्ति सत्समागमानें होते. कि-त्येक वर्षे शास्त्राम्यास करून जें सार काढावयाचें तें सत्समागमामध्यें अनाया-सें मिळतें.

न करितां चित्पत्तीचा श्रम। सकळ शास्त्रार्थ होये सुगम॥ सत्समागमाचें वर्म। तें हें ऐसें असे॥ ७-१-३८.

अशा प्रकारचें सत्संगाचें महत्त्व असल्याकारणानें सत्संगापरतें साधन । आणीक नाहीं ॥ ७-१०-३६. असें जें झटलें आहे तें अगदीं यथार्थ वाटतें.

ह्मणीन संतसंगेचि जावें। सत्यास्त्रचि श्रवण करावें॥ उत्तम गुणास अभ्यासावें। नाना प्रयत्ने॥ १७-१०-३०.

सत्संगानंतरच्या पायऱ्या

## श्रवण-मनन-निद्ध्यास

इत्यादि होत. आधीं अवण, मग मनन, मग निदिध्यास अशा ह्या एकाहून एक वरचढ पायऱ्या आहेत. पहिली पायरी अवणाची. ऐहिक असी किंवा पारलौकिक असो, कोणतीही सद्गति प्राप्त करून घेण्यास अवण है पाहिजे.

प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती । श्रवणैविण न घडे प्राप्ती ॥ ७-८-१८।

ऐहिक सद्गति कशी असते ती जर कथींच ऐकिली नाहीं तर तिच्या साठीं मनुष्याच्या किंवा राष्ट्राच्या हातून प्रयत्न कसा व्हावा?

ऐकिल्याविण कळलें। सिकविल्याविण शाहाणपण आलें। देखिलें ना ऐकिलें। भूमंडळीं॥ १८-१०-६.

इतिहासाची आवश्यकता भासते ती एवढ्यासाठींच होय. प्रवृत्तिमागीला जसे इतिहासप्रन्थ तसे निवृत्तिमागीला अद्वैतप्रन्थ होत. अवणांतच वाचनाच समावेश करून वेतला पाहिजे. ज्याला ऐहिक उन्नतीचा मार्ग शोधावयाचा असेल त्यानं स्वदेशाचा व परदेशाचा इतिहास पाहावा, परंतु

जेणें सांडिला इहलोक। जो परलोकीचा साधक। तेणें पाहावा विवेक। अद्वैत शास्त्रीं॥ ७-९-७.

परमार्थमार्गाला अद्वेतप्रन्थापेक्षां दुस-या कोणत्याच प्रन्थाची मातव्यरी नाहीं, अद्वेतप्रन्थ सणजे

परमाथीस तत्वता। तारूंच कीं॥ ७-९-२८.

अशा अद्वेतग्रन्थांचें श्रवण किंवा वाचन आणि मनन वारंवार किंवहुना निरंतर घडलें पाहिजे. एकवार जेवल्यानें जर पुन्हां जेवांवें लागलें नसतें तर एकवार श्रवण केल्यानेंही मागलें असतें. परंतु जसें एकदां जेवून चालत नाहीं, तसें एकदां श्रवण करूनहि वस्तु साधत नाहीं.

सेविलेंच सेवावें अन्न । घेतलेंचि घ्यावें जीवन । तैसें श्रवणमनन । केलेंचि करावें ॥ ७-८-४७.

ज्ञान मिलन झालें हाणजे त्याची उजळणी करणें भाग आहे. परंतु ज्ञान म-लिन झाल्यावर त्याची उजळणी करण्यापेक्षां तें ज्ञान मिलनच न होऊं देणें चांगलें.

याकारणें श्रवण । अखंड असाव ॥ ७-५-४२.
या कामीं मुमुक्ष्नें आळस करतां कामा नये. आळसानें प्रपंचांत देखील देना
होते, मग परमार्थमार्गाला आळसाचा विटाळ कसा सहन होईल? ज्याच्या
िटकाणीं आळस वास करीत असेल त्यानें परमार्थाचें नांव सुद्धां काद्धं नये.
आळस हाणजे परमार्थाची शुद्ध बुडवणूक होय.

आळसाचे संरक्षण। परमार्थाची बुडवण॥ ७-८-४९. ही गोष्ट अगदीं निश्चित आहे; असो. अवणासारखें दुसरें साधन नाहीं. परमार्थाचें साधन कोणतें असाच प्रत्यक्ष प्रश्न श्रीसमर्थोना शिष्यांनीं केला असतां त्यांनीं इतर साधनें न सांगतां हेंच साधन सांगितलें आहे.

ऐका परमार्थाचें साधन। जेथें होये समाधान। तं तूं जाण गा श्रवण। निश्चयेंसीं॥ ७-८-१.

द० ७×८ त याच साधनाचं महत्त्व श्रीसमर्थानीं वर्णिलें आहे. इतर आव-इयक गोष्टी त्यांनीं पुष्कळ सांगितत्या आहेत पण साधन हाणून एवढेंच निर्दिष्ट केलें आहे.

परब्रह्मायेवढें थोर नाहीं। श्रवणापरतें साधन नाहीं। कळल्याविण कांहींच नाहीं। समाधान॥ २०-२-९.

ह्मणून

अध्यात्मश्रवण करीत जावें। ह्यणिजे सकळ कांहीं फावे। नाना प्रकारीचे गोवे। तुटोनी जाती॥ २०-९-१८०

अवणाचें महत्त्व इतकें आहे खेरं, परंतु मनन किंवा विवरण झाल्यावांचृन केलेलें अवण सारं व्यर्थ होय. विवरणाची आवश्यकता किती आहे ती दर्श-विण्यासाठीं द० १८×५ त श्रीसमर्थानीं दोन तीन दृष्टान्त दिले आहेत. पुष्कळ ऐकलें आणि वाचलें पण मनांत कांहींच सांठवलें नाहीं तर त्या अवन् णाचा किंवा वाचनाचा काय उपयोग ?

धान्य उदंड मोजिलें। परी त्या मापें नाहीं भक्षिलें। विवरत्याविण तैसें जालें। प्राणिमात्रांसी ॥ १८-५-१. पसेवरी वैरण घातलें। तांतडीनें जातें वोडिलें। तेंण पीठ वारीक आलें। हैं तों घडेना ॥ १८-५-८. घांसामागें घांस घातला। आवकाश नाहीं चावायाला। अवघा बोकणा भरिला। पुढें कैसें॥ १८-५-९.

पुढं काय? तो बोकणा कांहीं खाली उतरावयाचा नाहीं. यासाठीं, जे श्रवण केलेलें असतें तें मनांत उतरावें अशी इच्छा असेल तर मनन केलें पाहिजे. मनन कसें करावयाचें ? जानवें गुतलें हाणजे तें जसें उकलावयाचें तद्वत् मनन करावें,

स्त गुंतलें तें उकलावें। तैसें मन उगवावें। मानत मानत घालावें। मुळाकडे॥ २०-९-१९,

जं श्रवण केलेलं असतें त्याचें अशा रीतीनें मनन केलं पाहिजे. पूर्वसंचितावां-चून मनन करण्याची बुद्धि व्हावयाची नाहीं. मनन करण्यांत गेलेला काळ परमेश्वरासन्निध घालविल्यासारखा आहे; कारण

मननसीळ लोकांपासीं। असंड देव अहिनिंशीं। पाहातां त्यांच्या पूर्वसंचितासी। जोडा नाहीं॥ १७-१-२२.

श्रवण सर्वीत श्रेष्ठ साधन आहे, परंतु श्रवणाहूनहि मननाची योग्यता अधिक आहे.

सकळांमधें विशेष श्रवण । श्रवणाहून थोर मनन । मननें होय समाधान । बहुत जनाचें ॥ १९-२-२२.

ज्या वस्तूचें अवण आणि मनन करावयाचें आहे ती वस्तु दृष्टीस पडण्यासा-रखी नाहींच आहे, ती केवळ जाणावयाची आहे. ह्यणून

जें दृष्टीस न पड़े ठावें। तें ऐकोन जाणावें। श्रवणमननें पड़े ठावें। सकळ कांहीं॥ १७-१०-१३.

ज्याचे अवणमनन करावयाचे त्याचा आपणांस सारखा निदिध्यास लागला पाहिजे. अवणमनन होऊन निदिध्यास लागल्यावर प्रतीति आल्यावांचून राह-णार नाहीं. अवणमननानिदिध्यास यांपेक्षां इतर साधनांची अपेक्षा नाहीं.

श्रवण मनन निजध्यास । प्रचितीनं बाणती विश्वास । रोकडा साक्षात्कार सायास । करणेचि नलगे ॥ १०-९-३०. श्रवणापरीस मनन सार । मननें कळे सारासार । निजध्यासें साक्षात्कार । निसंग वस्तु ॥ ११-१-४१.

आत्मज्ञान प्राप्त करून वेण्याचे खरोखर एवढेच मार्ग आहेत. प्रथम सद्धुरुभ-जन करावें, नंतर सत्संग धरावा व नंतर श्रवणमनन होऊन निजध्यास लावृन ध्यावा. यापरीस दुसरी निराळी साधेंने नाहींत, परंतु श्रवणमनन होत असतां दुसऱ्या दोन तीन गोष्टींची अपेक्षा असते. पैकीं पाहिली गोष्ट झणजे

#### अभ्यासः

ही होय. नित्यनेम केव्हांहि टळूं देऊं नथे. अपारिहार्य कारणानें नित्यनेम राहि-ह्यास हरिस्मरण करावें. साधकानें आचार पाळल्यावांचून राहूं नथे.

## आधीं राखावा आचार । मग पाहावा विचार । आचारविचार पैलपार । पाविजेतो ॥ १७-१०-२५.

दं ११x३ व दं १२x९ त्यांत मुमुक्षूने सामान्यपणे कसे वागावें हें सांगि-तले आहे, त्या शिकवणीचा सारांश येणेंप्रमाणें:— (१) प्रातःकाळीं उठत जावें । प्रातःस्मरामि करावें । नित्य नेमें स्मरावें । पाठांतर ॥ ( २ ) मग दिशेकडे जावें। जे कोणासीच निव्हे ठावें। शौच्य आच्मन करावें। निर्मळ जळें।। (३) मुखमार्जन प्रातः स्नान । संध्या तर्पण देवतार्चन । पुढें वैश्यदेव उपासन । येथासांग ॥ ( ४ ) कांहीं फळाहार घ्यावा । मग संसार घंदा करावा । सुशब्दें राजी राखावा । सकळ छोक ॥ ( ५ ) नंतर भोजन करावें. ( ६ ) पुढें भोजन जालियावरी। कांहीं वाची चर्चा करी। वेकांतीं जाऊन विवरी। नाना प्रन्थ ॥ (७) रिकामा असा एक क्षण देखील बाऊं देऊं नये. (८) जें आहे तें सर्व देवाचें आहे अशी बुद्धि धरून वा-गावं. ( ९ ) सावधानता असावी । नीतिमयीदा राखावी । जनास माने ऐसी करावी । कियासिदि ॥ ( १० ) जैसे वोल्लं वोलावें । तैसेचि चालणं चालावें । मग महंतलीळा स्वभावें । आंगीं बाणे ॥ प्रपंची मनुष्यासाठींच हे दोन समास लिहिलेले दिसतात, तदनुरूप वागण्याचा प्रपंची मनुष्याने प्रयतन करावा. हे दहा नियम सणजे त्यांत सर्व कांहीं आलें असे मात्र नव्हे. प्रपंची मनुष्याला सामान्यपणें सांगावयाचें म्हणजे त्याने

अवगुण अवघेचि सांडावे। उत्तम गुण अभ्यासावे॥ १८-३-१३ जो निस्तृह आहे, ज्याने प्रपंचाचा त्याग केला आहे अशा सिच्छिष्यासाठीं द० १४ चा समास १ लिहिलेला आहे. त्या समासाच्या ८० ओव्या आहेत. त्यांचे सार काढावयाचे म्हणजे त्याच सर्व येथे उतरून वेतल्या पाहिजेत, कारण त्या सारभूतच आहेत. तरी वाचकांनी या ठिकाणीं तो समास कृपा केल्न मुळावरून वाचांवा.

प्रपंची शिष्याला आणि निस्पृह शिष्याला येणेप्रमाणे श्रीसमधीनी अभ्भास करावयास सांगितला आहे. अशा प्रकारचा अभ्यास करण्यास सच्छिन्ध्याने कंटाळा करूं नये.

भजन साधन अभ्यास । येण पाविजे परलोकास । द्वास हाणे हा विश्वास । धरिला पाहिजे ॥ १६-१४-३१,

अभ्यास किंवा प्रयत्न झटला म्हणजे तेथं दुश्चित्तपणा किंवा आळस यांचें नुसतें दर्शन सुद्धां खपावयाचें नाहीं. दुाच्छित्तपणा नसावा याचा अर्थ सावधानता असावी. आपणांस जें प्राप्त करून घ्यावयाचें असेल, त्याची करूपना अखंड चित्तांत वागविणें याचें नांव सावधानता. इष्ट कार्योविषयीं अशी सावधानता नसली तर मनुष्याच्या हात्न कांहींच कार्य व्हावयाचें नाहीं. त्याचप्रमाणें सुचित अंतःकरण अस्निह मनुष्य जर आपला काळ आळसांतच घालवील तर अशाहि मनुष्याचें जिणें व्यर्थच होय. दुाश्चित्तपणा आणि आळस यांचे अनिष्ट परिणाम काय होतात याची आपल्यास कल्पना नाहीं असे थोडेंच आहे, तरी पण तत्संबंधीं श्रीसमर्थीनीं केलेलें वर्णन कोणास वोधप्रद होणार नाहीं ? निद्रा, आळस व दुश्चित्तपणा हीं मूर्याचीं लक्षणें होत.

क्षुधा लागतांच जेविला। जेऊन उठतां आळस आला। आळस येतां निजेला। सावकाशा ॥ ८-६-३८. निजोन उठतांच दुर्श्वात। कदा नाहीं सावचित। तेथें कैचें आत्महित। निरूपणीं ॥ ८-६-३९.

तरी असे नसावें.

येकाप्र करूनियां मन । वळेचि धरावें साधन । येत्नीं आळसाचें द्शन । होऊंच नये ॥ १८-३-१२, असो. दुसरी गोष्ट म्हणजे श्रवण मनन चाळ् असतां विषयाबद्दळ वैराग्य

उपजर्ले पाहिजे. वैराग्यावांचून निदिध्यास लागावयाचा नाहीं व निदिध्यास नाहीं तर ज्ञान नाहीं.

विषई वैराग्य उपजले । तयासीच पूर्ण ज्ञान जाले ॥ ५-६-६१. इतरांस नाहीं. विषयावद्दल तिरस्कार वाटून त्याचा त्याग घडला पाहिजे. विषयाचा ध्यास लागलेलें मन परब्रह्मस्वरूपाकडे कसे बळावें ? मन एकदेशी आहे, त्याला कोणता तरी एक व्यासंग पाहिजे. विषयाविषयीं आसीक ज्या मानानें कमी होत जाईल त्या मानानें मनाचा ओढा ईश्वरस्वरूपाकडे लागेल, आणि ज्या वेळीं विषयासंवधानें पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होईल त्या वेळीं साधकाला पूर्ण आन्मान होईल. नाहींपेक्षां विषयासाक यत्किचित्हि कमी न होतां कितीहि ज्ञानाच्या गोष्टी बडबडतां आह्या तरी त्या व्यर्थ होत. मुखाने शब्दज्ञान बडन

बडणारा पण मनाने पूर्ण विषयासक्त, अशा मनुष्याचे वर्णन किती तरी तिर-स्कारयुक्त वचनांनी श्रीसमर्थांनी केलें आहे. (द.५-३-५७ ते ६९) विषयांमध्यें मग्न होऊन राहणें ह्मणजेच परमार्थमार्गातील झोंप होय. विषया-बद्दल पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होणें याचें नांव जागृति. या ठिकाणीं एक अशी शंका उत्पन्न होते की विषयांचा त्याग करावयाचा याचा अर्थ, काय जेवण-खाण वगैरे सर्व सोडावयाचें? कारण जेवणें, खाणें, इत्यादि हे सर्व विषयच आहेत. विषयत्यागाचा असा अर्थ नाहीं. कारण जोंवर देह आहे तोंवर जेव-णखाण इत्यादि विषय कीणीं सोडले आहेत?

देह चालतां विषय त्यागी। ऐसा कोण आहे जगीं॥ १२-७-६, कोणी नाहीं, प्रपंची आहेत तेवढेच जेवतात व परमाथीं आहेत ते उपवास करितात असे थोडेंच आहे!

प्रपंची खाती जेविती। परमार्थी काय उपवास करिती॥ १२-७-५.
नाहीं. मग विषयत्यागावांच्न ज्ञान नाहीं याचा अर्थ काय? परमार्थीला विषत
यत्याग घडला पाहिजे आणि देह आहे तोंवर विषयत्याग तर कांही हो।
नाहीं, मग हें कोडें कसें उकलावयाचें? श्रीसदुरु विषयत्यागाचें लक्षण येणेप्रमाणें सांगतातः—

सवळ विषय त्यागणें। शुद्ध कार्याकारण घेणें। विषयत्यागाचीं लक्षणें। वोळखा ऐसीं॥ १२-७-२७.

निरर्थक विषयांचा त्याग करून प्राणरक्षणार्थ अत्यन्त आवश्यक तेवढ्याचे विषयांचे सेवन करणें, याचे नांव विषयत्याग. विषयावहल वैराग्य उत्पन्न झालें हाणजे विषयत्याग घडला तरच परमार्थमार्ग लाग-ण्याचा संभव आहे. असा विषयत्याग करणें कष्टमय वाटेल, पण त्याला इला-ज नाहीं.

मागें ज्ञानी होऊन गेले। तेहिं बहुत कष्ट केले। तरी मग विख्यात जाले। भूमंडळीं॥ १२-७-१०. अवणमनन यथासांग घडण्यास तिसरी आवश्यक गोष्ट झणजे

## विचार किंवा विवेक

ही होय. या विचाराचें महत्त्व दासंबोधांत पुष्कळ ठिकाणीं दर्शाविलें आहे. किंबहुना मला असेंहि वाटतें कीं ब्रह्म, माया किंवा तदथीं शब्द खेरीज करून विचार आणि साक्षेप किंवा तदर्थी शब्द हे या ग्रन्थांत जितक्या वेळां आले आहेत तितक्या वेळां दुसऱ्या कोणत्याच शब्दांचा उपयोग करावा लागला नसेल. तें कांहीं असो, माझें म्हणणें इतकेंच आहे कीं श्रीसहुरूनीं आपल्या बोधांत विचार आणि प्रयत्न यांवर फार भर दिला आहे. ऐहिक किंवा पारलौकिक उन्नति प्राप्त करून घेण्यासाठीं विचारावांचून केलेले प्रयत्न सारे व्यर्थ होत.

विवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाव तो तो सीण ॥ ८-७-६५.
ह्या ह्मणण्याचा चांगला वोध होण्यास उदाहरण पाहिजे असल्यास द॰
१२×४ त तें दिलें आहे. विषयाबद्दल वैराग्य उपजलें तरच ज्ञान होण्याचा समंघ आहे हैं वर झटलेंच आहे, पण तेंच वैराग्य विवेकयुक्त नसेल तर व्यर्थ होय. विवेकयुक्त वैराग्य पाहिजे. विवेक आणि वैराग्य अशीं दोन्ही पाहिजेत, नुसतें वैराग्य नको. नाहींपेक्षां पुष्कळांचें असे होतें की संसारांत त्यांना कांहीं ज्ञास होतो व तेणेंकरून संसाराविषयीं त्यांचें मन कंटाळून ते चालते होतात, पण

विवेकेविण वैराग्य केलें। तरी अविवेकें अनर्थी घातलें। अवधे वेथीच गेलें। दोहींकडे ॥१२-४-६.

विवेकहीन वैराग्यापास्त भड प्रपंचीह नाहीं व परमार्थीह नाहीं.

ना प्रपंच ना परमार्थ। अवधे जिणेचि जाले वेथे। अविवेकें अनर्थ। ऐसा केला॥ १२-४-७.

उलट पक्षीं, विवेक आहे पण वैराग्य नाहीं तर तेंही निष्फळ होय. प्रपंचक्-पांत इतरांप्रमाणेंच डुंबत राहून ज्ञानाच्या गोष्टी सांगावयाच्या, हाणजे कारा-गृहांत अडकलेल्यानें पुरुषार्थांच्या बाता मारण्यासारखेंच होय. तात्पर्य, नुसतें वैराग्य नको व नुसता विवेकहि कामाचा नाहीं; तर विवेकवैराग्य पाहिजे.

लोक मरमरों जाती । विडिलें गेलीं हे प्रचिती । काणत जाणत निश्चिती । काणे मानिलें ॥ ११-३-६

असा प्रश्न स्वतःस विचारून आपलें मन जें उत्तर देईल तें आपल्या हृदयांत हृद धरून मुमुक्षूनें संसाराविषयीं उदास झालें पाहिजे. वैराग्याच्या योगानें मुमुक्षु प्रपंचापास्त सुटला व विवेकाच्या योगानें मीपणापास्त सुटला म्हणजे मता आणखी काय पाहिजे आहे. विवेक अंतरीं सुटला। वैराग्यं प्रपंच तुटला।
अंतर्वाद्य मोकळा जाला। निःसंगयोगी॥ १२-४-१२.
जैसें मुखें ज्ञान बोले। तेसीच सवें किया चाले।
दीक्षा देखोनी चिक्कित जाले। सुचिहमंत॥ १२-४-१३.
आस्था नाहीं त्रैलोक्याची। स्थिति बाणली वैराग्याची।
येत्न विवेक धारणेची। सीमा नाहीं॥१२-४-१४.

याचें नांव विवेकवैराग्य. हें खुद श्रीसमधीचेंच वर्णन आहे कीं काय असें क्षणभर वाटतें. अज्ञा सत्पुरुषांच्या नादीं सारें राष्ट्र लागावें यांत काय आश्चर्य आहे ? असो.

विवेक आणि विचार यांचा अर्थ सामान्यपणें आपण जो समजतों तोच केवळ नन्हे. विवेक आणि विचार हे समानार्थी शब्द आहेत खरे, परंतु पारिभाषिक भाषेत विवेक झणजे आत्मानात्मविवेक किंवा नित्यानित्यविवेक होय आणि विचार म्हणजे सारासारविचार होय. या दोहोंत फरक आहे. द० १३×१ यांत आत्मानात्मविवेक सांगितला आहे व द० १३×२ यांत सारा-सारविचार सांगितला आहे. आपल्या ठिकाणीं आत्मा कोणता व अनात्मा कोणता हें पाहणें याचें नांव आत्मनात्मविवेक व एकंदर ब्रह्मांडांत सार कोणतें व असार कोणतें हें पाहणें याचें नांव सारासारविचार.

आत्मानात्मा विवेक पिंडीं। सारासार विचार ब्रह्मांडीं।।१४-९-३. आत्मानात्मविवेकानें चंचलात्म्याचा निश्चय होतो. पिंडामध्यें देहधर्ता जो जीव आहे त्यालाच ईश्वर किंवा अर्धनारीनटेश्वर म्हणजे माया ह्यटलें आहे व आत्मानात्मविवेकाच्या योगानें

अन्याकृत मूळप्रकृती। तेथे जाऊन वैसली वृत्ती ॥ १२-१-२०. अशी स्थिति होते व

मुळीं जे राहिली वृत्ति । जाली पाहिजे निवृत्ती ॥ १३-२-४. म्हणून मग सारासारविचार करावयाचा. सारासारविचाराने असाराचा व चंचलाचा त्याग करतां करतां अखेरीस जें

निश्चळ परब्रह्म उरलें। तेंचि सार ॥ १३-२-१८. सारांश, द. १३ समास १ व २ या दोन समासांचें मला ताल्पर्य असें दिस-तें कीं आत्मानात्माविवेकाच्या योगानें चंचळ आत्म्थाचे स्वरूप लक्षांत येतें व नंतर सारासारविचाराने परब्रह्मस्वरूपाचा निर्णय होता. आत्मानात्मविवे-कानें मायेचें स्वरूप कळतें व सारासारविचारानें ब्रह्माचें स्वरूप कळतें.

आधीं आत्मानात्मा विवेक थोर । मग सारासार विचार । सारासार विचारें संव्हार । प्रकृतीचा ॥ १३-७-११.

हीं सर्व विचाराचीं कामें आहेत. अशा तन्हेचा विचार करीत आत्मज्ञानासाठीं जीं साधनें दिलीं आहेत त्यांचा मुमुक्स्नें अभ्यास करावा. केवळ विचाराच्या योगानें नरजन्माची सफलता होणें शक्य आहे. विचाराच्या योगानें

याचि जन्में येणेंचि काळें। संसारीं होईजे निराळें। मोक्ष पाविजे निश्चळें। स्वरूपाकारें॥ ६-९-२९,

ही गोष्ट श्रीसद्भुरुसमर्थ प्रतिज्ञेवर सांगत आहेत, तेव्हां ह्या ह्मणण्यावर अश्रद्ध-पणें कोणी शंका वेऊ शकेल काय ?

ये गोष्टीस करी अनुमान। तो सिद्धाचि पावेल पतन। मिथ्या वदे त्यास आण। उपासनेची॥ ६-९-३०. आणखी काय पाहिजे १ सहुरु ह्मणतात,

हें येथार्थिच आहे बोलणें। विवेकें सीघ्रचि मुक्त होणें। असोनी कांहींच नसणें। जनामधें॥ ६-९-३१.

विवेकाच्या योगाने तत्काळ मुक्त व्हावें ! तें कसें व्हावें आणि विवेक तरी कोणता करावा ? विवेक हाच करावा कीं,

देवपद आहे निर्गुण। देवपदीं अनन्यपण। हाचि अर्थ पाहातां पूर्ण। समाधान वाणे॥ ६-९-३२.

देवपद निर्गुण आहे व तेंच आपण आहोंत हे शब्द समजतात पण यापेक्षां जास्त कांहीं बोध होत नाहीं. बोध कसा व्हावा,

देहींच विदेह होणें। करून कांहींच न करणें। जीवन्मुक्तांचीं लक्षणें। जीवन्मुक्त जाणे॥ ६-९-३३.

जो जीवन्मुक्त आहे त्याला हैं समजावयाचें, कारण हीं त्याचीं लक्षणें आहेत, तीं इतरांस कशीं पटावींत ? आपल्या सारख्याला

येरवीं हें खरं न वटे। अनुमानेंचि संदेह वादे।



परंतु

## संदेहाचे मूळ तुटे। संद्रुकवचने ॥ ६-९-३४.

अलेरीस सदुरुवचनावांचून कांहीं समजावयाचें नाहीं हेंच खरें ! असी.

विचाराचा किंवा विवेकाचा महिमा असा आहे. विवेक करून जें ज्ञान प्राप्त होईल त्याचा प्रत्यय व्यावा. हा विवेक किंवा विचार एकांतांत करावा. परमार्थमागीला एकांताची आवश्यकता फार आहे. ही गोष्ट खरी आहे कीं,

मिळतां प्रत्ययाचे संत । येकांतापरिस येकांत ॥ २०-७-२४.

तरी संतसमागमापासून जे ज्ञान मिळवावयाचे त्याचा विचार आपण एकांतांत केला पाहिजे. श्रीसहुरूचें सांगणें तर इतकें निश्चन आहे कीं जो एकांत सेवन करणार नाहीं त्याला कांहींच कळावयाचें नाहीं.

येकांतेविण प्राणीयांते । बुद्धि केंची ॥ १९-६-२९. ह्या एकांताचे महत्व सदुरूंनी पुष्कळ ठिकाणी वर्णिलें आहे.

येकांती विवेक ठाई पड़े। येकांती येत्न सांपड़े। येकांती तर्क वावड़े। ब्रह्मांडगोळी ॥ १८-१०-४८.

हैं समजण्यास फारसें काठिण नाहीं. आपली एखादी वस्तु हरवली असतां भणभर शांतपणें विचार केला तर आपणांस तिची आठवण होते, असा आ-पला अनुभव आहे.

येकांतीं स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें ॥ १८-१०-४९ मग गइन अशा परमार्थविचाराला एकांतावांचून चालावयाचें नाहीं यांत काय आश्चर्य आहे ?

जयास येकांत मानला।आवध्याआधीं कळे त्याला॥१८-१०-५० यासाठी

येकांतीं विवेक करावा। आत्माराम वोळखावा॥ यथून तेथवरी गोवा। कांहींच नाहीं॥ १९-६-३०

याचा अनुभव घेऊन पाइण्याची बुद्धि महाराष्ट्रास होवा !

# सामान्य विचिकित्साः

~ 18:18:45~

मला वाटतें अंतरीं त्वां वसावें। तुझ्या दासवोधासि त्वां वोधवावें। अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा। महाराजया श्रीगुरु रामदास॥

—उद्धवस्वामी.

प्रस्तावनेच्या आरंभी दासवीधांतर्गत श्रीसमर्थचरित्र देऊन पुढें तीन प्रकर्णांत दासवीधांचें सार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भागांत कांहीं अवांतर प्रश्नांचा विचार व्हावा, असा हेतु आहे. श्रीमत् दासवीध ग्रन्थाचें स्वरूप, त्याचें प्रणोत्तन, त्याचा विदेशिष, त्याचा रचनाकाल, त्यांत दर्शित होणारी तत्कालीन समाजित्थिति, त्याचें भावी कार्य, इत्यादि विषयांचें त्रोटक विवेचन या. भागांत करावयाचें आहे.

तथापि, मला जें वाटतें तें सांगण्यापूर्वी खुद्द श्रीसमर्थ या ग्रन्थाविषयीं काय हाणतात तें आपण पाहूं. दासवीधाचा अगदीं पहिला समास हाणजे समर्थीनीं या ग्रन्थाची लिहिलेली प्रस्तावनाच होय असें हाणण्यास हरकत नाहीं. त्या प्रस्तावनेच्या आरंभीं नमन नाहीं. नमनाला आरंभ दुसन्या समा-सापासून करण्यांत आला आहे. कोणत्या विषयांचा ऊहापोह आपण आपल्या ग्रन्थांत केला आहे, त्यास कोणकोणत्या ग्रन्थांचा आधार आहे व त्याची फल-श्रुति काय आहे इतक्या गोष्टी समर्थीनीं आपल्या प्रस्तावनेंत दिल्या आहेत. हा समास समर्थीनीं ग्रन्थारंभींच लिहिला असावा, कां ग्रन्थ संपूर्ण झाल्यावर लिहिला असावा कोण जाणे? या सबंध प्रस्तावनेंत राजकारण हा शह नाहीं. राजकारण हा शब्द प्रथम नवव्या दशकांत आला आहे. यासंबंधानें माझी एक कल्पना आहे, तिचा विचार पुढें करूं. या प्रस्तावनेंत नमूद केलेले वि- षय दासबोधांत कोठकोठें आले आहेत हैं थोडासा प्रयत्न केला हाणजे वाच- कांच्या लक्षांत येईल. आधारभूत ग्रन्थांची त्रोटक यादी देजन श्रीसमर्थ सान्यान्यणें सांगतात कीं,

भगवद्वाक्याविरहित नसे। बोलर्ण येथीचे ॥

२८ व्या ओवीपास्न समासाच्या अखेरपर्यंत फलश्रुति दिली आहे. त्यांत वि-श्रेष असे कीं

## श्राधिच येथे ज्ञानप्राप्ति ॥

आहे, पण ती कोणाला ? त्याला वाचकि तसाच पाहिजे. श्रीसमर्थ झणतात, मायाजाळे दुश्चीत होये। तें निरूपणीं कामा नये। संसारिकां कळे काये। अर्थ येथींचा॥ ७-१-४९.

संसारांत अहोरात्र गुरफटून गेलेल्या आझांला श्रीसमर्थानी दिलेल्या फलश्रुतीचा अनुभव आला नाहीं तर त्याचा दोष कोणाकडे १ सात्विक गुणांचा व्हास करणारे वाटेल तसले धंदे पोटासाठी करीत राहून फावल्या वेळी दासवीध प्रत्य उघडणारा वाचक नको आहे श्रीसमर्थीना.

वेवसाई जो मळिण। त्यासी न कळे निरूपण। येथे पाहिजे सावधपण। अतिश्येसीं॥ ७-१-५०.

जसा मनुष्याचा व्यवसाय असतो तशी त्याची बुद्धि असते हैं वचन काय खोटें आहे १ मग दासबीय प्रनथ वाचावा तरी कोणीं १

जयास जोडला परमार्थ। तेणें पाहावा हा ग्रन्थ। अर्थ शोधितां परमार्थ। निश्चयें वाणे॥ ७-१-३०.

तथापि, आपत्या सारख्यालाहि श्रीसदुरु घरि देत आहेत.

जयाचे चंचल हृद्ये। तेणे प्रन्थ सोड्रांचि नये॥ एकदां वाचून नाहीं समजला तर अनेकदां वाचावा; समजेपर्यत वाचावा झ-णजे समजेल.

वीस दशक दोनीसे समास । साधक पाहावें सावकास । विवरतां विशेषाविशेष । कळों ळागे ॥ २०-१०-३२.

असा हा प्रन्थ आहे. तो सर्वानींच वाचावा. हळुहळु तो समजेल असं श्रीसमर्थीचें सांगणें आहे. हा प्रचीतीचा प्रन्थ आहे. सर्व सत्पुरुषांच्या वचनांत
सामर्थ्य असतें व लोकांचा त्यांवर विश्वास बसतो याचे एक मुख्य कारण
असे असावें कीं, सत्पुरुष जें बोलतात तें त्यांच्या अनुभवाचें असतें, अनुमानाचें नसतें. अनुभवावांचून परमार्थाची शाब्दिक वडवड हाणजे कुच्याचें
भोकणेंच होय.

प्रचितीवीण जें वोलणें। तें अवधेंचि कंटाळवाणें। तोंड पसरून जैसें सुणें। रडोन गेलें॥ ९-५-१५.

अशा बोलण्याकडे लक्ष न देणें वरें. अशा बोलण्यानें स्वतःचेंच समाधान होत नसतें तेव्हां तें दुसऱ्याचें कोठून होणार? यासाठीं

जितुकें अनुमानाचें वोठणें। तितुकें वमनप्राये त्यागणें। निश्चयात्मक तेंचि वोठणें। प्रत्ययाचें॥ ९-५-३८,

वैद्य तर मांत्रेची खूप स्तुति करितो आणि मात्रा मात्र काहीं गुण करीत नाहीं, शब्दज्ञानी आत्मज्ञानाच्या गोष्टी तर खूप अवसानान सांगतो, पण लेकांना तर काहींच प्रत्यय येत नाहीं. असलें ज्ञान काय कामाचें?

प्रचीतिविण जें ज्ञान । तो आवधाचि अनुमान । तेथें कैचें परत्रसाधन । प्राणीयांसी ॥ १४-७-१८.

प्रपंच आणि परमार्थ या दोहोंनाहि प्रचीतीचें महत्त्व फार आहे. (२०-३-२८) कि कित् अनुमानानें प्रपंच धकेल पण परमार्थीला अनुमानाचा यिति चित् विटाळ खपावयाचा नाहीं. अनुमानित्सन होऊन अनुभव येणें हें परमार्थीचें मुख्य वर्म आहे. ही गोष्ट श्रीसमर्थ किती तरी निश्चयपूर्वक सांगत आहेत. पहा

येथे अनुमान राहिला। तरी परमार्थ केला तो वायां गेला। प्राणी संशंई बुडाला। प्रचितीबीण ॥ १०-८-२४, हें परमार्थीचें वर्म। लटिकें बोलेल तो अत्थम।

लिये मानील तो अधमोत्धम । येथार्थ जाणावा ॥ १००८-२५. अनुभव नसून केवळ अनुमानाने शिष्यपरपरा चालविण झाणजे दुखणाईत मनुष्याला झांकून मारण्यासारले आहे. या सांप्रदायाबद्दल श्रीसमर्थानी केलेली प्रतिज्ञा ऐका आणि तिचा अभिमान भरा अशी सांप्रदायिकांच्या चरणीं माझी प्रार्थना आहे. श्रीसदुर समर्थ झणतात,

माझे उपासनेचा बिडवार । ज्ञान सांगावें साचार । मिथ्या बोलतां उत्तर । प्रभूस लागे ॥ १०-८-२७...

श्रीमत् दासबोध प्रन्थाच्या स्वरूपाविषयीं यापेक्षां जास्त विस्तार नको आहे असे वाटते. श्रीसमर्थ सांगतात,

साधं बोलणे सप्रचीत । तैसे माझे ॥ १४-१-२. १३ त्यांनीं दासबोध प्रन्थाचें स्तवनहि केलें नाहीं, ते झणतात, आपण स्तवन केलें आणि लोकांना तसा प्रत्यय आला नाहीं तर त्या स्तवनाचा काय उप-बोग ! बरें, प्रत्यय आला तर मग स्तवनाचें प्रयोजनच नाहीं!

> प्रन्थाचे करावें स्तवन । स्तवनाचें काये प्रयोजन । येथें प्रत्ययास कारण । प्रत्ययो पाहावा ॥ २०-१०-३३.

हा प्रनथ श्रीसमर्थानीं का लिहिला याचे विवेचन करण्यापूर्वी प्रनथर-चनेचा काळ कोणता होता हैं आपण पाहूं व त्या वेळची समाजिस्थिति कशी होती याचा आपण विचार करूं, झणजे प्रनथाचे प्रयोजन सहजच आपल्या रुक्षांत येणार आहे.

दासबोध प्रन्थाचा रचनाकाळ ठरविणे कठीण नाहीं. तो ठरविण्यास खुद प्रन्थांतच स्पष्ट आधार आहे.

च्यारि सहस्र सातसं साठी। इतुकी कळयुगाची राहाटी॥
ही सहाव्या दशकाच्या चनथ्या समासांतील सातवी ओवी लिहिली त्या वेळीं
किल्युगाची ४७६० वर्षे गत झाटी होती. गतकि ४७६० म्हणजे शके
१५८१ होय. सहावा दशक लिहिला तेव्हां १५८१ शक चाल् होता.
अफझूल्खानाचा वध १५८१ च्या मार्गशीर्षात झाला. त्या प्रसंगाला अनुल्खान द. १८४६ हा समास सागितला अशी कथा आहे व ती खरी असावी
असे, तो समास बारंबार वाचून, वाटतें. तेव्हां १५८१ च्या मार्गशीर्षाचें
सुमारास १८ वा दशक चालू होता. सारांश, द. ६४४ त शके १५८१ चा
स्पष्ट उल्लेख आहे, व द. १८४६ हा समास अफझूल्खानाच्या वधानंतर महाराज श्रीसमर्थाना भेटावयास आले त्या प्रसंगीं सांगितला, तर एकंदर दासबोध
प्रन्थ शके १५८१ या एका वर्षातच लिहिला गेला असे आतांपर्यंत उपलब्ध
झालेख्या पुराव्यावरून अनुमान काढण्यास हरकत नाहीं.

तथापि दासनोध प्रन्याच्या रचनेसंबंधाने शला एक कल्पना सुचवावयाची आहे. तिला मुळींच आधार नाहीं असे नाहीं, परंतु ती बरोबर आहें असे उरिवण्यास, आहे त्याहून जास्त आधार पाहिजे. मला असे सुचवावयाचें आहे कीं, दशक ८ अखेरपर्यतच काय तो दासनोध प्रन्थ, अशी एकवार श्रीसमर्थीची कल्पना असावी. परंतु पुढें शिष्यांनी वारवार प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरें देण्यांत बरेच फुटकळ समास लिहिले गेल्यामुळें, त्यांच्यांत

संगती जुळवृन ते सर्व समास दासबोधांत सामील करण्यांत आहे अनुबेर ही कल्पना माझ्याहि मनांत मोठीशी चांगली उतरते असे नाहीं. यापुढें उपलब्ध होणाऱ्या पुराव्यावरच ती खरी किंवा खोटी ठरणार आहे. ही कल्पना सुचण्याचीं कारणें येणेंप्रमाणें:—

- (१) आठ दशकांच्या अखेरपर्यंत ग्रन्थाचा प्रवाह एकसारखा चाक-ठेला दिसतो. त्यांत कोठेंहि पुनक्ति नाहीं. अनेक वेळां पुनक्ति करण्यांत आली आहे ती आठव्या दशकानंतर. श्रीसमर्थोना मुख्यतः अध्यात्मनिकपण करावयाचें होतें. अध्यात्माशिवाय आठ दशकांच्या अखेरपर्यंत द्वसरा विषव नाहीं.
  - (२) द॰ ७-१॰-४२ ही ओवी अशी आहे; सरली शब्दाची सटपट। आला प्रन्थाचा सेवट। येथे सांगितलें पष्ट। सद्गुरुभजन॥

आणि खरोखरच, आतां फक्त ज्ञानदशक सांगून ग्रन्थ संपूर्ण कराववाचा होता.

(३) नवव्या दशकाच्या सहाव्या समासाची २ री ओवी अशी आहे. हें दासवोधीं असे बोलिलें। ज्ञानदशकीं प्रांजळ केलें। अळमायेंत दाखांबेलें। पंचभूतिक॥

ब्रह्माला आकाशाची उपमा देऊन आकाशाच्या ठिकाणीं जसा वायु, तशी ब्रह्माच्या ठिकाणीं मूळमाया व ती मूळमाया पंचभूतात्मक आहे, दी गोष्ट आपण दासवोधाच्या ज्ञानदशकांत झणजे आठव्या दशकांत प्रांजळ केतेती आहे, असे समर्थ झणतात. याचा अर्थ काय ? हें आझीं दासवीधांत सांगितिलें आहे, झणजे तर मग ९×६ छिहितेवेळीं तो दासवीधांतील सणून लिहिला नाहीं असें होत नाहीं काय ?

अशीं माझी तीन कारणें आहेत. केवळ एवळ्याच कारणांवरून मी जें अनुमान काढीत आहें तें खरें मानणें इष्ट व्हावयाचें नाहीं. या अनुमानाष्टा प्रातिक्ल अशाही कांहीं गोधी आहेत; परंतु यापुढें जास्त पुरावा, अनुकृष्ट किंवा प्रतिक्ल, जसा मिळेल तसा मिळवून या कल्पनेचा निकाक लावतां यावा झणून ती येथें नमूद करून ठेवली आहे; असो.

श्रीमत् दासबोधाची रचना शके १५८१ त जाली, त्या बेळची

महाराष्ट्राची रिथात क्यी होती ती काय सांगावयास पाहिजे ? श्रीशिवाजी-महाराजांचा उदय झाला होता, उत्कर्ष व्हावयाचा होता.

## म्लेंच दुर्जन उदंड । बहुता दिवसाचें माजलें बंड ।

तें अज्ञन पुरें मोडलें नन्हतें, किंबहुना तें बंड मोडण्याचा उपक्रम झाला होता. गोब्राझणांना आशा उत्पन्न झाली होती, परंतु त्यांचा प्रतिपाळ अज्ञन व्हावयाचा होता. तिसऱ्या दशकांत संसाराचें जें चित्र काढण्यांत आलें आहे त्याचा शेवट परचक येऊन कांता धरून नेऊन भ्रष्टविण्यांत केला आहे. झणजे असले अघीर प्रकार बंद होऊन प्रतित्रता स्त्रियांचे आशीर्वाद श्रीशिष्टानिमहाराजांस अज्ञन मिळावयाचे होते.

येक देव दुराचारीं। फोडिला बळे ॥ ६-६-३४. येक देव जापाणिला। येक देव उदकीं टाकिला। येक देव नेऊन घातला। पायातळीं ॥ ६-६-३५. काय सांगों तीर्यमहिमा। मोडूनि गेला दुरात्मा॥ ६-६-३६. असलीं बोलणीं अजून बंद पडलीं नव्हतीं. एकंदर समाजाला अजून आळा पड़ावयाचा होता.

मता मतांचा गल्बला। कोणी पुसेना कोणाला। जो जे मतीं सांपडला। तयास तेंचि थोर॥ ११-२-२५.

अशी बेबंदशाही समाजांत माजली होती. जो तो शहाणा व स्वमताभि-मानी झाला होता. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नव्हता. ब्राह्मणाची जी हीन स्थिति झाली होती ती तर बोलावयासच नको. सर्वस्वाला मुकून भुकेबंगाल बनून सर्वोच्या तिरस्कारास ते पात्र झाले होते. साऱ्यांनीच त्यांच्या-बर शस्त्र उचललें होतें. परधर्मी राज्यकत्योंनीं तर उचललें होतेंच परंतु स्वकीय देखील त्यांना पाण्यांत पाहूं लागले होते. ब्राह्मणही स्वतः कोठें ताळयावर राहिले होते ? तेहि बहकले होते.

ब्राह्मण बुद्धीपास्न चेवले । आचारापास्न भ्रष्टले । गुरुत्व सांडून जाले । शिष्य शिष्यांचे ॥ १४-७-३१.

अशी ब्राह्मणांची रिथित झाली होती. खरोखर पाहिलें तर ब्राह्मणांचा केवडा अधिकार! ब्राह्मण कोणाला झणावें?

### करिती ब्रह्मनिरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण । तेचि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद्।।

असे ब्राह्मण कोठें उरले होते? ब्राह्मणांचा आचार बुडविण्यांत श्र्द्रांना आभिमान वाटूं लागला होता. राज्य तर म्लेंच्छांचे झालें होतेंच, परंतु आपला धर्म तरी ब्राह्मणांनी राखावयाचा होता! पण धर्माच्या वावर्तातिह त्यांना नीच्यांच्याच तींडाकडे पाहाण्याची पाळी आली होती.

#### गुरुत्व आहें नीच याती॥

साराश ब्राह्मण सर्वस्वाला मुकले होते. राज्य तर म्लंच्छांकडे गेलें होतेंच, पंरतु गुरुत्विह तेच बळकावून वसून आपला धर्म त्यांच्या मुखांतून श्रवण करण्याची पाळी ब्राह्मणांवर आली होती.

राज्य नेलें म्लेंचि क्षेत्रीं। गुरुत्व नेलें कुपात्रीं। आपण अरत्रीं ना परत्रीं। कांहींच नाहीं॥ १४-७-३६.

अशी सर्वस्वीं परावलंबी रिथिति ब्राह्मणांची झाली होती, तरी पण शहाणे शहाणे त्यांतच प्रौढी मिरवीत. त्यांच्या कांहीं लक्षांत येईना की राज्य तर परक्यांच्या हातीं गेलेंच होतें, पण धर्मीह त्यावरोबर जात होता!

## हें ब्राह्मणास कळेना। त्याची वृत्तिच वळेना। मिथ्या अभिमान गळेना। मुर्खपणाचा॥

मूर्खपणाचा मिथ्या अभिमान एवढाच काय तो ब्राह्मणांजवळ शिल्लक राहिला होता, बाकी त्यांची सर्व शेंडी परक्यांच्या हातीं गेली होती. श्रीसमर्थ झणतात, काय करतील विचारे ब्राह्मण, हा असा प्रसंग विडलांनी त्यांच्यावर आणून ठेविला.

आतांचे ब्राह्मणीं काये केलें। कांहीं नसेल केलें, पण

#### अन्न मिळेना ऐसं जालें।

अशी स्थिति तर त्यांना प्राप्त झाली होती ना १ श्रीसमर्थ विचारतात, बाबांनो, तुझी अलाला महाग झालां आहांत, अलासाठीं तुम्हांला दाही दिशा हिंडावें लागत आहे, तरी पोटभर मिळत नाहीं तें नाहींच, असा अनुभव तुम्हांला आला, कां नाहीं १

तुह्मा बहुतांचे प्रचितीस आर्छ । किंवा नाहीं ॥ १४-७-३९. प्रग आतां विनाकारण एकमेकांबर दोष घालण्यांत व विडलांच्या नांवाने खडे फोडण्यांत कालक्षेप न कस्तां

बरें ऐसा प्रसंग जाला। जाला तो होऊन गेला। आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला। शाहाणे करावें॥ १४-८-१. असा समर्थानीं ब्राह्मणांना उपदेश केला आहे.

समाजाला अशी हीन रिथित प्राप्त झाल्यावर तेथे मत्सर नांदावयाला येतीच.

मज नाहीं तुज साजेना। हें तो अवधें ठाउकें आहे जना।

मला नाहीं, तर तुला कां ! तिन्हाइताच्या पदरांत पडलें तरी चालेल, पण
तुला पचूं द्यावयाचें नाहीं, हा तर अधा वेळीं समाजाचा बाणा असतो!

राष्ट्राच्या भाग्याचे दिवस जवळ येत चालेले म्हणजे अगोदर ब्राम्हणांची अशी
विपन्नावस्था व्हावीच लागते कीं काय कोण जाणे! असा ईश्वरी संकेत असेल

तर बाईट नाहीं, कारण अशी स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे पुढची तरी आशा
करावयास बरें पडतें! असो.

समाजाला अशी हीन स्थिति प्राप्त झाला असतां श्रीमत् दासबोध प्रन्थाचें प्रयोजन काय होतें तें शद्धांनीं सांगितलेंच पाहिजे काय ? सर्वतोपिर निकृष्ट स्थितीला पोंचलेल्या समाजाला ऐहिक आणि पारमार्थिक कर्तव्याची दिशा स्पष्ट रीतीनें आखून देऊन, शाश्वत सुखाची जोड करून देणें, हेंच या प्रन्थाचें प्रयोजन होय. ऐहिक आणि पारमार्थिक कर्तव्याची संगती या प्रन्थांत जशी घालून देण्यांत आली आहे तशी दुस-या कोणत्याहि प्रन्थांत काचितच असेल. स्वतःचें घर, दार, घंदा, स्वतःचीं बायकामुलें, यांच्या संबंधानें आपलें जें कर्तव्य आहे तेवढेंच काय तें ऐहिक कर्तव्य, असें समजावयाचें नाहीं. प्रपंच म्हणजे हा वर दिलेला स्वतःचा प्रपंच नर्ष्यांतच प्रपंच. स्वतःचा प्रपंच पाणिमात्र करीत आहे. स्ववाधवांचा प्रपंच करण्यांतच मनुष्याची श्रेष्ठता आहे. हा वोध म्हणजेच महाराष्ट्रधर्माचें शिक्षण होय. अलिकडच्या माषेत यांचाच स्वदेशाभिमान म्हणतात. असलें शिक्षण देणारा प्राकृतांत तरी एवढाच प्रन्थ आहे. हाच या प्रन्थाचा विशेष. इतर पारमार्थिक ग्रन्थाप्रमाणें यांत अभ्यात्मानिरूपण असून शिक्षाय इतर प्रन्थांत्न जें नाहीं तें सांत आहे. हाच

या ग्रन्थांत आणि इतर ग्रन्थांत फरक होय. ग्रन्थ लिहिण्याचा श्रीसमर्थांचा हा जो विशिष्ट हेतु तो तत्कालापुरता कसा सिद्धीस गेला हें महाराष्ट्रवाचकांस तरी कोणी सांगवयास नको आहे. ह्या प्रन्थाचा उपयोग चिरंतन आहे. धर्माला ग्लानि आली म्हणजे परमेश्वर जसा अवतार घेता, प्रमाणें समाजाला केन्हांहि तत्कालीन स्थितीप्रमाणें निकृष्टावस्था प्राप्त झाली झणजे हा ग्रन्थ मार्गदर्शक होणार आहे. जें कार्य एकवार या यन्थाने महाराष्ट्राच्या हात्न घडविले तेंच कार्य करण्याची पात्रता या यन्<del>याच्या</del> आश्रयाने केन्हांहि महाराष्ट्राला येणार आहे. झणून महाराष्ट्राला या प्रन्थाचा निदिध्यास लागावा अशी माझी इच्छा आहे. असा हा अपूर्व ग्रन्थ आहे. असा दुसरा कोणता ग्रन्थ आहे कीं जो लहानमोठे, संसारी परमार्थी, राज-कारणी, व्यावहारिक, अशा सर्व प्रकारच्या लोकांना सारला उपयुक्त आहे! सहा वर्षोच्या मुलापासून तों ६० वर्षोच्या बुद्धापर्यंत सर्वोना याच्यांत बोध आहे. ज्याला उत्तम संसार करणें असेल त्यानें हा ग्रन्थ वाचावा. ज्याला स्वराज्य स्थापन करावयाचें असेल त्यानें या प्रन्थाचें मनन करावें. स्थापि-लेलें स्वराज्य ज्याला नीट चालवावयाचें असेल त्यालाहि याच्या वाचना-पासून फायदा आहे. जे केवळ परमार्थ पाहात असतील त्यांना तर हा ग्रन्थ वेदतुल्य आहे. श्रीसमर्थीचा बोध, त्याची कृति व त्यांचे चरित्र इत्यादि-कांचें अध्ययन करणें, मनन करणें व तदनुरूप अत्यल्पांशानें वर्तन ठेवण्याचा प्रयत करणें, यांतच महाराष्ट्राचा तरणोपाय आहे. सबंध प्रस्तावनेंत कोण-तीच गोष्ट मला निश्चन सांगतां आली नाहीं किंवा मी कोणताच आग्रह धरला नाहीं; परंतु सरतेशेवटीं एक गोष्ट आग्रहानें पण प्रेमपूर्वक महाराष्ट्र-वाचकांपासून मागून ध्यावयाची आहे; ती हीच कीं, महाराष्ट्राच्या पुन-रजीवनाची काळजी बाळगणाऱ्या प्रत्येक सहुहस्थानं—विशेषतः—विद्या-थ्यानें श्रीसमर्थाच्या चरित्राचे अखंड श्रयण मनन करावें, त्यांच्या प्रत्यांचें परिशीलन करावें व त्यांच्या चरणधूलीनें पुनीत झालेल्या स्थलांचें दर्शन घ्यावें!

## उपसंहार-

प्रस्तावना पुरी करण्यापूर्वी या आवृत्तीसंबंधानं, यापुढं प्रकाशित होणाऱ्या प्रन्थांसंबंधानें व प्रकाशनापासून होणाऱ्या उत्पन्नासंबंधानें वाचकांस थोडीशी माहिती कळवावयाची आहे.

तीन वर्षे झालीं, प्रत्थमालेच्या एका अंकांत महाराष्ट्रभाषेचे एकनिष्ठ सेवक रा. रा. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे यांचा श्रीरामदासांवर एक उत्कृष्ट निवंध प्रकाशित झाला होता. श्रीसमर्थोच्या ह्यातींत लिहिलेली दास-बोधाची एक पोथी आपणांस मिळाली आहे व त्या पोथीवरून दासवोधाच्या हलीं प्रकाशित असलेल्या आवृत्या ताडून पाहातां प्रकाशित प्रन्थांत्न हजारी चुक्या राहिल्या आहेत, असे त्यांनी त्या निवंधांत प्रसिद्ध केलें. त्यावरून धुळे येथील सत्कार्योत्तेजक सभेच्या चालकांना इच्छा झाली कीं, दास-बोधाची असली गुद्ध आवृत्ति व समर्थीची अप्रकाशित प्रकरणे आपल्या-कडून प्रकाशित व्हावीत. ही इच्छा रा. राजवाडे यांस कळवितां त्यांनी सभेची विनाति मान्य करून सदरहु पोथी व त्यांना उपलब्ध झालेली श्रीस-मर्थीची व रामदासीयांची प्रकरणे आमच्या हवाली केली. पुढे असे वाटले कीं, डोमगांवी श्रीकल्याण महाराजांच्या मठांत जर दासबोधाची अस्सल पोथी आहे असे ह्मणतात, तर ती जाऊन पाहावी व इतर कोणत्याही प्रती-वरून दासवीध छापविण्यापेक्षां अस्सल पोथीवरूनच छापवावा. चाफळच्या मठांत एक दीन वेळां जाण्याचा पूर्वी सुयोग आल्यावरून श्रीवापुसाहेब महाराज यांचा थोडासा परिचय झाला होता. त्यांचे चरणी वरील हेतु विदित केला. त्यांनीं कृपाळु होऊन श्रीकल्याण महाराजांच्या मठाचे अधिपति श्रीअंबादास महाराज यांना पत्र दिलें. ते पत्र श्रीअंबादास महाराज यांचेकडे जाऊन सादर केलें. त्यांनी ते पत्र शिरसा वदा करून, मूळ पोथीचें हाणजे श्रीसमर्थीनी कल्याण महाराजांकरवी लिह्विलेल्या व स्वतः ठिकठिकाणी शोध धातछेस्या अस्तल पोथीचें —व श्रीसमर्थकालीन वस्तूंचे पवित्र दर्शन घड-विले. मूळ पोथी फार वंदोबस्तानें ठेवलेली आहे. ती तेथून हालविणें शक्य नव्हतें व ती तेथून केव्हांहि दूर होऊं नये, अशीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना आहे ! तथापि त्या पवित्र प्रत्थावरून केलेली एक प्रत श्रीअंबादास महाराज

यांनीं पौष शुद्ध ३ शके १८२५ रोजीं आमच्या हवाली केली. तीवरून सभेनें एक प्रत केली. सभेनें केलेली ही प्रत घेऊन शके १८२६ च्या वैशाखांत पुन्हां डोमगांवीं गेलों व तेथं मी आणि माझे रनेही, मयूरभक्त रा. रा. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर व रा. रा. गोविंद काशीनाथ चांदोरकर वकील, धुळें, अशा तिवांनीं मिळून सभेनें केलेली प्रत अस्तल पोधीवरून शब्दशः तपासली. हें काम करून धुळ्यास येतों तों, वडोदें येथील मठांतील श्रीदादामहाराज यांची स्वारी धुळ्यास आली होती, त्यांची भेट झाली. त्यांचा मुक्काम येथं तीन महिने होता. श्रीमत् दासवोधाचें सारें रहस्य समजावृन सांगण्यास श्रीसमयीवांचृन अन्य कोण समर्थ असणार ? परंतु दासवोधाचा अर्थ सांगण्यांत श्रीदादामहाराजांइतके अधिकारी मला आढळले नाहींत. त्यांनीं कृपा करून दासवोधांतील अवघड स्थळांचा अर्थ समजावृन सांगितला व तेणेंकरून टिपा देण्यास पुष्कळच मदत झाली. १८२६ च्या भाद्रपदांत निर्णयसागर छापखान्यांत छापण्याचें काम सुरू केलें व आतां सरासरी एक दोन महिन्यांत ग्रन्थ वाचकांस सादर करण्याची वेळ आली आहे.

ह्या आदृत्तीसंबंधानं वाचकांस इतकेंच कळवावयाचें कीं, तिच्या योगानें माझें स्वतःचेंच पूर्ण समाधान होत नाहीं, तेव्हां ते इतरांचें कोठून होणार ? कांहीं ठिकाणीं टिपा देण्यांत व अन्यत्र माझ्या हातून दोष झाले आहेत. मीं दिलेल्या टिपांवर कोणींहि सर्वस्वीं विश्वस्त राहूं नये. ज्या अर्थावहल मला सेशय वाटला त्यापुढें मीं संशय दशीविण्यास प्रश्नचिन्ह केलें आहे. द. ३ ६ २६ यांत 'पाचाव' शब्द आहे. प्रकाशित प्रतींत्न 'पांचवा' छापलें आहे. 'पाचाव' ह्या शब्दाचा अर्थ मला ठाऊक नव्हता, कोशांत सांपडला नाहीं, वैश्वबुवांना कलेना, ह्याणून संशय दर्शवृन 'पांचवा' अशी टीप दीली. नंतर भोळाराम महाराजांच्या मठांत भालगांचीं गेलों असतां, तेथं अधिपतींना विचारिलें तर त्यांनीं सहज सांगितलें कीं, दृष्ट लागून दुःखण्याने उलट खाली ह्यांने वर्षांनीं सहज सांगितलें कीं, दृष्ट लागून दुःखण्याने उलट खाली ह्यांने वर्षांनीं सहज सांगितलें कीं, दृष्ट लागून दुःखण्याने उलट खाली ह्यांने वर्षांनीं सहज सांगितलें कीं, दृष्ट लागून दुःखण्याने उलट खाली ह्यांने वर्षांनीं सहज सांगितलें कीं, दृष्ट लागून दुःखण्याने उलट खाली ह्यांने वर्षांनीं इच्छा आहे. टिपा सोडून दिल्या तर, दासबोधाची इतकी शुद्ध आवृत्ति दुसरी नाहीं, असे ह्याण्यास हरकत नाहीं. आजपयेत प्रकाशित असलेली दासबोधाची कोणतींहि पोथी किंवा पुस्तक या पोथीवरून ताडून पाहिस्यास

प्रकाशित ग्रंन्थांत्न हजारों चुका वाचकांच्या निदर्शनास येणार आहेत. अर्थ जरी वदलत नसला तरी, श्रीसमर्थोच्या मुखांत्न निघालेला एकही शब्द वदलतां कामा नये, असे माझें मत आहे. त्या तशाच्या तशाच्य शब्दांत गोडी आहे, सामर्थ्य आहे! त्या शब्दांना हल्लीचें रूप देण्याचा आपणांस काय अधिकार आहे? परंतु जेथें अर्थीह वदलतो अशीं शेंकडों स्थलें वाचकांस आढिलतील! अस्सल पोथींत श्री, मत्लर, ब्रह्म, अज्ञ, संलज्ञ, लावंण्य, रंम्य, आरंण्य, जन्म, हीण, देश, भाशन, संपति, मत्त इत्यादि लिपी आहे तेथें श्री, मत्सर, ब्रह्म, अज्ञ, संलज्ञ, लावंण्य, रम्य, सारान, मत्या, जन्म, हीन, देष, भाषण, संपत्ति, मत ह्या पद्धतीचा उपयोग केला आहे.

श्रीसमर्थोनीं जे शोध घातले ते वहुतेक टिपांत दर्शविले आहेत. प्रथम स्यांनीं कोणता पाठ सांगितला व ग्रन्थ तपासतांना कोणता शोध घातला याचा विचार करण्यांत मौज आहे. उदाहरणार्थ,

गाईत्रीमंत्राचा विचार । सांगे तो साचार कुळगुरु ॥ ५-२-८. असा पाठ प्रथम होता, त्यांत विचार खोडून त्याऐवजीं उचार घालण्यांत श्रीसमर्थांचा हेतु उघड दिसत आहे. आपले कुलगुरु गायत्रीमंत्राचा आपणांस विचार सांगतात कां नुसता उचार सांगतात हैं आपण जाणतच आहोंत.

प्रस्तुतच्या आदृत्तीच्या आरंभी एक चित्र दिलें आहे. श्रीसमर्थाच्या ह्यातींत एका शिष्याने त्यांच्या तीन तसितरी काढल्या. एक सजनगडावर शेजवरात आहेच. दुसरी भागानगरास व तिसरी तंजावरास आहे, असे सांगतात. गडावर असलेल्या तसिवरीवरून वेतलेली श्रीसमर्थीची तसवीर उजव्या बाजूला दिली आहे. डाव्या बाजूला श्रीसमर्थीच्या पादुका आहेत. श्रीसमर्थ ज्या खडावा वापरीत असत त्याच ह्या आहेत. गडावर समाधीच्या मागच्या बाजूला त्या ठेवलेल्या आहेत. अनंतकवीनी केलेल्या वर्णनांत ते ह्मणतात,

ज्याची पूर्ण समाधि सज्जनगडीं गुप्त प्रकारें असे। पादूकांवारे शेष शोभत असे दोहींकडे आरसे। ज्याची पुण्यतिथी सुदीन नवमी उत्साह होतो असे। ऐसा सद्गुरु हा अनंत कविचा बद्धांस तारीतसे॥

त्या ह्या पादुका होत. हीं चित्रें देण्याचे कामीं माझे सेही रा. हरी केशव फडके, चित्रकार, मुंबई, यांची मला पुष्कळ मदत झाळी.

#### यापुढें

आणखी सहा ग्रन्थ प्रसिद्ध करण्यापुरती सामुग्री आमचेजवळ आज आहे. ह्याचें मुख्य श्रेय श्रीवापुसाहेव महाराज, चाफळ मठाचे अधिपति व श्रेष्टांचे वंशज यांचेकडे आहे. त्यांच्याच कृपाप्रसादाने ही कामें तडीस जावयाची आहेत. चाफळ मठांतील सर्वसंप्रहाचा महाराजांनी आह्वांस उपयोग करूं दिला, इतकेच नव्हे, तर ठिकठिकाणच्या मठपतींना व सांप्रदायिकांना त्यांनी एक आज्ञापत्र दिलें आहे. हें आज्ञापत्र घेऊन कांहीं मठांत आम्ही गेलों होतीं व पुष्कळ मठांतून अजून जाणें आहे. खुद चाफळास रामभक्तिपरायण केशव कृष्ण दवळे यांच्या दत्तरीं कांहीं उपयुक्त कागदपत्रें मिळालीं, तसेंच श्रीदिवाकर गोसांवी यांचे वंशज रा. भ. प. नागेश उपाध्ये यांच्यापास्न कांहीं बहुमोल अशीं महत्वाचीं पत्रें मिळालीं. चाफळ येथील रा. रा. वाळाभाऊ पेंढारकर यांनीं सर्वतोपिर आझांस सहाय्य केलं. श्रीकल्याणमहाराजांचा मठ डोमगांवीं आहे. मठपति श्रीअंबादास महा-राज यांचे आह्यांवर अनंत उपकार आहेत, मठांतील सर्व संग्रह त्यांनी आम-च्या हवालीं केला आहे. त्या संप्रहांतलें एक बाड केवढें तरी मोठें आहे! आपण दिलेल्या मदतीचे फळ पाहण्यास श्रीअंबादास महाराज राहिले नाहींत याचें वाईट वाटतें. त्यांना १८२६ च्या आपाढांत देवाजा झाली! ह्याच गांवीं एक 'पोथा' आह्मांस मिळाला. त्यांत समर्थांच्या कवितेचा बराच मोठा संग्रह आहे. तो इतका लांव इंद आहे की, त्याला त्या गावीं 'पाधा' झण-तात. श्रीदत्तात्रय महाराज यांनीं पुष्कळ मदत केली आहे व आणखी कर-णार आहेत. रा. भ. प. सावळाराम बुवा, दिगंबर बुवा, नाना बुवा, निवराज बुवा आदिकरून डोमगांवकरांमीं कांहींना कांहीं मदत केळींच आहे. फार काय सांगावें, डोमगांवच्या प्रत्येक घराचे आश्ची ऋणी आहोंत, कारण प्रत्येक घरांतून थोडी फार तरी मिक्षा मिळाली आहे. इतका संग्रह दुस-या कोणत्याहि मठांत मिळाला नाहीं. डोमगांवीं असतांना प्रत्यक्ष व नंतर पत्रद्वारें रा. रा. यशवंतराव व रा. रा. जयवंतराव पोळ या बंधेद्रयाने आह्मांस कितीतरी प्रेमानें आणि कौतुकानें सहाय्य दिलें आहे. श्रीजगन्नाथ महाराजांचा मठ तडोळे येथें आहे. विद्यमान मठपति श्रीदत्तात्रय सखाराम महाराज यांनीं बराच संग्रह इवालीं केला आहे. पांचरी येथील मठपित श्रीअनंत बुवा यांनीं-हि कांहीं उपयुक्त संग्रह दिला आहे, श्रीसमधीची जन्मभूमि जांबगांव !

सांप्रदायिकांची ही जवळची अयोध्या होय! तेथंहि कांहीं संग्रह मिळाळा व कांहीं मिळावयाचा आहे. याशिवाय श्री उद्धवस्वामींचा टांकळी येथील मठ व श्रीभोळाराम महाराजांचा भालगांव येथील मठ या दोन ठिकाणचा संग्रह मिळाला आहे. श्रीवासुदेव गोसावी यांचा मठ महें येथें आहे. तेथें अजून जावयाचें आहे, परंतु तेथील विद्यमान मठपतींचे चिरंजीव रा. भ. प विश्व-नाथ रामदास बुवा यांनीं गेल्या माघांत गडावर उत्सवास येतांना कांहीं संग्रह मुद्दाम आणून दिला आहे. अशा रीतींने ठिकठिकाणीं जाऊन संग्रह मिळविण्याचे कामीं मला माझे स्नेही रा. भास्कर वामन भट वकील, धुळ, व रा. गोपाळ रावजी गोगटे वकील, भुसावळ, यांची फार मदत होत आहे.

आह्मांजवळ आतांपर्यंत जेवढा संग्रह जमला आहे, तेवढ्यावरून त्याचे एकंदर सात भाग होतील.

- १ श्रीमत् दासबोध
- २ श्रेष्ठांचे प्रन्थ
- ३ समर्थाची अप्रकाशित प्रकरणे
- ४ समर्थाची प्रकाशित प्रकरणे
- ५ रामदासीयांचीं रामायणें
- ६ रामदासीयांचीं इतर प्रकरणें
- ७ समर्थीच्या संबंधीं कागदपत्रें, समर्थीचें सिचत्र व साधार चरित्र, सांप्रदायाचा साद्यंत इतिहास, वगैरे.

पैकीं पिक्ला भाग वाचकांस सादर करण्याची वेळ आज आली आहे.
दुसऱ्या भागांत श्रेष्ठांचे दोन प्रन्थ, भिक्तरहस्य व सुगमोपाय, हे येतील.
श्रेष्ठांनी भिक्तरहस्य सणून प्रन्थ केला आहे, असा नुसता उल्लेख बखरींत असलेला आजर्पयत ठाऊक होता. सुगमोपायाचें तर नांविह ऐकण्यांत नव्हिते. हे दोन्ही प्रन्थ चाफळ मठीं उपलब्ध झाले. श्रीसमर्थीचीं अप्रकाशित प्रकरणें आतांपर्यंत इतकीं उपलब्ध झालीं आहेत की त्यांचे कदाचित् दोन भाग करावे लागतील, असा अदमास आहे. आजपयत दासबोधाची ज्याप्र-

<sup>\*</sup> आज मित्तीला हा संग्रह किती तरी वाढला आहे व त्याचे किती भाग होतील याचा आतां नकी अंदाज करतां येत नाहीं. विजयादशमी १८२९.

माणे शुद्ध आवृत्ति नव्हती, त्याच प्रमाणे समधीची जी इतर प्रकरणे प्रकाशित आहेत त्यांताह हजारी चुका झालेल्या आहेत. यासाठी प्रकाशित प्रकरणांचाहि एक भाग काढणें आवश्यक झालें आहे. त्यापुढच्या एका भागांत श्रीसमर्थकालीन रामदासीयांचीं रामायणें द्यावयाचीं असून दुसऱ्या भागांत त्यांचीं इतर प्रकरणें द्यावयाचीं आहेत. खुद श्रीकल्याण महाराजांची कांहीं कविता मिळाली आहे. ती भक्तिपर व अध्यातमपर असन फार प्रेमळ आहे. तिचा समावेश याच सहाव्या भागांत होईल, शेवटचा भाग हाणजे श्रीसम-र्थोच्या चरित्राचा, यांत आरंभी श्रीसमर्थीच्या वेळचा व नंतरचा कांहीं मह-न्वाचा पत्रव्यवहार देऊन, नंतर त्यांचें सचित्र व साधार चरित्र द्यावयाचें आहे. श्रीसमर्थीना जांवगांवीं ज्या पारावर अनुग्रह झाला तेथील मारतीची मूर्ति, त्यांनीं स्थापन केलेले अकरा मास्ती, त्यांची चाफळखोज्यांतली रामघळ, चंद्रगिरीच्या डोंगरांतली गुहा, सजनगड, गडावरील श्रीराम-पंचायतन, समर्थांच्या वेळच्या त्यांच्या वस्तु, कुवडी, गुती, वगैरे, समा-धीचें मंदिर व खुद समाधि, इत्यादि चित्रें या भागांत द्यावीं असा हेतु आहे. याच भागांत शेवटीं ठिकठिकाणच्या मठांची आजपर्यतची हालहवाल देऊन एकंदर सांप्रदायाचा इतिहास द्यावयाचा आहे. अशीं एकंदर पुदर्ची कार्यें आहेत. तीं प्रभुसत्तेनें घडतील तेव्हां खरी! कोणताही भाग ५१६ शें पृष्ठांहून कमी होण्याचा संभव नाहीं. प्रतिवर्षी एक एक भाग प्रसिद्ध व्हावा अशी योजना आहे. हा सर्व खटाटोप करून द्रव्यरूपानें कदा-चित् कांहीं उत्पन्न झाल्यास त्या

#### उत्पन्नाचा विनियोग

श्रीसमर्थ सांप्रदायाच्या कोणत्या तरी कार्यां कडे व्हावा असा समेचा संकल्प आहे, तोहि बाचकांच्या कानी घाळ्न ठेवणें गैरवाजवी होणार नाहीं. सत्कार्योत्तेजक सभा हाणजे कांही व्यापार करणारी मंडळी नव्हे. तेव्हां तिला या उत्पन्नाचा अभिलाषि नाहीं. उत्पन्नाचा विनियोग कसा करावयाचा हैं कांहीं आज ठरवावयास नकों, कारण अजून कशासच कांहीं ठिकाण नाहीं, आतांशीं कोठें पहिला भाग प्रसिद्ध होत आहे. परमेश्वराच्या कृपेनें तशी वेळ आली ह्मणजे जें करणें तें ठरविण्यांत येईल.

सरतेशेवटीं आभार मानावयाचे, वर ज्या ज्या सद्दृहस्थांचा व सत्पूर-

षांचा निर्देश करण्यांत आला आहे त्यांचा तर मी आमारी आहेंच, पण त्यांशिवाय मला माझ्या कित्येक मित्रांचें या कामीं सहाय होत आहे त्यांचाहि मी आमारी आहे. वर नमूद केलेल्या मठपतींची व इतरांची यापुढें अशीच मदत होत जाईल अशी मला आशा आहे. या सांप्रदाया-संबंधारें जेवढें कांहीं उपलब्ध होण्यासारलें आहे तेवढें सर्व प्रकाशित होऊन सांप्रदायाचें ज्ञान सार्वत्रिक व्हावें, असा हेतु आहे. अर्थात् तो हेतु तडीस जाणें सर्वस्वीं श्रीरामदासाभिमानी सांप्रदायिकांवर अवलंबून आहे, तेव्हां त्यांनीं हें कार्य आपलेंच आहे असें मानावें, अशी त्यांस प्रार्थना आहे. याशिवाय मी आणखी कित्येकांचा ऋणी आहे पण फिटेपर्यंत तें ऋण अव्यक्तच ठेवणें बरें! श्रीरामचंद्रार्पणमस्तु ॥

धुळे, विजया दशमी १८२७.

शंकर श्रीकृष्ण देव.



श्री

## दुसरी आवृत्ति



या दुसऱ्या आवृत्तीत मूळ प्रन्थ, उघडच आहे, जसाच्या तसाच छापला आहे. टिपा मात्र कांहीं जास्त ठिकाणीं दिल्या आहेत. संसारा-संबंधानें पहिल्या आवृत्तीचे वेळीं जें कोंडें पडलें होतें त्याचा या आवृत्तीत, माझ्या मतें, उलगडा केला आहे व सामान्य विचिकित्सेंतील कांहीं मतांची दुस्ती केली आहे, याशिवाय प्रस्तावनेंत हि फारसा फरक केलेला नाहीं. तथापि या आवृत्तीचा विशेष झटला झणजे शेवटीं जोडलेली दासबोधांतील विषयांची त्रोटक सूची होय. निबंधलेखक, वृत्तपत्रकार, व्याख्याते, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय शिक्षक, कीर्तनकार आणि विशेषतः श्रीरामदासांच्या प्रन्थांचा आस्थापूर्वक अभ्यास करणारे देशमक्त विद्यार्थी इत्यादिकांना ही सूची उपयुक्त झाल्यावांचून राहणार नाहीं, असा भरसा आहे.

धुळें, विजया दशमी १८२९ विटणीस सत्कार्यात्तेजक सभा-धुळे.

## श्रीसद्गुरुस्तवन. पद्

चाल-श्रीविधिहरिहर मूर्ति सावळी० स्वामी माझा योगिराजा आवडतो हृदई । दिवसरजनी न गमे जनीं नावडे कांहीं ॥ ध्रु॰ आदिशक्ती परमेश्वर षड्गुण ईश्वर । त्याचें अंतर परात्पर शुद्ध विचार । योगेश्वर अपरांपर तोचि अवतार । हीन दीन जना कार पावन माझें माहेर ॥ १ ॥ अध्यातमखाणी यन्थ वाणी वदोन गेळी । न कळे महिमा न गणे सीमा काये बोलिली । भक्तमंडळी भूमंडळीं कोणें मोजिली। उत्तम मूर्ति अपार कीर्ति विश्वीं दुमदुमिली ॥ २ ॥ करणानिधि करणाकर क्रपें पाहिलें। बद्ध मुमुक्ष साधक सिद्ध होउनी ठेले । जडमूढ प्राणी चरणस्पर्शे करुयाण जाले। माया ममता विवरुनि पाहातां निजपद लाधले ॥ ३॥



# श्रीमत् दासवोध.

## अनुक्रमणिका.

#### ॥ द्शक प्रथम स्तवननाम ॥ १॥

- १ ग्रन्थारंभलक्षण.
- २ गणेशस्तवन.
- ३ शारदास्तवन.
- ४ सहूरम्त्वेन.
- ५ संतस्तवाहि
- ६ श्रोतेस्तवन्पण
- ७ कवेश्वरस्तवन.
- ८ सभास्तवन.
- ९ परमार्थस्तवन.
- १० नरदेहस्तवन.

#### ॥ मूर्खलक्षणनाम द्राक द्वितीय ॥ २ ॥

- १ मूर्खलक्षण.
- २ उत्तमलक्षण.
- ३ कुविद्यालक्षण.
- ४ भक्तिनिरूपण.
- ५ रजोगुगलक्षण.
- ६ तमोगुणनाम.
- ७ सत्वगुणनाम.
- ८ सद्विद्यानिरूपण.
- ९ विरक्तलक्षण.
- १० पढतमूर्खलक्षण.

#### ॥ खगुणपरीक्षा दशक ॥ ३॥

- १ जन्मदुःखनिरूपण
- २ स्वगुणपरीक्षा.
- ३ स्वगुणपरीक्षा.
- ४ स्वगुणपरीक्षा.
- ५ स्वगुगपरीक्षा.
- ६ आध्यात्मिकताप.
- ७ आदिभूतिकताप.
- ८ आदिदैविकताप.
- ९ मृत्यनिरूपण.
- १० वैराग्यनिरूपण.

# ॥ नवविया भाकेनाम चतुर्थे दशक ॥ ४ ॥

- १ श्रवणभक्ति.
- २ कीर्तनभजन.
- ३ नामस्मरणभाक्त.
- ४ पादसेवनभाक्ति.
- ५ अर्चनभाक्ति.
- ६ वंदनभक्ति.
- ७ दास्यभक्ति.
- ८ सख्यभाक्ते. ९ आत्मनिवदेनभक्ति.
- १० मुक्तिचतुष्टये.

#### ॥ दुशक पांचवा मंत्रांचा ॥ ५ ॥

- १ गुहानिश्चये.
- २ गुरुलक्षण.
- ३ शिष्यलक्षण.
- ४ उपदेश.
- ५ वहुधाज्ञान.
- ६ शुद्धज्ञाननिरूपण.
- ७ बद्धलक्षण.
- ८ मुमुक्षलक्षण.
- ९ साधकलक्षण.
- १० सिद्धलक्षण.

## ॥ दशक षष्ट देवशोधननाम ॥६॥

- १ देवशोधन.
- २ ब्रह्मपावन.
- ३ मायोद्धवनिरूपण.
- ४ ब्रह्मानिरूपण.
- ५ मायात्रहानिरूपण.
- ६ स्टिकथन.
- ७ सगुणभजन.
- ८ दर्यानिरसन.
- ९ सारशोधन.
- १० अनुर्वाच्य.

#### ॥ दशक सातवा चतुर्दश ब्रह्मनाम ॥ ७ ॥

- १ मंगलाचरण.
- २ ब्रह्मनिरूपण.
- ३ चतुर्दशब्रह्म.
- ४ विमलब्रह्म.
- ५ द्वैतकल्पनानिर्शन.
- ६ बद्धमुक्तनिरूपण.
- ७ साधनप्रतिष्ठा.

- ८ श्रवणनिरूपण.
- ९ श्रवंणनिरूपण.
- १० देहांतनिरूपण.

#### ॥ ज्ञानद्राक मायोद्भवनाम अष्टम ॥ ८॥

- १ देवदर्शन.
- २ सूक्ष्म आशंका.
- ३ सूक्ष्म आशंका.
- ४ सूक्ष्म पंचभूतें.
- ५ स्थूळ पंचमहाभूतें स्वरूपाकाशभे• दोनाम.
- ६ दुश्चीतनिरूपण.
- ७ मोक्षलक्षण.
- ८ आत्मदर्शन.
- ९ सिद्धलक्षण.
- १० सुन्यत्वनिर्शन

#### ॥ दशक नवम गुणरूपनाम ॥९॥

- १ आशंका.
- २ ब्रह्मनिरूपण.
- रे निःसंदेहनिरूगण,
- ४ जाणपणनिरूपण.
- ५ अनुमाननिर्शन.
- ६ गुणरूपनिरूपण.
- ७ विकल्पनिर्शन.
- ८ देहांतानिरूपण.
- ९ सदंहेवारग.
- १० स्थितिनिरूपण.

#### ॥ दशक दहावा जगज्जोती नाम ॥ १० ॥

१ अतःकणयेकनाम.

- २ अशंकानिरूपण.
- ३ देहअशंकाशोधन.
- ४ वीजलक्षण.
- ५ पंचप्रळये.
- ६ भ्रमनिरूपण.
- ७ सगुणभजन.
- ८ प्रचितनिरूपण.
- ९ पुरुषप्रकृती.
- १० चळाचळानेरूपण.

#### ॥ भीमद्शक एकाद्श ॥ ११॥

- १ सिद्धांतनिरूपण.
- २ चत्वारदेवनिरूपण.
- ३ सिकवणनिरूपण.
- ४ सारविवेक.
- ५ राजकारण.
- ६ महंतलक्षण.
- ७ चंचळ नदी.
- ८ अंतरात्माविवरण,
- ९ उपदेशनिरूपण.
- १० निस्पृहवर्तणुक.

#### ॥ विवेकवैराग्यनाम द्शक द्वादश्च ॥ १२॥

- १ विमळलक्षण.
- २ प्रत्ययनिरूपण.
- ३ भक्तानिरूपण.
- ४ विवेकवैराग्य.
- ५ आत्मनिवेदन.
- ६ सष्टिकम.
- ७ विषयत्याग.
- ८ काळरूप.

- ९ येत्रसिकवण.
- १० उत्तम पुरुष.

## ॥ नामरूप द्शक त्रयोद्श ॥१३॥

- १ आत्मानात्मविवेक.
- २ सारासारनिरूपण.
- ३ उभारणी.
- ४ प्रळयेनाम.
- ५ काहाणी.
- ६ लघुबोध.
- ७ प्रत्ययेविवरण.
- ८ श्रीकर्तानिरूपण.
- ९ आत्माविवरण.
- १० सिकवण.

#### ॥ अखंडध्याननाम दशक चतुः र्वश ॥ १४ ॥

- १ निस्पृहलक्षण.
- २ भिक्षा.
- ३ कवित्वकळा.
- ४ कीर्तनलक्षण.
- ५ हरिकथालक्षण.
- ६ चातुर्यलक्षण.
- ७ युगधर्म.
- ८ अखंडध्यान.
- ९ शाश्वतनिरूपण.
- १० मायानिरूपण.

#### ॥ आत्मद्राकनाम पंचद्रा॥१५॥

- १ चातुर्यलक्षण.
- २ निस्पृह्व्यापलक्षण.
- ३ श्रेष्ठ अंतरात्मा.

- ४ शाश्वत ब्रह्म.
- ५ चंचळलक्षण.
- ६ चातुर्यविवरण.
- ७ अधोर्धनिरूपण
- ८ सूक्ष्मजीवनिरूपण.
- ९ पिंडोत्पत्तिनिरूपण.
- १० सिद्धांतनिरूपण.

#### ॥ दशक पोडश सप्ततिन्व-याचा ॥ १६ ॥

- १ वाल्मीकस्तवन.
- २ सूर्थस्तवन.
- ३ पृथ्वीस्तवन.
- ४ आपनिरूपण.
- ५ अम्रीनिरूपण.
- ६ वायोस्तवन.
- ७ महद्भृतनिरूपण.
- ८ आत्मारामनिरूपण.
- ९ नाना उपासना.
- १० गुणभूतानिरूपण.

#### ॥ दशक सप्तद्श प्रकृति-पुरुषनाम ॥ १७ ॥

- १ देवबळात्कार.
- २ शिवशाक्ति.
- ३ श्रवणनिरूपण,
- ४ अनुमानीनर्शन.
- ५ अजपानिरूपण,
- ६ देहात्मनिरूपण.
- ७ जगजीवन.
- ८ तत्वनिरूपण,
- ९ तनुचतुष्ट्ये.
- १० टोणपासिद्धलक्ष्ण.

#### ॥द्राक अष्टाद्रा बहुजिनसी॥१८॥

१ बहुदेवस्थान.

- २ सर्वज्ञसंग.
- ३ निस्पृहसिकवण.
- ४ देहेदुह्रभनिरूपण.
- ५ करंटपरीक्षा.
- ६ उत्तम पुरुष.
- ७ जनस्वभाव.
- ८ अंतर्देवनिरूपण,
- ९ निद्रानिरूपण.
- १० श्रोताअवलक्षण.

#### ॥ दशक शिकवणनाम एकोन-विंशति॥१९॥

- १ लेखनिकया.
- २ विवरण.
- ३ करंटलक्षण.
- ४ सदेवलक्षण.
- ५ देहमान्यानिरूपण.
- ६ बुद्धिवादांनेरूपण.
- ७ येलनिरूपण.
- ८ उपाधिलक्षण.
- ९ राजकारण.
- १० विवेकलक्षण.

## ॥ विसावा पूर्ण दशक ॥ २०॥

- १ पूर्णापूर्णानरूपण.
- २ सृष्टित्रिविधलक्षण.
- ३ सूक्ष्मनामाभिधान.
- ४ आत्मानिरूपण.
- ५ चत्वारजिनस.
- ६ आत्मागुणनिरूपण.
- ७ आत्मनिरूपण.
- ८ देहक्षेत्रनिरूपण.
- ९ सुक्ष्मनिरूपण.
- १० विमळब्रह्मानिरूपण.

# ॥ श्रीमत् दासबोध ॥

#### ।। दशक प्रथम स्तवननाम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

श्रोत पुसर्ती कोण प्रन्थ । काय बोलिले जी येथ । श्रवण के-लियाने प्राप्त । काय आहे ॥ १ ॥ प्रन्था नाम दासबोध । गुरुशिष्यांचा संवाद । येथ बोलिला विशेद । भक्तिमार्ग ॥ २ ॥ नवविधा भक्ति आणि ज्ञान । बोलिलें वराग्याचें लक्षण । बहुधा अध्यात्मनिरोपण । निरोपिलें ॥३॥ भक्तिचेन योगें देव । निश्चयें पावती मानव । ऐसा आहे अभिप्राव । ईये प्रन्थीं ॥ ४ ॥ मुख्य भक्तीचा निश्चयो । ग्रुद्रज्ञानाचा निश्चयो । आत्मस्थितीचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ५ ॥ शुद्ध उपदेशाचा नि-श्रयो । सायोज्यमुक्तीचा निश्चयो । मोक्षप्राप्तीचा निश्चयो । बोलिङा असे || ६ || श्रद्ध स्वरूपाचा निश्चयो । विदेहस्थितीचा निश्चयो । अ-लिप्तपणाचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ७ ॥ मुख्य देवाचा निश्चयो । मुख्य भक्ताचा निश्चयो । जीवशिवाँचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ८ ॥ मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो । नाना मतांचा निश्चयो । आपण कोण हा नि-श्रयो । बोलिला असे ॥ ९ ॥ मुख्य उपासनालक्षण । नाना कवित्व-लक्षण । नाना चातुर्यलक्षण । बोलिटें असे ॥ १० ॥ मायोद्भवाचें लक्षण । पंचभूतांचें लक्षण । कर्ता कोण हें लक्षण । बोलिलें असे ।।११॥ नाना किंतें निवारिले । नाना संशयो छोदिले । नाना आशंका फेडिले । नाना प्रश्न ॥ १२॥ऐसें बहुधा निरोपिछें। प्रन्थगर्भी जें बोछिछें। तें अवघेंचि अनुवादलें। न वचे किं कदा ॥ १३ ॥ तथापि अवघा दासबोध ।

१ स्पष्ट. २ जीवात्मा आणि शिवात्मा ह्मणजे परमात्मा यांचा. ३ मायेच्या उत्पत्तीचें. ४ शंका.

दशक फोडून केला विशद । जे जे दशकीचा अनुवाद । ते ते दशकीं बोलिला ।। १४ ।। नाना प्रन्थांच्या संमती । उपनिषदें वेदांत श्रुती । आणी मुख्य आत्मप्रचीती । शास्त्रेंसहित ॥ १५ ॥ नाना संमतीअन्वेयें। ह्मणौनि मिथ्या ह्मणतां नये । तथापि हें अनुभवासि ये । प्रत्यक्ष आतां ॥ १६॥ मत्सरें यासी मिध्या ह्मणती। तरी अवघेचि ग्रन्थ उछेदती। नाना प्रन्थांच्या संमती । भगवद्वाक्यें ॥ १७ ॥ शिवगीता रामगीता । गुरुगीता गर्भगीता । उत्तरगीता अवधूतगीता । वेद आणी वेदांत ॥१८॥ भगवद्गीता ब्रह्मगीता । हंसगीता पांडवगीता । गणेशगीता येमगीता । उपनिषदें भागवत ॥ १९ ॥ इत्यादिक नाना प्रन्थ । संमतीस बोलिले येथ । भगवद्वाक्यें येथार्थ । निश्चयेंसीं ॥ २०॥ भगवद्वचनीं अविश्वासे। ऐसा कोण पतितं असे। भगवद्दाक्याविरहित नसे। बोलणे येथीचें ॥२१॥ पूर्ण प्रन्थ पाहिल्याविण । उगाच ठेवी जो दूपण । तो दुरात्मा दुराभि-मान । मत्सरे करी ॥ २२ ॥ अभिमानें उठ मत्सर । मत्सरें ये तिर-स्कार । पुढें कोधाचा विकार । प्रबळे बळें ॥ २३ ॥ ऐसा अंतरीं नासला । कामक्रोधें खबळला । अहंभावें पालटला । प्रत्यक्ष दिसे ॥२४॥ कामक्रोधें लिथाडिला। तो कैसा ह्मणावा मला। अमृत सेवितांच पा-वला । मृत्य राहो ॥ २५ ॥ आतां असो हें बोल्णें। अधिकारासारिखें वेणें। परंतु अभिमान यागणें। हें उत्तमोत्तम ॥ २६ ॥ मागां श्रोतीं आक्षोपिलें। जी ये प्रन्थीं काय बोलिलें। तें सकलही निरोपिलें। संक-ळित मार्गे ॥ २७ ॥ आतां श्रवण केंलीयाचे फळ । क्रिया पालटे तत्काळ । तुटे संशयाचे मूळ । येकसरां ॥ २८ ॥ मार्ग सांपडे सुगम। नलगे साधन दुर्गम । सायोज्यमुक्तीचें वर्म । ठाइं पडे ॥ २९ ॥ नासे

१ नाना प्रम्थांच्या संमतीच्या योगानें. २ सोहिनीरूप श्रीविष्णु देवांस अ-मृत वाढीत असतां राहु ठवाडीनें देवांच्या पंक्तीत जाऊन वसला. ही गोष्ट चंद-सूर्योनीं श्रीविष्णूच्या नजरेस आणल्यावरून राहु अमृत सेवित असतांच श्रीविष्णूनें स्थाचा शिरच्छेद केला. तद्वत् राहूप्रमाणें अंतरीं नासलेल्या लोकांना ह्या अमृततुल्य प्रन्थापासून कांहीं उपयोग होणें नाहीं.

अज्ञान दुःख भ्रांती । शीप्रचि येथें ज्ञानप्राप्ती । ऐसी आहे फळश्रुती । ईये प्रन्थीं ॥ ३० ॥ योगियांचें परम भाग्य । आंगीं वाणे तें वैराग्य । चातुर्य कळे यथायोग्य । विवेकेंसाहत ॥ ३१ ॥ भ्रांत अवगुणी अवल्क्षण । तेचि होती सुलक्षण । धूर्त तार्किक विचक्षण । समयो जाणती ॥ ३२ ॥ आळसी तेचि साक्षपी होती । पापी तोचि प्रस्तावती । निंदक तेचि वंदूं लागती । भक्तिमार्गासी ॥ ३३ ॥ बद्धचि होती मुमुक्ष । मूर्ख होती अति दक्ष । अभक्तचि पावती मोक्ष । भक्तिमार्गे ॥ ३४ ॥ नाना दोष ते नासती । पतित तोचि पावन होती । प्राणी पावे उत्तम गती । श्रवणमात्रें ॥ ३५ ॥ नाना घोके देहबुद्धीचे । नाना किंत संदेहाचे । नाना उद्देग संसाराचे । नासती श्रवणें ॥ ३६ ॥ ऐसी याची फलश्रुती । श्रवणें चुके अधोगती । मनास होय विश्रांती । समाधान ॥ ३७ ॥ जयाचा भावार्थ जैसा । तयास लाभ तैसा । मत्सर धरी जो पुंसा । तयास तेचि प्राप्त ॥ ३८ ॥ इति श्री दासवोधे गुरु- शिष्यसंवादे ग्रन्थारंभलक्षणनाम समास प्रथम ॥ ६ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ॐनमोजि गणनायेका । सर्वसिद्धि मळदायेका । अज्ञानभ्रांतिछेदका । वोधरूपा ।। १ ॥ माझिये अंतरीं भरावें । सर्वकाळ वास्तव्य
करावें । मज वाक्र्र्यास वदवावें । कृपाकटाक्षें करूनी ।। २ ॥ तुझिये
कृपेचेनि वळें । वितुळती भ्रांतीचीं पडळें । आणी विश्वभक्षक काळें ।
दाश्यत्व कीजे ॥ ३ ॥ येतां कृपेची निज उडी । विष्ने कांपती बापुडीं ।
होऊन जाती देशधडी । नाममात्रें ॥ ४ ॥ ह्रणौन नामें विष्नहर ।
आह्या अनाथांचें माहेर । आदिकरूनी हरीहर । अमर वंदिती ॥ ५ ॥
वंदूनियां मंगळिनिधी । कार्य करितां सर्वसिद्धी । आघात अडथाळे उपाधी । बाधूं सकेना ॥ ६ ॥ जयाचें आठिवतां ध्यान । वाटे परम
समाधान । नेत्रीं रिघोनियां मन । पांगुळे सर्वीगीं ॥ ७ ॥ सगुण रू-

१ इतर सर्व इंद्रियांतून निघृन मन फक्त डोळ्यांत येऊन बसतें.

पाची ठेव । माहा लावण्य लावव । नृत्य करितां सकळ देव । तटस्त होती ॥ ८ ॥ सर्वकाळ मदोन्मत्त । सदा आनंदें डुलुत । हरुषें निर्भरे उदिते । सुप्रसन्नवदनु ॥ ९ ॥ भव्यरूप वितंड । भीममूर्ति माहा प्र-चंड । विस्तीर्ण मस्तकीं उदंड । सिंधूर चर्चिला ॥ १० ॥ नाना सुगंध परिमळें । थवथवा गळती गंडस्थळें । तेथें आळीं षट्पैदकुळें । झुंका-रशब्दें ॥ ११॥ मुंडींव शुंडादंड सरळें। शोमे अभिनव आवॉळें। लंबित अधर तिक्षण गळें । क्षणक्षणा मंदैसत्वी ॥ १२ ॥ चौदा विद्यांचा गोसांवी । हरस्व छोचन ते हिठाँवी । ठवलवित फडकावी । फडे फडे कर्णथापा ॥ १३ ॥ रत्नखचित मुगुटीं झळाळ । नाना सुरंग फांकती कीर्क । कंडलें तळपती नीळ । वरी जिंडले झमकती ॥ १४॥ दंत शुभ्र सहट । रत्नखचित हेमकट्ट । तया तळवटीं पत्रें नीट । तळपती लघ्न लघु ।। १५ ।। लबथवित में छैपे दोंद । वेष्टित केंद्रै नागबंद । क्षुद घंटिका मंद मंद । वाजती झणत्कारें ॥ १६ ॥ चतुर्भुज लंबोदर । का-से कासिला पीतांबर । फडके दोंदिचा फणीवर । धुधूकार टाकी ॥ १७॥ डोलवी मस्तक जिव्हा लाळी । घाछून बैसला बेटाळी । उभारोनि ना-भिकमळीं । टकमकां पाहे ॥ १८ ॥ नाना याति कुशममीळा । व्योळ-परियंत रूळती गळा । रत्नजडित हृद्यकमळा-। वरी पदक शोभे ॥१९॥ शोभे फरश आणी कमळ । अंकुश तिक्षण तेजाळ । येके करीं मोद-कगोळ । तयावरी अति प्रीति ॥ २०॥ नट नाट्य कळा कुंसैरी । नाना छंदें नृत्य करी । टाळ मृदांग भरोवैंरी । उपार्ग हुंकारे ॥ २१॥ स्थिरता नाहीं येक क्षण । चपळविशाई अप्रगण । साजिरी मूर्ति सुलक्षण ।

१ पुष्कळ, अतिशय. २ उल्हासयुक्त. ३ श्रमरांचा समुदाय. ४ गंडस्थळ. ५ मदसत्व, तिक्ष्ण मदसत्व क्षणक्षणा गळे. ६ न्हस्त्र., ७ हालती. ८ तेज. ९ दातांच्या तळवटी ह्मणजे खाली सुवर्णीदिकांची पत्रें चकाकतात. १० हालते. ११ कटी. १२ कुसममाळा. १३ सपीपर्यंत; सपी नाभिस्थानी असल्यामुळें, नाभिपर्यंत असी अर्थ. १४ कौशल्य. १५ सामुग्री, १६ कृत्य होत असतांना जो हुंकार होती तो कृत्याचा इपांग होय.

लावण्याखाणी ॥२२॥ रुणझुणा वाजती नेपुरें। वांकी बोभाटती गजरें। घा-गिरयासहित मनोहरें। पाउछें दोनी ॥ २३ ॥ ईश्वरसभेसी आली दोभा । दिव्यांबराची फांकली प्रभा । साहित्यिवशई मुल्लमा । अष्ट ना-यका होती ॥ २४ ॥ ऐसा सर्वांगें सुंदर । सकळ विद्यांचा आगर । त्यासी माझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ २५ ॥ ध्यान गणेशाचें ब-र्णितां । मतिप्रकाश होये भ्रांता । गुणानुवाद श्रवण करितां । बोळे सरस्वती ॥ २६ ॥ जयासी ब्रह्मादिक वंदिती । तेथें मानव बापुडें किती । असो प्राणी मंदमती । तेहीं गणेश चिंतावा ॥ २७ ॥ जे मूर्ख अवलक्षण । जे कां हीनाहूनि हीन । तेचि होती दक्ष प्रविण । स्विविशई ॥ २८ ॥ ऐसा जो परम समर्थ । पूर्ण करी मनोरथ । संप्रचीत भजन स्वार्थ । कल्लो चंडीविनायको ॥ २९ ॥ ऐसा गणेश मंगळमूर्ती । तो म्यां स्तविला येथामती । वांळ्या धरून चित्तीं । परमार्थाची ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गणेशस्तवननाम समास दुसरा ॥ २॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां वंदीन वेदमाता । श्रीशारदा ब्रह्ममुता । शब्दमूळ वाग्दे-वता । माहं मीया ॥ १ ॥ जे उठवी शब्दांकुर । वदे वैखरी अपार । जे शब्दाचें अभ्यांतर । उकछ्न दावी ॥ २ ॥ जे योगियांची समाधी । जे धारिष्टांची कृतबुद्धी । जे विद्या अविद्या उपाधी । तोडून टाकी ॥३॥ जे माहा पुरुषाची भार्या । अति सलग्न अवस्ता तुर्या । जयेकरितां मह-त्कार्या । प्रवर्तले साधु ॥ १ ॥ जे महंतांची शांती । जे ईश्वराची विज शक्ती । जे ब्रानियांची विरक्ती । नैराशशोभा ॥ ५ ॥ जे अनंत ब्रह्मांडें घडी । लीळाविनोदेंचि मोडी । आपण आदिपुरुषीं दडी । मारून राहे ॥ ६ ॥ जे प्रत्यक्ष पाहातां आडळे । विचार घेतां तरी नाडळे । जये-चा पार नकळे । ब्रह्मादिकांसी ॥ ७ ॥ जे सर्व नाटकअंतर्कळा । जा-

१ त्याचे भजन करणें हाच स्वार्थ होय, ही गोष्ट अनुभनसिद आहे. २ महा माया. २ करारीपणा.

णीव स्फ़र्ति निर्मळा । जयेचेनि स्वानंदसोहळा । ज्ञानशक्ती ॥ ८ ॥ जे लावण्यस्वरूपाची शोभा । जे परब्रह्मसूर्याची प्रभा । जे शब्दीं वदोनि उभा । संसार नासी ॥ ९ ॥ जे मोक्षश्रिया माहामंगळा । जे सत्रावी जीवनकळा । जे सत्वळीळा सुसीतळा । छावण्यखाणी ॥ १० ॥ जे अ-वेक्त पुरुषाची वेक्ती । विस्तारें वाढली इच्छाशक्ती । जे कळीकाळाची नियंती । सद्गुरुकुपा ॥ ११॥ जे परमार्थमार्गीचा विचार । निवडून दावी सारासार । भवसिध्चा पैलपार । पाववी शब्दबळें ॥ १२ ॥ ऐसी बहु-वेषें नटली । माया शारदा येकली । सिद्धिच अंतरी संचली । चतुर्विधा प्रकारें ॥ १३ ॥ तीहीं वाचा अंतरीं आलें । तें वैखरिया प्रगट केलें। ह्मणौन कर्तृत्व जितुकें जालें। तें शारदागुणें।। १४।। जे ब्रह्मादिकांची जननी । हरीहर जयेपासनी । सृष्टिरचना लोक तिनी । विस्तार जयेचा ॥ १५ ॥ जे परमार्थाचें मूळ । नांतरी सद्विद्याचि केवळ । निवांत नि-र्मळ निश्चळ । स्वरूपिस्थिती ॥ १६ ॥ जे योगियांचे ध्यानीं । जे साध-काचे चिंतनीं । जे सिद्धांचे अंतःकर्णी । समाधिरूपें ॥ १७॥ जे नि-र्गुणाची वोळखण । जे अनुभवाची खूपा । जे व्यापकपणें संपूर्ण । सर्वी घटीं ॥ १८ ॥ शास्त्रें पुराणें वेद श्रुती । अखंड जयेचें स्वतन करिती। नाना रूपीं जयेसि स्तविती । प्राणीमात्र ॥ १९ ॥ जे वेदशास्त्रांची म-हिमा। जे निरोपमाची उपमा। जयेकरितां परमात्मा। ऐसे बोलिजे ॥ २० ॥ नाना विद्या कळा सिद्धी । नाना निश्चयाची बुद्धी । जे सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी । ज्ञेतीमात्रै ॥ २१ ॥ जे हरीभक्तांची निजभक्ती । अंत-र्निष्ठांची अंतरस्थिती । जे जीवन्मुक्तांची मुक्ती । सायोज्यता ते ॥ २२ ॥ जे अनंत माया वैष्णवी । नकळे नाटक लाववी । जे थोरथोरासी गोवी। जाणपणें ॥ २३ ॥ जें जें दृष्टीनें देखिलें । जें जें राब्दें वोळखिलें । जें जें मनास भासलें। तितुकें रूप जयेचें।। २४।। स्तवन भजन भक्ति

<sup>9</sup> ब्रह्मरंध्रांतून जो अमृताचा स्नाव होतो तो. २ परा, पद्यंती, मध्यमा, बेखरी या चार वाणींच्या रूपाने. ३ ज्ञानस्वरूप.

भाव । मायेवांचून नाहीं ठाव । या वचनाचा अभिप्राव । अनुभवी जा-णती ॥ २५ ॥ ह्रणौनि थोराहूनि थेार । जे ईश्वराचा ईश्वर । तयेसी माझा नमस्कार । तदांशोंचि आतां ॥ २६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशि-ष्यसंवादे शारदास्तवननाम समास तृतीय ॥ ३॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां सहुरु वर्णवेना । जेथें माया स्पर्शी सकेना । तें स्वरूप मज अज्ञाना । काय कळे !! १ ॥ नकळे नकळे नेति नेति । ऐसें बो-लतसे श्रुति । तेथें मज़ मूर्खाची मती । प्रवाडेल कोठें ॥ २ ॥ मज न कळे हा विचार । दुऱ्हूनि माझा नमस्कार । गुरुदेवा पैछपार । पाववी मज ।। ३ ॥ होती स्तवनाची दुराशा । तुटला मायेचा भर्वसा । आतां असाल तैसे असा । सद्गुरु स्वामी ॥ ४ ॥ मायेच्या वळें करीन स्त-वन । ऐसें वांछित होतें मन । माया जाठी छज्यायमान । काय करूं ॥ ५ ॥ नातुडे मुख्य परमात्मा । हाणौनि करावी लागे प्रतिमा । तैसा मायायोगें महिमा। वर्णीन सद्गुरूचा॥ ६॥ आपल्या भावासारिखा मनीं । देव आठवावा ध्यानीं । तैसा सद्गुरु हा स्तवनीं । स्तऊं आतां ॥ ७ ॥ जय जयाजि सद्गुरुराजा । विश्वंभरा विश्ववीजा । परम पुरुषा मोक्षध्वजा । दीनबंधु ॥ ८ ॥ तुझीयेन अभयंकरें । अनावर माया हे वोसरे । जैसें सूर्यप्रकाशें अंधारें । पळोन जाये ॥ ९ ॥ अंदित्यें अंध-कार निवारे । परंतु मागुतें ब्रह्मांड भरे । नीसी जालिया नंतरें । पुन्हा काळोखें ॥ १० ॥ तैसा नव्हे स्वामीरावो । करी जन्ममृत्य वाव । स-मूळ अज्ञानाचा ठाव । पुसून टाकी ॥ ११ ॥ सुवर्णाचें छोहो कांहीं । स-र्वथा होणार नाहीं । तैसा गुरुदास संदेहीं । पडोोंचे नेणे सर्वथा ॥१२॥ कां सरिता गंगेसी मिळाली । मिळणी होतां गंगा जाली । मग जरी

<sup>9</sup> या समासांत शारदा ह्मणजे माया असा अर्थ करून शारदेनें स्तवन केलें आहे, हें उघड आहे. २ शिरकेल. ३ रात्र

वेगळी केली। तरी होणार नाहीं सर्वथा।। १३॥ परी ते सारता मि-ळणीमार्गे । वाहाळ मानिजेत जर्गे । तैसा नव्हे शिष्य वेगें । स्वामीच होये।। १४ ॥ परीस आपणा ऐसे करीना । सुवर्णे लोहो पालटेना । उ-पदेश करी बहुत जना । अंकित सद्गुरूचा ॥ १५ ॥ शिष्यास गुरुल प्राप्त होये। सुवर्णे सुवर्ण करितां नये। ह्मणौनि उपमा न साहे। स-हुरूसी परिसाची ॥ १६ ॥ उपमे द्यावा सागर । तरी तो अत्यंतची क्षार । अथवा हाणों क्षीरसागर । तरी तो नासेल कल्पांती ॥ १७॥ उपमे दावा जारे मेरू। तरी तो जड पाषाण कठोरू । तैसा नव्हें की सद्भुरु । कोमळ दिनाचा ॥ १८॥ उपमे हाणी गगन । तरी गगना-परीस तें निर्गुण । याकारणें दष्टांत हीन । सद्गुरूस गगनाचा ॥ १९॥ धीरपणें उपमूं जगती । तरी हेहि खचेल कल्पांतीं । ह्मणौन धीरत्वास दृष्टांतीं । हीन वसुंघरा ॥ २० ॥ आतां उपमावा गभस्ती । तरी गभ-स्तीचा प्रकाश किती । शास्त्रे मर्यादा बोलती । सद्गुरु अमर्याद ।। २१॥ ह्मणौनि उपमे उणा दिनकर । सद्गुरुज्ञानप्रकाश थार । आतां उपमावा फणीवर । तरी तोही भारवाही ॥ २२ ॥ आतां उपमे दावें जळ । तरी तें काळांतरीं आटेल सकल । सद्गुरुरूप तें निश्चळ । जाणार नाहीं ॥ २३ ॥ सद्गुरूसी उपमावें अमृत । तरी अमर धरिती मृत्यपंथ । स-दुरुक्रपा यथार्थ । अमर करी ॥ २४ ॥ सद्गुरूसी हाणावें कल्पतर । तरी हा कल्पनेतीत विचार । कल्पद्यक्षाचा अंगिकार । कोण करी ॥ २५ ॥ चिंता मात्र नाहीं मनीं । कोण पुसे चिंतामणी । कामधेनूची दुभणी। निः-कामासी न लगती ॥ २६ ॥ सद्गुरु हाणों लक्ष्मीवंत । तरी ते लक्ष्मी नाशिवंत । ज्याचे द्वारी असे तिष्ठत । मोक्षलक्ष्मी ॥ २७ ॥ स्वर्गलोक इंद्रसंपती । हे काळांतरीं विटंबती । सहुरुक्रपेची प्राप्ती । काळांतरीं चळेना ॥ २८ ॥ हरीहर ब्रह्मादिक । नाश पावती सकळिक । सर्वदा अविनाश येक । सद्रुरुपद ॥ २९ ॥ तयासी उपमा काय द्यावी । नाशि-वंत सृष्टी आघवी । पंचभूतिक उठाठेवी । नचले तेथे ।। ३० ॥ स णौनि सहुरु वर्णवेना । वह गे हेचि माझी वर्णना । अंतरस्थितीचिया खुणा । अंतर्निष्ट जाणती ॥ ३१ ॥ इति सहुरुस्तवन नाम समास ॥४॥

#### ॥ श्रीराम॥

आतां वंदीन संतराजन । जे परमार्थाचे अधिष्टान । जयांचेनि गु-्र ह्यज्ञान । प्रगटे जनीं ॥ १ ॥ जे वस्तु परम दुल्लभ । जयेचा अलभ्य लाम । तेंचि होये सुलंभ । संतसंगेंकरूनी ॥ २॥ वस्तु प्रगटचि असे। पाहातां कोणासीच न दिसे । नाना साधनीं सायासें । न पडे ठाई । । ३ ॥ जेथें परीक्षवंत ठकले । नांतरी डोळसचि अंध जाले । पाहात असर्ताचि चुक्छे। निज वस्तूसी ॥ ४ ॥ जें दीपाचेनि दिसेना। नाना प्रकाशें गवसेना । नेत्रांजनेंहि वसेना । दृष्टीपुढें ॥ ५ ॥ सोळाकळी , पूर्ण राशी । दाखऊं सकेना यस्तूसी । तीव आदित्य कळाराशी । तोहि दाखवीना ॥ ६ ॥ जया सूर्याचेनि प्रकाशें । ऊर्णतंर्तु तोहि दिसे । नाना सूक्ष्म पदार्थ भासे । अणुरेणादिक ॥ ७॥ चिरलें वाळांत्र तेंहि प्रकाशी। परी तो दाखवींना वस्त्सी । ते जयाचेनि साधकांसी । प्राप्त होये ॥ ८॥ जेथें आक्षेप आठले । जेथें प्रेत प्रस्तावले । जेथें तर्क मंदावले । तर्कि-तां निजवस्तूसी । ९॥ वळे विवेकाची वेगडी। पडे शब्दाची बोवडी। जेंथें मनाची तांतडी । कामा नये ॥ १० ॥ जो बोलकेपणें विशेष । सहस्र मुखांचा जो शेष । तोहि सिणला निःशेष । वस्तु न संगवे ॥ ११ ॥ वेदें प्रकाशिलें सर्वहीं । वेदविरहित कांहीं नाहीं । तो वेद को-णासही । दाखऊं सकेना ॥ १२ ॥ तेचि वस्तु संतसंगें । स्वानुभवें कुळों लागे । त्यांचा महिमा वचनीं सांगे । ऐसा कवणु ॥ १३ ॥ वि-चित्र काळ ये मायेची । परी वोळखी न संगवे वस्तूची । मायातीता

<sup>9</sup> हे गे हेचि=ही जी आहे तीच. गे हें पादपूरणार्थ आहे. "सहरूचें वर्णन होत नाहीं हेंच सहरूचें वर्णन " असा अर्थ. २ आश्रय. ३ ब्रह्म. ४ लोकरीचा बारीक धागा. ५ वाळाग्र. केसाचें टोंक. ६ वेंगडी, आंग आवळलें जाणें किंवा आकुंचित होणें त्याचें नांव वेंगडी.

अनेताची । संत सोये सांगती ॥ १४ ॥ वस्तूसी वर्णिलें नवचे । तेंचि स्वरूप संतांचें । याकारणें वचनाचें । कार्य नाहीं ॥ १५॥ संत आनंदाचें स्थळ । संत सुखिच केवळ । नाना संतोषाचें मूळ । ते हे संत ॥१६॥ संत विश्रांतीची विश्रांती। संत तृप्तीची निजतृप्ती । नातरी भक्तीची फळश्रुती ॥ ते हे संत ॥ १७ ॥ संत धर्माचें धर्मक्षेत्र । संत स्वरूपाचें सत्पात्र । नातरी पुण्याची पवित्र । पुण्य भूमी ॥ १८ ॥ संत समाधीचें मंदिर । संत विवेकाचें भांडार । नातरी बोलिजे माहेर । सा-योज्यमुक्तीचें ॥ १९ ॥ संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो । संत प्राप्तीचा समयो । सिद्धरूप ॥ २०॥ मोक्षश्रिया आळंकृत । ऐसे हे संत श्रीमंत । जीव दरिद्री असंख्यात । नृपती केले ॥ २१ ॥ जे समर्थपणें उदार । जे कां अत्यंत दानशूर । तयांचेनि हा ज्ञानिवचार । दिघला नवचे ॥ २२ ॥ माहाराजे चक्रवती । जाले आहेत पुढें होती । परंतु कोणी सायोज्यमुक्ती । देणार नाहीं ॥२३॥ जें त्रैलोकीं नाहीं दान। तें करिती संतसज्जन । तयां संतांचें महिमान । काय हाणौनि वर्णावें ॥ २४ ॥ जें त्रैलोक्याहून वेगळें । जें वेदश्रुतीसी नाकळे । तेंचि ज-यांचेनि वोळे । परब्रह्म अंतरीं ॥ २५ ॥ ऐसी संतांची महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा। जयांचेनि मुख्य परमात्मा। प्रगट होये ॥२६॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे संतस्तवननाम समास पांचवा ॥ ५ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां वंदूं श्रोतेजन । भक्त ज्ञानी संत सज्जन । विरक्त योगी गुणसं-पन्न । सत्यवादी ।। १ ।। येक सत्वाचे सागर । येक बुद्धीचे आगर । येक श्रोते वैरागर । नाना शब्दरत्नांचे ।। २ ॥ जे नाना अर्थामृताचे भोक्ते । जे प्रसंगीं वक्तयाचे वक्ते । नाना संशयातें छेदिते । निश्चे पुरु-ष ।। ३ ॥ ज्यांची धारणा अपार । जे ईश्वराचे अवतार । नातरी प्र-

त्यक्ष सुरवर । बैसले जैसे ॥ ४ ॥ कि हे ऋषेथरांची मंडळी । शांत-स्वरूप सत्वागळी । जयांचेनि सभामंडळीं । परम शोभा ॥ ५ ॥ हृदई वेदगर्भ विलसे । मुखीं सरस्वती विलासे । साहित्य बोलतां जैसे । भासती देवैगुरु ॥ ६ ॥ जे पवित्रपणें वैश्वानर । जे स्फूर्तिकरणाचे दिनकर । ज्ञातेपणें दृष्टीसमोर । ब्रह्मांड नये ॥ ७ ॥ जे अखंड सावधान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । सर्वकाळ निराभिमान । आत्मज्ञानी ॥ ८॥ उयांचे दृष्टीखाळ्न गेळें। ऐसें कांहींच नाहीं उरलें। पदार्थमात्रासी लक्षिलें। मनें जयांच्या ॥ ९ ॥ जें जें कांहीं आठवावें । तें तें तयांस पूर्वीच ठावें । तेथें काये अनुवादावें । ज्ञातेपणेंकरूनी ॥ १० ॥ परंतु हे गुणप्राहिक । सणौन बोळतो निःशंक । भाग्य पुरुष काये येक । सेवीत नाहीं ॥ ११ ॥ सदा सेविती दिन्यानें । पाछटाकारणें आवेट अनें । तैसींच माझीं वचनें । पर्राकृतें ॥ १२ ॥ आपुळे शक्तिनसार । भावें पुजावा परमेश्वर । परंतु पुजं नये हा विचार । कोठेंचि नाहीं ॥ १३ ॥ तैसा मी येक वाग्दुर्वळ । श्रोते परमेश्वरचि केवळ । यांची पूजा वाचाबरळ । करू पाहें ॥ १४ ॥ वित्पत्ती नाहीं कळा नाहीं । चातुर्य नाहीं प्रबंदें नाहीं । भक्ति ज्ञान वैराग्य नाहीं । गौल्यता नाहीं वचनाची ॥ १५॥ ऐसा माझा वाग्विलास । हाणौन बोलतों सा-वकारा । भावाचा भोक्ता जगदीश । ह्मणौनियां ।। १६ ।। तुही श्रोते जगदीशमूर्ति । तेथें माझी वित्पत्ती किती । बुद्धिहीन अल्पमती । सलगी करितों ॥ १७ ॥ समर्थाचा पुत्र मूर्ख जगीं । परी सामर्थ्य असे त्याचा आंगीं। तुह्यां संतांचा सलगी। हाणौनि करितों।। १८॥ व्याप्र सिंह भयानक । देखोनि भयाचिकत लोक । परी त्यांचीं पिलीं निःशंक । तयांपुढें खेळती ॥ १९ ॥ तैसा मी संतांचा अंकित । तुह्यां संतांपासीं बोलत । तरी माझी चिंता तुमचें चित्त । वाहेलच कीं ॥ २० ॥ आ-

A.

१ सत्वगुण आगळा झणजे विशेष आहे ज्यांच्यांत. २ अलंकारशास्त्र
 ३ बृहस्पति. ४ प्राकृतें. ५ काव्यप्रवंध.

अनंताची । संत सोये सांगती ॥ १४ ॥ वस्तूसी वर्णिलें नवचे । तेंचि स्वरूप संतांचें । याकारणें वचनाचें । कार्य नाहीं ॥ १५॥ संत आनंदाचें स्थळ । संत सुखिच केवळ । नाना संतोषाचें मूळ । ते हे संत ॥१६॥ संत विश्रांतीची विश्रांती। संत तृप्तीची निजतृप्ती । नातरी भक्तीची फळश्रुती ॥ ते हे संत ॥ १७ ॥ संत धर्माचें धर्मक्षेत्र । संत स्वरूपाचें सत्पात्र । नातरी पुण्याची पवित्र । पुण्य भूमी ॥ १८ ॥ संत समाधीचें मंदिर । संत विवेकाचें भांडार । नातरी बोळिजे माहेर । सा-योज्यमुक्तीचें ॥ १९ ॥ संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो । संत प्राप्तीचा समयो । सिद्धरूप ॥ २०॥ मोक्षश्रिया आळंकृत । ऐसे हे संत श्रीमंत । जीव दरिद्री असंख्यात । नृपती केले ॥ २१ ॥ जे समर्थपणें उदार । जे कां अत्यंत दानशूर । तयांचेनि हा ज्ञानविचार । दिघला नवचे ॥ २२ ॥ माहाराजे चक्रवती । जाले आहेत पुढें होती । परंतु कोणी सायोज्यमुक्ती । देणार नाहीं ॥२३॥ जें त्रैळोकीं नाहीं दान। तें करिती संतसज्जन । तयां संतांचें महिमान । काय हाणौनि वर्णावें ॥ २४ ॥ जें त्रैलोक्याहून वेगळें । जें वेदश्रुतीसी नाकळे । तेंचि ज-यांचेनि वोळे। परब्रह्म अंतरीं ॥ २५॥ ऐसी संतांची महिमा। बोलिजे तितुकी उणी उपमा। जयांचेनि मुख्य परमात्मा। प्रगट होये ॥२६॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे संतस्तवननाम समास पांचवा ॥ ५ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां वंदूं श्रोतेजन । भक्त ज्ञानी संत सज्जन। विरक्त योगी गुणसं-पन्न । सत्यवादी ।। १ ।। येक सत्वाचे सागर । येक बुद्धीचे आगर । येक श्रोते वैरागर । नाना शब्दरत्नांचे ।। २ ॥ जे नाना अर्थामृताचे भोक्ते । जे प्रसंगीं वक्तयाचे वक्ते । नाना संशयाते छेदिते । निश्चे पुरुष्य ।। ३ ॥ ज्यांची धारणा अपार । जे ईश्वराचे अवतार । नातरी प्र-

१ खाण.

त्यक्ष सुरवर । बैसले जैसे ॥ ४ ॥ कि हे ऋषेश्वरांची मंडळी । शांत-स्वरूप सत्वागळी । जयांचेनि सभामंडळीं । परम शोभा ॥ ५ ॥ हृदई वेदगर्भ विलसे । मुखीं सरस्वती विलासे । साहित्य बोलतां जैसे । भासती देवगुरु ॥ ६ ॥ जे पवित्रपणें वैश्वानर । जे स्फूर्तिकिरणाचे दिनकर । ज्ञातेपणें दृष्टीसमोर । ब्रह्मांड नये ॥ ७ ॥ जे अखंड सावधान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । सर्वकाळ निराभिमान । आत्मज्ञानी ॥ ८॥ ज्यांचे दृष्टीखाळून गेळें। ऐसें कांहींच नाहीं उरलें। पदार्थमात्रासी लक्षिलें। मनें जयांच्या ॥ ९ ॥ जें जें कांहीं आठवावें । तें तें तयांस पूर्वीच ठावें । तेथें काये अनुवादावें । ज्ञातेपणेंकरूनी ॥ १० ॥ परंतु हे गुणप्राहिक । सणौन बोलतो निःशंक । भाग्य पुरुष काये येक । सेवीत नाहीं ॥ ११ ॥ सदा सेविती दिन्यानें । पाळटाकारणें आवेट अनें । तैसींच माझीं वचनें । पराँकतें ॥ १२ ॥ आपुले शक्तिनसार । भावें पुजावा परमेश्वर । परंतु पुजूं नये हा विचार । कोठेंचि नाहीं ॥ १३ ॥ तैसा मी येक वाग्दुर्वळ । श्रोते परमेश्वरचि केवळ । यांची पूजा वाचाबरळ । करूं पाहें ॥ १४ ॥ वित्पत्ती नाहीं कळा नाहीं । चातुर्य नाहीं प्रबंद नाहीं । भक्ति ज्ञान वैराग्य नाहीं । गौल्यता नाहीं वचनाची ॥ १५॥ ऐसा माझा वाग्विलास । ह्मणौन बोलतीं सा-वकाश । भावाचा भोक्ता जगदीश । ह्मणौनियां ।। १६ ।। तुही श्रोते जगदीशमूर्ति । तेथें माझी वित्पत्ती किती । बुद्धिहीन अल्पमती । सलगी करितों ॥ १७ ॥ समर्थाचा पुत्र मूर्ख जगीं । परी सामर्थ्य असे त्याचा आंगीं । तुद्धां संतांचा सलगी । हाणौनि करितों ॥ १८ ॥ व्याघ्र सिंह भयानक । देखोनि भयाचिकत लोक । परी त्यांचीं पिलीं निःशंक । तयांपुढें खेळती ॥ १९ ॥ तैसा मी संतांचा अंकित । तुह्यां संतांपासीं बोलत । तरी माझी चिंता तुमचें चित्त । वाहेलच कीं ॥ २० ॥ आ-

१ सत्वगुण आगळा झणजे विशेष आहे ज्यांच्यांत. २ अलंकारशास्त्र
 ३ बृहस्पति, ४ प्राकृते. ५ काव्यप्रबंध.

पलेंचि बोले वाउगें । त्याची संपादणी करणें लागे । परंतु कांहीं सांगणें नलगे । न्यून तें पूर्ण करावें ॥ २१ ॥ हें तों प्रीतीचें लक्षण । स्वभावें-चि करी मन । तैसे तुझी संतसज्जन । मायेबाप विश्वाचे ॥२२ ॥ माझा आश्राय जाणोनि जीवें । आतां उचित तें करावें । पुढें कथेसि अवधान द्यावें । हाणे दासानुदास ॥ २३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रोतेस्तवननाम समास साहवा ॥ ६॥ ॥ १॥ ॥ १॥ ॥ १॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां वंदूं क्रवेश्वर। शब्दसृष्टीचे ईश्वर। नातरी हे परमेश्वर। वेदावतारी ।। १।। कीं हे सरस्वतीचें निजस्थान। कीं हे नाना कळांचें जीवन। नाना श-ब्दांचें भुवन। येथार्थ होये।। २।। कीं हे पुरुपार्थाचें वैभव। कीं हे जगदे-श्वराचें महत्व । नाना लाघवें सत्कीर्तीस्तव । निर्माण कैवी ।।३।। कीं हे रा-व्दरत्नाचे सागर । कीं हे मुक्तांचें मुक्तसरोवर । नाना बुद्धीचे वैरागर । निर्माण जाले ॥ १ ॥ अध्यात्मग्रन्थांची खाणी । की हे बोलिके चितामणी । नाना कामधेनूची दुभणी। वोळली श्रोतयांसी। । ५ ॥ कीं हे कल्पनेचे कल्पतर । कीं हे मोक्षाचे मुख्य पडीभैर । नाना सायोज्यतेचे विस्तार । विस्तारले ॥ ६ ॥ कीं हा परलोकींचा निजस्त्रार्थु । कीं हा योगियांचा गुप्त पंथु । नाना ज्ञानियांचा परमार्थु । रूपासि आछा ॥ ७ ॥ कीं हे निरंजनाची खूण। कीं हे निर्गुणाची वोळखण। मायाविळक्षणाचें छ-क्षण । ते हे कवी ॥ ८ ॥ की हा श्रुतीचा भावगर्भ । की हा परमेश्व-राचा अलभ्य लाभ । नातरी होये मुल्लभ । निजवीध कविरूपे ॥ ९॥ कवि मुमुक्षाचे अंजन । कवि साधकांचे साधन । कवि सिद्धांचे समा-धान । निश्चयात्मक ॥ १० ॥ कवि स्वधर्माचा आश्रयो । कवि मनाचा मनोजयो । कवि धार्मिकाचा विनयो । विनयकर्ते ॥ ११ ॥ कवि वैरा-

<sup>9</sup> कवितेचें नानाप्रकारचें लाघव व सत्कीतिं यांच्यासाठीं कृवी है निर्माण केलेले आहेत. २ पिडभार, पिडवार, बिडवार, श्रेष्ठ. ३ मायेपासून भिन्न अशा परमात्म्याचें.

ग्याचें संरक्षण । कवि भक्तांचें भूषण । नाना स्वधर्मरक्षण । ते हे कवी ॥ १२ ॥ कवि प्रेमळांची प्रेमळ स्थिती । कवि ध्यानस्थांची ध्यानमूर्ती । कवि उपासकांची वाढ कीर्ती । विस्तारकी ॥ १३ ॥ नाना साधनाचें मूळ । कवि नाना प्रेत्नाचें फळ । नाना कार्यसिद्धी केवळ । कविचेनि प्रसादें ॥ १४ ॥ आधीं कवीचा वाग्विलास । तरी मग श्रवणीं तुंबळे रस । कवीचे न मतिप्रकाश । कवित्वास होये ॥ १५॥ कवि वित्प-नाची योग्यता । कवि सामर्थ्यवंतांची सत्ता । कवि विचक्षणाची कुरा-ळता । नाना प्रकारें ॥ १६॥ कवि कवित्वाचा प्रबंद । कवि नाना धाटी मुद्रा छंद । कवि गद्यपद्येभेदाभेद । पद्त्रीसकर्ते ॥ १७॥ कवि सृष्टीचा आळंकार । कवि लक्ष्मीचा शृंघार । सकळ सिद्धीचा निर्घार । ते हे कवी ।। १८ ।। कवि समेचें मंडण । कवि भाग्याचें भूषण । नाना मुखाचें संरक्षण । ते हे कवी ॥ १९॥ कवि देवाचे रूपकर्ते । कवि ऋषिचें महत्ववर्णिते । नाना शास्त्रांचें सामर्थ्यते । कवि वाखाणिती ॥ २०॥ नस्ता कवीचा व्यापार । तरी कैंचा अस्ता जगोद्धार । ह्मणौनि किव हे आधार । सकळ सृष्टीसी ॥ २१॥ नाना विद्या ज्ञातृत्व काहीं । कवेश्वरेंविण तों नाहीं । कवीपासून सर्वही । सर्वज्ञता ॥ २२ ॥ मागां वाल्मीक व्यासादिक । जाले क्वेश्वर अनेक । तयांपासून विवेक । सकळ जनासी ॥ २३ ॥ पूर्वी काव्यें होतीं केळीं । तरीच वित्यत्ती प्राप्त जाळी । तेणें पंडिता आंगीं बाण्ही । पर्म योग्यता ॥ २४ ॥ ऐसे पूर्वी थोर थोर । जाळे कवेश्वर अपार । आतां आहेत पुढें होणार । नमन त्यांसी ॥ २५॥ नाना चातुर्याच्या मूर्ती । की हे साक्षात् बृहस्पती । वेद श्रुती बोलों क्षणती । ज्यांच्या मुखें ।। २६ ॥ परोपकाराकारणें । नाना निश्चय अनुवादणें । सेखीं बोलिलें पूर्णपणें । संशयातीत ॥ २७ ॥ कीं हे अमृताचे मेघ वोळले । की हे नवरसाचे वोघ छोठले । नाना सु-

मूळ पोथांत "पदत्रासकरों" असे स्पष्ट आहे. "त्रा" च्या ठिकाणी "प्रा"
 पाहिजे असे वाटतें. " करों" याचा संबंध प्रबंदादि शब्दांकडेहि आहे: २ शेवटीं.

खार्चे उचंत्रळलें । सरोवर हे ॥ २८॥ कीं हे विवेक्तनिधीचीं भांडारें । प्रगट जालीं मनुष्याकारें । नाना वस्तूचीन विचारें । कोंदाटले हे ॥२९॥ कीं हे आदिशक्तीचें ठेवणें । नाना पदार्थास आणी उणें । लाधलें पूर्व संचिताच्या गुणें । विश्वजनासी ॥ ३०॥ कीं हे सुखाचीं ताहवें ली-टलीं । आक्षे आनंदें उतंटलीं । विश्वजनास उपेगा आलीं । नाना प्रयोगाकारणें ॥ ३१॥ कीं हे निरंजनाची संपत्ती । कीं हे विराटाची योगस्थिती । नातरी भक्तीची फळश्रुती । फळास आली ॥ ३२॥ कीं हा ईश्वराचा पर्वांड। पाहातां गगनाहून वाड। ब्रह्मांडरचनेहून जाड। किं विप्रवंचना ॥ ३३॥ आतां असो हा विचार । जगास आधार क्रवेश्वर । तयांसी माझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ ३४॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे क्रवेश्वरस्तवननाम समास सप्तम ॥ ७॥

#### ॥श्रीराम॥

आतां वंदूं सकळ सभा । जये समेसी मुक्ति सुछभा । जेथें स्वरें जगदीश उभा । तिष्ठतु भैरें ॥ १ ॥

> नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृद्ये रवौ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्॥१॥

नाहीं वैकुंठीचा ठाई। नाहीं योगियांचा हृदई। माझे भक्त गाती ठाई ठाई। तेथें मी तिष्ठतु नारदा॥ २॥ याकारणें सभा श्रेष्ठ। भक्त गाती तें वैकुंठ। नामघोषें घडघडाट। जयजयकारें गर्जती॥ ३॥ प्रेमळ भक्तांचीं गायनें। भगवत्कथा हरिकीर्तनें। वेद्व्याख्यान पुराणश्रवणें। जेथें निरंतर॥ ४॥ परमेश्वराचे गुणानुवाद। नाना निरूपणाचे संवाद। अध्यात्मविद्या भेदाभेद। मथन जेथें॥ ५॥ नाना समाधानें तृती। नाना आशंकानिवृत्ति। चित्तीं बैसे ध्यानमूर्ति। वािवलासें॥६॥ भक्त प्रेमळ भाविक। सभ्य सखोल सािवका। रम्य रसाळ गायक।

१ भरून आलीं २ मोठेपणा, कीर्ति. ३ आनंदाच्या भराने.

निष्टावंत ॥ ७ ॥ कर्मसीळ आचारसीळ । दानसीळ धर्मसीळ । सुचि-ष्मंत पुण्यसीळ । अंतरशुद्ध क्रपाळु ॥ ८ ॥ योगी वीतरागी उदास । नेमक निप्रह तापस । विरक्त निस्पृह बहुवस । आरण्यवासी ॥ ९ ॥ दंडधारी जटाधारी । नाथपंथी मुद्राधारी । येक बाळब्रह्मचारी । योगे-श्वर ॥ १० ॥ पुरश्वरणी आणी तपस्त्री । तीर्थवासी आणी मनस्त्री । माहायोगी आणी जनस्वी । जनासारिखे ॥ ११ ॥ सिद्ध साधु आणी साधक । मंत्रयंत्रशोधक । येकनिष्ठ उपासक । गुणप्राही ॥ १२ ॥ सं-त सज्जन विद्वज्जन । वेदज्ञ शास्त्रज्ञ माहाजन । प्रबुद्ध सर्वज्ञ समाधान । विमळकर्ते ॥ १३ ॥ योगी वित्पन्न ऋषेश्वर । धूर्त तार्किक कवेश्वर । मनोजयाचे मुनेश्वर । आणी दिग्वेल्की ॥ १४ ॥ ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी । तत्वज्ञानी पिंडज्ञानी। योगाभ्यासी योगज्ञानी । उदासीन ॥ १५॥ पंडित आणी पुराणिक । विद्वांस आणी वैदिक । भट आणी पाठक । येजु-र्वेदी ॥ १६ ॥ माहाभन्ने माहाश्रोत्री । याज्ञिक आणी आग्नहात्री । वैद्य आणी पंचाक्षरी । परोपकारकर्ते ॥ १७ ॥ भूत भविष्य वर्तमान । ज-यांस त्रिकाळाचें ज्ञान । बहुश्रुत निराभिमान । निरापेक्षी ॥ १८ ॥ शांति क्ष्मा दयासीळ । पवित्र आणी सत्वसीळ । अंतरशुद्ध ज्ञानसीळ । ईश्वरी पुरुष ॥ १९ ॥ ऐसे जे कां सभानायेक । जेथें नित्यानित्य विवेक । त्यांचा महिमा अलोलिक । काय हाणोनि वर्णावा ॥ २०॥ जेथे श्रव-णाचा उपाये । आणी परमार्थसमुदाये । तेथें जनासी तरणोपाये । सह-जिच होये || २१ || उत्तम गुणाची मंडळी । सत्वधीर सत्वागळी । नित्य सुखाची नव्होंळी । जेथें वसे ॥ २२ ॥ विद्यापात्रें कळापात्रें । वि-शेष गुणाची सत्पात्रें। भगवंताची प्रीतिपात्रें। मिळाळी जेथें॥ २३॥ प्रश्ती आणी निवृत्ती । प्रपंची आणी परमार्थी । गृहस्ताश्रमी वानप्र-हस्ती । संन्यासादिक ॥ २४ ॥ वृद्ध तरुण आणी बाळ । पुरुष स्त्रिया-

१ मन स्वाधीन ठेवजारे. २ जनाप्रमाणे वागण्ये. ३ दिशा हेंच वल्कल आहे ज्यांचें. ४ नूतनपणा, प्राप्ती [ हंसकोश ].

दिक सकळ। अखंड ध्याती तमाळनीळ। अंतर्यामीं ॥ २५॥ ऐसे परमेश्वराचे जन। त्यांसी माझे अभिवंदन। जयांचेनि समाधान। अक्समात वाणे ॥ २६॥ ऐसिये समेचा गजर। तेथें माझा नमस्कार। जेथें नित्य निरंतर। कीर्तन भगवंताचें ॥ २०॥ जेथें भगवंताच्या मूर्ती। तेथें पाविजे उत्तमगती। ऐसा निश्चय बहुतां ग्रंथीं। महंत बोलिले ॥ २८॥ कल्ली कीर्तन वरिष्ठ। जेथें होय ते समा श्रेष्ठ। कथान श्रवणें नाना नष्ट। संदेह मावळती॥ २९॥ इति श्रीदासबोधे गुरु-शिष्यसंवादे सभास्तवन आठ॥ ८॥

# ॥ श्रीराम ॥

आतां स्तर्ज हा परमार्थ । जो साधकांचा निजस्वार्थ । नांतरी समर्थामध्यें समर्थ । योग हा ॥ १ ॥ आहे तरी परम सुगम । परी जनासी जाला दुर्गम । कां जयाचें चुकलें वर्म । सत्समार्गमाकडे ॥ २ ॥
नाना साधनांचे उधार । हा रोकडा ब्रह्मसाक्षात्कार । वेदशास्त्रीं जें सार ।
तें अनुभवास ये ॥ ३ ॥ आहे तरी चहूंकडे । परी अणुमात्र दृष्टी न
पडे । उदास परी येकीकडे । पाहातां दिसेना ॥ १ ॥ आकाशमार्गी
गुप्त पंथ । नाणती योगिये समर्थ । इतरांस हा गुह्मार्थ । सहसा न
कले ॥ ९ ॥ साराचेंहि निजसार । अखंड अक्षे अपार । नेऊं न सकती तक्कर । कांहीं केल्यां ॥ ६ ॥ तयास नाहीं राजभये । अथवा नाहीं
अग्निभये । अथवा स्वापदभये । बोलेंच नये ॥ ७ ॥ परब्रह्म तें हालेवेना । अथवा रावहीं चुकेना । काळांतरीं चलेना । जेथीचा तेथें ॥८॥
ऐसें तें निज ठेवणें । कदापी पालटों नेणे । अथवा नव्हे आदिक उणें।
बहुतां काळें ॥ ९ ॥ अथवा तें चसवटेना । अथवा अहत्य होयेना ।
नातरी पाहातां दिसेना । गुरुअंजनेविण ॥ १० ॥ मागा योगिये समर्थ।
त्यांचाहि निजस्वार्थ । यासी बोलिजे परमार्थ । परमगुह्म ह्मणौनि ॥११॥

१ सत्समागम न घडियामुळे.

जेंहीं शोधून पाहिला । त्यांसी अर्थ सांपडला । येरां असोनि अलभ्य जाला । जन्मोजन्मीं ॥ १२ ॥ अपूर्वता या परमार्थाची । वार्ता नाहीं जन्ममृत्याची । आणी पदवी सायोज्यतेची । सनियची छामे ॥ १३॥ माया विवेकें मावळे । सारासार विचार कळे । परब्रह्म तेंहि निवळे । अंतर्यामीं ॥ १४ ॥ त्रह्म भासलें उदंड । त्रह्मीं बुडालें त्रह्मांड । पंच-भूतांचें थोतांड । तुच्छ वाटे ॥ १५ ॥ प्रपंच वाटे लटिका। माया वाटे लापणिका । शुद्ध आत्मा विवेका । अंतरीं आला ॥ १६ ॥ ब्रह्मस्थित बाणतां अंतरीं । संदेह गेला ब्रह्मांडावाहेरी । दस्यीची जुनी जर्जरी । कु-हिट जाली ।। १७ ॥ ऐसा हा परमार्थ । जो करी त्याचा निजस्वार्थ । आतां या समर्थास समर्थ । किती ह्मणौनि ह्मणावें ॥ १८ ॥ या पर-मार्थाकरितां । त्रह्मादिकांसि विश्रामता । योगी पावती तन्मयता । परत्रह्मीं ।। १९ ।। परमार्थ सकळांस विसांवा । सिद्ध साधु माहानुभावां । सेखीं सात्विक जड जीवां । सत्संगेंकरूनी ।। २०॥ परमार्थ जन्माचें सार्थक । परमार्थ संसारीं तारक । परमार्थ दाखवी परलोक । धार्मिकासी ॥२१॥ परमार्थ तापसांसी थार। परमार्थ साधकांसी आधार। परमार्थ दाखवी पार। भ-वसागराचा ॥ २२॥ परमार्थी तो राज्यधारी। परमार्थ नाहीं तो भिकारी। या परमार्थाची सरी। कोणांस द्यावी।। २३।। अनंत जन्मीचें पुण्य जोडे। तरीच परमार्थ घडे । मुख्य परमात्मा आतुडे । अनुभवासी ।। २४ ।। जेणें परमार्थ वोळखिला । तेणें जन्म सार्थक केला । येर तो पापी जन्मला । कुळक्षयाकारणें ॥ २५ ॥ असो भगवत्प्राप्तीविण । करी संसाराचा सी-ण । त्या मूर्खाचें मुखावलोकन । करूंच नये ॥ २६ ॥ भल्यानें परमा-थीं भरावें । शरीरसार्थक करावें । पूर्वजांस उद्धरावें । हिरभक्ती क-रूनी ।। २७ ।। इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे परमार्थस्तवन ॥ ९ ॥

१ जर्जरी=आंगाचा खिळखिळितपणा. कुहिट जाली=विटली. " दर्य हें जुनें व जर्जर होऊन विटलें " असा अर्थ.

# ॥ श्रीराम ॥

धन्य धन्य हा नरदेहो । येथील अपूर्वता पाहो । जो जो कीजे पर-मार्थलीहो । तो तो पावे सिद्धीतें ॥ १ ॥ या नरदेहाचेनि लागवेगें । येक लागले भक्तिसंगें । येकीं परम वीतरागें । गिरिकंदरें सेविलीं ॥ २ ॥ येक फिरती तीर्थाटणें । येक करिती पुरश्चरणें । येक अखंड नामस्म-रणें । निष्ठावंत राहिले ॥ ३ ॥ येक तपें करूं लागले । येक योगा-भ्यासी माहाभले । येक अभ्यासयोगें जाले । वेदशास्त्रीं वित्पन ॥ ४॥ येकीं हटनिग्रह केला । देह असंत पीडिला । येकीं देव ठाई पाडिला। भावार्थवळे ॥ ५॥ येक माहानुभाव विख्यात । येक भक्त जालेख्यात। येक सिद्ध अकस्मात । गगन वोळेंगती ॥ ६ ॥ येक तेजीं तेजिच जाले। येक जळीं मिळोन गेले । येक ते दिसतचि अदस्य जाले । वायो-स्वरूपीं ॥ ७॥ येक येकचि बहुधा होती । येक देखतचि निघोनि जाती । येक बैसले असतांचि भ्रमती। नाना स्थानीं समुद्रीं ॥ ८ ॥ येक भयानकावरी बैसती। येक अचेतनें चालविती। येक प्रेतें उठ-विती । तपोबळेंकरूनी ।। ९ ।। येक तेजें मंद करिती । येक जळें आ-टिवती । येक वायो निरोधिती । विश्वजनाचा ॥ १० ॥ ऐसे हटनि-प्रही कैतबुद्धी । जयांस वाळल्या नाना सिद्धि । ऐसे सिद्ध लक्षावधी । होऊन गेले ॥ ११ ॥ येक मनोसिद्ध येक वाचासिद्ध । येक अल्पसिद्ध येक सर्वसिद्धं । ऐसे नाना प्रकारीचे सिद्ध । विख्यात जाले ॥१२॥ येक नवविधामक्तिराजपंथें। गेळे तरले परलोकींच्या निजस्वार्थें। येक योगी गुप्तपं-थें । ब्रह्मभुवना पावले ॥ १३ ॥ येक वैकुंठास गेले। येक सत्यलोकीं रा-हिले । येक कैलासीं बैसले । शिवरूप होउनी ॥ १४ ॥ येक इंद्रलेकीं इंद्र जाले। येक पितृलोकीं मिळाले। येक ते उडमाणीं बैसले। येक ते क्षीरसागरीं ॥१५॥ सलोकता समीपता। स्वरूपता सायोज्यता। या चत्वार

१ लाहो ह्मणजे लास २ संचरती. ३ निश्चयी. ४ उडुगण, नक्षत्रें.

मुक्ती तत्वता । इच्छा सेऊन राहिले ॥ १६ ॥ ऐसे सिद्ध साधु संत । स्वहिता प्रवर्तले अनंत । ऐसा हा नरदेह विख्यात । काय हाणौनि व-र्णावा ॥ १७ ॥ या नरदेहाचेनि आधारे । नाना साधनांचेनि द्वारें । मुख्य सारासारविचारें । वहुत सुटले ॥ १८ ॥ या नरदेहाचेनि समंधें । बहुत पावले उत्तम परें । अहंता सांडून स्वानंदें । सुखी जाले ॥ १९॥ नरदेहीं येऊन सकळ। उद्धरागती पावले केवळ। येथें संशयाचें मूळ। खंडोन गेळें ॥ २० ॥ पशुदेहीं नाहीं गती । ऐसें सर्वत्र बोलती । स-णौन नरदेहींच प्राती । परलोकाची ॥ २१ ॥ संत महंत ऋषी मुनी । सिद्ध साधु समाधानी । भक्त मुक्त ब्रह्मज्ञानी । विरक्त योगी तपस्वी ॥ २२ ॥ तत्त्वज्ञानी योगाभ्यासी । ब्रह्मचारी दिगंबर संन्यासी । षट्द-र्शनी तापसी । नरदेहींच जाले ॥ २३ ॥ ह्मणौनि नरदेह श्रेष्ठ । नाना देहांमधें वरिष्ठ । जयाचेनि चुके आरिष्ट । येमयातनेचें ॥ २४ ॥ नर-देह हा स्वाधेन । सहसा नव्हे पराधेन । परंतु हा परोपकारीं झिजऊ-न । कीर्तिरूपें उरवावा ॥ २५ ॥ अश्व वृषभ गाई होसी । नाना पशु स्त्रिया दासी । ऋपाळूपणें सोडितां त्यांसी । कोणी तरी धरील ॥ २६॥ तैसा नव्हे नरदेहो । इच्छा जाव अथवा राहो । परी यास कोणी पाहो । बंधन करूं सकेना ॥ २७ ॥ नरदेह पांगुळ असता । तरी तो कार्यास न येतां । अथवा थोंटा जरी असता । तरी परोपकारास न ये ॥ २८॥ नरदेह अंध असिला। तरी तो निपैटचि वायां गेला। अथवा बिधर ज्री असिला। तरी निरूपण नाहीं ॥ २९॥ नरदेह असिला मुका। तरी घेतां नये आशंका । अशक्त रोगी नासका । तरी तो निःकारण ॥ ३०॥ नरदेह असिला मूर्ख । अथवा फेंपऱ्या समधाचें दुःख । तरी तो जाणावा निरार्थक । निश्चयेंसीं ॥ ३१ ॥ इतुकें हें नस्तां वेंग । नर-देह आणी सकळ सांग । तेणें धरावा परमार्थमार्ग । लागवेगें ॥ ३२ ॥ सांग नरदेह जोडलें। आणी परमार्थवृद्धि विसर्लें। तें मूर्ख कैसें भ्रमलें।

१ केंबळ.

मायाजाळीं ।। ३३ ॥ मृत्तिका खाणोन घर केलें । तें माझें ऐसें दढ किंपिछें। परी तें बहुतांचें हें कळछें। नाहींच तयासी ॥ ३४॥ मूपक ह्मणती घर आमुचें । पाली ह्मणती घर आमुचें । मक्षिका ह्मणती घर आमुचें । निश्चयेंसी ॥ ३५॥ कांतण्या ह्मणती घर आमुचें । मुंगळे ह्मणती घर आमुचें । मुंग्या ह्मणती घर आमुचें । निश्चयेंसी ॥ ३६॥ विंचू हाणती आमुचें घर । सर्प हाणती आमुचें घर । शुरळें हाणती आ-मुचें घर । निश्चयेंसी ॥ ३७ ॥ भ्रमर क्षणती आमुचें घर । भिगोन्यां हा-णती आमुचें घर । आळिका ह्मणती आमुचें घर । काष्टामधें ॥ ३८॥ मार्जरें क्षणती आमुचें घर । स्वानें क्षणती आमुचें घर । मुंगसें क्षणती आमुचें घर । निश्चयेंसी ॥३९॥ पुंगैळ ह्मणती आमुचें घर । वाळन्या क्षणती आमुचें घर । पिसुवा हाणती आमुचें घर । निश्चयेंसी ॥ ४० ॥ देकुण झणती आमुचें घर । चांचैण्या झणती आमुचें घर । घुंगडीं अणती आमुचें घर । निश्चयेंसी ॥ ४१ ॥ पिसोळे क्षणती आमुचें घर । गांधेळे ह्मणती आमुचें घर। साट ह्मणती आमुचें घर। आणी गोंबी ॥४२॥ बहुत किड्यांचा जोजार । किती सांगावा विस्तार । समस्त ह्मणती आमुचें घर । निश्चयेंसी ।। ४३ ॥ पशु ह्मणती आमुचें घर । दासी सणती आमुचें घर । घरीचीं सणती आमुचें घर । निश्चयेंसी ॥ ४४ ॥ पाहुणे सणती आमुचें घर । मित्र सणती आमुचें घर । ग्रामस्त सणती आमुचें घर । निश्वयेंसी ॥ १५ ॥ तक्कर क्षणती आमुचें घर । राजकी स्रणती आमुचें घर । आग्न सणे आमुचें घर । भस्म करूं ॥ ४६॥ समस्त ह्मणती घर माझें । हें मूर्खही ह्मणे माझें माझें । सेवट जड जालें वोझें । टाकिला देश ॥ ४७ ॥ अवधीं घरें भंगलीं । गावांची पांढरी पिंडेळी । मग ते गृहीं राहिळीं । आरण्यस्वापदें ॥ ४८ ॥ किंडा मुंगी वाळवी मूषक । यांचेंच घर हें निश्चयात्मक । हें प्राणी वापुडें मूर्ख । निघोन गेळें ॥ ४९ ॥ ऐसी गृहांची स्थिती ! मिध्या आळी आत्मप्र-

९ भ्रमरीची आळी. १ एक पादा किडा. ३ तांबडा सुंगळा.

चिती ॥ जन्म दों दिसांची वस्ती । कोठें तरी करावी ॥ ५० ॥ देह क्षणावें आपुर्छे । तरी हें बहुतां कारणें निर्मिछें । प्राणीयांच्या माथां घर केलें। वा मस्तकीं भक्षिती। ५१॥ रोमेमुळीं किडे भक्षिती। खांडुक जाल्या किडे पडती । पोटामध्यें जंत होती । प्रत्यक्ष प्राणियांच्या ॥५२॥ कीड लागे दांतासी । कीड लागे डोळ्यांसी । कीड लागे कर्णासी । आणी गोमाशा भरती ॥ ५३ ॥ गोंचिड अद्युद्ध सेविती । चामवा मांसांत घुसती । पिसोळे चाऊन पळती । अकस्मात ॥ ५४ ॥ भोंगें गांधेळें चाविती । गोंबी जळवा अशुद्ध घेती । विंचू सर्प दंश करिती । कानटें फुर्सी ॥ ५५ ॥ जन्मून देह पाळिलें । तें अकस्मात व्याप्रें नेलें । कां तें लांडगींच मक्षिलें । वळात्कारें ॥ ५६ ॥ मूपकें मार्जरें दंश क-रिती । स्वानें अर्थे छोछे तोडिती । रीसें मर्कटें मारिती । कासावीस करू-नी ॥ ५७ ॥ उप्टरें डसोन उचिहती । हस्थी चिईन टाकिती । व्यम टोचून मारिती । अकस्मात ॥ ५८ ॥ तस्कर तडतडां तोडिती। भूतें झडपोन मारिती । असो या देहाची स्थिती । ऐसी असे ॥ ५९ ॥ ऐसें शरीर बहुतांचें । मूर्ख हाणे आमुचें । परंतु खाँजें जिवाचें । ता-र्पैत्रैं बोलिलें।। ६० ॥ देह परमार्थी लाविलें । तरीच याचें सार्थक जाळें । नाहीं तरी हें वेथीच गेळें । नाना आवातें मृत्यपंथें ॥६१॥ असो जे प्रपंचिक मूर्ख। ते काय जाणती परमार्थसुख। या मूर्खाचें उक्षण कांहीं येक । पुढें बोलिलें असे ।। ६२ ।। इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नरदेहस्तवननिरूपणनाम समास दहावा ॥ १०॥ ॥ ॥ ॥

# ॥ मूर्खलक्षणनाम दशक द्वितीय ॥ २ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

अवलोकावें ॥ १ ॥ तुज नम् वेदमाते । श्रीशारदे ब्रह्मसुते । अंतरीं वसे

१ उवा. २ रक्त. ३ खाद्य. ४ तापत्रयाच्या सम्भागांमध्यें, ह्मणजे द.३ स.६-८.

क्रपावंते । स्फ्रार्तिरूपें ॥ २ ॥ वंद्न सद्गुरुचरण । करून रघुनाथस्मरण । त्यागार्थ मूर्खन्नक्षण । बोलिजेल ॥ ३ ॥ येक मूर्ख येक पढतमूर्ख । उ-भय लक्षणीं कौतुक । श्रोतीं सादर विवेक । केला पाहिजें ॥ १ ॥ पढ-तमूर्वाचें उक्षण । पुढिछे समासीं निरूपण । सावध होऊनि विचक्षण । परिसोत पुढें ॥ ५ ॥ आतां प्रस्तुत विचार । लक्षणें सांगतां अपार । परी कांहींयेक तत्पर । होऊन ऐका ॥ ६॥ जे प्रपंचिक जन । जयांस नाहीं आत्मज्ञान । जे केवळ अज्ञान । त्यांचीं लक्षणें ॥ ७ ॥ जन्मला जयांचे उदरीं । तयांसी जो विरोध करी । सखी मानिली अंतुरी । तो येक मूर्व ॥ ८ ॥ सांडून सर्वही गोत । स्त्रीआधेन जीवित । सांगे अं-तरींची मात । तो येक मूर्ख ॥ ९ ॥ परस्त्रीसी प्रेमा धरी । श्वशुरगृहीं वास करी । कुळेंविण कन्या वरी । तो येक मूर्ख ॥ १० ॥ समर्थावरी अहंता। अंतरीं मानी समता। सामध्यें विण करी सत्ता। तो येक मूर्ख ॥ ११ ॥ आपळी आपण करी स्तुती । स्वदेशीं भोगी विपत्ति । सांगे विडलांची कीर्ती । तो येक मूर्व ॥ १२ ॥ अकारण हास्य करी । वि-वेक सांगतां न धरी । जो बहुतांचा वेरी । तो येक मूर्ख ॥ १३ ॥ आपुर्ली धरूनियां दुरी । पराव्यासी करी मीत्री । परन्यून बोले रात्रीं । तो येक मूर्ख ॥ १४ ॥ बहुत जागते जन । तयांमध्यें करी शयन । परस्थळीं बहु भोजन । करी तो येक मूर्ख ।।१५॥ मान अथवा अपमान । स्वयें करी पौरिच्छित्र। सत्ते वेसनीं जयाचें मन । तो येक मूर्व ॥ १६ ॥ धरून परावी आस । प्रेतन सांडी सावकास । निर्सुगाइचा संतोष। मा-नी तो येक मूर्ख ॥ १७ ॥ घरीं विवेक उमजे । आणी सभेमध्यें लाजे। शब्द बोलतां निर्बुने । तो येक मूर्ख ॥ १८ ॥ आपणाहून जो श्रेष्ठ । तयासी अत्यंत निकट । सिकवणेचा मानी वीट । तो येक मूर्ख ॥ १९॥ नायेके त्यांसी सिकवी । वडिलांसी जाणीव दावी । जो आरँजास गोवी ।

१ स्त्री. २ उघड. ३ जारण, मारण, विष्वंसन, वशीकरण, स्तंमन, मोहन व उचाटन अशीं सात व्यसनें आहेत. ४ परक्याची, दुसऱ्याची. ५ आशा ६ आळ-साचा. ७ आरज=आर्य, श्रेष्ट.ं

तो येक मूर्ख ॥ २० ॥ येकायेकीं येकसरा । जाला विषई निलाजिरा। मर्यादा सांडून सैरा । वर्ते तो येक मूर्ख ॥ २१ ॥ औषध ने घे असोन वेथा । पथ्य न करी सर्वथा । न मिळे आछिया पदार्था । तो येक मूर्ख ॥२२॥ संगेंविण विदेश करी । वोळखीविण संग धरी । उडी घाळी माहापुरीं । तो येक मूर्ख ॥ २३ ॥ आपणास जेथें मान । तेथें अखंड करी गमन । रक्षुं नेणे मानाभिमान । तो येक मूर्ख ॥२४॥ सेवक जाला लक्ष्मीवंत । तयाचा होय अंकित । सर्वकाळ जो दुश्चित्त । तो येक मूर्ख ॥ २५ ॥ विचार न करितां कारण । दंड करी अपराधेविण । स्वल्पासाठीं जो क्र-पण । तो येक मूर्ख ॥ २६ ॥ देवलंड पितृलंड । शक्तिवीण करी तोडें। ज्याचें मुखीं भंडउँभंड । तो येक मूर्ख ॥ २७॥ वरीच्यावरी खाय दा-ढा । बाहेरी दीन वापुडा । ऐसा जो कां वेड मूढा । तो येक मूर्ख ।। २८ ।। नीच यातीसी सांगौत । परांगनेसीं येकांत । मार्गे जाय खात खात । तो येक मूर्ख ॥ २९ ॥ स्वयें नेणे परोपकार । उपकाराचा अनोपकार । करी थोडे बोले फार । तो येक मूर्ख ॥३०॥ तपीळ खादाड आळसी । कुश्चिळ कुटिळ मानसीं । धारिष्ट नाहीं जयापासीं । तो येक मूर्व 113 १ ।। विद्या वैभव ना धन । पुरुषार्थ सामर्थ्य ना मान । कोरडाच वाहे अभिमान । तो येक मूर्ख ॥ ३२ ॥ लंडी लटिका लाबाड । कुकमी कु-टिळ निचाँड । निद्रा जयाची वार्ड । तो येक मूर्ख ॥ ३३ ॥ उंची जाऊन वस्त्र नेसे । चौवाराँ वाहेरी वैसे । सर्वकाळ नग्न दिसे । तो येक मूर्ख ।। ३४ ।। दंत चक्षु आणी घ्राण । पाणी वसन आणी चरण । सर्वकाळ जयाचे माळेण । तो येक मूर्ख ॥ ३५॥ वैघृति आणी वि-तिपात । नाना कुमुहूर्ते जात । अपशकुनें करी घात । तो येक मूर्ख ॥ ३६ ॥ क्रोधें अपमानें कुबुद्धि । आपणास आपण वधी । जयास

१ तोंड. मुळांत कित्येक ठिकाणीं अनुस्वार गाळले गेलेले आहेत त्यांतलेंच हें एक स्थळ दिसतें. २ वडवड. ३ संगति. ४ तापट. ५ निगरजु; बोलण्याची चाड, लाज, नसणारा; उर्मट. ६ मोठी. ७ चव्हपटा

नाहीं दृढ बुद्धि । तो येक मूर्ख ।। ३७ ॥ जिवलगांस परम खेदी । मुखाचा शब्द तोहि नेदी । नीच जनास वंदी । तो येक मूर्ख ॥३८॥ आपणास राखे परोपरी । शरणागतांस अन्हेरी । लक्ष्मीचा भर्वसा धरी । तो येक मूर्ख ॥ ३९ ॥ पुत्र कळत्र आणी दारा । इतुकाचि मान्नियां थारा । विसरोन गेला ईश्वरा । तो येक मूर्ख ॥ ४० ॥ जैसें जैसें क-रावें । तैसें तैसें पावावें । हें जयास नेणवें । तो येक मूर्ख ॥ ४१ ॥ पुरुषाचेनि अष्टगुणें । स्त्रियांस ईश्वरी देणें । ऐशा केल्या बहुत जेणें । तो येक मूर्ख ॥ ४२ ॥ दुर्जनाचेनि बोलें । मर्यादा सांडून चाले । दि-वसा झाकिले डोळे। तो येक मूर्ख।। ४३।। देवद्रोही गुरुद्रोही । मा-तृद्रोही पितृद्रोही । ब्रह्मद्रोही स्वामिद्रोही । तो येक मूर्ख ॥ ४४ ॥ परपीडेचें मानी सुख । परसंतोषाचें मानी दुःख । गेले वस्तूचा करी शोक । तो येक मूर्ख ॥ ४५ ॥ आदरेंत्रिण बोल्णें । न पुसतां साक्ष देणें। निंदा वस्तु आंगिकारणें। तो येक मूर्ख।। ४६॥ तुंक तोडून बोले। मार्ग सांडून चाले। कुकर्मी मित्र केले। तो येक मूर्ख ॥ ४७॥ पैत्य राखों नेणे कदा। विनोद करी सर्वदा। हासतां खिजे पेटे द्वंदा । तो येक मूर्ख ॥ ४८ ॥ होई घाठी अवघड । कार्जेविण करी बडबड । बोलोंचि नेणे मुखजड । तो येक मूर्ख ॥ ४९ ॥ वस्त्र शास्त्र दोनी नसे । उंचे स्थळीं जाऊन बैसे । जो गोत्रजांसी विश्वासे । तो येक मूर्व ॥ ५० ॥ तर्करासी वोळखी सांगे । देखिळी वस्तु तेचि मागे । आ-पछें आन्हीत करी रागें । तो येक मूर्ख ।। ५१ ।। हीन जनासीं बरा-बरी । बोल वोले सरोत्तरी । वामहस्तें प्राशन करी । तो येक मूर्ख ॥ ५२ ॥ समर्थासीं मत्सर धरी । अलभ्य वस्तूचा हेवा करी । घरीचा घरीं करी चोरी । तो येक मूर्ख ॥ ५३ ॥ सांड्नियां जगदीशा । मनु-ष्याचा मानी भर्वसा । सार्थकेंविण वेची वयसा । तो येक मूर्ख ॥५४॥

१ '' स्त्रीणामष्टगुणः कामः। '' २ वजन, महत्त्व. ३ पत, समोडी. ४ पैज. ५ वरोवरीनें.

संसारदः खाचेनि गुणें। देवास गाळी देणें। मैत्राचें बोळे उणें। तो येक मूर्ख ॥ ५५ ॥ अल्प अन्याय क्ष्मा न करी । सर्वकाळ धारकीं धरी । जो विस्वासघात करी । तो येक मूर्ख ॥ ५६ ॥ समर्थाचे मनीचें तुटे। जयाचेनि सभा विटे। क्षणा बरा क्षणा पालटे। तो येक मूर्ख ।। ५७ ।। बहुतां दिवसांचे सेवक । त्यागून ठेवी आणिक । ज्याची सभा निर्नायेक । तो येक मूर्ख ॥ ५८॥ अनीतीनें द्रव्य जोडी । धर्म नीती न्याय सोडी । संगतीचे मनुष्य तोडी । तो येक मूर्ख ॥ ५९ ॥ घरीं असोन सुंदरी । जो सदांचा परद्वारी । बहुताचें उचिष्ट अंगीकारी । तो येक मूर्ख ।। ६० ॥ आपुलें अर्थ दुसऱ्यापासीं । आणी दुसऱ्याचें अभिळासी । पर्वतं करी हीनासी । तो येक मूर्व ॥ ६१ ॥ आतिताचा अंत पाहे । कुग्रामामधें राहे । सर्वकाळ चिंता वाहे । तो येक मूर्ष ।। ६२ ।। दोघे बोलत असती जेथें । तिसरा जाऊन वैसे तेथें । डोई खाजवी दोहीं हातें। तो येक मूर्व ॥ ६३॥ उदकांमधें सांडी गुरळी। पायें पाये कांडोळी । सेवा करी हीन कुळीं । तो येक मूर्ख ॥ ६४ ॥ स्त्री बाळका सलगी देणें । पिशाच्या सनिध बैसणें । मर्यादेविण पाळी सुणें। तो येक मूर्ख ॥ ६५ ॥ परस्त्रीसीं कळह करी । मुकी वस्तु नि-घातें मारी । मूर्जीची संगती धरी । तो येक मूर्ज ॥ ६६ ॥ कळह पा-हात उभा राहे । तोडविना कौतुक पाहे । खरें अस्तां खोटें साहे । सी येक मूर्ख ॥ ६७ ॥ लक्ष्मी आलियावरी । जो मागील वोळखी न धरी । देवीं ब्राह्मणीं सत्ता करी । तो येक मूर्ख ॥ ६८ ॥ आपछें काज होये तंवरी । बहुसाल नम्रता धरी । पुढिलांचें कार्य न करी । तो येक मूर्व ।। ६९ ॥ अक्षरें गाळूनि वाची । कां तें घाळी पदिरचीं । निघा नकरी पुस्तकाची । तो येक मूर्ख ॥ ७० ॥ आर्पण वाचीना कर्यों । कोणास वाचावया नेदी । बांघोन ठेवी बंदीं । तो येक मूर्ख ॥ ७१ ॥ ऐसीं हें

१ घेणें देणें, व्यवहार. २ कुत्रें. ३ दुसऱ्यांनें. ४ ही ओवी मागाहून शोध वैताना श्रीसमर्थानीं स्वहस्तानें घातठी आहे.

मूर्बलक्षणें । श्रवणें चातुर्य वाणे । चित्त देउनियां शहाणे । ऐकती सदा ॥ ७२ ॥ लक्षणें अपार असती । परी कांहीं येक येथामती । त्यागार्थ बोलिलें श्रोतीं । क्ष्मा केलें पाहिजे ॥ ७३ ॥ उत्तम लक्षणें घ्यावीं । मूर्बलक्षणें त्यागावीं । पुढिले समासीं आघवीं । निरोपिलीं ॥ ७४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मूर्बलक्षणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ १ ॥ श्रीराम ॥

श्रोतां व्हावें सावधान । आतां सांगतों उत्तम गुण । जेणें करितां बाणे खूण । सर्वज्ञपणाची ।। १ ॥ बाट पुसिल्याविण जाऊं नये । फळ बोळिखल्याविण खाऊं नये । पडिली वस्तु घेऊं नये । येकायेकीं ॥ २॥ अति वाद करूं नये । पोटीं कपट धरूं नये । शोधिल्याविण करूं नये । कुळहीन कांता ॥ ३ ॥ विचारोंविण बोलों नये । विवंचनेविण चालों नये । मर्यादेविण हालों नये । कांहीं येक ॥ ४ ॥ प्रीतीविण रुसों नये । चोरास वोळखी पुसों नये। रात्रीं पंथ ऋमूं नये। येकायेकीं।। ५॥ जनीं आर्जव तोडूं नये । पापद्रव्य जोडूं नये । पुण्यमार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं ।। ६ ।। निंदा द्वेष करूं नये । असत्संग धरूं नये । द्रव्यदारा हरूं नये । बळात्कारें ॥ ७॥ वक्तयास खोदूं नये। ऐक्यतेसी फोडूं नये । वि-याअभ्यास सोइं नये । कांहीं केल्या ।। ८ ।। तोंडाळासीं भांडों नये । वाचाळासीं तंडों नये। संतसंग खंडूं नये। अंतर्यामीं ॥९॥ अति क्रोध करूं नये। जिवलगांस खेदूं नये। मनीं वीट मानूं नये। सिकवणेचा।। १०।। क्षण-क्षणा रुसों नये। लटिका पुरुषार्थ बोलों नये। केल्याविण सांगों नये। आपला पराक्रमु ॥११॥ बोलिला बोल विसरों नये। प्रसंगीं सामर्थ्य चुकों नये। केल्याविण निखंदूं नये। पुढिलांसी कदा।।१२॥ आळसें सुख मानूं नये। चाहाडी मनास आण्ं नये । शोधिल्याविण करूं नये । कार्य कांहीं ।। १३।। मुखा आंग देऊ नये । प्रेत्न पुरुषें सांडूं नये। कष्ट करितां त्रासों नये। निरंतर ॥१४॥ सभेमध्यें लाजों नये। बाष्कळपणें बोलों नये। पैज

१ निषेध, तिरस्कार व णें.

होंड घाटूं नये । कांहीं केल्या ॥ १५ ॥ बहुत चिंता करू नये । नि-सुगैपणें राहों नये । परस्त्रीतें पाहों नये । पापबुद्धीं ॥ १६ ॥ कोणाचा उपकार वेऊं नये । वेतला तरी राखों नये । परपीडा करूं नये । वि-स्वासघात ।। १७ ।। शौच्येंविण असों नये । मळिण वस्त्र नेसों नये। जाणारास पुसों नये । कोठें जातोस झणोनी ॥ १८ ॥ व्यापकपण सांडूं नये । पराधेन होऊं नये । आपलें वोझें घाळूं नये । कोणीये-कासी ।। १९ ॥ पत्रेंविण पर्वत करूं नये । हीनाचें रुण घेऊं नये । गोहीविण जाऊं नये। राजद्वारां॥ २०॥ छिटकी जाँज् घेऊं नये। सभेस लटिके करू नये । आदर नस्तां वोलों नये । स्वभाविक ॥ २१॥ आद्रंखणेंपण करू नये । अन्यायेंविण गांजू नये । अवनीतीने वर्ती नये । आंगवळें ।। २२ ॥ बहुत अन्न खाऊं नये । बहुत निद्रा करूं नये । बहुत दिवस राहों नये । पिसुणांचेथें ॥ २३ ॥ आपल्याची गोही देऊं नये । आपळी कीतीं वर्णू नये । आपळे आपण हासों नये । गोष्टी सांगोनी ॥ २४॥ धूम्रपान घेऊं नये । उन्मत्त द्रव्य सेऊं नये । बहुचकासी करूं नये । मैत्री कदा ॥ २५॥ कामेंविण राहों नये। नीच उत्तर साहों नये । आसुदें अन्न सेऊं नये । विडलांचेंही ॥ २६॥ तोंडीं सीवी असों नये । दुसऱ्यास देखोनी हांसों नये। उणें अंगीं संचारों नये । कुळवंताचे ॥ २० ॥ देखिली वस्तु चोरूं नये । बहूत क्रपण होऊं नये । जिंवलगांसी करूं नये । कळह कदा ॥ २८॥ येकाचा घात करूं नये । लटिकी गोही देऊं नये । अप्रमाण वर्तों नये । कदाकाळीं ॥ २९ ॥ चाहाडी चोरी धर्क नये। परद्वार करूं नये। मागें उणें बोलों नये। कोणीयेकाचें॥ ३०॥ समई यार्वा चुकों नये । सत्वगुण सांडूं नये । वैरियांस दंडूं नये। शरण

१ आळसांत. २ गोही = ग्वाही = साक्षी. ३ आळ, आरोप. ४ अदेखणे-पण. ५ पिसुणाचे येथें ह्मणजे दृष्ट, चहाडखोर मनुष्याचे येथें. ६ बहुवाचक, वाचाळ, बोचक, ७ आयतें, कष्टावांचून. ८ धेर्य.

आलियां ॥ ३१ ॥ अल्पधनें माजों नये । हरिभक्तीस लाजों नये । म-र्यादेविण चालों नये । पवित्र जनीं ॥ ३२ ॥ मूर्खासीं समंघ पडौं नये। अंधारीं हात घालूं नये । दुश्चितपणें विसरों नये । वस्तु आपुली ॥३३॥ मानसंध्या सांइं नये । कुळाचार खंइं नये । अनाचार मांडूं नये । चु-कुरपणें ॥ ३४ ॥ हरिकथा सांडूं नये । निरूपण तोडूं नये । परमार्थास मोहं नये । प्रपंचवळें ।। ३५ ।। देवाचा नवस बुडऊं नये । आपला धर्म उडऊं नये । भलते भरीं भरों नये । विचारेंविण ॥ ३६ ॥ निष्टु-रपण धरूं नये । जीवहत्या करूं नये । पाउस देखोन जाऊं नये । अ-थवा अवकाळीं ॥ ३७ ॥ सभा देखोन गळों नये । समई उत्तर टळों नये । धिःकारितां चळों नये । धारिष्ट आपुलें ॥ ३८ ॥ गुरुविरहित असों नये । नीच यातीचा गुरु करूं नये । जिणें शाधत मानूं नये । वैभ-वेंसीं ॥ ३९ ॥ सत्यमार्ग सांडूं नये । असत्य पंथें जाऊं नये । कदा अभिमान घेऊं नये । असत्याचा ॥ ४० ॥ अपकीर्ति ते सांडावी । सत्कीर्ति वाढवावी । विवेकें दढ धरावी । वाट सत्याची ॥ ४१ ॥ न घेतां हे उत्तम गुण । ते मनुष्य अवलक्षण । ऐक तयांचें लक्षण । पु-ढिछे समासीं ॥ ४२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमलक्षणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

एका कुक्यिचीं लक्षणें । अति हीनें कुलक्षणें । त्यागार्थ बोलिलीं ते अवणें । त्याग घडे ॥ १ ॥ ऐका कुवियेचा प्राणीं । जन्मा येऊन केली हानी । सांगिजेल येहीं लक्षणीं । वोळखावा ॥ २ ॥ कुवियेचा प्राणी असे । तो कठिण निरूपणें त्रासे । अवगुणांची समृद्धि असे । सणौनियां ॥ ३ ॥

दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेवच । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम् ॥ १ ॥ काम क्रोध मद मत्सर । लोभ दंभ तिरस्कार । गर्व ताठा अहंकार । द्वेष विषाद विकल्पी ।। ४ !। आशा ममता तृष्णा कल्पना । चिंता अ-हंता कामना भावना । असूया अविद्या ईर्षणा वासना । अनुप्ती छोउँगता ॥ ५ ॥ इच्छा वांच्छा चिकित्सा निंदा । ऑनीत्य प्रामणी मस्ती सदा । जाणीव अवज्ञा विपत्ती आपदा । दुर्वृत्ती दुर्वासना ॥ ६ ॥ स्पर्धा खट-पट आणी चटपट । तन्हे झटपट आणी वटवट । सदा खटखट आणी लटपट । परम वेथा कुविद्या ॥ ७ ॥ कुरूप आणी कुलक्षण । अशक्त आणी दुर्जन। दरिद्री आणी कृपण। आतिशयेसीं ॥ ८॥ आ-ळसी आणी खादाड । दुर्वळ आणी र्छाताड । तुद्रक आणी लावाड । आतिशयेसीं ॥ ९ ॥ मूर्ख आणी तपीळँ । वेडे आणी वाचाळ । छ-टिके आणी तोंडाळ । आतिशयेसीं ॥ १०॥ नेणे आणी नायके । न ये आणी न सीके। न करी आणी न देखे। अभ्यासदृष्टीं ॥ ११॥ अज्ञान आणी अविस्वासी । छळवादी आणी दोषी । अभक्त आणी भ-क्तांसीं | देखों सकेना ।। १२ ॥ पापी आणी निंदक । कष्टी आणी घातक । दुःखी आणी हिंसक । आतिशयेसीं ॥ १३ ॥ हीन आणी कृत्रिमी । रोगी आणी कुकर्मी । आचंगुल आणी अधर्मी । वासना रमे ॥ १४॥ हीन देह आणी ताठा । अप्रमाण आणी फांटो । बाष्कळ आणी करंटा । विवेक सांगे ॥ १५॥ छंडी आणी उन्मत्त । निकामी आणी डुलुत । भ्याड आणी बोलत । पराक्रमु ॥ १६ ॥ कनिष्ठ आणी गर्विष्ठ । नुपैरतें आणी नष्ट । देषी आणी भ्रष्ट । आतिरायेसीं ॥ १७ ॥ अभिमानी आणी निसंगेळ । वोडगस्त आणी खळ। दंभिक आणी अ-नर्गळ । आतिशयेसीं ॥ १८॥ वोखटें आणी विकारी । खोटें आणी अनोपकारी । अवलक्ष्ण आणी धिःकारी । प्राणिमात्रांसी ॥ १९ ॥ अ-हपमती आणी वादक । दीनरूप आणी भेदक । सूक्ष्म आणी त्रासक ।

१ मत्सर. २ इच्छा. ३ आसक्तो. ४ अनीति १ ५ हरामीपणा. ६ पायपोस : खाऊ; वसवस करणारा. ७ तापट. ८ कृपण. ९ फांटे फोडणारा १ १० विषयासक्त ११ निर्ह्णजः

कुराब्देंकरूनि ॥ २०॥ कठिणवचनी कर्करावचनी । कापट्यवचनी संदेहवचनी । दुःखवचनी तीव्रवचनी । क्रूर निष्ठुर दुरात्मा ॥ २१ ॥ न्यूनवचनी पैशून्यवचनी । अशुभवचनी आनित्यवचनी । देषवचनी अनृत्यवचनी । बाष्कळवचनी धि:कारु ॥ २२ ॥ कपटी कुटिंळ ैगा-ठ्यांळ । कुँटें कुचर नट्यांळ । कोपी कुधन टवाळ । आतिशयेसीं ॥ २३ ॥ तपीळ तामस अविचार । पापी अनर्थी अपस्मार । भूत समंधी संचार । आंगीं वसे ॥ २४ ॥ आत्महत्यारा स्त्रीहत्यारा । गोह-त्यारा ब्रह्मत्यारा । माह्यस्यारा पितृहत्यारा । माहापापी पतित ॥ २५ ॥ उणें कुपात्र कुतर्की । भित्रद्रोही विस्वासघातकी । कृतप्त तर्ल्पकी नारकी। आतित्याइ जर्ल्फ ॥ २६॥ किंतँ भांडण झगडा कळहो । अधर्म अनराहाटी शोक संप्रहो । चाहाड वेसनी विर्प्रहो । निप्रहकर्ता ॥ २७ ॥ द्वाड आपेसी वोंगळ । चाळक चुंबक लच्याळे । स्वार्थ अभिळासी वोढाळ । आर्दं झोडं आदखणा ॥ २८ ॥ शठ शुंभ कातरू । छंड तैर्मुंड सितैर । बंड पापांड तश्कर । अपहारकर्ता ॥२९॥ धीट सैर्रीट मोक्रीट । चींट चावट वीजट । थोटे उद्घट छंपट । वेटे-वाळ कुबुद्धी ।। ३० ।। मारेकरी वरपेकेरी । दरवडेकरी खीणोरी । मैंद भोंदु परद्वारी । भुँररेकरी चेटकी ॥ ३१ ॥ निशंक निलाजिरा कळेंभेंट। टौणपा छौंद घट उद्धट । ठर्से ठोंबर्स खट नट । जगभांड विकारी ।। ३२ ॥ अधीर आळिकी अनाचारी । अंध पंगु खोंकलेकरी । थोंटा बिधर दमेकरी । तन्हीं ताठा न संडी ॥ ३३ ॥ विद्याहीन वैभवहीन । कुळहींन छक्ष्मीहीन । शक्तिहीन सामर्थ्यहीन । अँदृष्टहीन भिकारी

<sup>9</sup> आंतल्या गांठीचा. २ मनांत कुडकुडणारा. ३ नष्ट, द्वाड. ४ मात्रागमनी. ५ नर्काला योग्य. ६ निंदक. ७ किंतु, विपरीत भावना. ८ भेद, मांडण. ९ लोंच्यट. १० कृपण, कवडीचुंबक. ११ कोडगा. १२ डोयखुपशा. १३ ठक. १४ अद्वातद्वा. १५ अनर्गल. १६ वडबड्या १७ वादाड्या, वात्रट. १८ कुभांडी. १९ अष्ट २० छटार. २१ काळीजखाऊ. २२ भुरळ पाडणारा २३ भांडकुदळ. २४ निर्भांड २५ ठोंच्या, अक्षरशात्रु. २६ हात्ररा, २७ दैवहीन.

| ३४ | वळहीन कळाहीन | मुद्राहीन दीक्षाहीन | छक्षणहीन छावण्यहीन | आंगहीन विपारा | ३५ | युक्तिहीन बुद्धिहीन | आचारहीन विचारहीन | क्रियाहीन सत्वहीन | विवेकहीन संशई | 1 ३६ | 1
भक्तिहीन भावहीन | ज्ञानहीन वैराग्यहीन | शांतिहीन क्ष्माहीन | सर्वहीन क्षुछकु | 1 ३० | समयो नेणे प्रसंग नेणे | प्रेत्न नेणे अभ्यास नेणे |
आर्जव नेणे मैत्री नेणे | कांहींच नेणे अभागी | 1 ३८ | 1 असो ऐसे
नाना विकार | कुछक्षणाचें कोठार | ऐसा कुविद्येचा नर | श्रोतीं वोळखाता | 1 ३९ | ऐसीं कुविद्येचीं छक्षणें | ऐकोनि त्यागचि करणें |
अभिमानें तन्हे भरणें | हें विहित नन्हे | 1 ४० | इति श्रीदासबोधे
गुरुशिष्यसंवादे कुविद्यालक्षणनाम समास तिसरा | ३ | 1

# ॥ श्रीराम॥

नाना सुकृताचें फळ। तो हा नरदेह केवळ। त्याहीमधें भाग्य स-फळ। तरीच सन्मार्ग लागे॥ १॥ नरदेहीं विशेष ब्राह्मण। त्याहीवरी संध्यास्तान। सद्दासना भगवद्भजन। घडे पूर्वपुण्यें॥ २॥ भगवद्भक्ति हे उत्तम। त्याहीवरी सत्समागम। काळ सार्थक हाचि परम। लाणावा॥ ३॥ प्रेमप्रीतीचा सद्भाव। आणी भक्तांचा समुदाव। हिरिकथा मोहोत्साव। तेणें प्रेमा दुणावे॥ १॥ नरदेहीं आळियां येक। कांहीं करावें सार्थक। जेणें पाविजे परलोक। परम दुल्लभ जो॥ ५॥ विधियुक्त ब्रह्मकर्म। अथवा दया दान धर्म। अथवा करणें सुगम। भन्जन भगवंताचें॥ ६॥ अनुतापें करावा त्याग। अथवा करणें भक्ति-योग। नाहीं तरी धरणें संग। साधुजनाचा॥ ७॥ नाना शास्त्रें धांडो-ळावीं। अथवा तीर्थं तरी करावीं। अथवा पुरश्वरणें बरवीं। पापक्ष-याकारणें॥ ८॥ अथवा क्तीजे परोपकार। अथवा ज्ञानाचा विचार। निरूपणीं सारासार। विवेक करणें॥ ९॥ पाळावी वेदांची आज्ञा।

१ विरूप, कुरूप,

कर्मकांड उपासना । जेणें होइजे ज्ञाना । अधिकारपात्र ॥ १० ॥ काया वाचा आणी मनें । पत्रें पुष्पें फळें जीवनें । कांहीं तरी येका भजनें । सार्थक करावें ।। ११ ॥ जन्मा आलियाचें फळ। कांहीं करावें सफळ। ऐसें न करितां निर्फळ । भूमिभार होये ॥ १२ ॥ नरदेहाचें उचित । कांहीं करावें आत्महित । येथानुशक्तया चित्तवित्त । सर्वोत्तमीं लावावें ॥ १३ ॥ हें काहींच न धरी जो मनीं । तो मृत्यप्राय वर्ते जनीं। जन्मा येऊन तेणें जननी । वायांच कष्टविली ॥ १४ ॥ नाहीं संध्या नाहीं स्नान । नाहीं भजन देवतार्चन । नाहीं मंत्र जप ध्यान । मानस-पूजा ॥ १५ ॥ नाहीं भक्ति नाहीं प्रेम । नाहीं निष्ठा नाहीं नेम । नाहीं देव नाहीं धर्म । अतीत अभ्यागत ।। १६ ॥ नाहीं सद्भृद्धि नाहीं गुण । नाहीं कथा नाहीं श्रवण । नाहीं अध्यात्मनिरूपण । ऐकिलें कदा ॥१०॥ नाहीं भल्यांची संगती । नाहीं श्रद्ध चित्तवृत्ती । नाहीं कैवल्याची प्राप्ती । मिथ्यामदें ।। १८ ॥ नाहीं नीति नाहीं न्याये । नाहीं पुण्याचा उपाये । नाही परत्रीची सोये । युक्तायुक्त क्रिया ।। १९ ॥ नाहीं विद्या नाहीं वै-भैव । नाहीं चातुर्याचा भाव । नाहीं कळा नाहीं लाघव । रम्य सरस्व-तीचें ।। २०।। शांती नाहीं क्ष्मा नाहीं । दीक्षा नाहीं मीत्री नाहीं । शुभाशुभ कांहींच नाहीं । साधनादिक ॥ २१ ॥ सुचि नाहीं स्वधर्म नाहीं । आचार नाहीं विचार नाहीं । आरत्र नाहीं परत्र नाहीं । मुक्त किया म-नाची ॥ २२ ॥ कर्म नाहीं उपासना नाहीं । ज्ञान नाहीं वैराग्य नाहीं । योग नाहीं धारिष्ट नाहीं । कांहींच नाहीं पाहातां ॥ २३ ॥ उपरती नाहीं त्यांग नाहीं । समता नाहीं लक्षण नाहीं । आदर नाहीं प्रीति नाहीं । परमेश्वराची ॥ २४ ॥ परगुणाचा संतोष नाहीं । परोपकारें सुख नाहीं । हरिभक्तीचा लेश नाहीं । अंतर्यामीं ॥ २९ ॥ ऐसे प्रकारीचे पाहातां जन । ते जीतचि प्रेतासमान । त्यांसीं न करावें भाषण । पवित्र जनीं ॥ २६ ॥ पुण्यसामग्री पुरती । तयासीच घडे भगवद्गती । जे

१ स. शी.

जे जेसें कारती । ते पावती तैसेंची ॥ २० ॥ इति श्रीदासवीये गुरु-शिष्यसंवादे भक्तिनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

# ॥ श्रीराम॥

मुळीं देह त्रिगुणाचा । सत्वरजतमाचा । त्यामध्यें सत्वाचा । उत्तम गुण ॥ १ ॥ सत्वगुणें भगवद्भक्ती । रजोगुणें पुनरावृत्ती । तमोगुणें अधोगैती । पावति प्राणी ॥ २ ॥

> ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १॥

त्यांतही शुद्ध आणी सर्वंळ। तेही बोळिजेति सकळ। शुद्ध तेंचि जें निर्मळ। सबळ वाधक जाणावें॥ ३॥ शुद्धसवळाचें ळक्षण। सावध परिसा विचक्षण। शुद्ध तो परमार्थी जाण। सबळ तो संसारिक॥ १॥ तया संसारिकांची स्थिती। देहीं त्रिगुण वर्तती। येक येतां दोनी जाती। निघोनियां॥ ५॥ रज तम आणी सत्व। येणेंचि चौळे जीवित्व। रजोगुणाचें कर्तृत्व। दाखऊं आतां॥ ६॥ रजोगुण येतां शरीरीं। वर्तिणुक कैसी करी। सावध होउनी चतुरीं। परिसावें॥ ७॥ माझें घर माझा संसार। देव कैचा आणिळा थोर। ऐसा करी जो निर्धार। तो रजोगुण॥ ८॥ माता पिता आणी कांता। पुत्र सुना आणी दुहिता। इतुिकयांची वाहे चिंता। तो रजोगुण॥ ९॥ वरें खावें वरें जेवावें। वरें ल्यावें बरें नेसावें। दुसन्याचें अभिळापावें। तो रजोगुण॥ १०॥ कैचा धर्म कैचें दान। कैचा जप कैचें ध्यान। विचारीना पापपुण्य। तो रजोगुण॥ ११॥ नेणे तीर्थ नेणे व्रत। नेणे अतीत अभ्यागत। आनाचारीं मनोगत। तो रजोगुण॥ १२॥ धनधान्याचें संचित। मन

<sup>9</sup> प्रथम या ठिकाणीं "पुनरावृत्ती " अशी अक्षरें पडली होतीं, त्या ठिकाणीं "पुनरावृ " हीं अक्षरें खोडून श्रीसमर्थीनी स्वहस्तानें "अधीग" अशी अक्षरें घातली. २ शबल, औपाधिक, मायिक.

होय द्रव्यासक्त । अत्यंत कृपण जीवित्व । तो रजोगुण ॥ १३ ॥ मी तरुणा मी सुंदर । मी बलाढ्य मी चतुर । मी सकलांमध्यें थोर । ह्मणे तो रजोगुण ॥ १४॥ माझा देश माझा गांव। माझा वाडा माझा ठाव | ऐसी मनीं धरी हांव | तो रजोगुण || १५ || दुसऱ्याचें सर्व जावें । माझेंचि वरें असावें । ऐसें आठवे स्वभावें । तो रजीगुण ॥ १६॥ कपट आणी मत्सर । उठे देहीं तिरस्कार । अथवा कामाचा विकार । तो रजोगुण ॥ १७॥ बाळकावरी ममता। प्रीतीनें आवडे कांता। लोभ वाटे समस्तां। तो रजोगुण ॥ १८॥ जिवलगांची खंती। जेणें काळें वाटे चित्तीं। तेणें काळें सीव्रगती। रजोगुण आला।। १९॥ संसाराचे वहुत कष्ट । कैसा होईल सेवट । मनास आठवे संकट । तो रजोगुण ॥ २०॥ कां मार्गे जें जें भोगिलें। तें तें मनीं आठवलें। दु:ख असंत वाटलें । तो रजोगुण ॥ २१ ॥ वैभव देखोन दृष्टीं । आवडी उपजळी पोटीं । आशागुणें हिंपुटी । करी तो रजोगुण ॥ २२ ॥ जें जें दृष्टीं पाडिलें । तें तें मनें मागितलें । लभ्य नस्तां दुःख जालें । तो रजोगुण ।। २३ ।। विनोदार्थी भरे मन । श्रृंवारिक करी गायेन । राग रंग तान मान । तो रजोगुण ॥ २४ ॥ टवाळी ढवाळी निंदा । सांगणें घडे वेवादा । हास्य विनोद करी सर्वदा । तो रजोगुण ॥ २५ ॥ आळस उठे प्रवळ । कर्मणुकेचा नाना खेळ । कां उपभोगाचे गोंधळ । तो रजोगुण ॥ २६ ॥ कळावंत बहुरूपी । नटावलोकीं साक्षपी । नाना खेळीं दान अपी । तो रजोगुण ।। २७ ॥ उन्मत्त द्रव्यावरी अति प्रीती । ग्रामज्य आठवे चित्तीं । आवडे नीचाची संगती । तो रजोगुण ॥ २८ ॥ तक्करविद्या जीवीं उठे । परन्यून बोलावें वाटे । नित्य नेमास मन विटे । तो रजोगुण ॥ २९ ॥ देवकारणीं लाजालु । उदरालागीं कष्टाळु । प्रपंचीं जो स्नेहाळु । तो रजोगुण ॥ ३०॥ गोड-प्रासीं आळकेपण । अत्यादरें पिंडपोषण । रजोगुणें उपोषण । केलें

१ मेथुन, २ आवड,

नवचे ॥ ३१ ॥ शृंघारिक तें आवडे । मक्ती वैराग्य नावडे । कळा-छाववीं पवाडे । तो रजोगुण ॥ ३२ ॥ नेणोनिया परमात्मा । सकळ पदार्थी प्रेमा । बळात्कारें घाळी जन्मा । तो रजोगुण ॥ ३३ ॥ असो ऐसा रजोगुण । लोभें दावी जन्ममरण । प्रपंची तो सबळ जाण । दारुण दु:ख भोगवी ।। ३४ ।। आतां रजोगुण हा सुटेना । संसारिक हे तुटेना । प्रपंचीं गुंतली वासना । यास उपाय कोण ॥ ३५ ॥ उपाये येक भगवद्भक्ती । जरी ठाकेना विरक्ती । तरी येथानुशक्ती । भजन करावें ॥ ३६ ॥ काया वाचा आणी मनें । पत्रें पुष्पें फळें जीवनें । ईश्वरीं अर्पूनियां मनें । सार्थक करावें ॥ ३७ ॥ येथानुशक्ती दानपुण्य । परी भगवंतीं अनन्य । मुखदुःखें परी चिंतन । देवाचेंचि करावें ॥३८॥ आदिअंतीं येक देव । मध्येंचि लाविली माव । हाणौनियां पूर्ण भाव । भगवंतीं असावा ॥ ३९ ॥ ऐसा सवळ रजोगुण । संक्षेपें केळें कथन । आतां शुद्ध तो तूं जाण । परमार्थिक ॥ ४०॥ त्याचे वोळखींचें चिन्ह। सत्वगुणीं असे जाण । तो रजोगुण परिपूर्ण । भजनम्ळ ॥ ४१ ॥ ऐसा रजोगुण बोलिला । श्रोतीं मनें अनुमानिला । आतां पुढें परिसिला । पाहिजे तमोगुण ॥ ४२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे रजोगुण-लक्षणनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां बोलिला रजोगुण । क्रियेसहित लक्षण । आतां ऐका तमीगुण । तोहि सांगिजेल ॥ १ ॥ संसारीं दुःखसमंध । प्राप्त होतां उठे
खेद । कां अद्भुत आला क्रोध । तो तमोगुण ॥ २ ॥ शरीरीं क्रोध
भरतां । नोलखे मातापिता । बंधु बहिण कांता । ताडी तो तमोगुण
॥ ३ ॥ दुसऱ्याचा प्राण घ्यावा । आपला आपण स्वयें द्यावा । विसरवी जीवभावा । तो तमोगुण ॥ ४ ॥ भरलें क्रोधाचें काविरें । पिस्याच्यापरी वावरे । नाना उपायें नावरे । तो तमोगुण ॥ ९ ॥ आपला

आपण रास्त्रपात । पराचा करी घात । ऐसा समय वर्तत । तो तमोगुण ॥ ६ ॥ डोळां युध्यचि पाहावें । रण पडिलें तेथें जावें । ऐसें घेतलें जीवें । तो तमोगुण ।। ७ ।। अखंड भ्रांती पडे । केला निश्रय विघडे । अत्यंत निद्रा आवडे । तो तमोगुण ॥ ८ ॥ क्षुधा जयाची वार्डं । नेणे कडु अथवा गोड । अत्यंत जो कां मूट । तो तमोगुण ॥ ९॥ प्रीति-पात्र गेलें मरणें । तयालागीं जीव देणें । स्वयें आत्महत्या करणें । तो तमोगुण ।। १०।। किडा मुंगी आणी स्वापद । याचा करूं आवडे वध । अत्यंत जो कृपामंद । तो तमोगुण ॥ ११॥ स्त्रीहत्या बाळहत्या । द्रव्या-छागीं ब्रह्मत्यौ । करूं आवडे गोहत्या । तो तमोगुण ॥ १२ ॥ विसा-ळै।चेनि नेटें । वीष ध्यावेंसें वाटे । परवध मनीं उठे । तो तमोगुण ॥ १३ ॥ अंतरीं धरूनि कपट । पराचें करी तळपट । सदा मस्त सदा उद्भट । तो तमोगुण ॥ १४ ॥ कळह व्हावा ऐसे वाटे । झोंबी ध्यावी ऐसें उठे। अंतरीं द्वेष प्रगटे। तो तमोगुण ॥ १५॥ युध्य देखावें ऐ-कावें। स्वयें युध्यचि करावें। मारावें कीं मरावें। तो तमोगुण ॥ १६॥ मत्सरें भक्ति मोडावी । देवाळयें विवडावीं । फळतीं झाडें तोडावीं । तो तमोगुण ।। १७ ।। सत्कर्में ते नावडती । नाना दोष ते आवडती । पापभय नाहीं चित्तीं। तो तमोगुण ।। १८ ॥ ब्रह्मवृत्तीचा उछेद । जीव-मात्रांस देणें खेद । करूं आवडे अप्रमार्दं । तो तमोगुण ॥१९॥ आम्र-प्रळपे रास्त्रप्रळये । भूतप्रळये वीषप्रळये । मत्सरें करी जीवक्षये । तो तमोगुग ॥ २० ॥ परपीडेचा संतोष । निष्ठुरपणाचा हव्यास । संसाराचा नये त्रास । तो तमोगुण ॥ २१ ॥ मांडण लाऊन द्यावें । स्वयें कौतुक

<sup>9</sup> मोठी. २ "ब्रह्महत्या" हा शब्द उचारतांना 'ह' पुढेंच 'ह' आल्या-मुळे "ब्रह्मत्या" असे ऐकू येते. समर्थ सांगत व कल्याणस्वामी लिहित, त्यामुळें येथे व द. २।२।२५ त एक 'ह' गळालेळा आहे असे वाटतें. ३ एक प्रकारची बाधा आहे. ४ प्रमाद. पुष्कळ ठिकाणीं नकाराधी "अ" शब्दाच्या मागें निर्ध्यक लावलेळा आढळतो. याचें ठळक उदाहरण ह्मणजे "अचपळ मन माझें नावरे आवरीतां."

पाहावें । कुबुद्धि वेतली जीवें । तो तमोगुण ॥ २२ ॥ प्राप्त जालियां संपत्ती । जीवांस करी यातायाती । कळवळा नये चित्तीं । तो तमो-गण ॥ २३ ॥ नायडे भाक्ति नायडे भाव । नायडे तीर्थ नायडे देव । वैदशास्त्र नलगे सर्व । तो तमोगुण ॥ २४ ॥ स्नानसंध्या नेम नसे । स्वधर्मी भ्रष्टला दिसे । अकर्तव्य करीतसे । तो तमोगुण ॥ २५ ॥ जेष्ठ बंधु बाप माये । त्यांचीं वचनें न साहे । सीव्रकोपी निघोन जाये । तो तमोगुण ॥ २६ ॥ उगोंचि खावें उगेंचि असावें । स्तब्ध होऊन वैसावें । कांहींच स्मरेनां स्वभावें । तो तमोगुण ॥ २७ ॥ चेटकविद्येचा अभ्यास । शस्त्रविद्येचा हन्यास । मल्लविद्या न्हावी ज्यास । तो तमोगुण ॥ २८ ॥ केले गळाचे नवस । राडिवेडीचे सायास । काष्ट्रयंत्र छेदी जिन्हेस । तो तमोगुण ॥ २९ ॥ मस्तकीं भैदें जाळावें । र्पोतें आंग हुरपळावें । स्वयें शस्त्र टोंचून ध्यावें । तो तमोगुण ।। ३० ।। देवास सिर वाहावें । कां तें आंग समर्पावें । पडणीवरून वाळून ध्यावें । तो तमोगुण ॥ ३१ ॥ निम्रह करून धरणें । कां तें टांगून घेणें । देवद्वारीं जीव देणें । तो तमोगुण ॥ ३२ ॥ निराहार उपोषण । पंचाग्नी भूमपान । आपणास ध्यावें पुरून । तो तमोगुण ॥ ३३ ॥ सकाम जें कां अनुष्ठान । कां तें वायोनिरोधन । अथवा राहावें पडोन । तो तमोगुण ।। ३४ ॥ नखें केश वाढवावे । हस्तचि वर्ते करावे । अथवा वाक्र्य्न्य व्हावें । तो तमोगुण ॥ ३५ ॥ नाना निप्रहें पिडीवें । देहदुःखें चर्फडावें । क्रोधें देवास फो-डावें। तो तमोगुण ॥ ३६॥ देवाची जो निंदा करी। तो आशाबिद अघोरी । जो संतसंग न धरी । तो तमोगुण ॥ ३७ ॥ ऐसा हा तमो-गुण । सांगतां तो असाधारण । परी त्यागार्थ निरूपण । कांहीं येक

<sup>9</sup> मानेला फांस लावण्याचे. २ धगधगीत निखाऱ्यांची खाई. ३ खापरांत सरक्या घाळून त्या पेटवून तें खापर डोक्यावर घेतात. त्या खापरास भदें झणतात ४ आराधी लोकांजवळ असणारा काकडा त्याचें नांव पोत. ५ मूळ "पडावें" होतें त्याचें श्रीसमर्थानीं "पिडावें" केलें.

|| ३८ || ऐसें वर्ते तो तमोगुण | परी हा पतनास कारण | मोक्षप्रा-त्रीचें छक्षण | नव्हें येणें || ३९ || केह्या कर्माचें फळ | प्राप्त होईछ सकळ | जन्म दु:खाचें मूळ | तुटेना कीं || ४० || व्हावया जन्माचें खंडण | पाहिजे तो सत्वगुण | तेंचि असे निरूपण | पुढिछे समासीं || ४१ || इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे तमोगुणनाम समास साहवा || ६ || || १९ || || १९ ||

# ॥ श्रीराम॥

मागां बोलिला तमोगुण । जो दुःखदायक दारुण । आतां ऐका सत्व-गुण । परम दुल्लम ॥ १ ॥ जो भजनाचा आधार । जो योगियांची थार । जो निरसी संसार । दु:खमूळ जो ॥ २ ॥ जेणें होये उत्तम गती । मार्ग फुटे भगवंतीं । जेणें पाविजे मुक्ती । सायोज्यता ते ॥ ३॥ जो भक्तांचा कोंबेसा । जो भवार्णवींचा भर्वसा । मोक्षलक्ष्मीची दशा । तो सत्वगुण ॥ ४ ॥ जो परमार्थाचें मंडण । जो महंतांचें भूषण । रज-तमाचें निर्शन । जयाचेनी ॥ ५ ॥ जो परम सुखकारी । जो आनंदा-ची लहरी । देऊनियां निवारी । जन्ममृत्य ॥ ६ ॥ जो अज्ञानाचा सेव-ट। जो पुण्याचें मूळ पीठ। जयाचेनि सांपडे वाट। परलोकाची ॥॥ ऐसा हा सत्वगुण । देहीं उमटतां आपण । तये क्रियेचें लक्षण । ऐसें असे ।। ८ ॥ ईश्वरीं प्रेमा अधिक । प्रपंच संपादणें लोकिक । सदा सनिध विवेक । तो सत्वगुण ॥ ९ ॥ संसारदःख विसरवी । भक्तिमार्ग विमळ दावी । भजनिक्रया उपजवी । तो सत्वगुण ॥ १० ॥ परमार्था-ची आवडी । उठे भावार्थाची गोडी । परापकारीं तांतडी । तो सत्वगुण ॥ ११ ॥ स्नानसंध्या पुण्यसीळ । अभ्यांतरींचा निर्मळ । शरीर वस्त्रें सोज्वळ । तो सत्वगुण ॥ १२ ॥ येजेन आणी याजेन । आधेर्ने आणी अध्यापन । स्वयें करी दानपुण्य । तो सत्वगुण ॥ १३ ॥ निरूपणाची

१ आधार, आश्रय. २ यजन, यज्ञ करणें. ३ यज्ञ करविणें. ४ अध्ययन.

आवर्डा । जया हरिकथेची गोडी । क्रिया पाछटे रोकडी । तो सत्वगुण ॥ १४ ॥ अश्वदानें गजदानें । गोदानें भूमिदानें । नाना रत्नांचीं दानें । करी तो सत्वगुण ।। १५ ।। धनदान वस्त्रदान । अन्नदान उदकदान । करी ब्राह्मणसंतर्पण । तो सत्वगुण ॥ १६॥ कार्तिकस्नानें माघस्नानें । व्रतें उद्यापनें दानें ! निष्काम तीर्थं उपोषणें । तो सलगुण ॥ १७॥ सहस्र भोजनें लक्ष भोजनें । विविध प्रकारींचीं दानें । निष्काम करी सत्वगुण । कामना रजोगुण ॥ १८॥ तीर्थी अर्पी जो अप्रारें । बांधे वापी सरोवरें । बांधे देवाळयें सिखरें । तो सत्वगुण ॥ १९॥ देवद्वारीं पडशाळा । पाईरीया दीपमाळा । वृंदावनें पार पिंपळा । बांधे तो सत्वगुण || २० || लाबी वनें उपवनें । पुष्प वाटिका जीवनें । निववी तापस्यांचीं मनें । तो सत्वगुण ॥ २१ ॥ संध्यामठ आणी भूयेरी । पाईरीया नदीतीरीं । मांडारगृहें देवद्वारीं । बांधे तो सत्वगुण ॥ २२ ॥ नाना देवांचीं जे स्थानें । तेथें नंदादीप घालणें। वाहे आळंकार भूवणें । तो सत्वगुण ॥ २३ ॥ जेंगर्ट मृदांग टाळ । दमामे नगारे काहुळ । नाना वाद्यांचे कल्लोळ । सुस्वरादिक ॥ २४ ॥ नाना सामग्री सुंदर । देवाळई घाळी नर । हरिभजनीं जो तत्पर । तो सत्वगुण ॥ २५ ॥ छेत्रें आणी सुखासनें । दिंड्या पताका निशाणें । वाहे चामरें सूर्यापानें । तो सत्वगुण ॥ २६ ॥ वृंदावनें तुळसीवनें । रंगमाळा समार्जनें । ऐसी प्रीति घेतळी मनें । तो सत्वगुण ॥ २८॥ देवाकारणें खाद्य । नाना प्रकारीं नैवेद्य । अपूर्व फळें अपीं सद्य । तो सत्वगुण ॥ २९ ॥ ऐसी भक्ताची आवडी । नीच दास्यत्वाची गोडी । स्त्रयें देनद्वार झाडी । तों सत्त्रगुण ॥ ३० ॥ तिथी पर्व मोहोत्साव । तेथें ज्याचा अंतर्भाव । काया वाचा मनें सर्व । अर्पी तो सत्वगुण ll २१ || हरिकथेसी तत्पर | गंघें माळा आणी धुँशर | वेजन उभी निरंतर । तो सत्वगुण ॥ ३२ ॥ नर अथवा नारी । येथानशकि साम-

१ अग्रहार, भूभिदानें. २ हातघड्याळ. ३ एक चर्मवाद्य. ४ बुका.

ग्री । घेऊन उभी देवद्वारीं । तो सत्वगुण ॥ ३३ ॥ महत्कृत्य सांडून मागें । देवास ये लागवेगें । भक्ति निकट आंतरंगें । तो सत्वगुण ॥३४॥ थोरपण सांडून दुरी । नीच कुल आंगीकारी। तिष्ठत उभी देवद्दारीं। तो सत्वगुण ॥ ३५ ॥ देवालागीं उपोषण । वर्जी तांबोल भोजन । नित्य नेम जपध्यान । करी तो सत्वगुण ॥ ३६॥ शब्द कठीण न बोले । अतिनेमेसीं चार्छ। योगी जेणें तोषिविछे। तो सत्वगुण ॥ ३७॥ सांडू-नियां अभिमान । निष्काम करी कीर्तन । श्वेद रोमांचस्फुराण । तो सत्व-गुण ॥ ३८ ॥ अंतरीं देवाचें ध्यान । तेणें निडारेले नयन । पडे देहा-चें विस्मरण । तो सत्वगुण ॥ ३९ ॥ हरिकथेची अति प्रीती । सर्वथा नये विकृती । आदिक प्रेमा आदिअंतीं । तो सत्वगुण ॥ ४०॥ मुखीं नाम हातीं टाळी । नाचत बोले ब्रीदावळी । घेऊन लावी पायधुळी । तो सत्वगुण ॥ ४१ ॥ देहाभिमान गळे । विवई वैराग्य प्रबळे । मिध्या माया ऐसें कळे । तो सत्वगुण ॥ ४२ ॥ कांहीं करावा उपाये । संसा-रीं गुंतोन काये। उकलवी ऐसें हृदये। तो सत्वगुण ॥ ४३ ॥ संसा-रासी त्रासे मन । कांहीं करावें भजन । ऐसें मनीं उठे ज्ञान । तो सत्व-गुण ॥ ४४ ॥ असतां आपुळे आश्रमीं । अत्यादरें नित्यनेमी । सदा प्रीती लागे रामीं। तो सत्वगुण ॥ ४५॥ सकळांचा आला वीट। परमार्थी जो निकट। आवातीं उपजे धारिष्ट। तो सत्वगुण ॥ ४६॥ सर्वकाळ उदासीन । नाना भीगीं विटे मन । आठवे भगवद्भजन । तो सत्वगुण ॥ ४७ ॥ पदार्थी न वैसे चित्त । मनीं आठवे भगवंत । ऐसा दृढ भावार्थ । तो सत्वगुण ।। ४८ ।। छोक बोछती विकारी । तरी आदिक प्रेमा धरी । निश्चय बाणे अंतरीं । तो सत्वगुण ॥ ४९ ॥ अंतरीं स्फूर्ती स्फुरे । सस्वरूपीं तर्क भरे । नष्ट संदेह निवारे । तो सस्व-गुण ॥ ५० ॥ शरीर लायावें कारणीं । साक्षेप उठे अंतःकर्णौ । सत्व-गुणाची करणी । ऐसी असे ॥ ५१ ॥ शांति क्ष्मा आणि दया । नि-

१ अश्रुपूर्ण झालें.

श्रय उपने जया । सत्वगुण जाणावा तया । अंतरीं आला ॥ ५२ ॥ आहे आतीत अभ्यागत । जाऊं नेदी जो भुकिस्त । येथानशक्ती दान देत । तो सत्वगुण ॥ ५३ ॥ ति तापडी दैन्यवाणे । आले आश्रमा-चोन गुणें । तयालागीं स्थळ देणें । तो सत्वगुण ॥ ५४ ॥ आश्रमीं अनाची आपदा । परी विमुख नव्हे कदा । शक्तिनसार दे सर्वदा । तो सत्वगुण ॥ ५५ ॥ जेणें जिकिली रसना । तृप्त जयाची वासना । ज-यास नाहीं कामना । तो सत्वगुण ॥ ५६ ॥ होणार तैसें होत जात । प्रपंचीं जाला आघात । डळमळिना ज्याचें चित्त । तो सत्वगुण ॥५०॥ येका भगवंताकारणें । सर्व सुख सोडिलें जेणें । केलें देहाचें सांडणें । तो सत्वगुण ॥ ५८ ॥ विषई धांवे वासना । परी तो कदा डळमळिना। ज्याचें थारिष्ट चळेना । तो सत्वगुण ॥ ५९ ॥ देह आपदेनें पीडला । क्षुघें तृषेनें वोसीवला । तरी निश्चयो राहिला । तो सत्वगुण ॥ ६० ॥ श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समाधान । शुद्ध जाछें आत्मज्ञान । तो सत्वगुण ॥ ६१ ॥ जयास अहंकार नसे । नैराशता विलसे । जयापासीं कुपा वसे । तो सत्वगुण ।। ६२ ।। सकळांसीं नम्र बोले । मर्यादा धरून चाले । सर्व जन तोषविले । तो सत्वगुण ॥ ६३ ॥ सकळ ज-नासी आर्जव । नाहीं विरोधास ठाव । परोपकारीं वेची जीव । तो सत्व-गुण ॥ ६४ ॥ आपकार्याहून जीवीं । परकार्यसिद्धी करावी । मरोन कीर्ती उरवावी । तो सत्वगुण ।। ६५ ॥ पराव्याचे दोषगुण । दृष्टीस देखे आपण । समुद्रा ऐसी सांठवग । तो सत्वगुण ॥ ६६ ॥ नीच उ-त्तर साहाणें । प्रत्योत्तर न देणें । आला ऋोध सावरणें । तो सत्वगुण ।। ६७ ।। अन्यायेंवीण गांजिती । नानापरी पीडा करिती । तितुर्केहिः साठवी चित्तीं । तो सत्वगुण ॥ ६८ ॥ शरीरें घीस साहाणें । दुर्ज-ः नासीं मिळोन जाणें । निंदकास उपकार करणें । हा सत्वगुण ॥ ६९ ॥ मन भलतीकडे धावें । तें विवेकें आवरावें । इंद्रियें दमन करावें । ती

२ गळाला.

सत्वगुण ॥ ७० ॥ सिक्रिया आचरावी । असिक्रिया त्यागावी । वाट भक्तीची धरावी । तो सत्वगुग ॥ ७१॥ जया आवडे प्रातःस्नान । आवडे पुराणश्रवण । नाना मंत्री देवतार्चन । करी तो सत्वगुण ॥७२॥ पर्वकाळीं अतिसादर । वसंतपूजेस तत्पर । जयंत्यांची प्रीती थोर । तो सत्वगुण ॥ ७३ ॥ विदेशिं मेलें मरणें । तयास संस्कार देणें । अथवा सादर होणें। तो सत्वगुण ॥ ७४॥ कोणी येकास मारी। तयास जाऊन वारी । जीव वंधनमुक्त करी । तो सत्वगुण ॥ ७५ ॥ छिंगें छाखोछीं अभिशेष । नामस्मरणीं विस्वास । देवदर्शनीं अवकाश । तो सत्वगुण ॥ ७६ ॥ संत देखोनि धावे । परम सुख हेलावें । नमस्कारी सर्वभावें । तो सत्वगुण ॥ ७७ ॥ संतक्वपा होय जयास । तेणें उद्गरिला वंश । तो ईश्वराचा अंश । सत्वगुणें ॥ ७८ ॥ सन्मार्ग दाखवी जना । जो लाबी हरिभजना । ज्ञान सिकवी अज्ञाना । तो सत्वगुण ॥ ७९ ॥ आवडे पुण्य संस्कार । प्रदक्षणा नमस्कार । जया राहे पाठांतर । तो सत्वगुण ।। ८० ॥ भक्तीचा हाव्यास भारी । प्रंथसामप्री जो करी । धा-तुम्रिं नानापरी । पूजी तो सत्वगुण ॥ ८१ ॥ झळफळित उपकर्णे । माळा गवाळीं आसनें । पवित्रें सोज्वळें वसनें । तो सत्वगुण ।। ८२ ॥ परपीडेचें वाहे दु:ख । परसंतीषाचें सुख । वैराग्य देखीन हरिख । मानी तो सत्वगुण ॥ ८३ ॥ परभूत्रणें भूषण । परदूषणें दूषण । परदुःखें सिणे जाण । तो सत्वगुण ।। ८४ ।। आतां असो हें वहुत । देवीं धर्मी ज्याचें चित्त । भजे कामनारहित । तो सत्वगुण ॥ ८९ ॥ ऐसा हा सत्वगुण सात्विक । संसारसागरीं तारक । येणें उपजे विवेक । ज्ञानमा-र्गाचा ॥ ८६ ॥ सत्वगुणें भगवद्भक्ती । सत्वगुणें ज्ञानप्राप्ती । सत्वगुणें सायोज्यमुक्ती । पाविजेते ॥ ८७ ॥ ऐसी सत्वगुणाची स्थिती । स्वल्प बोलिलें येथामती । सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ॥ ८८ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे सत्वगुणनाम समास सातवा ॥ ७ ॥

१ हर्ष.

ऐका सिंदेचेची लक्षणें । परम शुद्ध सुलक्षणें । विचार घेतां बळेंचि बाणे । साद्विद्या आंगीं ॥ १ ॥ साद्विद्येचा जो पुरुष । तो उत्तम लक्षणीं विशेष । त्याचे गुण ऐकतां संतोष । परम वाटे ॥ २ ॥ भाविक सात्वि-क प्रेमळ । शांति क्मा द्यासीळ । लीन तत्पर केवळ । अमृतवचनी || ३ || परम सुंदर आणी चतुर | परम सबळ आणी धीर | परम संपन्न आणी उदार । आतिशयेंसीं ॥ ४ ॥ परम ज्ञाता आणी भक्त । माहा पंडित आणी विरक्त । माहा तपस्त्री आणी शांत । आतिशयेंसीं ॥ ५ ॥ वक्ता आणी नेराशता । सर्वज्ञ आणी सादरता । श्रेष्ठ आणी नम्रता । सर्वत्रांसीं ॥ ६ ॥ राजा आणी धार्मिक । शूर आणी विवेक । तारुण्य आणी नेमक । आतिशयेंसीं ॥७॥ वृद्धाचारी कुळाचारी । युक्ता-हारी निर्विकारी । धन्वंतरी परोपकारी । पद्मेहस्ती ॥ ८ ॥ कार्यकर्ता निराभिमानी । गायक आणी वैष्णव जनी । वैभव आणी भगवद्भजनी । अत्यादरें || ९ || तत्वज्ञ आणी उदासीन | बहुश्रुत आणी सजन | मंत्री आणी सगुण । नीतिवंत ॥ १०॥ साधु पवित्र पुण्यसीळ। अंतरशुद्ध धर्मात्मा ऋपाळ । कर्मनिष्ठ स्वधर्मे निर्मळ । निर्छोभ अनुतापी ॥ ११॥ गोडी आवडी परमार्थप्रीती। सन्मार्ग सित्किया धारणा धृती। श्रुती स्मृती छीळा युक्ति । स्तुती मती परिक्षा ॥ १२ ॥ दक्ष धूर्त योग्य तार्किक । सत्य साहित्य नेमक भेदक । कुशळ चपळ चमत्कारिक । नानाप्रकारें ॥ १३ ॥ आदर सन्मान तार्तस्य जाणे । प्रयोग समयो प्रसंग जाणे । कार्याकारण चिन्हें जाणे । विचक्षण बोळिका ॥ १४ ॥ सावध साक्षेपी साधक । आगमनिगैमशोधक । ज्ञानविज्ञानबोधक । निश्चयात्मक ॥ १५ ॥ पुरश्वरणी तीर्थवासी । दढवती कायाक्केसी । उपासक नियहासी । करूं जाणे ॥ १६ ॥ सत्यवचनी शुभवचनी । कोमळवचनी येकवचनी । निश्वयवचनी सौख्यवचनी । सर्वकाळ ॥ १७ ॥ वासनातृप्त सखोल योगी । भन्य सुप्रसन्त वीतरागी । सौम्य सात्विक

१ ज्याच्या कियेल निश्चयाने यश येते असा, यशस्त्री, २ शास्त्र. ३ वेद.

शुद्रमार्गी । निष्कपट निर्वेसनी ॥ १८॥ सुगर्ड संगीत गुणग्राही। अनापेक्षी लोकसंग्रही । आर्जव सख्य सर्वही । प्राणीमात्रांसीं ॥ १९ ॥ द्रव्यसुची दारासुची । न्यायसुची अंतरसुची । प्रवृत्तिसुची । निवृत्तिसुची । सर्वसुची निःसंगपणें ॥ २०॥ मित्रपणें परहितकारी । वाग्माधुर्य पर-शोकहारी ।सामर्थ्यपणें वेत्रैधारी । पुरुषार्थे जगमित्र ॥ २१ ॥ संशय-छेदक विशाळ वक्ता । सकळ कूँत असोनि श्रोता । कथानिरूपणीं शब्दार्था । जाऊंच नेदी ।। २२ ।। वेवादरहित संवादी । संगरहित निरोपाधी । दुराशारहित अऋोधी । निर्दोष निर्मत्सरी ॥ २३ ॥ विमळ-ज्ञानी निश्चयात्मक । समाधानी आणी भजक । सिद्ध असोनी साधक । साधन रक्षी ॥ २४ ॥ मुखरूप संतोषरूप । आनंदरूप हास्यरूप । ऐक्यरूप आत्मरूप । सर्वत्रांसी ॥ २५ ॥ भाग्यवंत जयवंत । रूपवंत गुणवंत । आचारवंत क्रियावंत । विचारवंत स्थिती ।। २६ ॥ येशवंत कीर्तिवंत शक्तिवंत सामर्थ्यवंत । वीर्यवंत वर्दवंत । सत्यवंत सुऋती ।। २७ ।। विद्यावंत कळावंत । लक्ष्मीवंत लक्षणवंत । कुळवंत सुचिष्मं-त । बळवंत दयाळु ॥ २८ ॥ याक्तिवंत गुणवंत वरिष्ठ । बुद्धिवंत बहु-धारिष्ट । दीक्षावंत सदासंतुष्ट । निस्पृह वीतरागी ॥ २९ ॥ असो ऐसे उत्तम गुण । हें साद्विचें लक्षण । अभ्यासाया निरूपण । अल्पमात्र बोलिलें ।। ३० ॥ रूप लावण्य अभ्यासितां नये । सहज गुणास न चळे उपाये । कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ।। ३१ ॥ ऐसी हे साद्विद्या बरवी । सर्वत्रांपासी असावी । पैरी विरक्त पुरुषें अभ्या-सावी । अगत्यरूप ॥ ३२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सद्धि-द्यानिरूपणनाम समास आठवा ।। ८ !। ।। छ ।।

<sup>9</sup> चतुर. २ रक्षण करणारा. ३ मुळांत ''कुल्त्पु'' अशीं अक्षरें पडलीं अभाहेत. कृप्त = शहाणा, कोणतीही शंका विचारतांच समाधान करणारा. अप्रथम या ठिकाणीं ''दयावंत'' शब्द होता, तो खोडून मूळ पोर्थीत ''दीक्षावंत'' भारद घातळेळा आहे. ५ हा शब्द शोध देतांना समासांत लिहिलेला आहे.

# ॥ श्रीराम ॥

रेका विरक्तांची छक्षणें। विरक्तें असावें कोण्या गुणें। जेणें आंगीं सामध्ये वाणे । योगियाचें ॥ १ ॥ जेणें सत्कीर्ति वाढे । जेणें सार्थकता घडे । जेणें करितां महिमा चडे । विरक्तांसी ॥ २ ॥ जेणें परमार्थ फावे । जेणें आनंद हेळावे । जेणें विरक्ती दुणावे । विवेकेंसहित ॥ ३॥ जेणें सुख उचंबळे । जेणें सिद्देया वोळे । जेणें भाग्यश्री प्रवळे । मोक्षें-साहित ॥ ४ ॥ मनोरथ पूर्ण होती । सकळ कामना पुरती । मुखीं राहे सरस्वती । मधुर बोळावया ॥ ५ ॥ हे ळक्षणें श्रवण कीजे । आणी स-दृढ जीवीं धरिजे । तरी मग विख्यात होईजे । भूमंडळीं ॥ ६ ॥ वि-रक्तें विवेकें असावें । विरक्तें अध्यात्म वाढवावें । विरक्तें धारिष्ट धरावें । दमनविषई ॥ ७ ॥ विरक्तें राखावें साधन । विरक्तें छावावें भजन । थिरक्तें विशेष ब्रह्मज्ञान । प्रगटवावें ॥ ८ ॥ विरक्तें भक्ती वाढवावी । वि-रक्तें शांती दाखवावी । विरक्तें येतें करावी । विरक्ती आपुळी ॥ ९॥ विरक्तें सिक्तिया प्रतिष्टावी । विरक्तें निर्वित विस्तारावी । विरक्तें नैराशता धरावी । सदढं जीवेंसी ॥ १० ॥ विरक्तें धर्मस्थापना करावी । विरक्तें नीति आवलंबावी । विरक्तें क्ष्मा सांभाळावी । अत्यादरेंसी विरक्तें परमार्थ उजळावा । विरक्तें विचार शोधावा । विरक्तें सनिध ठे-वावा । सन्मार्ग सत्वगुण ॥ १२ ॥ विरक्तें भाविकें सांभाळावीं । विरक्तें प्रेमळें निववावीं । विरक्तें सावडी नुपेक्षावीं । शरणागतें ॥ १३ ॥ विरक्तें असावें परम दक्ष । विरक्तें असावें अंतरसाक्ष । विरक्तें वोढावा कैपक्ष । पर-मार्थाचा ॥१४॥ विरक्तें अभ्यास करावा । विरक्तें साक्षेप घरावा । विरक्तें वक्तृत्वें उभारावा । मोडला परमार्थ ॥ १५॥ विरक्तें विमळ ज्ञान वोलावें । विरक्तें वैराग्य स्तवीत जावें। विरक्तें निश्चयाचें करावें। समाधान ॥ १६ ॥ पर्वे करावीं अचाटें । चालवावी भक्तांची थाटे । नाना वैभवें कचाटें । उपासनामार्ग ।। १७ ।। हरिकीर्तनें करावीं । निरूपणें माजवावीं । भ-किमार्गे लाजवावीं । निंदक दुर्जनें ॥ १८ ॥ बहुतांस करावे परोपकार। भलेपणाचा जिणोद्धार । पुण्यमार्गाचा विस्तार । वळेंचि करावा ॥१९॥ स्नानसंध्या जपध्यान । तीर्थयात्रा भगवद्भजन । नित्यनेम पवित्रपण । अंतरशुद्ध असावें ।। २० ।। दृढ निश्चयो धरावा । संसार सुखाचा करावा । विश्व जन उद्धरावा । संसर्गमात्रे ॥ २१ ॥ विरक्तें असावें धीर | विरक्तें असावें उदार | विरक्तें असावें तत्पर | निरूपणविषईं ॥ २२ ॥ त्रिरक्तें सावध असावें । विरक्तें शुद्धमार्गे जावें । विरक्तें झि-जोन उरवावें । सत्कीर्तीसी ॥ २३ ॥ विरक्तें विरक्त धुंडावें । विरक्तें साध बोळखावें । विरक्तें मित्र करावें । संत योगी सज्जन ॥ २४॥ विरक्तें करावीं पुरश्वरणें । विरक्तें फिरावीं तीथीटणें । विरक्तें करावीं ना-नास्थानें । परम रमणीय ।। २५ ॥ विरक्तें उपाधी करावी । आणी उ-दास वृत्ति न संडावी । दुराशा जडों नेदावी । कोणयेकविषई ॥ २६॥ बिरक्तें असावें अंतरनिष्ट । विरक्तें नसावें कियाभ्रष्ट । विरक्तें न व्हावें कनिष्ठ । पराधेनपणें ॥ २७ ॥ विरक्तें समय जाणावा । विरक्तें प्रसंग वोळखावा । विरक्त चतुर असावा । सर्व प्रकारें ।। २८ ।। विरक्तें येक-देसी नमावें । विरक्तें सर्व अभ्यासावें । विरक्तें अवधें जाणावें । ज्याचें त्यापरी ।। २९ ॥ हरिकया निरूपण । सगुणभजन ब्रह्मज्ञान । पिंडज्ञान तत्वज्ञान । सर्व जाणावें ॥ ३० ॥ कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । प्रवृत्तिमार्ग निवृत्तिमार्ग । सकळ जाणार्वे ।। ३१ ॥ प्रे-मळ स्थिती उदास स्थिती । योगस्थिती ध्यानस्थिती । विदेह स्थिती सहज स्थितो । सकळ जाणांवे ॥ ३२ ॥ ध्वनी लक्ष मुद्रा आसने । मंत्र यंत्र विधी विधानें । नाना मतांचें देखणें । पाहोन सांडावें ॥३३॥ विरक्तें असावें जगमित्र । विरक्तें असावें स्वतंत्र । विरक्तें असावें विचित्र। बहुगुणी ।। ३४ ।। विरक्तें असावें विरक्त । विरक्तें असावें हरिभक्त । विरक्तें असावें नित्यमुक्त । अलिसपणें ॥ ३५ ॥ विरक्तें शास्त्रें धांडो-

९ हा द्वितीय पाद श्रीसमर्थानी मागाहून घातला आहे. "अंतरिस्थती अ-लिप्तास्थिती" हा पाद होता तो गाळला आहे.

ळावी । विरक्तें मतें विभांडावी । विरक्तें मुमुक्षें छावावीं । शुद्धमार्गे ।। ३६ ॥ विरक्तें शुद्धमार्ग सांगावा । विरक्तें संशय छेदावा । विरक्तें आपछा सणावा । विश्वजन ॥ ३७ ॥ विरक्तें निंदक वंदावें । विरक्तें साधक बोधावें । विरक्तें बद्ध चेववावे । मुमुक्षनिरूपणें ॥ ३८ ॥ विरक्तें उत्तमगुण ध्यावे । विरक्तें अवगुण त्यागावे । नाना अपाय भंगावे । विवेककळें ॥ ३९ ॥ ऐसीं हे उत्तम छक्षणें । ऐकावीं येकाप्रमनें । याचा अवहेर न करणें । विरक्त पुरुषें ॥ ४० ॥ इतुकें बोळिछें स्वभावें । त्यांत मानेछ तितुकें ध्यावें । श्रोतीं उदास न करावें । बहु बोळिछें सणोनी ॥ ४१ परंतु छक्षणें न घेतां । अवछक्षणें बाष्कळता । तेणें त्यास पढनमूर्खता । येवों पाहे ॥ ४२ ॥ त्या पढतमूर्खाचें छक्षण । पुढिछे समा-सीं निरूपण । बोळिछें असे सावधान । होऊन ऐका ॥ ४३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्पसंवादे विरक्ततळक्षणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

मागां सांगितछीं छक्षणें । मूर्जाआंगीं चातुर्य बाणे । आतां ऐका शाहाणे । असोनि मूर्ज ।। १ ॥ तया नाव पढतमूर्ज । श्रोतीं न मनावें दुःख । अवगुण त्यागितां सुख । प्राप्त होये ॥ २ ॥ बहुश्रुत आणी वित्पन्न । प्रांजळ बोछे ब्रह्मज्ञान । दुराशा आणी अभिमान । घरी तो येक पढतमूर्ज ॥ ३ ॥ मुक्तित्रया प्रतिपादी । सगुण भक्ति उछेदी । स्वधमें आणी सावन निंदी । तो येक पढतमूर्ज ॥ ४ ॥ आपछेन ज्ञाते-पणें । सकळांस शब्द ठेवणें । प्राणीमात्रांचें पाहे उणें । तो येक पढन तमूर्ज ॥ ५ ॥ शिष्यास अवज्ञा घडे । कां तो संकर्टी पढे । जयाचेनि शब्दें मन मोडे । तो येक पढतमूर्ज ॥ ६ ॥ रजोगुणी तमोगुणी । कपटी कुटिळअंतःकर्णी । वैभव देखोन वाखाणी । तो येक पढतमूर्ज ॥ ७ ॥ समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवी जो दूषण । गुण सां-

१ विभांडणें = खंडन करणें, जिंकणें.

गतां अवगुण । पाहे तो येक पढतमूर्व ॥ ८ ॥ लक्षणें ऐकीन मानी वीट । मत्सरें करी खटपट । नीतिन्याय उद्घट । तो येक पढतमूर्व ॥९॥ जाणपणें भरीं भरे। आला क्रोध नावरे। क्रिया शब्दास अंतरे। तो येक पढतमूर्ख ।। १० ।। वक्ता अधिकारेवीण । वक्तत्वाचा करी सीण। वचन जयाचें कठीण । तो येक पढतमूर्ख ॥ ११ ॥ श्रोता बहुश्रुतपणें। वक्तयास आणी उणें । वाचाळपणाचेनि गुणें । तो येक पढतमूर्ख ।। १२ ॥ दोष ठेवी पुढिलांसीं । तेचि स्वयें आपणापासी । ऐसें कळेना जयासी । तो येक पढतमूर्ख ॥ १३ ॥ अभ्यासाचेनि गुणें । सकळ विद्या जाणे । जनास निवकं नेणें । तो येक पढतमूर्ख ।। १४ ॥ हस्त बांधीजे ऊर्णतंतें। छोभें मृत्य भ्रमरातें। ऐसा जो प्रपंचीं गुंते। तो येक पढतमूर्ख ॥ १९ ॥ स्त्रियांचा संग धरी । स्त्रियांसी निरूपण करी । निंद्य वस्तु आंगीकारी । तो येक पढतमूर्ख ।। १६ ।। जेणें टणीव ये आंगासी । तेंचि दढ धरी मानसीं । देहबुद्धि जयापासीं । तो येक पढ-तमूर्ख | १७ | सांड्रानियां श्रीपती । जो करी नरस्तुती पडिल्यांची कीर्ती। वर्णी तो येक पढतमूर्ख।। १८।। वर्णी स्त्रियांचे आवेत । नाना नाटकें हावभाव । देवा विसरे जो मानव । तो येक पढ-तमृर्ख ।। १९ ।। भरोन वैभवाचे भरीं । जीवमात्रांस तुछय करी । पाषांड मत थावरी । तो येक पढतपूर्व ।। २० ।। वित्पन आणी वीतरागी । त्रसज्ञानी माहायोगी । भविष्य सांगों लागे जगीं । तो येक पढतमूर्ख ॥ २१ ॥ श्रवण होतां अभ्यांतरीं । गुणदोषाची चाळणा करी । परभू-षणें मत्सरी । तो येक पढतमूर्ख ।। २२ ॥ नाहीं भक्तीचें साधन । नाहीं वैराग्य ना भजन। क्रियेविण ब्रह्मज्ञान। बोले तो येक पढतमूर्ख ॥ २३ ॥ न मनी तीर्थ न मनी क्षेत्र । न मनी वेद न मनी शास्त्र । पवित्र कुळीं जो अपवित्र! तो येक पढतमूर्ख ॥ २४ ॥ आदर देखोनि मन धरी । कीर्तीविण स्तुती करी । सर्वेचि निंदी अनादरी । तो येक

१ हस्ती, हत्ती. २ सांभाळी, प्रतिपादी.

पढतमूर्ख ॥२५॥ मागें येक पुढें येक । ऐसा जयाचा दंडेक । बोले येक करी येक । तो येक पढतमूर्व ॥ २६ ॥ प्रपंचविशीं सादर । परमार्थी ज्याचा अनादर । जाणपणें घे अंधार । तो येक पढतमूर्व ॥ २०॥ येथार्थ सांडून वचन । जो रक्ष्न बोले मन । ज्याचें जिणें पराधेन । तो येक पढतमूर्व ॥ २८ ॥ सोंग संपाधी वरीवरी । करूं नये तेचि करी । मार्ग चुकोन भरे भरीं । तो येक पढतमूर्ख ॥ २९ ॥ रात्रंदिवस करी श्रवण । न संडी आपले अवगुण । स्वहित आपलें आपण । नेणे तो येक पढतमूर्ख ॥ ३०॥ निरूपणीं भछे भछे। श्रोते येजन बैसले । क्षुद्रें लक्षुनी बोले । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३१ ॥ शिष्य जाला अनाधिकारी । आपर्छी अवज्ञा करी । पुन्हा त्याची आशा घरी। तो येक पढतमूर्ख ।।३२॥ होत असतां श्रवण । देहास आलें उणेपण । क्रोधें करी चिणाचिण । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३३ ॥ भरोन वैभवाचे भरीं । सदृरूची उपेक्षा करी । गुरुपरंपरा चोरी । तो येक पढतमूर्ख ।। ३४ ॥ ज्ञान बोलोन करी स्वार्थ। ऋपणा ऐसा सांची अर्थ। अर्थासाठीं लावी परमार्थ। तो येक पढतमूर्ख ॥ ३५ ॥ वर्तस्यावीण सिकवी । ब्रह्मज्ञान छावणी लावी । पराधेन गोसावी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३६॥ भक्तिमार्ग अवघा मोडे । आपणामधें उपंढर पडे । ऐसिये कर्मी पवाडे । तो येक पढतमूर्ख ॥ २७ ॥ प्रपंच गेला हातीचा । लेश नाहीं परमाथीचा । द्वेषी देवां त्राह्मणांचा । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३८॥ त्यागावया अवगुण । बोलिलें पढतमूर्खाचें लक्षण । विचक्षणें नीउनै पूर्ण । क्ष्मा केलें पाहिजे ॥ ३९ li परम मूर्खामाजी मूर्ख । जो संसारीं मानी सुख । या संसार-दु:खा ऐसें दु:ख । आणींक नाहीं ।। ४० ॥ तेंचि पुढें निरूपण । जन्मदुःखाचें छक्षण । गर्भवास हा दारुण । पुढें निरोपिला ॥ ४१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पढतमूर्षळक्षणनाम समास दहावा 11 90 11 11 19 11 11 8 11

१ रूढी, नियम, २ अन्यवस्था, ३ न्यून,

# ॥ स्वगुणपरीक्षा दशक ॥ ३ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

जन्म दुःखाचा अंकुर । जन्म शोकाचा सागर । जन्म भयाचा डों-गर । चळेना ऐसा ॥ १॥ जन्म कर्माची आटेणी । जन्म पातकाची खाणी । जन्म काळाची जाचणी । निच नवी ॥ २ ॥ जन्म कुविद्येचें फळ । जन्म लोभाचें कमळ । जन्म श्रांतीचें पडळ । ज्ञानहीन ॥ ३॥ जन्म जिवासी बंधन । जन्म मृत्यासी कारण । जन्म हेंचि अकारण । गथागोवी ॥ ४ ॥ जन्म सुखाचा विसर । जन्म चितेचा आगर । जन्म वासनाविस्तार । विस्तारला ॥ ९ ॥ जन्म जिवाची आवदसा । जन्म कल्पनेचा ठसा । जन्म छांवेचौ वळेंसा । ममतारूप ॥ ६ ॥ जन्म मा-येचें मैंदै वें । जन्म क्रोधाचें विरावें । जन्म मोक्षास आडवें । विन्न आहे ॥ ७ ॥ जन्म जिवाचें मीपण । जन्म अहंतेचा गुण । जन्म हेंचि वि-स्मरण । ईश्वराचें ॥ ८॥ जन्म विषयाची आवडी। जन्म दुराशेची बेडी । जन्म काळाची कांकडी । भक्षिताहे ॥ ९ ॥ जन्म हाचि विषम काळ । जन्म हेचि वोखर्टा वेळ । जन्म हा अति कुश्चीळ । नर्कप-तन ॥ १० ॥ पाहातां शरीराचें मूळ । या ऐसें नाहीं अमंगळ । रजस्वलेचा जो विटाळ । त्यामधें जन्म यासी ॥ ११ ॥ अत्यंत देाष ज्या विटाळा। त्या विटाळाचाचि पुतळा। तेथें निर्मळपणाचा सोहळा। केवी वडे ॥ १२ ॥ रजस्वछेचा जो विटाळ। त्याचा आ-ळोन जाला गाळ । त्या गाळाचेंच केवळ । शरीर हें ॥ १३ ॥ वरि-वरि दिसे वैभवाचें । अंतरीं पातडें नकीचें । जैसें झांकणें चर्मकुंडाचें । उघिडतांच नये ॥ १४ ॥ कुंड धूतां शुद्ध होतें । यास प्रसर्व धुई-जेतें । तरी दुर्गंधी देहाते । शुद्धता नये ॥ १५॥ अस्तीपंजर उभ-

१ मूस. २ नित्य. ३ डांकीण. ४ फेरा. ५ लबाडी, फसवणूक. ६, शौर्य. ७ प्रत्यहीं, दररोज.

विला । सीरानाडीं गुंडाळिला । मेदमांसें सर्साविला । सांदोसांदीं भ-रूनी ।। १६ ॥ अर्गुंद शब्दें शुद्र नाहीं । तेंही भरलें असे देहीं । नाना व्याधी दुःखें तेंही । अभ्यांतरीं वसती ॥ १७ ॥ नर्काचें कोठार भरछें । आंत बाहेरी छिडीविडिछें । मूत्रपोतडें जमछें । दर्गधीचें ॥१८॥ जंत किडे आणी आंतडी । नाना दुर्गधीची पोतडी । अमुप छवथविती कातडी । कांटाळवाणी ॥ १९ ॥ सर्वागास सिर प्रमाण । तेथें बळसें वाहे ब्राण । उठे घाणी फुटतां श्रवण । ते दुर्गंधी नेघवे ॥ २० ॥ डोळां निघती चिपडें । नाकीं दाटतीं मेकडें । प्रातःकाळीं घाणी पडे । मुखीं मळासारिखी ॥ २१ ॥ छाळ थुंका आणी मळ। पीत श्लेष्मा प्रवळ । तयास हाणती मुखकमळ । चंद्रासारिखें ॥ २२ ॥ मुख ऐसें कश्चीळ दिसे । पोटीं विष्टा भरली असे । प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । भूमंडळीं ॥ २३ ॥ पोटीं घालितां दिव्यान । कांहीं विष्ठा कांहीं वमन । भागीरथीचें वेतां जीवन । त्याची होय लघुरांका ॥ २४ ॥ एवं मळ-मूत्र आणी वमन । हेंचि देहाचें जीवन । येणेंचि देह वाढे जाण । यद्थीं संशय नाहीं ॥ २५ ॥ पोटीं नस्तां मळमूत्र वोक । मरोन जाती सकळ छोक । जाला राव अथवा रंक । पोटीं विष्ठा चुकेना ॥ २६॥ निर्मळपणें काढूं जातां । तरी देह पडेल तत्वता । एवं देहाची वेवस्ता । ऐसी असे ।। २७ ।। ऐसा हा घड असतां । येथाभूत पाहों जातां । मग ते दुर्दशा सांगतां। शंका वाधी ॥ २८॥ ऐसिये कारागृहीं वस्ती। नवमास बहु विपत्ती । नवहीं द्वारें निरोधती । वायो कैचा तेथें ॥ २९॥ वोका नरकाचे रस झिरपती। ते जठराग्नीस्तव तापती। तेणें सर्वही उकडती । अस्तिमांस ॥ ३०॥ त्वचेविण गर्भ खेोळे। तव मातेसी होती डोहळे। कटवेंतिक्षणें सर्वीग पोळे। तया बाळकाचें।। ३१॥ वांधलें चर्माचें मोटाळें । तेथें विष्टेचें पेटाळें । रसउपाय वंकनांळें । होत

<sup>9</sup> रक्त. २ मुखनासिकांतून स्रवणारा मळ. ३ खवळतो, हाळचाळ करितो. ४ कटु व तीक्ष्ण रसामुळें. ५ मातेच्या उदरांत ज्था नाळानें मुळाळा रस पोचनो नें नाळ.

असे ॥ ३२ ॥ विष्ठा मूत्र वांती पीत । नाकीं तोंडीं निवती जंत । तेणें निर्बुजलें चित्त । आतिशयेंसी ॥ ३३॥ ऐसिये कारागृहीं प्राणी । पडि-ला अत्यंत दाटणीं । कळवळोन ह्मणे चक्रपाणी । सोडवी येथून आतां ॥ ३४ ॥ देवा सोडविसी येथून । तरी मी स्वहित करीन । गर्भवास हा चुकवीन । पुन्हा न ये येथें ॥ ३५॥ ऐसी दुः खवीन प्रतिज्ञा केली। तंत्र जन्मवेळ पुढें आली। माता आऋंदों लागली। प्रस्तकाळीं ॥ ३६॥ नाकीं तोंडीं बैसलें मांस । मस्तकद्वारें सांडी स्वास । तेंहि बुजलें नि:शे-ष । जन्मकाळीं ।। ३७ ॥ मस्तकद्वार तें बुझलें । तेणें चित्त निर्बुजलें । प्राणी तळमळूं लागलें । चहूंकडे ॥ ३८॥ स्वास उस्वास कोंडला । तेणें प्राणी जाजावला । मार्ग दिसेनासा जाला । कासावीस ॥ ३९॥ चित्त बहु निर्बुजलें । तेणें आडभरी भरलें । लोक सणती आडवें आलें। खांडून काढा ॥ ४०॥ मग ते खांडून काढिती । हस्तपाद छेदून घेती । हातां पडिलें तेंचि कापिती । सुख नासिक उदर ॥ ४१ ॥ ऐसे टवके तोडिले । बाळकें प्राण सोडिले । मातेनेंही सांडिलें ॥ कळिवर ।। ४२ ।। मृत्य पावला आपण । मातेचा घेतला प्राण । दुःख भोगिलें दारुण । गर्भवासीं ॥ ४३ ॥ तथापी सुकृतें करूनी । मार्ग सांपडला योनी । तन्हीं आडकला जाउनी । कंठ स्कंदीं मागुता ॥ ४४ ॥ तये संकोचित पंथीं । बळेंचि वोढून काढिती । तेणें गुणें प्राण जाती । बा-ळकाचे ॥ ४५ ॥ वाळकाचे जातां प्राण । अंतीं होये विस्मरण । तेणें पूर्वील स्मरण । त्रिसरोन गेला ॥ ४६॥ गर्भी ह्मणे सोहं सोहं । बाहेरी पडतां क्षणे कोहं। ऐसा कष्टी जाला वहु। गर्भवासीं।। ४७॥ दु:खा वरपर्डा होता जाला। थोरा कष्टीं बाहेरी आला। सर्वेच कष्ट वि-सरला । गर्भवासाचे ॥ ४८ ॥ सुन्याकार जाली वृत्ती । कांहीं आठ-वेना चित्तीं। अज्ञानें पडिली भ्रांती। तेणें सुखचि मानिलें ॥ ४९ ॥ देहविकार पावलें । सुखदुःखें झळंबळें । असो ऐसें गुंडाळलें । माया-

१ गुंतलेला, व्याप्त, पात्र.

जाळीं ॥ ५० ॥ ऐसें दुःख गर्भवासीं । होतें प्राणीमात्रांसीं । हा-णोनियां भगवंतासी । शरण जावें ॥ ५१ ॥ जो भगवंताचा भक्त । तो जन्मापासून मुक्त । ज्ञानवळें विरक्त । सर्वकाळ ॥ ५२ ॥ ऐशा ग-र्भवासीं विपत्ती । निरोपिल्या येथामती । सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ॥ ५३ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे जन्मदुःख-निरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

संसार हाचि दु:खमूळ । लागती दु:खाचे इंगळे । मागां वोलिली तळमळ । गर्भवासाची ॥ १ ॥ गर्भवासीं दुःख जाळें । तें वाळक वि-सरलें । पुढें वाढों लागलें । दिवसेंदिवस ॥ २ ॥ वाळपणीं त्वचा कोवळी । दुःख होतांचि तळमळी । वाचा नाहीं तये काळीं । सुखदुःख सांगावया ॥ ३ ॥ देहास कांहीं दुःख जालें । अथवा क्षुवेनें पीडलें । तरी तें परम आऋंदरें । परी अंतर नेणवे ॥ ४ ॥ माता ऋरवाळी वरी । परी जे पीडा जाली अंतरीं । ते मायेसी नकळे अभ्यांतरीं । दुःख होय बाळकासीं | 4 | मागुतें मागुतें फुंजे रहे | माता बुझावी घेऊन कड़े । वेथा नेणती बापुडें । तळमळी जीवीं ॥ ६ ॥ नाना व्याधीचे उमाळे । तेणें दुःखें आंदोळे । रहे पहे कां पोळे । अग्निसंगें ॥ ७॥ शरीर रक्षितां नये । घडती नाना अपाये । खोडी अधांतरीं होये । आ-वेवहीन बाळक ॥ ८॥ अथवा अपाय चुकले। पूर्व पुण्य पुढें ठाकलें। मातेस वोळखों लागलें । दिवसेंदिवस ॥ ९ ॥ क्षणभरी मातेस न देखे। तरी आऋंदे रुदन करी दुःखें । ते समई मातेसारिखें । आणीक कांहींच नाहीं || १० || आस करून वासे पाहे | मातेविण कदा न राहे | वि-योग पळमात्र न साहे । स्मरण जालिया नंतरें ॥ ११ ॥ जरी ब्रह्मादिक

१ निखारा, २ वाट,

देव आले । अथवा लक्षीनें अवलोकिलें । तरी नवचे बुंझाविलें । आ-पळे मातेवांचुनी ॥ १२ ॥ कुरूप अथवा कुलक्षण । सकळांहूनि करं-टेपण । तरी नाहीं तीसमान । भूमंडळीं कोणी ॥ १३ ॥ ऐसें तें केविलवाणें। मातेविण दिसे उणें। रागें परतें केलें तिणें। तरी आक्रं-दोनि मिठी घाली ॥ १४ ॥ सुख पावे मातेजवळी । दुरी करितांचि तळमळी । अति प्रीति तथे काळीं । मातेवरी छागछी ।। १५ ॥ तव ते मातेस मरण आलें। प्राणी पोरटें जालें। दुःखें झुणीं लागलें। आई आई ह्मणोनी ॥ १६ ॥ आई पाहातां दिसेना । दीनरूप पाहे जना । आस लागिलसे मना । आई येईल हाणोनी ॥ १०॥ माता हाणोन मुख पाहे । तव ते आपुटी माता नव्हे । मग हिंवासळें राहे । दैन्यवाणें ॥ १८ ॥ मातावियोगें कष्टलें । तेणें मानसीं दुःख जालें । देहहि क्षी-णत्य पावलें । आतिश्येंसीं ॥ १९ ॥ अथवा माताही वांचली । माय-छेंकुरा भेटी जाली। बाळदशा ते राहिली। दिवसेंदिवस ॥ २०॥ बाळपण जाठें उणें । दिवसेंदिवस होये शाहाणें। मग ते मायेचें अत्यंत पेर्खेणें । होतें तें राहिलें ॥ २१ ॥ पढें की लागला खेळाचा । कळप मेळविला पोरांचा । आल्यागेल्या डायाचा । आनंद शोक वाहे ॥ २२॥ मायवापें सिकवितीं पोटें । तयाचें परम दु:ख वाटे । चट लागली न सुटे । संगती ठेंकुरांची ॥२३॥ ठेंकुरांमधें खेळतां । नाठवे माता आणी पिता । तव तेथेंही अवचिता । दु:ख पावला ।।२४॥ पडिले दांत फुटला डोळा । मोडले पाय जाला खुळा। गेला माँज अवकळा। ठाकून आली ।।२५।। निवाल्या देवी आणी गोवर । उठलें कपाळ लागला ज्वर । पो-टसुळीं निरंतर। वायगोळा ॥२६॥ लागलीं भूतें जाली झडपणी । जळीच्या मेसंको मायेराणी। मुंज्या झोटिंग करणी । म्हैसोवाची ।।२०।। वेताळ खं-काळ लागला। ब्रह्मगिन्हो संचरला। नेणो चेडा वोलांडिला। कांहीं

<sup>9</sup> समजाविलें. २ वाट पाहणें. ३ लय, नाद, छंद. ४ मस्ती. ५ कोंडी जलदेवता.

कळेना ॥ २८ ॥ येक सणती बीरेदेव । येक सणती खंडेराव । येक ह्मणती सकळ वाव । हा त्राह्मणसमंघ ॥ २९ ॥ येक ह्मणती कोणें केळें । आंगीं देवत घातलें । येक झणती चुकलें । सटवाईचें ॥ ३०॥ येक ह्मणती कर्मभोग । आंगीं जडले नाना रोग । वैद्य पंचाक्षरी चांग । बोलाऊन आणिले ॥ ३१ ॥ येक सणती हा वांचेना । येक सणती हा मरेना । भोग भोगितो यातना । पापास्तव ॥ ३२ ॥ गर्भदु:ख वि-सरला। तो त्रिविधतापे पोळला। प्राणी बहुत कष्टी जाला। संसार-दु:खें ॥ ३३ ॥ इतुकेंही चुकोन वांचला । तरी मारमारू शाहाणा केला । लोकिकीं नेटका जाला । नाव राखे ऐसा ॥ ३४ ॥ पुढें माये-वापीं लोभास्तव । संभ्रमें मांडिला विन्हाव । दाऊनियां सकळ वैभव । नोवरी पाहिली || ३५ || वन्हाडीवैभव दाटलें | देखोन परम सुख वा-टलें । मन हें रंगोन गेलें । सासुरवाडीकडे ।। ३६ ॥ मायेवापीं भलतैसें असावें । परी सासुरवाडीस नेटकें जावें । द्रव्य नसेल तरी ध्यावें । रुण कळांतरें ॥ ३७ ॥ आंतर्भाव ते सासुरवाडीं । मायेवापें राहिलीं बापुडीं । होतातीं सर्वस्वें कुडकुडीं । तितुकेंच कार्य त्यांचें ॥ ३८॥ नोवरी आलियां घरा । अती हब्यास वाटे वरा । क्षणे मजसारिखा दु-सरा । कोणीच नाहीं ॥ ३९ ॥ मायेबाप बंधु बहिणी । नोवरी न दि-सतां वाटे काणी । अत्यंत छोघला पापिणीं । अविद्येनें मुलविला ॥४०॥ संभोग नस्तां इतुका प्रेमा । योग्य जालिया उलंघी सीमा । प्रीती वाढविती कामा । करितां प्राणी गुंतला ॥ ४१ ॥ जरी न देखे क्षण येक डोळां । तरी जीव होय उताविळा । प्रीतीपात्र अंतर्कळा । वेऊन गेळी ॥ ४२ ॥ कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ । मर्यादा लज्या मुखकमळ । वक्त्रलोकने केवळ । ग्रीमज्याचें मैंदैविं ॥ ४३ ॥ कळवळा येतां सावरेना । शरीर विकळ आवरेना । अन्यत्र वेवसाइ ऋमेना । हुरहुर वाटे ॥ ४४ ॥ वे-

१ विवाह. २ व्याजानें. (कला=व्याज.) ३ प्रामन्य = प्राम्य मनी-रित्ता. ४ मेंदावें = मेंद्रपण, भुलवणें.

वसाय करितां वाहेरी । मन लागलेंसे वरीं । क्षणक्षणा अभ्यांतरीं । स्म-रण होय कामिनीचें ।। ४५ ॥ तुह्मी माझिया जिवांतील जीव । ह्मणौनि असंत लाघव । दाऊनियां चित्त सर्व । हिरोन घेतलें ॥ ४६ ॥ मैंदें सोइरीक काढिती। फासे वाळ्न प्राण घेती। तैसे आयुष्य गेळियां अंतीं । प्राणीयांस होये ॥ ४७ ॥ प्रीति कामिनीसी लागली । जरी तयेसी कोणी रागेजली । तरी परम क्षिती वाटली । मानसीं गुप्तरूपें ॥ ४८ ॥ तये भार्येचेनि कैवारें । मायेवापासी नीच उत्तरें । बोलोनियां तिरस्कारें । वेगळा निवे ॥ ४९ ॥ स्त्रीकारणें लाज सांडिली । स्त्रीकारणें सखी सोडिली । स्त्रीकारणें विवाडिलीं । सकळिह जिवलगें ॥ ५० ॥ स्त्रीकारणें देह विकिला। स्त्रीकारणें सेवक जाला। स्त्रीकारणें सांडवला। विवेकासी ॥ ५१ ॥ स्त्रीकारणें छोछंगता । स्त्रीकारणें अतिनम्रता । स्त्रीकारणें पराधेनता । अंगिकारिली ॥ ५२ ॥ स्त्रीकारणें लोभी जाला । स्त्रीकारणें धर्म सांडिला। स्त्रीकारणें अंतरला। तीर्थयात्रा स्वधर्म।। ५३॥ स्त्रीकारणें सर्वथा कांहीं । ग्रुभाशुभ विचारिलें नाहीं । तनु मनु धनु सर्वही । अनन्यभावें आर्पैठें ॥ ५४ ॥ स्त्रीकारणें परमार्थ बुडविछा । प्राणी स्विहतास नाडला । ईश्वरीं कानकोंडा जाला । स्त्रीकारणें काम-बुद्धी ।। ५५ ॥ स्त्रीकारणें सोडिटी मक्ती । स्त्रीकारणें सोडिटी विरक्ती । स्त्रीकारणें सायाज्य मुक्ती । तेहि तुच्छ मानिली ॥ ५६ ॥ येके स्त्रियेचेनि गुणें। त्रह्मांड मानिलें ठेंगणें। जिवलगें तीं पिसुणें। ऐसीं वाटलीं॥५०॥ ऐसी अंतरप्रीति जडरी । सर्वस्वाची सांडी केठी । तव ते मरोन गेठी । अकस्मात भार्या ॥ ५८ ॥ तेणें मनीं शोक वाढळा । हाणे थोर घात जाळा । आतां कैचा बुडाळा । संसार माझा ॥ ५९ ॥ जिवलगाचा सोडिला संग । अवचिता जाला घरभंग । आतां करूं मायात्याग । ह्मणे दुःखें ॥ ६० ॥ स्त्री घेऊन आडवी । ऊर वडवी पोट बडवी ।

१ फांसेगार, घातकी लोक.

लाज सांड्रन गौरवी । लोका देखतां ॥ ६१ ॥ सणं माझें बुढालें घर । आतां न करी हा संसार । दुःखें आकंदला थोर । घोर घोषें ॥ ६२ ॥ तेणें जीव वारयोवेघला । सर्वस्वाचा लवगं आला । तेणें दुःखें जाला । जोगी कां माहात्मा ॥ ६३ ॥ कां तें निघोन जाणें चुकलें । पुन्हां मागुतें लग्न केलें । तेणें अत्यंतिच मग्न जालें । मन दितीय समंधीं ॥६॥ जाला दितीय समंध । सर्वेचि मांडिला आनंद । श्रोतीं व्हावें सावध । पुढिले समासीं ॥ ६९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरी-क्षानाम समास दुसरा ॥ २ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

द्वितीय समंध जाला । दुख मागील विसरला । सुख मानून राहिला । संसाराचें ॥ १ ॥ जाला अत्यंत कृपण । पोटें न खाय अन्न । रुक्या-कारणें सांडी प्राण । येकसरा ॥ २ ॥ कदा कल्पांतीं न वेची । सांचि-लेंचि पुन्हा सांची । अंतरीं असेल कैची । सद्वासना ॥ ३ ॥ स्वयें धर्म न करी । धर्मकर्त्यासिह वारी । सर्वकाल निंदा करी । साधुजनाची ॥ ४ ॥ नेणे तीर्थ नेणे त्रत । नेणे अतित अभ्यागत । सुंगीमुखीचें जें सीत । तेंहि वेंचून सांची ॥ ५ ॥ स्वयें पुण्य करवेना । केलें तरी देख-वेना । उपहास्य करी मना । नये ह्मणौनी ॥ ६ ॥ देवां भक्तांस उलेदी । आंगवळें सकलांस खेदी । निष्ठुर शब्दें अतंर भेदी। प्राणीमात्रांचें ॥ ७॥ नीति सांडून मागें । अनीतीनें वर्तीं लागे । गर्व धरून फुगे । सर्वकाल ॥ ८ ॥ पूर्वजांस सिंतैरिलें । पक्षश्राद्विह नाहीं केलें । कुळदैवत ठिकलें। कोणेपरी ॥ ९ ॥ आक्षत भरिली भाणां । दुजा ब्राह्मण मेहुणा । आला

१ वायुचकाप्रमाणें भ्रम् लागला. २ कंटाळा. २ फसविलें. ४ भाणें ह्मणजे भांडें, तेव्हां भाणा ह्मणजे भांड्याला, भांड्यांत, असा अर्थ कदाचित् होईल. भाणा ह्मणजे वहीण असाही अर्थ आहे. (हंसकोश.) दुसरा अर्थ जास्त वरा वाटतों. बाहिणीला सवाष्ण ह्मणून आक्षत दिली व मेहुणा पाहुणा आला होता त्याला नाह्मण सांगितलें.

होता पाहुणा । स्त्रियेस मूळ ॥ १०॥ कदा नावडे हारिकथा । देव न-लगे सर्वथा । स्नानसंध्या ह्मणे वृथा । कासया करावी ॥ ११॥ अभि-लाषें सांची वित्त । स्वयें करी विस्वासघात । मदें मातला उन्मत्त । तारु-ण्यपणें ॥ १२ ॥ तारुण्य आंगीं भरलें । धारिष्ट नवचे धरिलें । करूं नये तेंचि केलें। माहा पाप ॥ १२ ॥ स्त्री केली परी धाकुटी। धीर न धरवैचि पोटीं । विषयेछोभें सेवटीं । वोळखी सांडिली ॥ १४ ॥ माये बहिण न विचारी । जाला पापी परद्वारी । दंड पावला राजद्वारीं। तन्हीं पालटेना ॥ १५ ॥ परस्त्री देखोनि दृष्टीं । अभिलाप उठे पोटीं । अक-र्तब्यें हिंपुरी । पुन्हां होये ॥ १६ ॥ ऐसें पाप उदंड केलें । शुभाशुभ नाहीं उरलें । तेणें दोषें दुःख भरलें । अकस्मात आंगीं ॥ १७ ॥ न्याधी भरली सर्वीगीं। प्राणी जाला क्षयरोगी। केले दोष आपुले भोगी। सींप्र काळें ॥ १८ ॥ दुःखें सर्वाग फुटलें । नासिक अवघेंचि वैसलें । लक्षण जाऊन जालें । कुलक्षण ॥ १९ ॥ देहास क्षीणता आली । नाना वेथा उद्भवली । तारुण्यशक्ती राहिली । खंगला प्राणी ॥ २०॥ सर्वी-गीं लागल्या कळा । देहास आर्टा अवकळा । प्राणी कांपे चळचळां । शक्ति नाहीं ॥ २१ ॥ हस्तपादादिक झडले । सर्वागी किडे पडिले । देखोन थंकों लागले । लाहानथोर ॥ २२ ॥ जाली विष्टेची सारणी । भोवती उठली वैद्यीणी । असंत खंगला प्राणी । जीव न वचे ॥२३॥ आतां मरण दे गा देवा । बहुत कष्ट जाले जीवा । जाला नाहीं नेणों ठेवा। पातकाचा ॥ २४ ॥ दुःखें घळघळां रहे। जों जों पाहे आंगाकडे। तों तों दैन्यवाणें वापुडें । तळमळी जीवीं ॥२५॥ ऐसे कष्ट जाले बहुत । सकळ जाले वाताहात । दरवडा घाळून वित्त । चोरटीं नेलें ।। २६ ॥ जालें आरत्र ना परत्र । प्रारब्ध ठाकलें विचित्र । आपला आपण मळ-मूत्र । सेविला दुःखें ।। २७ ॥ पापसामग्री सरली । दिवसेंदिवस वेथा हरूली । वैचें औषधें दिधलीं । उपचार जाला ॥ २८ ॥ मरत मरत

१ कष्टी. २ दुर्गंधी.

यांचला । यासं पुन्हां जन्म जाला । लोक सणती पडिला । माणसांमधें ॥ २९॥ येरें स्त्री आणिली । वैरवी घरवात मांडिली । अति स्वार्थवुद्धी धरली । पुन्हा मागुती ॥ ३० ॥ कांहीं वैभव मेळविलें । पुन्हा सर्वही संचलें । परंतु गृह बुडालें । संतान नाहीं ॥ ३१ ॥ पुत्रसंतान नस्तां दु:खी । वांज नांव पडिलें लोकिकीं । तें न फिटे झणोनी लेंकीं । तरी हो आतां ॥ ३२ ॥ ह्मणोन नाना सायास । बहुत देवांस केलें नवस । तीर्थें वर्ते उपवास । धरणें पारणें मांडिलें ॥ ३३ ॥ विषयसुख तें राहिलें । वांजपणें दुःखी केलें । तव तें कुळदैवत पावलें । जाली रृद्धी ॥ ३४ ॥ त्या लेकुरावरी अति प्रीती । दोघेहि क्षण येक न विशंभती। कांहीं जाल्या आऋंदतीं। दीर्घ स्वरें ॥ ३५ ॥ ऐसी ते दुःखिस्ते। पूजीत होती नाना दैयतें। तय तेंही मेलें अवचितें। पूर्वपापेंकरूनी ॥ ३६ ॥ तेणें वहुत दु:ख जालें । घरीं आरंधें पडिलें । झणती आ-ह्मांस कां ठेविलें । देवें वांज करूनी ॥ ३७ ॥ आह्मांस द्रव्य काय करावें । तें जावें परी आपत्य व्हावें । आपत्यालागी त्यजावें । लागेल सर्व || ३८ || वांजपण सादिसें गेलें | तों मरतवांज नांव पडिलें | तें न फिटे कांहीं केलें। तेणें दु:खें आऋंदती।। ३९।। आमुची वेली कां खुंटिली । हा हा देवा वृत्ती बुडाली । कुळस्यामीण कां क्षोमली । विझा-ला कुळदीप ॥ ४०॥ आतां लेंकुराचें मुख देखेन । तरी आनंद रॉडी ्चालेन । आणी गळही टोंचीन । कुळस्वामिणीपासीं ॥ ४१॥ आई भुता करीन तुझा। नाव ठेवीन केरपुंजा। वेसणी घालीन माझा। मनो-रथ पुरवी ।। ४२ ।। बहुत देवास नवस केले । बहुत गोसावी धुंडिले। गटगटां गिळिले । सगळे विंचु ॥ ४३ ॥ केले समंघाचे सायास । रॉ-हाणे घातलें वहुवस । केळें नारिकेळें ब्राह्मणास । अंब्रदानें दिघलीं

<sup>9</sup> प्रथम 'पुन्हां ' शब्द होता, तो खोडून समासांत "बरवी" शब्द लि-हिला आहे तो स. शो. २ अनपत्यत्वदुःख. ३ नुकतेंच, ४ धगधगीत निखाऱ्यां-ची खाई. ५ अंगांत देवत घालणें.

॥ ४४ ॥ केलीं नाना कवटालें । पुत्रलोमें केलीं ढेंग्लें । तरी अंदृष्ट फिरलें । पुत्र नाहीं ॥ ४५ ॥ वृक्षाखालें जाऊन नाहाती । फळतीं झाढें करपती । ऐसे नाना दोष करिती । पुत्रलोभाकारणें ॥ ४६ ॥ सोडून सकळ वैभव । त्यांचा वारयावेघला जीव । तव तो पावला खंडेराव । आणी कुळस्वामिणीं ॥ ४७ ॥ आतां मनोरथ पुरती । स्त्रीपुरुषें आनं-दती । सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यांचें ॥ ४८ ॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३॥

#### ॥ धीराम ॥

हों कुरें उदंड जालीं । तों ते लक्ष्मी निघोन गेली । वापडीं भिकेसी लागलीं । कांहीं खाया मिळेना ॥ १ ॥ लेंकुरें खेळती धाकुटीं । येके रांगती येके पोटीं । ऐसी घरभरी जाली दाटी । कन्या आणी पुत्रांची ॥ २ ॥ दिवसेंदिवस खर्च वाढला । यावा होता तो खुंटोन गेला । कन्या उपवरी जाल्या त्यांला । उजवावया द्रव्य नाहीं ॥ ३ ॥ मायेवापे होती संपन्न । त्यांचें उदंड होतें धन । तेणें करितां प्रतिष्ठा मान । जनीं जाला होता ॥ ४ ॥ भरम आहे लोकाचारीं । पहिली नांदण्क नाहीं घरीं । दिवसेंदिवस अभ्यांतरीं । दिद्र आलें ॥ ५ ॥ ऐसी घरवात वाढली । खातीं तोंडें मिळालीं । तेणें प्राणीयांस लागली । काळजी उद्देगाची ॥ ६ ॥ कन्या उपवरी जाल्या । पुत्रांस नोवन्या आल्या । आतां उजवणा केल्या । पाहिजेत कीं ॥ ७॥ जरी मुलें तैसींच राहिलीं। तरी पुन्हां लोकलाज जाली । ह्रणती कासया व्यालीं । जन्मदरिद्रों ॥ ८॥ ऐसी लोकलाज होईल । विडलांचें नांव जाईल । आतां रुण कोण देर्हल । लग्नापुरतें ॥ ९ ॥ मागें रुण ज्याचें वेतलें । त्याचें परतीन नाहीं दिल्हें । ऐसें आभाळ कोसळलें । उद्देगाचें ॥ १० ॥ आपण खातों

१ मंत्रप्रयोगांपैकीं एक क्षुद्र साधन आहे. २ दैव, नशीब.

अनासी । अन खातें आपणासी । सर्वकाळ मानसीं । चितातुर ॥ ११॥ पेती अवधीच मोडली । वस्तभाव गाहाण पडिली । अहा देवा वेळ आर्छा । आतां डिवाळ्याची ॥ १२ ॥ कांहीं केळा ताडामोडा । वि-किला घरींचा पाडारेडा । कांहीं पैका रोकडा । कलांतरें काढिला ॥१३॥ ऐसें रुण घेतलें। लोकिकीं दंभ केलें। सकल झणती नांव राखिलें। बडिलांचें ॥ १४ ॥ ऐसें रुण उदंड जालें । रिणाइतीं वेद्रन चेतलें । मग प्रयाण आरंभिछें । विदेशाप्रती ॥ १५ ॥ दोनी वरुषें बुडी मारिछी। नीच सेवा अंगिकारिली । शरीरें आपदा भोगिली । अतिश्येंसीं ॥१६॥ कांहीं मेळिविलें विदेशीं । जीव लागला मनुष्यांपासीं । मग पुसोनियां स्वामीसी । मुरडता जाला ॥ १७ ॥ तव तें अत्यंत पीडावलीं । वाट पाहात वैसर्छी । सणती दिवसगती को लागली । काये करणें देवा ॥ १८॥ आतां आह्यी काये खावे । किती उपवासी मरावें । ऐसि-याचे संगतीस देवें। कां पां घातलें आह्यांसी।। १९ ॥ ऐसें आपुलें सुख पाहाती । परी त्याचें दु:ख नेणती । आणी शक्ति गेलियां अंतीं। कोणीच कामा न येती ॥ २० ॥ असो ऐसी वाट पाहातां । दृष्टीं दे-खिला अवचितां। मुळें घावती ताता। भागलासि हाणौनी ॥ २१॥ स्त्री देखोन आनंदली । सणे आमुची देन्य फिटली । तंत्र येरें दिध्छी । गांठोडी हातीं ॥ २२॥ सकळांस आनंद जाला । ह्मणती आमुचा वडील आला । तेणें तरी आह्मांला । आंग्या टोप्या आणिल्या ॥ १२३ ॥ ऐसा आनंद चारी दिवस । सर्वेच मांडिटी कुसमुस । ह्मणती हैं गेढियां आह्मांस । पुन्हां आपदा लागती ॥ २४ ॥ ह्मणौनी आणिलें तें अ-सावें । येणें मागुतें विदेशास जावें । आह्यी हें खाऊं न तों यावें। इन्य मेळऊन ॥ २५ ॥ ऐसी वासना सकळांची । अववी सोइरी सु-खाची । स्त्री अत्यंत प्रीतीची । तेही मुखाच लागली ॥ २६ ॥ विदेसी बहु दगदला । विश्रांती ध्यावया आला । स्वासिह नाहीं टााकि छा । तों

१ पत. २ सावकारांनी.

जाणें वोढवलें ॥ २७ ॥ पुढें अपेक्षा जोसियाची । केली विवंचना मु-हूर्तीची । वृत्ति गुंतली तयाची । जातां प्रशस्त न वटे ॥ २८ ॥ माया मात्रा सिद्ध केली । कांहीं सामग्री वांघली । लेंकुरें दृष्टीस पाहिलीं । मार्गस्त जाला ॥ २९ ॥ स्त्रियेस अवलोकिलें । वियोगें दुःख वहुत वा-टठें । प्रारब्धसूत्र तुक्तलें । रुणानवंधाचें ॥ ३०॥ कंठ सद्गदित जाला । न संवरेच गहिवरला। लेंकुरा आणी पित्याला। तडातोडी जाली।।३१॥ जरी रुणानवंध असेल । तरी मागुती मेटी होईल । नाहीं तरी संगती पुरेल । येचि भेटीनें तुमची ॥ ३२ ॥ ऐसें वोलोन स्वार होये । मागुता फीरफिरों पाहे। वियोगदुःख न साहे। परंतु कांहीं न चले ॥ ३३॥ आपुला गांव राहिला मागें । चित्त भ्रमलें संसारउद्देगें । दु:खवला प्रपंच-संगें । अभिमानास्तव ॥ ३४ ॥ ते समई माता आठवली । ह्मणे धन्य धन्य ते माउली । मजकारणें बहुत कष्टली । परी मी नेणेचि मूर्ख ॥ ३५ ॥ आजी जरी ते असती । तरी मजला कदा न विशंभती । वियोग होतां आऋंदती। ते पोटागि वेगळीच॥ ३६॥ पुत्र वैभवहीन भिकारी । माता तैसाचि अंगिकारी । दगदला देखोनि आंतरीं । त्याच्या दुःखें दुःखवे ॥ ३७ ॥ प्रपंच विचारें पाहातां । हें सकळ जोडे न जोडे माता | हें शरीर जयेकेरितां | निर्माण जालें | | ३८ | | छैांव तरी ते माया । काय कराविया सहश्र जाया । परी भुलोन गेलों वायां । मैंकर-थ्वजाचेनी ॥ ३९ ॥ या येका कामाकारणें । जिवलगांसि द्वंद घेणें । सखीं तींच पिसुणें । ऐसीं वाटतीं ॥ ४० ॥ ह्मणौन धन्य ते प्रपंची जन। जे मायेबापाचें भजन । कारिती न करिती मन । निष्ठुर जिवलगांसीं ॥ ४१ ॥ संगती स्त्रीवाळकाची । आहं साठी जन्माची । परी मायेवापें कैची । मिळतील पुढें ॥ ४२ ॥ ऐसें पूर्वी होतें ऐकिलें। परी ते समई नाहीं कळलें। मन हें बुडोन गेलें।

तुटलें ? २ जिच्यापासून. ३ डांकीण. ४ कामविकारानें. ५ सोवती.

रतिसुखाचा डोहीं ॥ ४३ ॥ हे सखीं वाटती परी पिसुणें । मिळाळीं वैभवाकारणें । रितें जातां लाजिरवाणें । असंत वाटे ॥ ४४ ॥ आतां भलतैसें करावें । परि द्रव्य मेळऊन न्यावें । रितें जातां स्वभावें । दुःख आहे ॥ ४५ ॥ ऐसी वेवर्धना करी । दुःख वाटळें अंतरीं । चिंतेचिये माहापुरीं । बुडोन गेला ॥ ४६ ॥ ऐसा हा देह आपुला । असतांच पराधेन केळा । ईश्वरीं कानकोंडा जाळा | कुटुंबकाबाडी ॥ ४७ ॥ या येका कामासाठीं । जन्म गेला आटाटी । वय वेचल्यां सेवटीं । येकलेंचि जावें ॥ ४८ ॥ ऐसा मनीं प्रस्तावला । क्षण येक उदास जाला । सर्वे-चि प्राणी झेळंवला । मायाजाळें ॥ ४९॥ कन्यापुत्रें आठवलीं । मनी-ह़िन क्षिती बाटली । क्षणे छेंकुरें अंतरलीं । माझीं मज ॥ ५०॥ मागील दु:ख आठवलें । जें जें होतें प्राप्त जालें । मग रुदन आरंभिलें। दीर्घ स्वरें ॥ ५१ ॥ आरण्यरुद्न करितां । कोणी नाहीं बुझाविता । मग होय विचारिता । आपुळे मनीं ॥ ५२ ॥ आतां कासया रडावें। प्राप्त होतें तें भोगावें । ऐसें बोछोनियां जीवें । धारिष्ट केछें ॥ ५३ ॥ ऐसा दुःखें दगदला । मग विदेशाप्रती गेला। पुढें प्रसंग वर्तला। तो सावध ऐका ॥ ५४ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षा-नाम समास चतर्थ ॥ ४ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

पुढें गेला विदेशासी । प्राणी लागला व्यासंगासी । आपत्या जिवे-सीं सोसी । नाना श्रम ॥ १ ॥ ऐसा दुस्तर संसार । करितां कष्टला थोर । पुढें दोनी च्यारी संवत्सर । द्रव्य मेळिविलें ॥ २ ॥ सवेंचि आला देशासी । तों आवर्षण पिडलें देसीं । तेणें गुणें मनुष्यांसी । बहुत कष्ट जाले ॥ ३ ॥ येकांच्या बैसल्या अमृतकळा । येकास चंद्री लागली डोळां । येकें कांपतीं चळचळां । दैन्यवाणी ॥ ४ ॥ येकें दीनरूप बैसन

१ गुंडाळला गेला. २ गालफड.

लीं । येकें सुजलीं येकें मेलीं । ऐसीं कन्यापुत्रें देखिलीं । अकस्मात डोळां ॥ ९ ॥ तेणें बहुत दुःखी नाला । देखोनियां उभेड आला । प्राणी आक्रंदों लागला । दैन्यवाणा ॥ ६॥ तंत्र तीं अवघीं सावघ जालीं। ह्मणती बाबा बाबा जेऊं घाली । अन्नालागीं मिडकेली । झडा घालिती ॥ ७॥ गांठोडें सोडून पाहाती । हातां पडिछें तेंचि खाती । कांहीं तोंडीं कांहीं हातीं । प्राण जाती निघोनी ॥ ८ ॥ तांतडी तांतडी जेऊं घाटी । तों ते जेवितां जेवितां कांहीं मेटीं । कांहीं होतीं घादावटीं । तेंहिं मेळीं अजीणें ॥ ९ ॥ ऐसीं बहुतेकें मेळीं । येक दोनी मुळें टर-छीं । तेहि दैन्यवाणी जाछीं । आपछे मातेवांचुनी ।। १० ॥ ऐसें आ-वर्षण आलें। तेणें घराचि बुडालें। पुढें देसीं सुभिक्ष जालें। आति-श्येंसी ॥ ११ ॥ लेकुरा नाहीं वाढविते । अन्न करावें लागे आपुलेन हातें । वहु त्रास वेतला चित्तें । स्वयंपाकाचा ॥ १२ ॥ लोकीं भरीस घातळें । पुन्हां मागुतें लग्न केलें । द्रव्य होतें तें वेंचलें । लग्नाकारणें ॥ १३ ॥ पुन्हां विदेशासी गेला । द्रव्य मेळऊन आला । तव घरीं कळहो लागला । सावत्र पुत्रांसी ॥ १४ ॥ स्त्री जाली न्हातीधुती । पुत्र देखों न सकती । भ्रताराची गेली शक्ती । वृद्ध जाला ॥ १५॥ सदा भांडण पुत्रांचें । कोणी नायकती कीणाचें । वनिता अति प्रीतीचें । प्रीतिपात्र ॥ १६ ॥ किंत वैसला मना । येके ठाई पडेना । ह्मणोनिया पांचा जणा | मेळविछें || १७ || पांच जण वांटे करिती | तों ते पुत्र नायेकती । निवाडा नव्हेचि अंतीं । भांडण छागछें ॥ १८ ॥ वापलेंका भांडण जालें । लेंकीं बापास मारिलें । तय ते मातेनें धेतलें। शंखतीर्थ ॥ १९॥ ऐकोनि मिळाले लोक। उमे पाहाती कौतुक । ह्मणती बापास छेक । कामा आछे ॥ २०॥ ज्या कारणें केले नवस्। ज्या कारणें केले सायास। ते पुत्र पिती-थास । मारिती पाहा ॥ २१ ॥ ऐसी आठी पापकळी । आश्चिर्य मा-

१ गहिंबर. २ धाधावळां, आशाळभूत झाळीं.

निलें सक्ली । उमे तोडिती कली । नगरलोक ॥ २२ ॥ पुढें वेसोन पांच जण । वांटे केले तत्समान । वापलेंकांचें भांडण । तोडिलें तेहीं ॥ २३ ॥ वापास वेगळें घातलें । कोंपट वांघोन दिघलें । मन कांतेचें लागलें । स्वार्थबुद्धी ॥ २४ ॥ कांता तरुण पुरुष वृद्ध । दोघांस पडिला संमंध । खेद सांडून आनंद । मानिला तेहीं ॥ २५॥ स्त्री सांपडली सुंदर । गुणवंत आणी चतुर । हाणे माझें भाग्य थोर । वृद्ध-पणीं ॥ २६ ॥ ऐसा आनंद मानिला । दुःख सर्वही विसरला । तव तो गुल्बला जाला । परचक्र आलें ॥ २० ॥ अकस्मात धाडी आली । कांता वंदीं धरून नेली । वस्तभाविह गेली । प्राणीयाची ॥ २८ ॥ तेणें दु:ख जालें भारी । दीर्घ स्वरें रुदन करी । मनीं आठवे सुंदरी । गुणवंत ॥ २९॥ तत्र तिची वार्ता आछी । तुमची कांता भ्रष्टछी । ऐकोनियां आंग वाली । पृथ्वीवरी ॥ ३० ॥ सन्य अपसन्य लोळे । जळें पाझरती डोळे । आठवितां चित्त पोळें । दुःखानळें ॥ ३१॥ द्रव्य होतें मेळिवळें । तेंही लग्नास वेचलें । कांतीसिही धरून नेलें । दुराचारीं ॥ ३२ ॥ मजही बृद्धाप्य आहें । छेकीं वेगळें घातछें । अहा देवा बोढवलें । अदृष्ट माझें ॥ ३३ ॥ द्रव्य नाहीं कांता नाहीं । ठाव नाहीं शक्ति नाहीं । देवा मज कोणीच नाहीं । तुजवेगळें ॥ ३३ ॥ पूर्वी देव नाहीं पूजिला। वैभव देखोन भुजला। सेखीं प्राणी प्रस्ता-वला । वृद्धपणीं ॥ ३५ ॥ देह असंत खंगलें । सर्वीग बाळोन गेलें । वातपीत उसळ हें । कंठ दाटला कफें ॥ ३६ ॥ वळे जिन्हेची बोबडी । क्फें कंठ घडघडी । दुर्गेथी सुटली तोंडीं । नाकीं स्लेष्मा वाहे ॥ ३७॥ मान कांपे चळचळां । डोळे गळती भळभळां । वृद्धपणीं अवकळा । ठाकून आर्छा ॥ ३८॥ दंतपाटी उखळ्ळी । तेणें बोचरखिंडी पढिळी । मुखीं ठाळ गळों ठागठी । दुर्गधीची ॥ ३९ ॥ डोळां पाहातां दिसेना । कानीं शब्द ऐकेना । दीर्घ स्वरें बोलवेना । दमा दाटे ॥ ४०॥ शक्ती पायांची राहिछी । बैसवेना मुरुकुंडी घाछी । बृहतौ वाजों लागली । तोंडाच ऐसी ॥ ४१ ॥ क्षुधा लागतां आवरेना । अन स-मई मिळेना । मिळाछें तरी चावेना । दांत गेले ॥ ४२ ॥ पित्तें । जि-रेना अन्त । भक्षीतांच होय वमन । तैसेंचि जाय निघोन । अपान-द्वारें ॥ ४३ ॥ विष्टा मूत्र आणी बळस । भोवता वमनें केला नारा । दुरून जातां कोंडे स्वास । विश्वजनाचा ॥ ४४ ॥ नाना दुःखें नाना •याधी । वृद्धपणीं चळे बुद्धी । तन्हीं पुरेना आवधी । आयुष्याची ॥ ४५ ॥ पापण्या भवयाचे केश । पिकोन झडले निःशेष । सर्वीगीं लोंबलें मांस । चिरकुटासारिखें ॥ ४६ ॥ देह सर्व पारिखें जालें। सवंगडे निःशेष राहिले । सकळ प्राणीमात्र बोले । मरेना कां ॥ ४७ ॥ जे जन्मून पोसिटीं । तेचि फिरोन पडिटीं । अंतीं विषम वेळ आळी । प्राणीयांसी ॥ ४८ ॥ गेलें तारुण्य गेलें बळ । गेलें संसारीचें सँळ । वाताहात जालें सकळ ! शरीर आणी संपत्ती ॥ ४९ ॥ जन्मवरी स्वार्थ केला । तितुकाहि वेर्थ गेला । कैसा विषम काळ आला । अंतकाळीं ॥ ५० ॥ सुखाकारणें झुरला । सेखीं दुःखें कष्टी जाला । पुढें मागुता धोका आला । येमयातनेचा ॥ ५१॥ जन्म अवघा दुःखमूळ । ला-गती दु:खाचे इंगळ । ह्मणोनियां तत्काळ । स्विहत करावें ॥ ५२ ॥ असो ऐसे वृद्धपण । सकळांस आहे दारुण । ह्मणोनियां शरण । भग-वंतास जावें ।।५३॥ पढें वृद्धीस तत्वता । गर्भी प्रस्तावा होता । तोचि आला मागुतान अंतकाळीं ॥५४॥ हाणौनि मागुतें जन्मांतर । प्राप्त मातेचें उदर | संसार हा अति दुस्तर । तोचि ठाकून आला ॥ ५९ ॥ भग-वद्भजनावांचुनी । चुकेना हे जन्मयोनी । तापत्रयाची जाचणी । सांगि-जेल पुढें ॥ ५६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम समास पंचम ॥ ५ ॥ ॥ 3

॥ श्रीराम ॥

तापत्रयाचें लक्षण । आतां सांगिजेल ।निरूपण । श्रोतीं करावें '

१ मुखनासिकादिकांतील मळ. २ घडामोड. ३ वृद्धास, वृद्ध मनुष्यास.

श्रवण । येकाग्र होऊनी ।। १ ।। जो तापत्रें पोळहा । तो संतसंगें नि-वाहा । आर्तभ्ते तोपछा । पैदार्थ जेवी ॥ २ ॥ श्रुधाक्रांतास मिळे अन्न । तृपाक्रांतास जीवन । वंदीं पिडिल्याचें वंधन । तोडितां सुख ॥ ३ ॥ माहापुरें जाजावहा । तो पैह्यारास नेहा । क्षां तो स्वर्मीचा चेईँहा । स्वप्नदुःखी ॥ ४ ॥ कोणी येकासी मरण । येतां दिहें जीव-दान । संकटास निवारण । तोडितां सुख ॥ ५ ॥ रोगीयास औषध । सप्रचित आणी द्युद्ध । तयासी होय आनंद । आरोग्य होतां ॥ ६ ॥ तैसा संसारें दुःखवहा । त्रिविधतापें पोळहा । तोचि येक अधिकारी जाहा । परमार्थासी ॥ ७ ॥ ते त्रिविध ताप ते कैसे । आतां बोहिजेत तैसे । येविषई येक असे । वाक्याधार ॥ ८ ॥

देहें द्रियमाणेन सुखं दुःखं च प्राप्यते।
इसप्राध्यात्मिकं तापं जायते दुःखं देहिनाम् ॥ १ ॥
सर्वभूतेन संयोगात् सुखं दुःखं च जायते।
दितीयतापसंतापः सत्यं चैवाधिमौतिकः ॥ २ ॥
द्युमाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना।
स्वर्गनरकादि भोक्तव्यसिदं चैवाधिदैविकम् ॥ ३ ॥

येक ताप आध्यात्मिक । दुजा तो आदिभृतिक । तिसरा आदिदैविक । ताप जाणावा ॥ ९ ॥ आध्यात्मिक तो कोण । कैसी त्याची वोळखण। आदिभृतिकाचें छक्षण । जाणिजे कैसें ॥ १० ॥ आदिदैविक तो कैसा । कवण तयाची दशा । हेंहि विशद कळे ऐसा । विस्तार कीजे ॥ ११ ॥ हां जी ह्मणोनि वक्ता । जाछा कथा विस्तारिता । आध्यात्मिक ताप आतां । सावध ऐका ॥ १२ ॥ देह इंद्रिय आणी प्राण । यांचेनि

१ आतुर. २ हस्तदोप असावा काय? "पदार्थें " असतें ह्मणजे अर्थ लागता. आतुर सनुष्य, त्याला जें पाहिजे असतें तें भिळालें ह्मणजे, जसा संतुष्ट होतो. ३ जागा झाला. ४ ह्या श्लोकांत छंदे.भंगादि दोप दिसतात, पण मुळांत ते जसे होते तसेच दिले आहेत.

योगें आपण । सुखदु:खें सिणे जाण । या नात्र आध्यात्मिक ।। १३ ॥ देहामधून जें आलें । इंद्रियप्राणें दु:ख जालें । तें आध्यात्मिक बोलिलें। तापत्रई ॥ १४ ॥ देहामधून काय आछे । प्राणें कोण दुःख जाछें । आतां हैं विशद केहें। पाहिजे कीं ॥ १५॥ खरूज खबडे पुळिया नारु । नखरुडें मांजऱ्या देवि गोवरु । देहामधील विकारु । या नाव आध्यात्मिक ॥ १६ ॥ काखमांजरी केशतोड । बोखटे वर्ण काळकोड । **ब्या**धी मूळव्याधी माहाजर्ड । या नाव आध्यात्मिक ॥ १७ ॥ अंगुळ-वेडें गालफुगी। कंड लागे जे वाउगी। हिरडी सुजे भैरे बैलंगी। या नाव आध्यात्मिक ॥१८॥ वाउगे फोड उठती। कां ते सुजे आंगकांती। वात आणी तिडका लागती । या नाव आध्यात्मिक ॥ १९॥ नाइटे अंदुं गजकर्ण । पेहाँचें पोट विस्तीर्ण । वैसलें टाळें फुटती कर्ण । या नाव आध्यात्मिक ॥ २० ॥ कुष्ट आणी वोला कुष्ट । पंड्यारोग अति-श्रेष्ठ । क्षयरोगाचे कष्ट । या नाव आध्यात्मिक ॥ २१ ॥ वाटी वँटक. वायेगोळा । हातीं पाई लागती कळा । भोवंडी लागे वेळोवेळां । या नाव आध्यात्मिक ॥२२॥ वोलांडा आणी वळ । पोटसुळाची तळमळ । आर्घाशिर्सा उठे कपाळ । या नाव आध्यात्मिक ॥ २३ ॥ दुःखे माज आणि मान । पुष्टी ग्रीवा आणि वदन। अस्तिसांदे दुःखती जाण । या नाव आध्यात्मिक ॥ २४ ॥ कैळिक तरळै केोमिणी । मुरमा ैसंठरें माळिणी । विदेसीं लागलें पाणी । या नाव आध्यात्मिक ॥ २५॥ जळसोस आणी 'ैहिवारें । गिरीविरी आणि अंधारें । ज्वर पार्चीव आणी

१ दु:सह. २ (दातांत ) भरे. ३ वाजरीच्या निंबुराचें कसपट. ४ पाय-हंसळी, हाड्यावर्ण. ५ पोटफुगी. ६ गुडधी रोग. ७ ठहान मूल दूध प्याल्यावर त्या दुधाच्या गोळ्या वन्त तें ओकतें त्याचें नाव. ८ कंवर. ९ मोडशी. १० अ-जीणीपासून होणारी हागओक. ११ कावीळ. १२ पिवळ्या फडक्यांत सात किंवा पांच जोंधळे बांधून फोडावरून उतरून रस्त्यांत टाकितात, ते ओलांडल्यापासून होणारीं गळवें. १३ हीवताप. १४ हिष्ट लागून दुखणें उलटणें.

होरें। या नाव आध्यात्मिक ॥ २६ ॥ शैत्य उष्ण आणी तृपा । क्षुचा निद्रा आणी दिशौ । विषयतृष्णेची दुर्दशा । या नाव आध्यात्मिक ॥ २७ ॥ आळसी मूर्व आणी अपेसी । भय उद्भवें मानसीं । वि-सराळ दुश्चित्त अहर्निशीं । या नाव आध्यात्मिक ॥ २८ ॥ मूत्रकोंड आणी परमें । रक्तपिती रक्तपरमें । खडाचैडाचेनि श्रमे । या नाव आध्यात्मिक ॥२९॥ मुरडा हागवण उन्हाळे । दिशा कें।डतां आंदोळे । येक वेथा असोन न कळे। या नाव आध्यात्मिक ॥ ३० ॥ गांठी ह-ळळी जाले जंत । पडे आंव आणी रक्त । अन्न तैसेंचि पडत । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३१ ॥ पोटफुगी आणी तडस । भरछा हिर्रे छा-गुला वांस । फीडी लागतां कासावीस । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३२॥ उचकी लागली रसिर्त गेला । पीत रसळलें रलाट जाला । खँरे प-डसा आणी खोंकछ। या नाव आध्यात्मिक ॥ ३३॥ उसळछा दमा आणी धाप । पडिजिम ढा।से आणी कक । मोबार्ज्य आणी संताप । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३४ ॥ कोणी सेंदुर घातला । तेणें प्राणी नि-र्बुजला । घञामध्यें फोड जाला । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३५ ॥ गळसोट्या आणी जीभ झडे । सदा मुखीं दुर्गधी पडे । दंतहीन लागती किडे । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३६ ॥ जैरंडी घोळाणा गंडमाळा । अविता स्वयें फुटे डोळा । आपणिच कापी अंगुळा । या नाव आ-ध्यात्मिक ॥ ३७ ॥ कळा तिडका लागती । कां ते दंते उन्मळती । अधर जिन्हा रगडती । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३८ ॥ कर्णदुःख ने-त्रदुःख । नानादुःखें घडे शोक । गर्मीघ आणी नपुश्यक । या नाव आध्यात्मिक ॥ ३९ ॥ फुळें वडस आणी पेंडळें। कीड गैर्ता रातांधळें।

१ शारे, शहारे. २ आसांश. ३ पोटांत विद्या खड्यासारखी होऊन होणारें दुःख. ४ ठचक. ५ ठहान फोड. ६ उसित जाणें=मानेत घास अडकणें. ७ जी-भकांटे. ८ तापाचा प्रकार दिसतों. ९ पानथरीं. १० मोतीबिंदु. ११ डोळे चां-गले असून न दिसणें.

दुश्चित्त भ्रमिष्ट आणी खुळें । या नाव आध्यात्मिक ॥ ४० ॥ मुकें बधार राखोंडें । थोटें चळळें आणी वेडें । पांगुळ कुँन्हें आणी पावडें । या नाव आध्यात्मिक ॥ ४१ ॥ तारॅसें घुंछें काणें केरें । गाँरोळे जामुन टैाफरें। शडांगुळें गेंगाणें <sup>1°</sup>विदरें। या नाव आध्यात्मिक ॥ ४२ ॥ दांतिरें बोंचिरें घीनाळ । घाणहीन श्रोत्रहीन बरळ । अति कृश अति स्थूळ । या नाव आध्यात्मिक ॥ ४३ ॥ तोतरें बोबडें निर्वळ । रोगी कुरूप कुटीळ । मत्सरी खादाड तपीळ । या नाव आध्यात्मिक ॥ ४४ ॥ संतापी अनुतापी मत्सरी । कामिक हेवा तिरस्कारी । पापी अवगुणी विकारी । या नाव आध्यात्मिक ॥ ४९ ॥ उठवणें ताठा क-रक । आबटळे आणी लचक । सुजी जाणी चार्लक । या नाव आ-ध्याामिक ॥ ४६ ॥ सेंळै आडवें गर्भपात । सेंतैनगुते सेंनपात । संसीर-कोंडें आपमृत्य । या नाव आध्यात्मिक ।। ४७ ॥ नेंखविख आणी 'हिं-गुर्डें । बेंश्ट आणी वावडें । उगीच दांताबिळ पडे । या नाव आध्या-त्मिक ॥ ४८ ॥ झडती पाती सुजती भवया । नेत्रीं होती राझणवडीया । चाळसी लागे प्राणियां । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४९ ॥ वांगे तिळ सुरमें हींसें। चामखिळ गलंडें मसें। चुकुर होई जे मानसें। या नाव आध्यात्मिक ॥ ५० ॥ नाना फुग आणी आवाळें । आंगीं दुर्गधी प्र-बळे । चाईचें।टी लाळ गळे । या नाव आध्यात्मिक ॥ ५१ ॥ नाना

१ जन्मतःच ओठतुरकें. २ कुबडें. ३ पांगळें. ४ तारडोळें. ५ मान वांकडी करून पाहाणें. ६ तिरळें. ७ घारडोळे. ८ अतिठेंगणें. ९ ठेंचाळत चालणारें. १० कुरूप. ११ लांबनाक्या. १२ "चाळकवाऊ " नांबाचा पायाचे संधी धरतो तो रोग. १३ वृद्धि न पावतां पोटांत राहिलेला गर्भ. १४ स्तनांत दुधाच्या गुरळ्या बन्त होणाऱ्या वेदना. १५ सिनपात. १६ संसारांतील अडचणी. १७ नखाचें वीष. १८ एक प्रकारचा फोड. १९ ओश्राट. २० मुरमाच्या काळस्सर पुळ्या. २१ शिवें, पांडरे चेटे. २२ लासहं. २३ श्रिमष्ट. २४ केस गळून पडनात असा रोग.

चितेची काजळी । नाना दुःखें चित्त पोळी । व्याधीवांचून तळमळी । या नाव आध्यात्मिक ॥ ५२ ॥ वृद्धपणीच्या आपदा । नाना रोग होती सदा । देह क्षीण सर्वदा । या नाव आध्यात्मिक ॥ ५३ ॥ नाना व्याधी नाना दुःखें । नाना भोग नाना खांद्कें । प्राणी तळमळी शोकें । या नाव आध्यात्मिक ॥ ५४ ॥ ऐसा आध्यात्मिक ताप । पूर्व पापाचा संताप । सांगतां सरेना अम्प । दुःखसागर ॥ ५५ ॥ बहुत काय बोळावें । श्रोतीं संकेतें जाणावें । पुढें बोळिजे स्वभावें । आदिभूतिक ॥ ५६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आध्यात्मिकतापिनरूपणनाम समास पष्ट ॥ ६ ॥ ७॥

#### ॥ श्रीराम॥

मागां जालें निरूपण । आध्यात्मिकाचें लक्षण । आतां आदिभूतिक तो कोण । सांगिजेल ॥ १ ॥

> सर्वभूतेन संयोगात्। सुखं दुःखंच जायते। द्वितीयतापसंतापः। सत्यं चैवाधिभौतिकः॥१॥

सर्व भूतांचिति संयोगें । सुखदुःख उपजों छागे । ताप होतां मन भंगे । या नाव आदिभ्तिक ॥ २ ॥ तरी या आदिभ्तिकाचें छक्षण । प्रांजळ करूं तिरूपण । जेणें अनुभवास वे पूर्ण । वोळखी तापत्रयाची ॥ ३ ॥ ठेचा छागती मोडती कांटे । विझैती शस्त्रांचे वायटे । सैछ सिर्छेका आणी सरांटे । या नाव आदिभ्तिक ॥ ४ ॥ आग्या आंणी काचकुहिरी । आवचटा छागे शरीरीं । गांधीछ थेऊन दंश करी । या नाव आदिभ्तिक ॥ ५ ॥ मासी गोमासी मोहळमासी । मुंगी तेछमुंगी डांस दंसी । सोट जळु छागे यासी । आदिभ्तिक बोछिजे ॥ ६ ॥ पिसा पिसोळे चांचण । कुसळें मुंगळें ढेकुण । विसीफ भोवँर गोंचिड जाण । या

१ वाजती. २ घाव. ३ शरीरांत धस शिरणें. ४ चुया. ५ दंशी. ६ इसवे. ७ भुंगा.

नाव आदिभूतिक ॥ ७ ॥ गोंबी विंचु आणी विखार । व्यात्र लांडिगे आणी शूकर । गौसीयळ सामर । या नाव आदिभूतिक ॥ ८॥ रान-गाई रानहासे । रानशकटु आणी रीसें । रानहाती छाँविपसें । या नाव आदिभूतिक ॥ ९ ॥ सुसरीनें बोढून नेलें । कां तें अवचितें बुडालें । अथवा खळाळीं पडिलें । या नाव आदिभूतिक ॥ १० ॥ नाना वि-खारें आजगर । नाना मगरें जळचर । नाना वनचरें अपार । या नाव आदिभूतिक ॥ ११ ॥ अश्व वृषम आणी खर । स्वान श्कर ॢ जंबुक मार्जर । ऐसीं बहुविध क्रूर । या नाव आदिभूतिक ॥ १२ ॥ ऐसीं कर्कशें भयानकें । बहुविध दुःखदायकें । दुःखें दारुणें अनेकें । या नाव आदिमूतिक ॥ १३ ॥ भिंती माळवदें पडती । कडे भुयेरीं कों-सळती । वृक्ष आंगावरी मोडती । या नाव आदिभूतिक ॥ १४॥कोणी येकाचा श्राप जडे। कोणी येकें केले चेडे। आधांतरीं होती वेडे। या नाव आदि मृतिक ॥ १५ ॥ कोणी येकें चाळविछें । कोणी येकें भ्रष्ट-विलें। कोणी येकें धरून नेलें। या नाव आदिभूतिक ॥ १६ ॥ कोणी येकें दिलें बीप । कोणी येकें लाबिले दोप । कोणी येकें घातले पाश । या नाव आदिभू।तिक ॥ १७ ॥ अवचिता सेर लागला । नेणो बिबवा चिडला । प्राणी धुरें जाजावला । या नाव आदिभूतिक ॥१८॥ इंगळावरी पाय पड़े | शिळेखाळें हात सांपड़े । धांवतां आडखुळे पड़े । या नाव आदिभूतिक ॥ १९ ॥ वापी कूप सरोवर । गैती कडा नदी-तीर । आविचतें पडे शरीर । या नाव आदिभूतिक ॥ २० ॥ दुर्गा-खाळें कोंसळती । झाडावरून पडती । तेणें दुःखें आक्रंदती । या नाव आदिभूतिक ॥ २१ ॥ सीतें वोठ तरकती । हात पाव टांका फुटती । चिखंल्या जिव्हाळा लागती । या नाव आदिभूतिक ॥ २२ ॥ अज्ञन-

<sup>9</sup> सायळ पक्ष्याची जात. २ सांवर. ३ डांकिणीपासून लागणारें वेड. ४ खाडा. ५ हाताच्या किंवा पायाच्या बोटांच्या संधीमधील जागा सतत पाणी लागल्यामुळें सङ्ग पांढरी होते त्याला चिखली ह्मणतात.

पानाचिये वेळे । उष्ण रसें जिव्हा पोळे । दांत करेंकरे आणि हैरळे । या नाव आदिभ्तिक ॥ २३ ॥ पराधेन बाळपणीं । कुशब्दमारजाचणी । अन्ववस्त्रेंबीण आळणी । यो नाव आदिभ्तिक ॥ २४ ॥ सामुखास गाँछोरे । हुँणके छासणें चिमोरे । आछें रुदन न धरे । या नाव आदिभू-तिक ॥ २५ ॥ चुकतां कान पिळिती । कां तो डोळां हिंग घाछिती । सर्वकाळ धारकीं धरिती । या नाव आदिभृतिक २६ ॥ नाना प्रकारीचे मार । दुर्जन मारिती अपार । दुरी अंतरे माहेर । या नाव आदिभूतिक ।। २० ।। कर्ण नासिक विधिनें । बळेंचि धरून गोंधिनें । खोडी जा-छियां पोळिविछें । या नाव आदिभृतिक ॥२८॥ परचक्रीं धरून नेछें । नीच यातीस दिघलें । दुर्दशा होऊन मेलें । या नाव आदिभूतिक ॥२९॥ नाना रोग उद्भवले । जे आध्यात्मिकीं बोलिले । वैद्य पंचाक्षरी आणिले। या नाव आदिभूतिक ॥ ३० ॥ नाना वेथेचें निर्शन । व्हावया औषध दारुण । वळात्कारें देती जाण । या नाव आदिभृतिक ॥ ३१ ॥ नाना व्छीचे रस । काडे गर्गीड कर्कश । घेतां होय कासावीस । या नाव आदिभूतिक ।। ३२ ॥ ढाळ आणी उँखाळ देती । पथ्य कठीण सां-गती । अनुपान चुकतां विपत्ती । या नाव आदिभूतिक ॥ ३३॥ फाड रक्त फीसणी । गुलुडागांची जाचणी । तेणें दुःखें दुःखवे प्राणी । या नाव आदिभूतिक ॥ ३४॥ रुचिक विववे घाछिती । नाना दुःखें द-डपे देती । सिरा तोडिती जैळा लाविती। या नाव आदिभूतिक ॥३५॥ बहु रोग बहु औषधें । सांगतां अपारें अगाधें । प्राणी दुःखवे तेणें खेदें । या नाव आदिभूतिक ॥ ३६॥ बोलाविला पंचाक्षरी । धूरमार पीडा करी । नाना यातना चतुरीं । आदिभूतिक जाणिजे ॥ ३७ ॥ दरवडे घाछ्नियां जना । तक्कर करिती यातना । तेणें दुःख होय मना । या

१ करकरे. २ फटी पडणें. ३ गालगुचे. ४ ठोशे. ५ डागणें. ६ चि-मटे. ७ वांतीचें औषध. ८ वस्तऱ्यानें किंवा एकाद्या शस्त्राने बेंडावर किंवा गां-ठीवर चिरा पाडणें. ९ चोचे. १० हईचा चींक. ११ जळवा.

नाव आदिभूतिक ॥ ३८ ॥ अग्नीचेनि ज्वाळें पोळे । तेणें दुःखें प्राणी हरंबेळे । हानी जालियां विवेळे । या नाव आदिभूतिक ॥ ३९ ॥ नाना मंदिरें सुंदरें । नाना रत्नांचीं भांडारें । दिव्यांवरें मनोहरें । दग्ध होती ॥ ४०॥ नाना धान्यें नाना पदार्थ। नाना पद्य नाना स्वार्थ। नाना पात्रें नाना अर्थ । मनुष्यें भस्म होती ॥ ४१ ॥ आग्न लागला सेती । धान्यें बणव्यां आणी खंडकुती । युंक्षदंड जळोन जाती । आकस्मात ॥ ४२ ॥ ऐसा आग्न लागला । अथवा कोणी लाविला । हानी जाली कां पोळला। या नाव आदिभृतिक ॥ ४३ ॥ ऐसे सांगतां बहुत। होती वन्हींचे आघात । तेणें दुःखें दुःखवे चित्त । या नाव आदिभू-तिक ॥ ४४ ॥ हरपे विसरे आणी सांडे । नासे गाहाळे फुटे पडे । असाध्य होय कोणीकडे । या नाव आदिभूतिक ॥ ४५ ॥ प्राणी स्थान-भ्रष्ट जाले । नाना पशूतें चुकले । कन्यापुत्र गाहाळले । या नाव आ-दिभूतिक ॥ ४६ ॥ तक्कर अथवा दावेदार। आवचिता कारिती संव्हार। छुटिती घरें नेती खिल्लार । या नाव आदिभूतिक ॥ ४७ ॥ नाना धान्यें केळी कापिती । पानमळा मीठ घालिती । ऐसे नाना आघात करिती । या नाव आदिभूतिक ॥ ४८॥ मैंद उचले खाणोरी । सुवर्ण-पंथी भुररेकरी । ठकु सिंतरू वरपेकरी । वरपा घालिती ॥ ४९ ॥ गैठी-छोडे द्रव्य सोडिती । नाना आळकार काडिती । नाना वस्तु मूपक नेती । या नाव आदिभूतिक ।। ५० ॥ वीज पडे हिंव पडे । प्राणी प्र-जंनीं सांपडे । कां ता माहापुरीं बुडे । या नाव आदिभूतिक ॥ ५१ ॥ भोवरे वळणें आणी धार । वोसाणें लाटा अपार । वृश्चिक गोंबी आजगर। वाहोन जाती ॥ ५२ ॥ तयामधें प्राणी सांपडला । खडकीं बेटीं आड-कला । बुडत बुडत वांचला । या नाव आदिभूतिक ॥ ५३ ॥ मनासा-

१ तळमळे. २ विव्हल होतो. ३ वणव्याने पेटतात. ४ सूर्यतापाने दग्ध होतात. ५ इक्षुदंड, ऊंस. ६ किमयागार. ७ भामट्ये, प्रथिभेदक. ८ पुरा- अधील लांकडें केरकचरा वगैरे.

रिखा नसे संसार । कुरूप कर्कश स्त्री कृर । विधवा कन्या मूर्ख पुत्र । या नाव आदिभूतिक ॥ ५४ ॥ भूत पिशाच्य लागलें । आंगावरून वारें गेलें । अबद्ध मंत्रें प्राणी चळले । या नाव आदिमृतिक ॥ ५५॥ ब्राह्मणसमंघ शरीरीं । बहुसाल पीडा करी । शनेश्वराचा घोका घरी । या नाव आदिभृतिक ॥ ५६॥ नाना प्रहे काळवार । काळतिथी घातचंद्र। काळवेळ घातनक्षत्र । या नाव आदिभृतिक ॥ ५७ ॥ सींकं पिं-गैळा आणी पाली । बोखटे होलां काक कलांली । चिंता काजळी ला-गली । या नाव आदिभूतिक ॥ ५८ ॥ दिवैटा सरवदा भाकृन गेला । अंतरीं घोका लागला। दुःस्वप्तें जाजावला । या नाव आदिभूतिक ॥ ५९ ॥ भालु भुंके स्वान रडे । पाली आंगावरी पडे । नाना चिन्हें चिंता पवाडे । या नाव आदिभृतिक ॥ ६० ॥ वाहेरी निघतां अपश-कुन । नानाप्रकारें विछिन्न । तेणें गुणें भंगे मन । या नाव आदिभू-तिक ॥ ६१ ॥ प्राणी वंदीं सांपडला । यातने वरपडा जाला । नाना दुःखें दुःखवला । या नाव आदिभ्तिक ॥ ६२ ॥ प्राणी राजदंड पा-वत । जेरबंद चाबुक वेत । दरेमार्र तळवेमारे होत । या नाव आदि-भूतिक ॥ ६३ ॥ कोरडे पारंच्या फोक । बहु प्रकारें अनेक । बहु ता-डिती आदिभ्तिक । या नाव वोलिजे ॥ ६४ ॥ मोघरीमार वेधलेमार । चौंखेंरून डंगीरंणेमार । बुक्या गचांड्या गुडघेमार । या नाव आदि-भूतिक ॥ ६५ ॥ ठाता तपराखा सेणमार । कानखडे दगडमार । नाना प्रकारीचे मार । या नाव आदिभूतिक ॥ ६६ ॥ टांगणें टिपेंचा

१ पिशाच्यादि साधनाचा मंत्र चुकून वेडे झाले. २ शिंक. ३ एक पक्षी. ४ खुडवुड जोशी. ५ सरोदा, भविष्य सांगणारा. ६ भविष्य सांगृन. ७ आश्र-यभूत, पात्र. ८ द्रींत लोट्सन देऊन मारणें. ९ तापल्या तन्यावर उमे करून मारणें. १० अपानद्वारीं मेख ठोकून मारणें. ११ दारू भरलेल्या बुधल्याशीं वांधून त्या दारूस आग लावून मारणें. १२ चारी वाजूंस ताणून. १३ वडगेमार. १४ चांप.

'पिछोडे । बेडी बुँधनाल कोलदंडे । रैक्षणनिप्रह चहूंकडे । या नाव आदिभूतिक ॥ ६७ ॥ नौंकवणी चुनवणी । मीठवणी रायवणी । गु-ळवण्याची जाचणी । या नाव आदिभूतिक ॥ ६८ ॥ जळामध्यें बुच-कुळिती । हस्तीपुढें बांधोन टाकिती । हाकिती छाळिती यातायाती । या नाव आदिभूतिक ॥ ६९ ॥ कर्णछेद घ्राणछेद । हस्तछेद पादछेद । जिन्हाछेद अधरछेद । या नाव आदिभ्तिक ॥ ७० ॥ तीरमाळ सुळीं देती । नेत्र वृषण काढिती । नखोनखीं सुया मारिती । या नाव आदि-भूतिक ॥ ७१ ॥ पीरङ्यामध्ये घालणें । कां कडेलोट करणें । कां मां-ड्याँमुखें उडवणें । या नाव आदिभूतिक ॥ ७२ ॥ कानीं खुंट्या आद-ळिती । अपानीं मेखा मारिती । खाल कादून टाकिती । या नाव आ-दिभ्तिक ॥ ७३॥ भोतं आणी ''बोटबोटी । अथवा गळ घालणें कंठीं। सांडस लाऊन आटाटी । या नाव आदिभूतिक ॥ ७४ ॥ सिसें पाजणें वीष देणें । अथवा सिरछेद करणें । कां पायातळीं घालणें । या नाव आदिभ्तिक ॥ ७५ ॥ सरेडे मांजैरे भरिती । अथवा फांसीं नेऊन देती। नानापरी पीडा करिती । या नाव आदिभूतिक ॥ ७६॥ स्वानप्रळये व्याघ्रप्रळये । भूतप्रळये सुसरीप्रळये । शस्त्रप्रळये विझप्रळये । या नाव आदिभूतिक ॥ ७७॥ सीरा वोहून घेती । टेंभे लाऊन भाजिती । ऐशा नाना विपत्ती । या नाव आदिभूतिक ॥ ७८॥ मनुष्य-हानी वित्तहानी । वैभवहानी महत्वहानी । पशुहानी पदार्थहानी ।

१ मागले वाज्स हात वळवृन वांधणें. २ झाडाच्या बुंधाशीं नालाकृती करून वांधून मारणें. ३ पाहरा ठेवृन वंदी करणें. ४ नाकांत ओतावयाचे
तीक्षण पदार्थ. ५ मोह-यांचें पाणी. ६ प्रतिदिवशीं वजन करून कमी भरत
जाईल असे हाल करणें. ७ तोफेच्या तोंडीं. ८ आंगाचें कातडें. ९ नखाशिखांत
आंगाचें कातडें काढणें (हंसकोश). १० टोंचृन मारणें. ११ ज्याला शिक्षा
करावयाची त्याल विजार नेसवृन त्या विजारीत सरडा सोइन विजार सर्व वाज्नी
वंद करतात, याचें नांव सरड भरणें. १२ क्षुड्थ मांजराला व मनुष्याला एका
स्रोलात घाळन त्या मांजराकडून सनुष्य मारवणें.

या नाव आदिभृतिक ॥ ७९ ॥ वाळपणीं मरे माता । तारुण्यपणीं मरे कांता । वृद्धपणीं मृत्य सुता । या नाव आदिभृतिक ॥ ८० ॥ दुःख दारिद्र आणी रुण । विदेशपळणी नागवण । आपदा अनुपत्ती कदाल । या नाव आदिभृतिक ॥ ८१ ॥ आकांत वाखाप्रळये । युध्य होतां पराजये । जिवळगांचा होय क्षये । या नाव आदिभृतिक ॥ ८२ ॥ कठीण काळ आणी दुष्काळ । साशंक आणी वोखटी वेळ । उद्देग चिंतेचे हळाळ । या नाव आदिभृतिक ॥ ८३ ॥ घाणां चरखीं सिरक्छा । चाकाखाळें सांपडळा । नाना वन्हींत पिंडळा । या नाव आदिभृतिक ॥ ८३ ॥ घाणां चरखीं सिरक्छा । चाकाखाळें सांपडळा । नाना वन्हींत पिंडळा । या नाव आदिभृतिक ॥ ८५ ॥ नाना कुवासें निर्वुजे । नाना अपमानें ठाजे । नाना शोकें प्राणी झिजे । या नाव आदिभृतिक ॥ ८६ ॥ ऐसें सांगतां अपार । आहेत दुःखाचे डोंगर । श्रोतीं जाणावा विचार । आदिभृतिकाचा ॥ ८७ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे आदिभृतिकतापिनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥

# ॥ श्रीराम ॥

मागां वोलिला आध्यात्मिक । त्याउपरी आदिभ्तिक । आतां बोलि-जेल आदिदैविक । तो सावध ऐका ॥ १ ॥

# शुभाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना। स्वर्गनरकादि भोक्तव्यामिदं चैवाधिदैविकं॥१॥

शुभाशुभ कर्मानें जना । देहांतीं येमयातना । स्वर्ग नर्क मोग नाना । या नाव आदिदैविक ॥ २ ॥ नाना दोष नाना पातकें । मदांधपणें अवि-वेकें । केळीं परी ते दुःखदायकें । येमयातना भोगविती ॥ ३ ॥ आंग-बळें द्रव्यबळें । मनुष्यबळें राजबळें । नाना सामर्थ्याचेनि बळें ।

१ अनुपपत्ति, विपत्ति.

अकृत्य करिती ।। ४ ।। नीती सांडूनिया तत्वता । करंद नये तेंचि करितां । येमयातना भोगितां । जीव जाये ॥ ५ ॥ डोळे झांकून स्वार्थ-बुद्धी । नाना आभिळाश कुबुद्धी । वृत्ति भूमिसीमा साधी । द्रव्य द्वारा पदार्थ ॥ ६ ॥ मातलेंपणें उन्मत्त । जीवघात कुटुंबवात । अप्रमाण क्रिया करीत । हाणौन येमयातना ॥ ७॥ मर्यादा सांड्रनि चालती। प्रामा दंडी प्रामाधिपती । देशा दंडी देशाधिपती । नीतिन्याय सांडितां ॥ ८ ॥ देशाधिपतीस दंडिता रावो । रायास दंडिता देवो । राजा न करितां नीतिन्यावो । हाणौन येमयातना ॥ ९ ॥ अनीतीनें स्वार्थ पाहे । राजा पापी होऊन राहे । राज्या अंतीं नर्क आहे । सणौनिया ॥ १०॥ राजा सांडितां राजनीति । तयास येम गांजिती । येम नीति सांडितां धावती । देवगण ॥ ११ ॥ ऐसी मर्यादा लाबिली देवें । ह्मणौनि नीतीनें वर्तावें । नीति न्याय सांडितां भोगावें । यमयातनेसी ॥ १२ ॥ देवें प्रेरिले येम । सणौनि आदिदैविक नाम । तृतीय ताप दुर्गम । य-मयातनेचा ॥ १३ ॥ येमदंड येमयातना । शास्त्रीं बोलिले प्रकार नाना । तो भोग कदापि चुकेना । या नाव आदिदैविक ॥ १४ ॥ येमयात-नेचे खेद । शास्त्रीं बोलिले विशद । शरीरीं घाळून अप्रमाद । नानाप्र-कारें ॥ १५ ॥ पापपुण्याचीं शरीरें । स्वर्गी असती कळीवरें । त्यांत घाळ्न नानाप्रकारें। पापपुण्य भोगविती ॥ १६॥ नाना पुण्यें नाना विळास । नाना दोषें यातना कर्करा । शास्त्रीं बोलिले अविस्वास । मानूंच नये ॥ १७ ॥ वेदाज्ञेनें न चालती । हरिभक्ती न करिती । त्यास येमयातना करिती । या नाव आदिदैविक ॥ १८॥ अक्षोभ नर्की उदंड जीव । जुनाट किंडे करिती रवरव । बांधोन टाकिती हातपाव । या नाव आदिदैविक ॥ १९ ॥ उदंड पैस लाहान मुख । कुंभाकार कुंड येक । दुर्गेधी उकाडा कुंभपाक । या नाव आदिदैविक ॥ २०॥

१ लिंगदेह स्वर्गी गेल्यावर त्याला स्थूल देहांत घाळून पापपुण्यातुसार
 दुःखमुख भोगवितात.

तप्त भूभिका ताबिती । जळत स्तंभ पोटाळविती । नाना सांडेस छा-थिती । या नाव आदिदैविक ॥ २१ ॥ येमदंडाचे उदंड मार । यात-नेची सामग्री अपार । भाग भोगिती पापी नर । या नाव आदिदैविक ॥ २२ ॥ पृथ्वीमध्यें मार नाना । त्याहून कठीण यमयातना । मारितां उसंताचि असेना । या नाव आदिदैविक ॥ २३ ॥ चौघे चौंकडे वो-हिती । येक ते झोंकून पाडिती । ताणिती मारिती बोद्धनि नेती । या नाव आदिदैविक ॥ २४ ॥ उठवेना वैसवेना । रडवेना पडवेना । यातनेवरी यातना । या नाव आदिदेविक ॥ २५॥ आऋंदे रहे आणी फुंजे। धकाधकीनें निर्वुजे । झुरझुरों पंजर होऊन झिजे। या नाव आदिदैविक ॥ २६ ॥ कर्कश वचनें कर्कश मार । यातनेचे नानाप्रकार । त्रास पावती दोषी नर । या नाव आदिदैविक ॥ २० ॥ मागां बोलिला राजदंड । त्याहून येमदंड उदंड । तेथील यातना प्रचंड । भीमरूप दा-रुण ॥ २८ ॥ आध्यात्मिक आदिभूतिक । त्याहूनि विशेष आदिदै-विक । अल्प संकेतें कांहींयेक । कळावया बोालेले ॥ २९ ॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आदिदैविकतापनिरूपणनाम समास अष्टम 11 6 11

## ॥ श्रीराम ॥

संसार ह्मणिजे सर्वेच स्वार । नाहीं मरणास उधार । मापीं छागछें शरीर । घडीनें घडी ॥ १ ॥ नित्य काळाची संगती । नकळे होणा-राची गती । कमीसारिखे प्राणी पंडती । नाना देसीं विदेसीं ॥ २ ॥ सरतां संचिताचें शेष । नाहीं क्षणाचा अवकाश । भरतां न भरतां निम्प्य । जाणें छागे ॥ ३ ॥ अवचितें काळाचे ह्मणियारे । मारित सु-टती येकसरे । नेऊन घाळिती पुढारे । मृत्यपंथें ॥ ४ ॥ होतां मृत्याची आटाटी । कोणी घादं न सकती पाठीं । सर्वतांस कुटाकुटी । मागेंपुढें

१ चिमटा. २ मृत्यु पावतात. ३ सेवक, दूत.

होतसे ॥ ५ ॥ मृत्यकाळ काठी निकी । बैसे बळियाचे मस्तकीं । मा-हाराजे बळिये लोकीं। राहों न सकती। १ ॥ मृत्य न क्षणे किं हा क्र । मृत्य न क्षणे हा जुंझार । मृत्य न क्षणे संप्रामशूर । समरंगणी ॥ ७ ॥ मृत्य न ह्मणे किं हा कोपी । मृत्य न म्हणे हा प्रतापी । मृत्य न म्हणे उप्ररूपी । माहाखळ ॥ ८॥ मृत्य न म्हणे वळाढ्य । मृत्य न म्हणे धनाड्य । मृत्य न म्हणे आड्ये । सर्वगुणें ॥ ९॥ मृत्य न ह्मणे हा विख्यात । मृत्य न ह्मणे हा श्रीमंत । मृत्य न ह्मणे हा अद्भुत । पराक्रमी 11१०।। मृत्य न क्षणे हा भूपती । मृत्य न क्षणे हा चक्रवती । मृत्य न ह्मणे हा करामती। कैवांड जाणे ॥११॥ मृत्य न हाणे हयपती । मृत्य न हाणे गजपती । मृत्य न क्षणे नरपती । विख्यात राजा ॥ १२ ॥ मृत्य न ह्मणे वरिष्ठ जनीं । मृत्य न ह्मणे राजकारणी । मृत्य न ह्मणे वेतनी । वेतनधर्ता ॥ १३ ॥ मृत्य न ह्मणे देसाई । मृत्य न ह्मणे वेवसाई । मृत्य न म्हणे ठाई ठाई । पुंडराजे ॥१४॥ मृत्य न म्हणे मुद्राधारी। मृत्य न म्हणे व्यापारी । मृत्य न म्हणे परनारी । राजकन्या ॥ १५ ॥ मृत्य न म्हणे कार्याकारण । मृत्य न हाणे वर्णावर्ण । मृत्य न म्हणे हा ब्रा-ह्मण । कमीनिष्ठ ।। १६ ।। मृत्य न म्हणे वित्पन्न । मृत्य न म्हणे सं-पन । मृत्य न म्हणे विद्वज्जन । समुदाई ॥ १७ ॥ मृत्य न म्हणे धूर्त । मृत्य न म्हणे बहुश्रुत । मृत्य न म्हणे हा पंडित । माहाभला ॥ १८॥ मृत्य न म्हणे पुराणिक । मृत्य न म्हणे हा वैदिक । मृत्य न म्हणे हा याज्ञिक । अथवा जोसी ॥ १९ ॥ मृत्य न म्हणे अम्रहोत्री । म्हणे हा श्रोत्री । मृत्य न म्हणे मंत्रयंत्री । पूर्णागमी ।। २० ॥ मृत्य न म्हणे शास्त्रज्ञ । मृत्य न म्हणे वेदज्ञ । मृत्य न म्हणे सर्वज्ञ । सर्व जाणे ॥ २१ ॥ मृत्य न म्हणे ब्रह्महत्या । मृत्य न म्हणे गोहत्या । मृत्य न म्हणे नाना हत्या । स्त्रीवाळकादिक ॥ २२ ॥ मृत्य न म्हणे रागज्ञानी । मृत्य न म्हणे ताळज्ञानी । मृत्य न म्हणे तत्वज्ञानी । तत्ववेत्ता ॥ २३ ॥

<sup>9&#</sup>x27; संपन्न, युक्त. २ नाना प्रकारच्या युक्ति, योजना.

मृत्य न म्हणे योगाभ्यासी । मृत्य न म्हणे संन्यासी । मृत्य न म्हणे काळीसी । वंचूं जाणे ॥ २४ ॥ मृत्य न म्हणे हा सावध । मृत्य न म्हणे हा सिद्ध । मृत्य न म्हणे वैद्य प्रसिद्ध । पंचाक्षरी ॥ २५ ॥ मृत्य न हाणे हा गोसावी । मृत्य न हाणे हा तपस्वी । मृत्य न हाणे हा मनस्वी । उदासीन ॥ २६ ॥ मृत्य न हाणे ऋषेश्वर । मृत्य न क्षणे कवेश्वर । मृत्य न क्षणे दिगंवर । समाधिस्थ ॥ २७॥ मृत्य न हाणे हटयोगी । मृत्य न हाणे राजयोगी । मृत्य न ह्मणे वीतरागी । निरंतर ॥ २८॥ मृत्य न ह्मणे ब्रह्मचारी । मृत्य न ह्मणे जटाधारी । मृत्य न ह्मणे निराहारी । योगेश्वर ॥ २९ ॥ मृत्य न ह्मणे हा संत । मृत्य न ह्मणे हा महंत । मृत्य न ह्मणे हा गुप्त । होत असे ।। ३० ॥ मृत्य न हाणे स्वाधेन । मृत्य न हाणे पराधेन । सकळ जीवांस प्राशन । मृत्यचि करी ॥ ३१ ॥ येक मृत्यमार्गी लागले । येकीं आर्घ पंथ क्रमिले । येक ते सेवटास गेले । वृद्धपणीं ॥ ३२ ॥ मृत्य न ह्मणे बाळ तारुण्य । मृत्य न ह्मणे सुलक्षण । मृत्य न ह्मणे विचक्षण । बहु बोलिका ॥ ३३ ॥ मृत्य न हाणे हा आधार । मृत्य न क्षणे उदार । मृत्य न क्षणे हा सुंदर । चतुरांग जाणे ॥ ३४ ॥ मृत्य न ह्मणे पुण्य पुरुष । मृत्य न ह्मणे हरिदास । मृत्य न ह्मणे वि-शेष । सुकृती नर ॥ ३५॥ आतां असो हें बोल्णें । मृत्यापासून सु-टिजे कोणें । मागें पुढें विश्वास जाणें । मृत्यपंथें ॥ ३६ ॥ च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चैाऱ्यासी लक्ष जीवयोनी । जन्मा आले तितुके प्राणी । मृत्य पावती ॥ ३७ ॥ मृत्यामेणें पळों जातां । तरी मृत्य सोडिना सर्वथा । मृत्यास न ये चुकावितां । कांहीं केल्या ॥ ३८॥ मृत्य न ह्मणे हा स्वदेसी । मृत्य न ह्मणे हा विदेसी । मृत्य न ह्मणे हा उप-वासी । निरंतर ॥ ३९ ॥ मृत्य न ह्मणे थोर थोर । मृत्य न ह्मणे हरी-

१ काळाला देखील जे फसवितात ह्यणजे योगाभ्यासानें जे मरण लांबणी-वर टाकू शकतात असे लोक.

हर । मृत्य न क्षणे अवतार । भगवंताचे ॥ ४० ॥ श्रोतीं कोप न-करावा । हा मृत्यलोक सकळांस ठावा । उपजला प्राणी जाईल बरवा । मृत्यपंथें ॥ ४१ ॥ येथें न मनावा किंत । हा मृत्यलोक विख्यात । प्रगट जाणती समस्त । लाहान थोर ॥ ४२ ॥ तैथापी किंत मानिजेल। तरी हा मृत्यलोक नव्हेल । याकारणें नासेल । उपजला प्राणी ॥४३॥ ऐसें जाणोनियां जीवें । याचें सार्थकची करावें । जनीं मरोन उरवावें । कीर्तिरूपें ॥ ४४ ॥ येरवीं प्राणी लाहान थोर । मृत्य पावती हा निर्धार। बोलिलें हें अन्यथा उत्तर । मानूंचि नये ॥ ४५ ॥ गेले बहुत वैभवाचे। गेले बहुत आयुष्याचे । गेले अगाध महिमेचे । मृत्यपंथें ॥ ४६ ॥ गेले बहुत पराक्रमी । गेले बहुत कपटकर्मी । गेले बहुत संप्रामी । संग्रीम-सौरे ॥ ४७ ॥ गेले बहुतां बळांचे । गेले बहुतां काळांचे । गेले बहुतां कुळांचे । कुळवंत राजे ॥ ४८ ॥ गेले बहुतांचे पाळक । गेले बुद्धीचे चाळक। गेले युक्तीचे तार्किक। तर्कवादी॥ ४९॥ गेले विदेचे सागर। गेले बळाचे डोंगर । गेले धनाचे कुबेर । मृत्यपंथें ॥ ५० ॥ गेले बहु-त पुरुषार्थाचे । गेले बहुत विक्रमाचे । गेले बहुत आटोपाचे । कार्यकर्ते ॥ ५१॥ गेले बहुत शस्त्रधारी। गेले बहुत परोपकारी। गेले बहुत नानापरी । धर्मरक्षक ॥ ५२॥ गेले बहुत प्रतापाचे । गेले सन्कीर्तीचे । गेळे बहुत नीतीचे । नीतिवंत राजे ॥ ५२ ॥ गेळे मतवादी। गेले बहुत कार्यवादी। गेले बहुत वेवादी। बहुतां ॥ ५४ ॥ गेलीं पंडितांचीं थाटें । गेलीं शब्दांचीं कचाटें । गेलीं वादकें अचाटें। नाना मतें।। ५५॥ गेळे तापस्यांचे भार। गेळे संन्यासी अपा-र। गेळे विचारकर्ते सार। मृत्यपंथें ॥ ५६॥ गेळे बहुत संसारी। गेले बहुत वेषघारी । गेले वहुत नानापरी । नाना छंद करूनी ॥ ५०॥

<sup>?</sup> आपण संशय घेतला तरी हा जो मृत्युलोक आहे तो तसा नाहीं असे थोडेंच होणार आहे? २ संप्रामग्नूर (सौरा = ग्रूर). ३ खडपट (शब्दांची ख॰, डपट करणारे वैयाकरणी)

गेले ब्राह्मणसमुद्राये । गेले बहुत आचार्ये । गेले बहुत सांगों काये । किती ह्मणोनी ॥ ५८ ॥ असो ऐसे सकळही गेले । परंतु येकचि राहि- ले । जे स्वरूपाकार जाले । आत्मज्ञानी ॥ ५९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मृत्यनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

संसार सणिजे माहापूर । माजी जळचरें अपार । डंख्ं धावती विखारे । काळसर्प ।। १ ॥ आशा ममता देहीं वेडी । सुसरी करिताती तडातोडी । वोढून दुःखाचे सांकडी । माजी घाळीती ॥ २ ॥ अहंकारनैकें उडिवर्छे । नेऊन पाताळीं बुडिवर्छे । तेथुनियां सोडिवर्छे । नवचे प्राणी ॥ ३ ॥ काममगरिमठी सुटेना । तिरस्कार लागला तुटेना । मद मत्सर वोहटेना । भूलि पडिली ॥ ४ ॥ वासनाधामिणी पिडिली गळां । बाॡन वेंटाळें वमी गरळा । जिव्हा लाळी वेळोवेळां । भयानक ॥ ५ ॥ माथां प्रपंचाचें वोझें । घेऊन हाणे माझें माझें । बुड-तांही न सोडी फुंजे । कुळाभिमानें ॥ ६॥ पडिलें भ्रांतीचें अंघारें । नागविलें अभिमानचारें । आलें अहंतेचें काविरें । भूतवाधा ॥ ७॥ बहुतेक आवर्ती पडिले । प्राणी वाहातिच गेले । जेहिं भगवंतासी बोभौइलें । भावार्थवळें ।। ८ ॥ देव आपण वाळ्नि उडी । तयांसी नेले पैलथडी । येर ते अभाविकें बापुडीं । वाहातिच गेलीं ॥ ९ ॥ भगवंत भावाचा भुकेला । भावार्थ देखोन भुळला । संकटीं पावे भावि-काला । रक्षितसे ॥ १० ॥ जयास भगवंत आवडे । तयाचे देवासी सांकडें । संसारदु:ख सकळ उडे । निज दासाचें ॥ ११॥ जे अंकित ईश्वराचे । तयांस सोहळे निजसुखाचे । धन्य तेचि दैवाचे । भाविक जन ॥ १२ ॥ जैसा भाव जयापासीं । तैसा देव तयासी । जाणे भाव अंतरसाक्षी । प्राणीमात्रांचा ॥ १३ ॥ जरी भाव असिला माईक । तरी

१ विषारी सर्प. २ भोंवऱ्यांत. ३ मोठ्यानें हाक मारली, घांवा केला.

देव होये माहा ठक । नवल तयाचें कौतुक । जैशास तैसा ॥ १४ ॥ जैसें जयाचें भजन । तैसेंचि दे समाधान । भाव होतां किंचित न्यून । आपणिह दुरावे ॥ १५ ॥ दर्पणीं प्रतिबिंव दिसे । जैशास तैसें भासे । तयाचें सूत्र असे । आपणाचपासीं ।। १६ ॥ जैसें आपण करावें । तैसेंचि तेणें व्हावें। जरी डोळे पसरूनि पाहावें। तरी तेंहि टवकारे ।। १७ ।। भुकुटीस घाळून मिठी । पाहातां क्रोधें तेंहि उठी । आपण हास्य करितां पोटीं । तेंहि आनंदे ॥ १८ ॥ जैसा भाव प्रतिविंवला । तयाचाचि देव जाला । जो जैसें भजे त्याला । तैसाचि वोळे ॥ १९॥ भावें परमार्थाचिया वाटा । वाहाती भक्तीचिया पेंठा । भरका मोक्षाचा चोहाटा । सजनसंगें ॥ २० ॥ भावें भजनीं जे लागले । ते ईश्वरी पावन जाले । भावार्थबळें उद्धरिले । पूर्वज तेहीं ।। २१ ॥ आपण स्वर्ये तरहे । जनासिंह उपेगा आहे । कीर्तिश्रवणें जाहे । अभक्त भावार्थीं ॥ २२ ॥ धन्य तयांची जननी । जे लागले हरिभजनीं । तेहिंच येक जन्म जनीं । सार्थक केला ॥ २३ ॥ तयांची वर्णू काय थोरी । जन यांचा भगवंत कैवारी। कासे लाऊन उतरी। पार दुःखाचा ॥ २४॥ बहुतां जन्माचे सेवटीं । जेणें चुके अटाटी । तो हा नरदेह भेटी । करी भगवंतीं ॥ २५ ॥ झणोनि धन्य ते भाविक जन । जेहिं जोडिछें हारिनिधान । अनंत जन्मांतरीचें पुण्य । फळासी आळें ॥ २६ ॥ आ-युष्य हेचि रत्नेपेटी । माजी भजनरत्नें गोमटीं । ईश्वरीं अर्पुनियां छुटी । आनंदाची करावी ॥ २०॥ हारिभक्त वैभवें किनष्ट । परी तो ब्रह्मादिकां वारिष्ट । सदासर्वदा संतुष्ट । नैराशबोधें ॥ २८ ॥ धरून ईश्वराची कास । केली संसाराची नैराश । तयां भाविकां जगदीश । सबाह्य सांभाळी ॥ २२ ॥ जयास संसाराचें दुःख । विवेकें वाटे परम सुख । संसारसुखाचेनि पढतम्र्खं । छोधोनं पडती ।। ३०॥ जयांचा ईश्वरीं

१ वाजारचीक, चव्हाटा. २ लोधणें = चिकटणें, झोंबणें.

जिव्हाळा । ते भोगिती स्वानंदसोहळा । जयांचा जनावेगळा । ठेवा आक्षै ॥ ३१ ॥ ते आक्षै सुखें सुखावले । संसारदुःखें विसरले । विष-येरंगीं वोरंगळे । श्रीरंगैरंगी ॥ ३२ ॥ तयांस फावळी नरदेह पेटी । केली ईश्वरेंसिं सौटी। येरें अमाविकें करंटीं। नरदेह गेला।। ३३॥ आवचटें निधान जोडलें। तें कयडिच्या वदल नेलें। तैसें आयुष्य नि-·घोनि गेलें । अभाविकाचें ॥ ३४ ॥ बहु तपाचा सांठा । तेणें लाघला परीस गोटा । परी तो ठाइचा करंटा । भोगूंच नेणे ॥३५॥ तैसा संसा-रास आछा । मायाजाळीं गुंडाळछा । अंतीं येकछाचि गेला । हात झा-डुनी ॥ २६ ॥ या नरदेहाचेनि संगतीं । बहुत पावले उन्तम गती । येकें वापुडीं यातायाती । वरपडी जाळी ॥ ३७ ॥ या नरदेहाचेनि छागवेगें । सार्थक करावें संतसंगें । नीच योनी दुःख मार्गे । बहुत भोगिलें ।। ३८ ।। कोण समयो येईल कैसा । याचा न कळे किं भर्वसा । जैसे पक्षी दाही दिशा । उडोन जाती ॥ ३९ ॥ तैसे वैभव हें सकळ । कोण जाणे कैसी वेळ । पुत्रकळत्रादि सकळ । विघडोन जाती ॥ ४० ॥ पाहिली घडी नव्हे आपुली । वयसा तरी नियोन गेली । देह पडतांच ठेविली । आहे नीच योनी ॥ ४१ ॥ स्त्रान शूक-रादिक नीच् याती । भोगणें घडे विपत्ती । तेथें कांहीं उत्तम गती । पाविजेत नाहीं ॥ ४२ ॥ मागां गर्भवासीं आटाटी । मोगिरतां जालासि रे हिंपुटी । तेथुनियां थोरा कर्षी । सुटलासि दैवें ॥ ४३ ॥ दुःख भो-गिलें आपुल्या जीवें । तेथें कैचि होती सर्वे । तैसेंचि पुढें येक्तलें जावें । लागेल बापा ॥ ४४ ॥ कैची माता कैचा पिता । कैची विहिण कैचा आता । कैचीं सुहदें कैची वनिता । पुत्र कळत्रादिक ॥ ४५ ॥ हे तूं जाण मावेची । आघवी सोइरी सुखाची । हे तुझ्या सुखरु:खाची । सांगाती नव्हेती ॥ ४६ ॥ कैचा प्रपंच कैचें कुळ। कासया होतोसी

<sup>9</sup> श्रीरंगांत रममाण होणारे विषयरंगापासून पराङ्मुख झाले. २ संगति, सोबत,

व्याकुळ । धन कण छक्ष्मी सकळ । जाईजणे ॥ ४७ ॥ कैचें घर कैचा संसार । कासया करिसी जोजार । जन्मवरी वाहोन भार । सेखी सांडून जासी ॥ ४८ ॥ कैचें तारुण्य कैचें वैभव । कैचे सोहळे हाव-भाव । हें सकळही जाण माव । माईक माया ॥ ४९ ॥ येच क्षणी मरोन जासी । तरी रघुनाथीं अंतरलासी । माझें माझें हाणतोसी । हा-णौनियां ॥ ५० ॥ तुवां भोगिल्या पुनरावृत्ती । ऐसीं मायवापें किती । ह्मी कन्या पुत्र होती। लक्षानलक्ष ॥ ५१ ॥ कर्मयोगें सकळ मिळालीं। येके स्थळीं जन्मास आलीं । ते तुवां आपुलीं मानिलीं । कैसीरे पढत-मुखी ॥ ५२ ॥ तुझें तुज नव्हे शरीर । तेथें इतराचा कोण विचार । आतां येक भगवंत साचार । धरी भावार्थबळें ॥ ५३ ॥ येका दुर्भरौं-कारणें । नाना नीचांची से करणें । नाना स्तुती आणी स्तवनें । मर्यादा धरावी ॥ ५४ ॥ जो अन्न देतो उदरासी । शरीर विकावें लागे ह्यासी । मां जेणें घातळें जन्मासी । त्यासी कैसें विसरावें ॥ ५५॥ अहि-निशीं ज्या भगवंता । सकळ जीवांची लागली चिंता। मेघ वरुषे जयाची सत्ता । सिंधु मर्यादा धरी ॥ ५६ ॥ भूमि धरिली धराधरें । प्रगट हो-ईजे दिनकरें । ऐसी सृष्टी सत्तामात्रें । चालवी जो कां ॥ ५७ ॥ ऐसा कुपाळ देवाधिदेव । नेणवे जयाचे लाघव । जो सांभाळी सकळ जीव । क्रपाळुपणें ॥ ५८ ॥ ऐसा सर्वात्मा श्रीराम । सांड्रन धरिती विषयकाम । ते प्राणी दुरात्मे अधम । केलें पावती ॥ ५९ ॥ रामेविण जे जे आस । तितुकी जाणावी नैराश । माझें माझें सावकास । सीणचि उरे ॥ ६० ॥ जयास वाटे सीण व्हावा । तेणें विषयो चिंतीत जावा । विषयो न मि-ळतां जीवा । तगबग सुटे ॥ ६१ ॥ सांडून राम आनंदघन । ज्याचे मनीं विषयचितन । त्यासी कैचें समाधान । छोछंगतासी ॥ ६२ ॥ जयास वाटे मुखचि असावें । तेणें रघुनाथभजनीं लागावें । स्वजन स-कळही त्यागावें । दु:खमूळ जे ॥ ६३ ॥ जेथें वासना झोंबोन पडे ।

१ अशाश्वत. २ पोटासाठीं.

तेणेंचि अपाये दु:ख जडे । हाणोनि विषयवासना मोडे । तो येक सुखी ।। ६४ ।। विषयजनित जें जें सुख । तेथें होतें परम दुःख । पूर्वी गोड अंतीं शोक । नेमस्त आहे ॥ ६५ ॥ गळ गिळितां सुख वाटे । वोद्न वेतां घसा फाटे । कां तें बापुडें मृग आपटे । चारा घेऊन पळतां ॥ ६६ ॥ तैसी विषयेसुखाची गोडी । गोड वाटे परी ते कुंडी। ह्मणौनियां आवडी । रघुनाथीं धरावी ॥ ६७ ॥ ऐकोनि बोले भाविक । कैसेनि घडे जी सार्थक । सांगा स्वामी येमलोक । चुके जेणें ॥ ६८॥ देवासी वास्तव्य कोठें । तो मज कैसेनि भेटे । दू:खमूळ संसार तुटे । कोणेपरी स्वामी ॥ ६९ ॥ वंडपुडी भगवत्प्राप्ती । होऊन चुके अधोग-ती । ऐसा उपाये ऋपामूर्ती । मज दीनास करावा ॥ ७० ॥ वक्ता सणे हो येकंभावें । भगवद्भजन करावें । तेणें होईल स्वभावें । समाधान ॥ ७१ ॥ कैसें करावें भगवद्भजन । कोठें ठेवावें हें मन । भगवद्भजना-चें लक्षण । मज निरोपावें ॥ ७२ ॥ ऐसा म्लानवदनें बोले । धरिले सदृढ पाउछें। कंठ सद्गदित गळे । अश्रुपात दुःखें॥ ७३ ॥ देखोन शिष्याची अनन्यता । भावें वोळला सद्गुरु दाता।स्वानंद तुंबळेलआतां। पुाढिले समासीं ॥ ७४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वैराग्यनिरू-पणनाम समास दशम ।। १० ॥

# ।। नवविधा भक्तिनाम चतुर्थ दशक ।। ४ ॥ ॥ श्रीराम॥

जैयजयजी गणनाथा । तूं विद्यावेभवें समर्था । अध्यातमविद्येच्या प-रमार्था । मज बोलवावें ॥ १ ॥ नमूं शारदा वेदजननी । सकळ सिद्धि जबैचेनी । मानस प्रवर्तलें मननीं । स्फूर्तिरूपें ॥ २ ॥ आतां आठजे

१ वाईट. २ धडधडीत, खरीखर, निश्चयात्मक.

सद्भुरु । जो पराचाहि परु । जयाचेनि ज्ञानविचारु । कळों छागे ॥३॥ श्रोतेन पुसिछें वरवें । भगवद्भजन कैसें करावें । ह्मणौनि बोछिछें स्व-भावें । प्रन्थांतरीं ॥ ४॥ सावध होऊन श्रोतेजन । ऐका नवविधा भजन । सच्छास्त्रीं बोछिछें पावन । होईजे येणें ॥ ५॥

## श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं । अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ १॥

नवविधा भजन बोलिलें। तेंचि पुढें प्रांजळ केलें। श्रोतीं अवधान दि-घठें । पाहिजे आतां ॥ ६ ॥ प्रथम भजन ऐसें जाण । हारेकथा पुराण-श्रवण । नाना अध्यात्मनिरूपण । ऐकत जावें ॥ ७ ॥ कर्ममार्ग उपा-सनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । योगमार्ग वैराग्यमार्ग । ऐकत जावें ॥८॥ नाना व्रतांचे महिमे । नाना तीर्थांचे महिमे । नाना दानांचे महिमे । ऐकत जावे ॥ ९ ॥ नाना माहात्में नाना स्थानें । नाना मंत्र नाना सा धनें । नाना तपें पुरश्चरणें । ऐकत जावीं ॥ १० ॥ दुग्धाहारी निरा-हारी । फळाहारी पणीहारी । तृणाहारी नानाहारी । कैसे ते ऐकावे ।। ११ ।। उष्णवास जळवास । सीतवास आरण्यवास । भूगर्भ आणी आकाशवास । कैसे ते ऐकावे ॥ १२ ॥ जपी तपी तामस योगी । नाना निग्रह हटयोगी । शाक्तऔगम आघोरैयोगी । कैसे ते ऐकावे ॥ १३ ॥ नाना मुद्रा नाना आसनें। नाना देखणीं लक्षस्थानें। पिंडज्ञानें तत्वज्ञानें कैसीं ते ऐकीवीं ॥ १४ ॥ नाना पिंडांची रचना । नाना भूगोळरचना। नाना सृष्टीची रचना । कैसी ते ऐकावी ॥ १५ ॥ चंद्र सूर्य तारामं-डळें । प्रहमंडळें मेघमंडळें । येकवीस स्वर्गे सप्त पाताळें । कैसीं ते ऐकावीं ॥ १६॥ ब्रह्माविष्णुमहेशस्थानें । इन्द्रदेवऋषीस्थानें । वायी-वरुणकुबेरस्थानें । कैसीं ते ऐकावीं ॥ १७ ॥ नव खंडें चौदा भूवनें । अष्ट दिग्पाळांचीं स्थानें । नाना वनें उपवनें गहनें । कैसीं ते ऐकावीं

१ गुरुभक्तिमार्ग. २ शाक्तमार्ग ( देवताप्राध्यर्थ मद्यप्राशन करणें हा या मार्गाचा विशेष आहे. ) ३ भूतप्रेतादिकांचें साधन करणारा.

॥ १८ ॥ गण गंधर्व विद्याधर । येक्ष किलर नारद तुंबर । अष्ट ना-यका संगीतविचार । कैसा तो ऐकावा ॥ १९॥ रागज्ञान ताळज्ञान । नृत्यज्ञान वाद्यज्ञान । अमृतवेळ प्रसंगज्ञान । कैसें तें ऐकावें ॥ २०॥ चौदा विद्या चौसष्टी कळा। सामुदिक लक्षणें सकळ कळा। बत्तिस लक्षणें नाना कळा । कैशा त्या ऐकाव्या ।। २१ ॥ मंत्र मोहेरे तोर्टके सिद्धी । नाना बळी नाना औषधी । धातु रसायण बुद्धी । नाडिज्ञानें ऐकावीं ॥ २२ ॥ कोण्या दोषें कोण रोग । कोणा रोगास कोण प्रयोग । कोण्या प्रयोगास कोण योग । साधे तो ऐकावा ॥२३॥ रवरवादि कंभ-पाँक । नाना यातना येमलोक । सुखदुःखादि स्वर्गनक । कैसा तो ऐ-कावा ॥ २४ ॥ कैशा नवविधा भक्ती । कैशा चतुर्विधा मुक्ती । कैसी पाविजे उत्तम गती । ऐसें हे ऐकावें ॥ २५ ॥ पिंडब्रह्मांडाची रचना । नाना तत्वविवंचना । सारासारविचारणा । कैसी ते ऐकावी ॥ २६ ॥ सायोज्यता मुक्ती कैसी होते । कैसें पाविजे मोक्षातें । या कारणें नाना मतें । शोधित जावीं ॥ २७ ॥ वेद शास्त्रें आणि पुराणें । माहावाक्याचीं विवरणें । तनुचतुंष्टयनिर्शनें । कैसीं ते ऐकावी ॥ २८ ॥ ऐसें हें अव-वेंचि ऐकावें । परंतु सार शोधून ध्यावें । असार तें जाणोनि त्यागावें । या नाव श्रवणभक्ती ॥ २९ ॥ सगुणाचीं चिर्त्रे ऐकावीं । कां तें नि-र्गुण अध्यात्में शोधावीं । श्रवणभक्तीचीं जाणावीं । लक्षणें ऐसीं ॥ ३०॥ सगुण देवाचीं चरित्रें । निर्गुणाचीं तत्वें यंत्रें । हे दोनी परम<sup>°</sup>पवित्रें । ऐ-कत जावीं ॥ ३१ ॥ जयंत्या उपोपणें नाना साधनें। मंत्र यंत्र जप ध्यानें । कीर्ति स्तुती स्तवनें भजनें । नानाविधें ऐकावीं ॥ ३२ ॥ ऐसें श्रवण सगुणाचें । अध्यात्मानिरूपण निर्गुणाचें । विभक्ती सांड्न भक्ती-चें । मूळ शोधावें ॥ ३३ ॥ श्रवणभक्तीचें निरूपण । निरोपिलें असे

१ औषधी मणि. २ तोडगे. ३ नरक. ४ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाका॰ रण ह्या तनुचतुष्टयाचें निरसन.

जाण । पुढें कीर्तनभजनाचें लक्षण । बोलिलें असे ॥ ३४ ॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणभिक्तानिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १॥

#### ॥ श्रीराम॥

श्रोतीं भगवद्भजन पुसिलें । तें नवविधा प्रकारें बोलिलें। त्यांत श्रवण निरोपिलें । दुसरें कीर्तन ऐका ॥ १ ॥ संगुण हरिकथा करावी । भगवत्कीर्ति वाढवावी । अखंड वैखरी वदवावी । येथायोग्य ॥ २ ॥ बहुत करावें पाठांतर । कंठीं घरावें ग्रन्थांतर । भगवत्कथा निरंतर । करीत जावी ।। ३ ।। आपुलिया सुखस्वार्था । केलीच करावी हरिकथा । हरि-कथेविण सर्वथा । राहोंचि नये ॥ ४ ॥ नित्य नवा हन्यास धरावा । साक्षेप अत्यंतिच करावा । हारिकीर्तनें भरावा । ब्रह्मगोळ अववा ॥ ५॥ मनापासून आवडी । जीवापासून अत्यंत गोडी । सदा सर्वदा तांतडी । हारिकीर्तनाची ॥ ६ ॥ भगवंतास कीर्तन प्रिये । कीर्तने समाधान होये । बहुत जनासी उपाये। हरिकीर्तनें कलयुगीं।। ७ ॥ विविध विचित्रें ध्यानें । वर्णावीं आळंकार भूषणें । ध्यान मूर्ति अंत:कर्णे । उक्सून कथा करावी ॥ ८॥ येश कीर्ति प्रताप महिमा । आवडीं वर्णावा परमात्मा । जेणें भगवद्भक्तांचा आत्मा । संतुष्ट होये ॥ ९ ॥ कथा अन्वय लापीण-का । नामघोष करताळिका । प्रसंगें वोलाव्या अनेका । धात माता ने-मस्त ॥ १० ॥ ताळ मृदांग हारिकार्तन । संगीत नृत्य तान मान । नाना कथानुसंधान । तुटोंचि नेदावें ॥ ११ ॥ करुणाकीर्तनाच्या छोटें। कथा करावी घडघडाटें । श्रोतयांचीं श्रवणपुटें । आनंदें भरावीं ॥ १२॥ कंप रोमांच स्फुराणें । प्रेमाश्रुसहित गाणें । देवद्वारीं छोटांगणें । नमस्कार घालावे ॥ १३ ॥ पदें दोहडे क्षोक प्रबंद । घाटी मुद्रा अनेक छंद । बीर्रेमाटिव विनोद । प्रसंगें करावे ॥ १४ ॥ नाना नवरसिक

<sup>9</sup> शब्दपांडित्य, भाषण. २ कित्पत गोष्ट. ३ घडलेली गोष्ट. ४ वीरश्रीचें भाषण. हंसकोशकारांनीं '' वीरभाटीव = वीररस '' असा शब्द दिला आहे.

रिक । गद्यपद्याचें कौतुक । नाना वचनें प्रस्तुविक । शास्त्राधारें वो-लावीं ॥ १५ ॥ भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षण । नीतिन्यायस्वधर्मरक्षण । साधन-मार्ग अध्यात्मनिरूपण । प्रांजळ बोलावे ॥ १६॥ प्रसंगें हरिकथा करावी । सगुणीं सगुणकीर्ति धरावी । निर्गुणप्रसंगें वाढवावी । अध्यात्म-विद्या ॥ १७ ॥ पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत । निरूपण करावें नेमस्त । बहुधा बोलणें अन्यावेस्त । बोलोंचि नये ॥ १८॥ करावें वेदपारायेण। सांगावें जनासी पुराण । मायाब्रह्मीचें विवरण । साकल्य वदावें ॥१९॥ ब्राह्मण्य रक्षावें आदरें। उपासनेची भजनद्वारें। गुरुपरंपरा निर्धारें। चळोंच नेदावी ॥ २०॥ करावें वैराग्यरक्षण । रक्षावें ज्ञानाचें रुक्षण । परम दक्ष विचक्षण । सर्वही सांभाळी ॥ २१ ॥ कीर्तन ऐकतां संदेह पडे । सत्य समाधान तें उडे । नीतिन्यायसाधन मोडे । ऐसें न बोलावें ॥ २२ ॥ सगुणकथा या नाव कीर्तन । अद्वैत हाणिजे निरूपण । सगुण रक्ष्म निर्गुण । बोलत जावें ॥ २३ ॥ असो वक्त्त्वाचा अघि-कार । अल्पास न घडे सत्योत्तर । वक्ता पाहिजे साचार । अनुभवाचा ॥ २४ ॥ सकळ रक्ष्न ज्ञान सांगे । जेणें वेद्ज्ञा न भंगे । उत्तम स-न्मार्ग लागे । प्राणीमात्रांसी ॥ २५ ॥ असो हें सकळ सांडून । करावें गुणानुवादकीर्तन । या नाव भगवद्भजन । दुसरी भक्ती ॥ २६ ॥ की-र्तनें माहा दोष जाती । कीर्तनें होये उत्तम गती । कीर्तनें भगव-त्प्राप्ती । येदथीं संदेह नाहीं ।। २७ ।। कीर्तनें वाचा पवित्र । कीर्तनें होये सत्पात्र । हरिकीर्तनें प्राणीमात्र । सुसिळ होती ॥ २८॥ कीर्तनें अर्वेप्रता घडे । कीर्तने निश्चय सांपडे । कीर्तने संदेह बुडे । श्रोतयां-वक्तयांचा ॥ २९ ॥ सदा सर्वदा हरिकीर्तन । ब्रह्मसुत करी आपण । तेणें नारद तोचि नारायेण । बोळिजेत आहे ॥ ३०॥ सणोनि कीर्त-नाचा अगाध महिमा । कीर्तनें संतोषे परमात्मा । सकळ तीर्थे आणी जगदात्मा । हरिकीर्तनीं वसे ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कीर्तनभजनानिरूपणनाम समास द्वितीय ॥ २ ॥

### 🦸 ॥ श्रीराम॥

मागां निरोपिलें कीर्तन । जें सकलांस करी पावन । आतां ऐका विष्णोः स्मरण । तिसरी भक्ती ॥ १ ॥ स्मरण देवाचें करावें । अखंड नाम जपत जावें । नामस्मरणें पात्रावें । समाधान ॥ २ ॥ नित्य नेम प्रातःकाळीं । माध्यानकाळीं सायंकाळीं । नामस्मरण सर्व काळीं । करीत जावें ॥ ३ ॥ सुखदुःख उद्देग चिंता । अथवा अनंदरूप अ-सतां । नामस्मरणेंविण सर्वथा । राहोंच नये ।। ४ ।। हरुषकाळीं विष-मकाळीं । पर्वकाळीं प्रस्तावकाळीं । विश्रांतिकाळीं निद्राकाळीं । नाम-स्मरण करावें ॥ ५ ॥ कोडें सांकडें संकट । नाना संसारखटपट । आवस्ता लागतां चटपट । नामस्मरण करावें ॥ ६ ॥ चालतां बोलतां धंदा करितां । खातां जेवितां सुखी होतां । नाना उपभोग भोगितां । नाम विसरों नये ।। ७ ।। संपत्ती अथवा विपत्ती । जैसी पडेल काळ-गती । नामस्मरणाची स्थिती । सांडुंच नये ।। ८ ॥ वैभव सामर्थ्य आणी सत्ता । नाना पदार्थ चालतां । उत्कट भाग्यश्री भोगितां । नामस्मरण सांडूं नये ॥ ९ ॥ आधीं आवदसा मग दसा । अथवा दसे-उपरी आवदसा । प्रसंग असो भलतैसा । परंतु नाम सोहूं नये ॥१०॥ नामें संकटें नासती । नामें विघ्नें निवारती । नामस्मरणें पाविजेती । उत्तम पदें ॥ ११ ॥ भूत पिशाच्य नाना छंद । ब्रह्मागिन्हा ब्राह्मणस-मंध । मंत्रचळ नाना खेद । नामनिष्ठें नासती ॥ १२ ॥ नामें विषवाधा हरती । नामें चेडे चेटकें नासती । नामें होये उत्तमगती । अंतकाळीं ॥ १३ ॥ वाळपणीं तारुण्यकाळीं । कठिण काळीं वृधाप्यकाळीं । सर्व-काळीं अंतकाळीं । नामस्मरण असावें ॥ १४ ॥ नामाचा महिमा जाणे शंकर । जना उपदेसी विश्वेश्वर । वाराणसी मुक्तिक्षेत्र । रामनामेंकरूनी ।। १५ ।। उपराट्या नामासाठीं । वाल्मिक तरला उठाउठी । भविष्य

९\ मं त्रप्रयोगांत चूक होऊन लागणारें वेड.

वदला शतकोटी । चरित रघुनाथाचें ॥ १६ ॥ हारैनामें प्रलहाद तरला । नाना आघातापासून सुटला । नारायेणनामें पात्रन जाला । अजामेळ ॥ १० ॥ नामें पापाण तरले । असंख्यात भक्त उद्दरले । महा पापी तेचि जाले । परम पितृत्र ॥ १८ ॥ परमेश्वराचीं अनंत नामें । स्मरतां तारिजे नित्यनेमें । नामस्मरण कारितां येमें । वाधिजेना ॥ १९ ॥ सहस्रा नामामधें कोणी येक । ह्मणतां होतसे सार्थक । नाम स्मरतां पुण्यश्लोक । होईजे स्वयें ॥ २० ॥ कांहींच न करूनि प्राणी । रामनाम जपे वाणी । तेणें संतुष्ट चक्रपाणी । भक्तांलागीं सांभाळी ॥२१॥ नाम स्मरे निरंतर । तें जाणावें पुण्यशरीर । माहा दोषांचे गिरिवर । रामनामें नासती ॥ २२ ॥ अगाध मिहमा न वचे वदला । नामें बहुत जन उद्धरला । हळहळापासून सुटला । प्रत्यक्ष चंद्रमौळी ॥ २३ ॥ चहुं वर्णी नामाधिकार । नामीं नाहीं लाहानथीर । जड मूह पैलपार । पावती नामें ॥ २४ ॥ ह्मणौन नाम अखंड स्मरावें । रूप मनीं आठ-वावें । तिसरी भक्ती स्वभावें । निरोपिली ॥२५॥ इति श्रीदासबोधे गुरु-रिष्यसंवादे नामस्मरणभिक्तनाम समास तिसरा ॥ ३॥ ॥ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण । नामस्मरणाचें लक्षण । आतां ऐका पादसे-वन । चौथी भक्ती ॥ १ ॥ पादसेवन तेंचि जाणावें । काथावाचामनो-भावें । सद्गुरूचे पाय सेवावे । सद्गतिकारणें ॥ २ ॥ या नांव पादसेवन । सद्गुरुपदीं अनन्यपण । निरसावया जन्ममरण । यातायाती ॥ ३ ॥ सद्गुरुकपेविण कांहीं । भवतरणोपाव तो नाहीं । याकारणें लवलाहीं । सद्गुरुपाय सेवावे ॥ ४ ॥ सद्भुरुत दाखवी सद्गुरु । सकळ सारासारवि-चारु । परब्रह्माचा निर्धारु । अंतरीं वाणे ॥ ५ ॥ जे वस्तु दृष्टीस दि-सेना । आणी मनास तेही भासेना । संगैत्यागेंविण येना । अनुभवासी

१ ब्रह्म. २ अहंकार, अभिमान, देहवुद्धि यांचा त्याग केल्याशिवाय.

॥ ६॥ अनुभवं घेतां संगत्याग नसे । संगत्यागें अनुभव न दिसे । हें अनुभवी यासीच भासे । येरां गथागोवी ॥ ७॥ संगत्याग आणी निवेदन । विदेहस्थिती अलिप्तपण | सहजस्थिती उन्मनी विज्ञान । है सप्तही येकरूप ॥ ८ ॥ याहिवेगळीं नामाभिधानें । समाधानाचीं संके-तवचनें । सकळ कांहीं पादसेवनें । उमजों लागे ॥ ९ ॥ वेद वेदगर्भ वेदांत । सिद्ध सिद्धभाव गर्भसिद्धांत । अनुभव अनुर्वाच्य धादांत । सस्य वस्तु ॥ १०॥ वहुधा अनुभवाचीं आंगें। सकळ कळती संत-संगें । चौथे भक्तीचे प्रसंगें । गोप्य तें प्रगटे ॥ ११ ॥ प्रगट वसोनि नसे । गोप्य असोनि भासे । भासाअभासाहून अनारिसे । गुरुगम्य मार्ग ॥ १२ ॥ मार्ग होये परी अंतरिक्षै । जेथें सर्वही पूर्वपर्क्षे । पाहों जातां अलक्ष । लक्षवेना ॥ १३ ॥ लक्षें जयासी लक्षावें । ध्यानें ज-यासी ध्यावें । तें गे तेंचि आपण व्हावें । त्रिविधा प्रचिती ॥ १४॥ असो हीं अनुभवाचीं द्वारें । कळती सारासारविचारें । सत्संगेंकरून स-त्योत्तरें । प्रत्ययासि येती ॥ १५ ॥ सत्य पाहातां नाहीं असत्य । असत्य पाहातां नाहीं सत्य । सत्याअसत्याचें कृत्य । पाहाणारापासीं ॥ १६॥ पाहाणार पाहाणें जया लागलें। तें तद्रुपत्वें प्राप्त जालें। तरी मग जा-णावें बाणळें | समाधान ।। १७ ।। नाना समाधानें पाहातां । बाणती सहुरु कारेतां । सहुरुविण सर्वथा । सन्मार्ग नसे ॥ १८ ॥ प्रयोग

१ अनुभव घेत असतां संगत्याग होत नाहीं, कारण अनुभव घ्यावयाचा ह्मणजे अनुभव, अनुभविता, अनुभाव्य ही त्रिपुटी उप्तत्र होते; वरें हा संगत्याग करावा तर मग अनुभव असा शब्दच उरत नाहीं. अहंभावच नाहीं तर मग अनुभव कसला आणि कोणाला? सारांश या गोष्टी अनुभवीच जाणतात, इतरांना हा सारा गोंधळ वाटणार. २ आत्मिनवेदन (द. ४ स. ९ पहा) ३ गुप्तः ४ शंकामय. ५ शास्त्रप्रतीति, गुरुप्रतीति व आत्मप्रतीति. ६ पाहणारा आणि पाहण्याची किया यांनीं जें पाहावयाचें तें पाहणाराच्या रूपी लीन झालें, ह्मणजें दृष्टा, दर्शन व दृश्य ही त्रिपुटी नाहींशी झाली तर मग समाधान काय दूर आहे!

साधनें सायास । नाना साक्षेपें विद्याअभ्यास । अभ्यासें कांहीं गुरुगम्यास । पाविजेत नाहीं ॥ १९ ॥ जें अभ्यासें अभ्यासितां नये । जें
साधनें असाध्य होये । तें हें सहुरुविण काये । उमजों जाणे ॥ २० ॥
याकारणें ज्ञानमार्ग । कळाया घरावा सत्संग । सत्संगेंविण प्रसंग । बोछोंचि नये ॥ २१ ॥ सेवावे सहुरूचे चरण । या नांव पादसेवन ।
चौथे भक्तीचें छक्षण । तें हें निरोपिछें ॥२२॥ देव ब्राह्मण माहानुभाव ।
सत्पात्र भजनाचे ठाव । ऐसिये ठाई सद्भाव । दढ घरावा ॥ २३ ॥
हें प्रवृत्तीचें बोछणें । बोछिछें रक्षाया कारणें । परंतु सहुरुपाय सेवणें ।
या नाव पादसेवन ॥ २४ ॥ पादसेवन चौथी भक्ती । पावन करितसे
विजगती । जेंथेकरितां सायोज्यमुक्ती । साधकास होये ॥ २९ ॥
हमणौनि थोराहूनि थोर । चौथे भक्तीचा निर्धार । जयेकरितां पैछपार ।
बहुत प्राणी पावती ॥ २६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पादसेवनभक्तिनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ १ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण । चौथे भक्तीचें लक्षण । आतां ऐका सावधान । पांचवी भक्ती ॥ १ ॥ पांचवी भक्ति तें आर्चन । आर्चन साणिजे देवतार्चन । शास्त्रोक्त पूजाविधान । केलें पाहिजे ॥ २ ॥ नाना आसनें उपकर्णें । वस्त्रें आळकार भूषणें । मानसपूजा म्र्तिध्यानें । या नाव पांचवी भक्ती ॥ ३ ॥ देवब्राह्मणअग्नीपूजन । साधुसंतअतीतपूजन । इंति-माहानुभावगाइत्रीपूजन । या नाव पांचवी भक्ती ॥ ४ ॥ धातुपाघाणमु-तिकापूजन । चित्रेंलेपसत्पात्रपूजन । आपले गृहीचें देवतार्चन । या

१ देवब्राह्मणादिकांच्या ठिकाणीं सद्भाव धरण्यास सांगितलें हें जनहृद्धीप्रमाणें बोलणें झालें, परंतु सहुरुचरणसेवा हीच खरोखर चवधी पादसेवनभाक्त. ३ "क-रितां " ह्मणजे योगानें, पासून, मुळें; अशा अर्थी " करितां " शब्दाची योजना या प्रन्थांत पुष्कळ ठिकाणीं झालेली आहे. ३ यीत. ४ तसवीर.

नाव पांचवी भक्ती ॥ ५ ॥ सीळा सप्तांकित नवांकित । शालियाम श-कलें चक्रांकित । लिंगें सूर्यकांत सोमकांत । बाण तांदळे नर्बदे ॥ ६॥ भैरव भगवती मल्हारी । मुंज्या नृसिंह वनशंकरी । नाग नाणी नानाप-री । पंचायेत्नपूजा ॥ ७ ॥ गणेशशारदाविठलमूर्ती । रंगनाथजगनाथ-तांडवमूर्ती । श्रीरंगहनुमंतगरुडमूर्ती । देवताचेनीं पूजाव्या ॥ ८ ॥ म-त्स्यकूर्मवऱ्हावमूर्ती । नृसिहवामनभागवमूर्ती । रामऋष्णहयप्रीवमूर्ती । देव-तार्चनीं पूजाव्या ॥ ९ ॥ केशवनारायणमाधवम्तीं । गोविंदाविष्णुमधु-सूदनसूर्ती । त्रिविक्रमवामनश्रीधरसूर्ती । हपीकेश पद्मनाभि ॥ १०॥ दामोदरसंकर्पणवासुदेवम्तीं । प्रयुष्त्रअनिरुद्धपुरुपोत्तमम्तीं । अवोक्षज-नारसिंहअच्युतम्तीं । जनार्दन आणी उपेंद्र ।। ११ ॥ हरिहरांच्या अनंत मूर्ती । भगवंतजगदात्माजगदीशमूर्ती । शिवशक्तीच्या बहुधा मूर्ती । देवतार्चनीं पूजाव्या ॥ १२ ॥ अश्वत्थनारायेण सूर्यनारायेण । लक्ष्मी-नारायेण त्रिमल्लनारायेण । श्रीहरीनारायण आदिनारायण । शेषशाई परमात्मा ॥ १३ ॥ ऐइया परमेश्वराच्या मूर्ती । पाहों जातां उदंड अ-सती । त्यांचें आर्चन करावें भक्ती । पांचवी ऐसी ॥ १४ ॥ याहि वेगळे कुळधर्म । सोडूं नये अनुक्रम । उत्तम अथवा मध्यम । करीत जावें ॥ १५ ॥ जाखमाता मायराणी । वाळा वगुळा मानविणी । पूजा मांगिणी जोगिणी । कुळधर्में करावीं ॥ १६॥ नाना तीथी क्षेत्रांस जावें । तेथें त्या देवाचें पूजन करावें । नाना उपचारीं आर्चावें । परमे-श्वरासी ॥ १७ ॥ पंचामृतें गंधाक्षतें । पुष्पें परिमळद्रव्यें बहुतें । धूप-दीप असंख्यातें । निरांजनें कर्पुराचीं ॥ १८ ॥ नाना खाद्य नैवेद्य सुंदर । नाना फळें तांबोलप्रकार । दक्षणा नाना आळकार । दिन्यांबरें वनमाळा ॥ १९ ॥ सिविका छत्रें सुखासनें । माहि मेर्चडंब्रे सूर्यापानें । दिंड्या पताका निशाणें । टाळ घोळ मृदांग ।। २० ।। नाना वांचें नाना उत्साव । नाना भक्तसमुदाव । गाती हरिदास सद्भाव । लागला

१ छत्री. २ उंच छत्री. ३ अब्दागीर.

भगवंतीं ॥ २१ ॥ वापी कूप सरोवरें । नाना देवाळयें सिखरें । राजां-गणें मनोहरें । वृंदावनें भुयरीं ॥ २२ ॥ मठ मंड्यों धर्मशाळा । देव-द्वारीं पडशाळा । नाना उपकर्णें नक्षत्रमाळा। नाना वस्त्र सामग्री ॥ २३ ॥ नाना पडदे मंडप चांदोवे । नाना रत्नघोष छोंवती बरवे । नाना देवाळई समपीवे । हस्थि घोडे शकटें ॥ २४॥ आळंकार आणी आळंकारपात्रें । द्रव्य आणी द्रव्यपात्रें । अन्नोदक आणी अन्नो-दकपात्रें । नाना प्रकारीचीं ॥ २५ ॥ वनें उपवनें पुष्पवाटिका । ताप-स्यांच्या पर्णकुटिका । ऐसी पूजा जगन्नायका । येथासांग समर्पावी ॥ २६ ॥ शुक शारिका मयोरें । बदकें चक्रवाकें चकोरें । कोकिळा चितळें सामरें । देवाळईं समर्पावी ॥ २०॥ सुगंधमृगें आणी मार्जरें । गाई हौसी वृषभ वानरें । नाना पदार्थ आणी लेंकुरें । देवाळई समर्पावीं ॥ २८॥ काया वाचा आणी मनें । चित्तें वित्तें जीवें प्राणें । सद्भावें भगवंतआर्चनें । या नाव आर्चनभक्ती ॥ २९॥ ऐसेंचि सद्गुरूचें भजन। करून असावें अनन्य । या नाव भगवद्भजन । पांचवी भक्ती ॥ ३०॥ ऐसी पूजा न घडे बरवी । तरी मानसपूजा करावी । मानसपूजा अगत्य व्हावी । परमेश्वरासी ॥ ३१ ॥ मनें भगवंतास पूजावें । कल्पून सर्वही समपीवें । मानसपूजेचें जाणावें । लक्षण ऐसें ॥ ३२॥ जें जें आपणास पाहिजे । तें तें कल्पून वाहिजे । येणें प्रकारें कीजे । मानसपूजा ॥३३॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आर्चनभक्तिनाम समास पांचवा ॥ ५

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण । पांचवे भक्तीचें लक्षण । आतां ऐका साव-धान । साहावी भक्ती ॥ १ ॥ साहावी भक्ती तें वंदन । करावें देवासी नमन । संत साधु आणी सज्जन । नमस्कारीत जावे ॥ २ ॥ सूर्यासि करावे नमस्कार । देवासि करावे नमस्कार । सद्गरूस करावे नमस्कार ।

१ मठ्या-

साष्टांग भावें ॥ ३ ॥ साष्टांग नमस्कारास अधिकार । नाना प्रतिमा देव गुरु । अन्यत्र नमनाचा विचार । अधिकारें करावा ॥ ४ ॥ छपन्न कोटी वसुमती । मधें विष्णुमूर्ती असती । तयांस नमस्कार प्रीतीं । सा-ष्टांग वालावे ॥ ५ ॥ पञ्जपति श्रीपती आणी गभस्ती । यांच्या दर्शनें दोष जाती । तैसाचि नमात्रा मारुती । नित्य नेमें विशेष ॥ ६ ॥

दांकरः रोषशायी'च मार्तडो मारुतिस्तथा। एतेवां दर्शनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः॥१॥

भक्त ज्ञानी आणी वीतरागी । माहानुभाव तापसी योगी । सत्पात्रें देखो-नि वेगी । नमस्कार घाळावे ।। ७ ॥ वदज्ञ शास्त्रज्ञ आणी सर्वज्ञ । पंडि-त पुराणिक आणी विद्वज्जन । याज्ञिक वैदिक पवित्रजन । नमस्कारीत जावे ॥८॥ जेथें दिसती विशेष गुण । तें सहुरूचें अधिष्ठान । या कारणें तयासी नमन । अत्यादरें करावें ॥ ९ ॥ गणश शारदा नाना शक्ती । हरिहरांच्या अवतारम्तीं । नाना देव सांगों किती । पृथकाकारें ॥ १० ॥ सर्व देवांस नमस्कारिळें । तें येका भगवंतास पावळें । येदर्थीं येक वचन वोळिळें । आहे तें ऐका ॥ ११ ॥

> आकाशत्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति॥१॥

याकारणें सर्व देवांसी । नमस्कारावें अद्यादरेंसी । अधिष्ठान मानितां देवांसी । परम सौख्य वाटे ॥ १२ ॥ देव देवाचीं अधिष्ठानें । सत्पावें सद्गुरूचीं स्थानें । याकारणें नमस्कार करणें । उभय मार्गी ॥ १३ ॥ नमस्कारें ठीनता घडे । नमस्कारें विकल्प मोडे । नमस्कारें सख्य घडे । नाना सत्पात्रासी ॥ १४ ॥ नमस्कारें दोष जाती । नमस्कारें अन्याय क्ष्मती । नमस्कारें मोडठी जडती । समाधानें ॥ १५ ॥ सिंसापरता नाहीं दंड । ऐसें बोठती उदंड । याकारणें अखंड । देवभक्त बंदावे

१ र्शापे.

॥ १६ ॥ नमस्कारं कृपा उचंबळे। नमस्कारं प्रसन्नता प्रबळे। नम-स्कारं गुरुदेव बोळे। साधकांवरी ॥ १७ ॥ निःशेव कारतां नमस्कार । नासती दीषांचे गिरिवर। आणी मुख्य परमेश्वर। कृपा करी ॥ १८ ॥ नमस्कारें पतित पावन। नमस्कारें संतांसी शरण। नमस्कारें जन्ममरण। दुरी दुन्हावे ॥ १९ ॥ परम अन्याय करूनि आछा। आणी साष्टांग नमस्कार घातछा। तरी तो अन्याये क्ष्मा केछा। पाहिजे श्रेष्ठीं ॥२०॥ याकारणें नमस्कारापरतें। आणीक नाहीं अनुसरतें। नमस्कारें प्राणीयानतें। सद्धुद्धि छागे ॥ २१ ॥ नमस्कारास वेचावें नछगे। नमस्कारास काष्टांचे नछगे। नमस्कारास काष्टांचे नछगे। नमस्कारास काष्टांचे नछगे। नमस्कारास घात्रीं। नमस्कारास कारांचे नछगे। उपकर्ण सामग्री॥ २२॥ नमस्कारा ऐसें नाहीं सोपें। नमस्कार करावा अनन्यरूपें। नाना साम्धनीं साक्ष्में। कासया सिणावें ॥ २३॥ साधक भावें नमस्कार घाळी। त्याची चिंता साधूस छागळी। सुगम पंथें नेऊन घाळी। जेथीळ तेथें॥ २४॥ याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ। नमस्कारें वोळती वनरिष्ठ। येथें सांगितळी पेष्ट। साहावी भक्ती॥ २९॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चंदनभक्तिनामसमास सहावा॥ ६॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण । साहावे भक्तीचं लक्षण । आतां ऐका साव-धान । सातवी भक्ती ॥ १ ॥ सातवें भजन तें दास्य जाणावें । पडिलें कार्य तितुकें करावें । सदा सिन्धिच असावें । देवद्वारीं ॥ २ ॥ देवाचें वैभव सांभाळावें । न्यूनपूर्ण पडोंचि नेदावें । चढतें वाढतें वाढवावें । भजन देवाचें ॥ ३ ॥ भंगलीं देवाळयें करावीं । मोडलीं सरोवरें वांधा-वीं । सोफे धर्मशाळा चालवावीं । नूतनिच कार्यें ॥ ४ ॥ नाना रचना जीर्ण जर्जर । त्यांचे करावे जीर्णोद्धार । पडिलें कार्य तें सत्वर । चाल-वित जावें ॥ ५ ॥ गज रथ तुरंग सिंहासनें । चौकिया सिविका सुखा-

१ अनुकूल, इष्ट, योग्य. २ स्पष्ट.

सनें । मंचक डोल्हारे विमानें । नूतनचि करावीं ।। ६ ॥ मेघडंब्रें छत्रें चामरें । सूर्यापानें निशाणें अपारें । निस्य नूतन अत्यादरें । सांभाळित जावीं ॥ ७ ॥ नाना प्रकारीचीं यानें । बैसावयाचीं उत्तम स्थानें । बहु-विध सुवर्णासनें । येत्नें करीत जावीं ॥ ८ ॥ भुवनें कोठड्या पेट्या मां-दुसा। रांझण कोहैळी घागरी बहुवसा। संपूर्ण द्रव्यांश ऐसा। अति यत्नें करावा ॥ ९ ॥ भुयेरीं तळघरें आणी विवरें । नाना स्थळें गुप्त द्वारें । अनर्ध्ये वस्तूंचीं भांडारें । येत्नें करीत जावीं ।। १० ॥ आळं-कार भूषणें दिव्यांवरें । नाना रत्नें मनोहरें । नाना धातु सुवर्णपात्रें । येत्नें करीत जावीं ॥ ११ ॥ पुष्पवाटिका नाना वनें । नाना तरुवरां-चीं बनें । पावतीं करावीं जीवनें । तया वृक्षांसीं ॥ १२ ॥ नाना पशूं-चिया शाळा । नाना पक्षी चित्रशाळा । नाना वाद्यें नाट्यशाळा । गुणी गायेक बहुसाल ॥ १३ ॥ स्वयंपाकगृहें भोजनशाळा । सामग्रीगृहें धर्मशाळा । निद्रिस्तांकारणें पडशाळा । विशाळ स्थळें ॥ १४ ॥ नाना परिमळद्रव्यांचीं स्थळें । नाना खाद्यफळांचीं स्थळें । नाना रसां-चीं नाना स्थळें । येत्नें करीत जावीं ॥ १५ ॥ नाना वैस्तांचीं नाना स्थानें । भंगलीं करावीं नूतनें । देवाचें वैभव वचनें । किती ह्मणौनि बोलावें ॥ १६ ॥ सर्वो ठाई अति सादर । आणी दास्यत्वासहि तत्पर । कार्यभागाचा विसर । पडणार नाहीं ॥ १७ ॥ जयंत्या पर्वे मोहोत्साव । असंभाव्य चाछवी वैभव । जें देखतां स्वर्गीचे देव । तटस्त होती 11 १८ ॥ ऐसें वैभव चालवावें । आणी नीच दास्यत्वही करावें । पिंड-छे प्रसंगीं सावध असावें। सर्वकाळ ॥ १९॥ जें जें कांहीं पाहिजे। तें तें तत्काळिच देइजे । अत्यंत आवडीं कीजे । सकळ सेवा ॥ २०॥ चरणक्षाळणें सानें आच्मनें । गंधाक्षतें वसनें भूषणें । आसनें जीवनें नाना सुमनें । धूप दीप नैवेद्य ॥ २१ ॥ शयेनाकारणें उत्तम स्थळें । जळें ठेवावीं सुसीतळें । तांबोल गायनें रसाळें । रागरंगें करावीं ॥२२॥

१ कोथळी? २ अमोल्य. ३ वस्तूंचीं.

परिमळद्रव्यं आणी फुंळेलें । नाना सुगंधेल तेलें । खाद्य फळें बहुसालें । सिन्धिचि असावीं ॥ २३ ॥ सडे संमार्जनें करावीं । उदकपात्रें उदकें भरावीं । वसनें प्रक्षाळून आणावीं । उत्तमोत्तमें ॥ २४ ॥ सकळांचें करावें पारपँख । आल्याचें करावें औतित्य । ऐसी हे जाणावी सत्य । सातवी भक्ती ॥ २५ ॥ वचनें बोलावीं करणेचीं । नाना प्रकारें स्तुनीचीं । अंतरें निवती सकळांचीं । ऐसें वदावें ॥ २६ ॥ ऐसी हे सानतवी भक्ती । निरोपिली येथामती । प्रत्यक्ष न घडे तरी चित्तीं । मानसपूजा करावीं ॥ २० ॥ ऐसें दास्य करावें देवाचें । येणेचि प्रकारें सदु-रूचें । प्रत्यक्ष न घडे तरी मानसपूजेचें । करित जावें ॥ २८ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दास्यभक्तिनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ० ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण | सातवे भक्तीचें लक्षण | आतां ऐका साव-धान | आठवी भक्ती | १ | देवासी परम सख्य करावें । प्रेम प्रीती-नें बांधावें | आठवे भक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें | १ १ | देवास जयाची प्रीती | आपण वर्तावें तेणें रीतीं । येणें कार्रतां भगवंतीं । सख्य घडे नेमस्त | ३ | भक्ति भाव आणी भजन | निरूपण आणी कथाकीर्तन । प्रेमळ भक्तांचें गायन । आवडे देवा | १ १ । आपण तैसेंचि वर्तावें । आपणासि तेंच आवडावें । मनासारिखें होतां स्वभावें । सख्य घडें नेमस्त । ५ ।। देवाच्या सख्यत्वाकारणें । आपलें सौख्य सोडून देणें । अनन्यभावें जीवप्राणें । शरीर तेंहि वेंचावें ।। ६ ।। सांडून आपली संसारवेथा । कारत जावी देवाची चिंता । निरूपण कीर्तन कथा वार्ता । देवाच्याचि सांगाव्या ।। ७ ।। देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिव-लगांसी तुटी । सर्व अपीवें सेवटीं । प्राण तोहि वेचावा ।। ८ ।। आ-

१ अत्तरें. २ शासन, शिक्षण, समाचार. ३ आतिथ्य, अतिथिसत्कार.

पुछं आववंचि जावें । परी देवासी सख्य राहावें । ऐसी प्रीती जिवें भावें । भगवंतीं लागावी ।। ९ ॥ देव ह्मणिजे आपुला प्राण । प्राणासी न करावें निर्वाणे । परम प्रीतीचें लक्षण । तें हें ऐसें असे ॥ १०॥ ऐसें परम सख्य धिरतां । देवास लागे भक्ताची चिंता । पांडव लाखा-जोहरीं जलतां । विवरहारें काढिले ॥ ११॥ देव सख्यत्वें राहे आप-णासी । तें तों वर्म आपणाचि पासीं । आपण वचनें वोलावीं जैसीं । तैसीं येती पर्डसादें ॥ १२॥ आपण असतां अनन्यभावें । देव तत्का-ळिच पावे । आपण त्रास घेतां जीवें । देविह त्रासे ॥ १३॥

## ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥

जैसें जयाचें भजन । तैसाचि देवहि आपण । ह्मणौन हें आवघें जाण । आपणाचि पासीं ॥ १४ ॥ आपुल्या मनासारिखें न घडे । तेणें गुणें निष्ठा मोडे । तरी गोष्टी आपणाकडे । सहजिच आछी ॥ १५ ॥ मेघ चातकावरी वोळेना । तरी चातक पाछटेना । चंद्र वेळेसि उगवेना । तन्हीं चकीर अनन्य ॥ १६ ॥ ऐसें असावें सख्यत्व । विवेकें धरावें सत्य । भगवंतावरील ममत्व । सांड्रंचि नये ॥ १७ ॥ सखा मानावा भगवंत । माता पिता गण गोत । विद्या लक्ष्मी धन वित्त । सकळ परमात्मा ॥ १८ ॥ देवावेगळें कोणी नाहीं । ऐसें बोलती सर्वही । परंतु त्यांची निष्ठा काहीं । तैसीच नसे ॥ १९ ॥ ह्मणोनि ऐसें न करावें । सख्य तरी खरेंचि करावें । अंतरीं सदृढ धरावें । परमेश्वरासी ॥ २० ॥ आपुलिया मनोगताकारणें । देवावरी कोधास येणें । ऐसीं नव्हेत किं लक्षणें । सख्यभक्तीचीं ॥ २१ ॥ देवाचें जें मनोगत । तेंचि आपुलें उचित । इच्छेसाठीं भगवंत । अंतर्कं नये कीं ॥ २२ ॥ देवाचे इच्छेनें वर्तावें । देव करील तें मानावें । मग सहजिम स्वभावें । कृपाळु देव ॥ २३ ॥ पाहातां देवाचे क्रपेसी । मातिचि कृपा कायेसी । माता वधी

१ नाश, २ प्रतिध्वनि.

बाळकासी । विपत्तिकाळीं ॥ २४ ॥ देवें मक्त कोण विधिला । क्यीं देखिला ना ऐकिला । शरणागतांस देव जाला । वेज्ञपंजरु ॥ २५ ॥ देव
भक्तांचा कैवारी । देव पिततांसि तारी । देव होय साहाकारी । अनाथांचा ॥ २६ ॥ देव अनाथांचा कैपेक्षी । नाना संकटांपासून रक्षी ।
धाविक्षला अंतरसाक्षी । गजेंद्राकारणें ॥ २० ॥ देव कृपेचा सागरु । देव
करुणेचा जळधरु । देवासी भक्तांचा विसरु । पडणार नाहीं ॥ २८ ॥
देव प्रीती राखों जाणे । देवासी करावें सौजणें । जिवलमें आववीं पिसुणें ।
कामा न येती ॥ २९ ॥ सख्य देवाचें तुटेना । प्रीती देवाची विटेना ।
देव कदा पालटेना । शरणागतांसी ॥ ३० ॥ ह्यांने सख्य देवासी करावें । हितगुज तयासी सांगावें । आठवे भक्तीचें जाणावें । लक्षण ऐसें
॥ ३१ ॥ जैसा देव तैसा गुरु । शास्त्रीं वोलिला हा विचारु । ह्यांने
सख्यत्वाचा प्रकारु । सहुक्त्सी असावा ॥ ३२ ॥ इति श्रीदासवोंचे गुरिशिष्यसंवादे सख्यभक्तिनिक्त्पणनाम समास आठवा ॥ ८ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां जाळें निरूपण । आठवे भक्तीचें छक्षण । आतां ऐका सा-वधान । भक्ति नवमी ॥१॥ नवमी निवेदन जाणावें । आत्मिनवेदन क-रावें । तेंहि सांगिजेछ स्वभावें । प्रांजळ करूिन ॥ २ ॥ ऐका निवेदनाचें छक्षण । देवासि वाहावें आपण । करावें तत्विवरण । ह्मणिजे कळे ॥ ३ ॥ मी भक्ति ऐसें ह्मणावें । आणी विभक्तपणेंचि भजावें । हें आ-वधेंचि जाणावें । विछक्षण ॥ ४ ॥ छक्षण असोन विछक्षण । ज्ञान असोन अज्ञान । भक्त असोन विभक्तपण । तें हें ऐसें ॥ ५ ॥ भक्त ह्मणिजे विभक्त नव्हे । आणी विभक्त ह्मणिजे भक्त नव्हे । विचारेंविण कांहींच नव्हे । समाधान ॥ ६ ॥ तस्मात् विचार करावा । देव कोण तो वोळखावा । आपळा आपण शोध ध्यावा । अंतर्यामीं ॥ ७ ॥ मी कोण

१ वज्राचा पिंजरा; वळकट आश्रय, आधार. २ पक्षपाती, कैवारी. ३ मैत्री.

ऐसा निवाडा । पाहों जातां तत्वझाडा । विचार करितां उघडा । आपण नाहीं ॥ ८ ॥ तैत्वें तत्व जेव्हां सरे । तेव्हां आपण कैंचा उरे । आत्म-निवेदन येणें प्रकारें । सहजचि जालें ॥ ९ ॥ तत्वरूप सकळ भासे । विवेक पाहातां निरसे । प्रकृतिनिरासें आत्मा असे । आपण कैंचा ॥१०॥ येक मुख्य परमेश्वरः । दुसरी प्रकृति जगदाकारः । तिसरा आपण कैंचा चोर । आणिला मधें ॥ ११ ॥ ऐसें हें सिद्धाचि असतां । नाथिली छागे देहअहंता । परंतु विचारें पाहों जातां । कांहींच नसे ॥ १२ ॥ पाहातां तत्विववंचना । पिंडब्रह्मांडतत्वरचना । विश्वाकारें वेक्ती नाना । तत्वें विस्तार्हीं ॥ १३ ॥ तैत्वें साक्षत्वें वोसरतीं । साक्षत्व तरे आत्म-प्रचिती । आत्मा असे आदिअंतीं । आपण कैंचा ॥ १४ ॥ आत्मा येक स्वानंदघन । आणी अहमात्मा हें वचन । तरी मग आपण कैंचा भिन्न। उरला तेथें ।। १५ ।। सोहं हंसा हें उत्तर । याचें पाहावें अर्थातर । पाहातां आत्मयाचा विचार । आपण कैंचा तेथें ॥ १६ ॥ आत्मा नि-र्गुण निरंजन । तयासी असावें अनन्य । अनन्य हाणिजे नाहीं अन्य । आपण कैंचा तेथें ।। १७ ।। आत्मा ह्मणिजे तो अद्वैत । जेथें नाहीं द्वैताद्वैत । तेथें मीपणाचा हेत । उरेल कैंचा ॥ १८ ॥ आत्मा पूर्णत्वें परिपूर्ण । जेथें नाहीं गुणागुण । निखळ निर्गुणीं आपण । कीण कैंचा ॥ १९ ॥ त्वंपेंद तत्पद असिपद । निरसुनि सकळ भेदाभेद ।

१ तत्त्वाच्या योगानें तत्त्वांचा जेव्हां नाश होतो = पंचभूतात्मक शरीरांतील तत्त्वें तत्त्वांत जेव्हां मिळतात=ज्या तत्त्वापासून जें तत्त्व निर्माण होतें तें पुन्हां
त्यांतच लय पावतें, हें ज्ञान झाल्यावर. २ लटकी, मिथ्या. ३ मी तत्त्वांचा
साक्षी आहे, यावरून मी तत्त्वांपासून भिन्न आहे. माझ्या साक्षित्वाच्या योगानें
तत्त्वें वोसरतीं, ह्मणजे मी तत्त्वें नाहीं असें ठरतें. "सर्वे खाल्वदं ब्रह्म" अशी
आत्मप्रतीति आल्यावर मग पाहणें ह्मणजे साक्षित्व तरी कोठें उरतें १ सार्यश्चा
आदि अतीं एकच आत्मा आहे; आपण ह्मणून कोणी त्यापासून निराळा नाहीं
४ "तत्त्वमिस " या महावाक्यांतील त्वंपद व तत्पद यांचा भेद असिपदानें काह्म टाकल्यावर, ह्मणजे तें तूं आहेस असें ऐक्य झाल्यावर मग अवशिष्ठ गुद्ध परब्रह्म उरतें; मग तेथें आपण ह्मणून कोणी वेगळा राहत नाहीं.

वस्तु ठाईची अभेद । आपण कैंचा ॥ २०॥ निरासितां जीवशिवउ-पाधी । जीवशिवचि कैंचे आधीं । स्वरूपीं होतां दढबुिद्ध । आपण कैंचा ॥ २१ ॥ आपण मिथ्या साच देव । देवभक्त अनन्यभाव । या वचनाचा अभिप्राव । अनुभवी जाणती ॥ २२ ॥ या नाव आत्मनिवे-दन । ज्ञानियांचें समाधान । नवमे भक्तीचें लक्षण । निरोपिळें ॥२३॥ पंचभूतांमध्यें आकाश । सकळ देवांमध्यें जगदीश । नवविधा मक्तिमध्यें विशेष । भाक्ति नवमी ॥ २४ ॥ नवमी भक्ती आत्मनिवेदन । न होतां न चुके जन्ममरण । हें वचन सत्य प्रमाण । अन्यथा नव्हे ॥ २५ ॥ ऐसी हे नवविधा भक्ती । केल्या पाविजे सायोज्यमुक्ती । सायोज्यमुक्तीस कल्पांतीं । चळण नाहीं ॥ २६ ॥ तिहीं मुक्तींस आहे चळण । सायो-ज्यमुक्ती अचळ जाण । त्रैलोक्यास होतां निर्वाणे । सायोज्यमुक्ती चळेना ॥ २७ ॥ आववीया चत्वार मुक्ती । वेदशास्त्रें बोलती । तयामधें तीन नासती । चौथी ते अविनारा ॥ २८ ॥ पहिली मुक्ती ते सलोकता । दुसरी ते समीपता । तिसरी ते स्वरूपता । चौथी सायोज्य-मुक्ती ॥ २९ ॥ ऐसिया चत्वार मुक्ती । भगवद्भजनें प्राणी पावती । होंचि निरूपण प्रांजळ श्रोतीं । सावध पुढें परिसावें ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मनिवेदनभक्तिनाम समास नवम ।।९॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मुळीं ब्रह्म निराकार । तेथें स्फ्रितिरूप अहंकार । तो पंचभूतांचा वि-चार । ज्ञानदेशकीं बोलिला ॥ १ ॥ तो अहंकार वायोरूप । तयावरी तेजाचें स्वरूप । तया तेजाच्या आधारें आप । आवर्णोदक दाटलें ॥२॥ तया आवर्णोदकाच्या आधारें । धरा धरिली फणिवरें । वरती छपन कोटी विस्तारें । वसुंधरा हे ॥ ३ ॥ इयेवरी परिघ सप्त सागर । मध्य

१ प्रथम "चळण" होतें त्याचें "निर्वाण केलें आहे; स. शो. २ आठन्या पशकांत.

मेरु माहां थोर । अष्ट दिग्पाळ तो परिवार । अंतरें वेष्टित राहिला ॥४॥ तो सुवर्णाचा माहा मेरु। पृथ्वीस तयाचा आधारु। चौऱ्यासी सहस्र विस्तारु। रंदी तयाची ॥ ५ ॥ उंच तरी मर्यादेवेगळा । भूमीमधें सहस्र सोळा। तया भोंवता वेष्टित पार्ळौ । छोकाछोक पर्वताचा ॥ ६ ॥ तया ऐिछ-कडे हिमाचळ । जेथें पांडव गळाले सकळ । धर्म आणी तमाळनीळ । पुढें गेले ॥ ७ ॥ जेथें जावया मार्ग नाहीं । मार्गी पसरले माहां अही । सितंसुखें सुखावले तेही । पर्वतरूप भासती ॥ ८ ॥ तया ऐलिकडे से-वटीं जाण्। बदिकाश्रम बदिनारायण । तेथें माहां तापसी निर्वाण। देहसागार्थ जाती ॥ ९॥ तया ऐलिकडे बद्रिकेदार । पाहोन येती ला-हान थोर । ऐसा हा अवघा विस्तार । मेरुपर्वताचा ॥ १०॥ तया मेरु-पर्वता पाठारीं । तीन शृंगें विषमहारी । परिवारें राहिले तयावरी । ब्रह्मा विष्णु महेरा ॥११॥ ब्रह्मश्रंग तो पर्वताचा । विष्णुश्रंग तो मर्गजांचा। शिवशृंग तो स्फटिकाचा । कैलास नाम त्याचें ॥ १२ ॥ वैकुंठ नाम विष्णुशृंगाचें । सत्यलोक नाम ब्रह्मशृंगाचें । आमरावती इंद्राचें । स्थळ खालतें ॥ १३ ॥ तेथें गण गंधर्व लोकपाळ । तेतिस कोटी देव स-कळ। चौदा लोक सुवर्णाचळ। विष्टित राहिले ॥ १४॥ तेथें काम-धेनूचीं खिल्लारें । कल्पतरूचीं वनें अपारें । अमृताचीं सरोवरें । ठाई ठाई उचंत्रळती ॥ १५ ॥ तेथें उदंड चिंतामणी । हिरे परिसांचिया खाणी । तेथें सुवर्णमये धरणी । ठखळखायमान ॥ १६ ॥ परम रम-णीये फांकती किळा । नवरत्नाचिया पाषाणसिळा । तेथे अखंड हरुष-वेळा । आनंदमये ॥ १७ ॥ तेथें अमृताचीं भोजनें । दिव्य गंधें दिव्य-सुमनें । अष्ट नायका गंधर्वगायनें । निरंतर ॥ १८ ॥ तेथें तारुण्य बोसरेना । रोगव्याधीही असेना । वृधाप्य आणी मरण येना । कदा-काळीं ॥ १९ ॥ तेथें येकाहूनि येक सुंदर । तेथें येकाहूनि येक चतुर।

१ बेडा. २ थंडगार हवेपासून होणारें सुख. ३ एका ओळीनें नव्हें। बांकड्या ओळीनें. ४ पाचेचा.

धीर उदार आणी शूर । मर्यादेवेगळे ॥ २०॥ तेथें दिव्यदेह ज्योति-रूपें । विद्युल्यतेसारिखीं स्वरूपें । तेथें येश कीर्ति प्रतापें । सीमा सां-डिली ॥ २१ ॥ ऐसे तें स्वर्गभुवन । सकळ देवांचें वस्तें स्थान । तया स्थळाचे महिमान । बोलिजे तितुकें थोडें ॥ २२ ॥ येथें ज्या देवाचें भजन करावें। तेथें ते देवलोकीं राहावें। सलोकता मुक्तीचें जाणावें। लक्षण ऐसे ॥ २३ ॥ लोकीं राहावें ते सलोकता । समीप असावें ते समीपता । स्वरूपचि व्हावें ते स्वरूपता । तिसरी मुक्ती ॥ २४॥ देवस्वरूप जाला देही । श्रीवेत्स कौस्तुभ लक्ष्मी नाहीं । स्वरूपतेचें छ क्षण पाही । ऐसें असे ॥ २५ ॥ सुकृत आहे तों भोगिती । सुकृत सरतांच ढकल्न देती। आपण देव ते असती। जैसे तैसे ॥ २६ ॥ ह्मणोनि तिनी मुक्ति नासिवंत। सायोज्यमुक्ती ते शाश्वत। तेहि निरोधि-जेल सावचित्त । ऐक आतां ॥ २७ ॥ ब्रह्मांड नासेल कल्पांतीं । पर्व-तासहित जळेल क्षिती । तेव्हां अवधेच देव जाती । मां मुक्ति कैच्या तेथें ॥ २८ ॥ तेव्हां निर्गुण परमात्मा निश्चळ । निर्गुण भक्ती तेही अन चळ । सायोज्यमुक्ति ते केवळ । जाणिजे ऐसी ॥ २९॥ निर्गुणीं अ-नन्य असतां । तेणें होय सायोज्यता । सायोज्यता हाणिजे स्वरूपता । निर्गुण भक्ती ॥ ३०॥ सगुण भक्ति ते चळे। निर्गुण भक्ति ते न चळे। हें आवर्घे प्रांजळ कळे। सहुरु केलिया ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबीधे गुरुशिष्यसंवादे मुक्तिचतुष्टयेनाम चतुर्थ दशके समास दशम ॥ १०॥

१ सरूपता मुक्ति ज्यास मिळते त्यास श्रीविष्णूचे स्वरूप प्राप्त होतें, परंतु त्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं श्रीवत्सलांछन, कौस्तुभ मणि आणि लक्ष्मी या तीन गोष्टी कमी असतात. या तीन गोष्टी केवळ श्रीविष्णूच्याच ठिकाणीं असतात.

## ।। दशक पांचवा मंत्रांचा ।। ५ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

ज्यजयजी सद्गुरु पूर्णकामा । परमपुरुषा आत्मयारामा । अनुर्वाच्य तुमचा महिमा। वर्णिला न वचे ।। १ ॥ जें वेदांस सांकडें । जें श-ब्दासि कानडें। तें सच्छिष्यास रोकडें। अलम्य लामे ॥ २ ॥ जें योगियांचें निजवर्म । जें शंकराचें निजधाम । जें विश्रांतीचें निजवि-श्राम । परम गुह्य अगाध ॥ ३ ॥ तें ब्रह्म तुमचेनि योगें । स्वयें आप-णचि होइजे आंगें । दुर्घट संसाराचीनि पांगें । पांगिजेना सर्वथा ॥ ४॥ आतां स्वामिचेनि लडिवाळपणें । गुरुशिष्यांचीं लक्षणें । सांगिजेती तेणेंप्रमाणें । मुमुक्षें शरण जावें ॥ ५ ॥ गुरु तों सकळांसी ब्राह्मण । जन्हीं तो जाला ऋियाहीन । तरी तयासीच शरण । अनन्यभावें असावें ॥ ६॥ अहो या ब्राह्मणाकारणें । अवतार घेतला नारायेणें । विष्णूनें श्रीवत्स मिरवणें । तेथें इतर ते किती ॥ ७ ॥ ब्राह्मणवचनें प्रमाण । होती शूद्रांचे ब्राह्मण । धातुपाषाणीं देवपण । ब्राह्मणाचेनि मंत्रें ॥ ८॥ मुंजीवंधनेंविरहित । तो शूद्रचि निभ्रांत । द्विजन्मी ह्मणोन सैतंत । द्विज ऐसें नाम त्याचें ॥ ९ ॥ सकळांसि पूज्य ब्राह्मण । हे मुख्य वेदाज्ञा प्र-माण । वेदविरहित तें अप्रमाण । अप्रिये भगवंता ॥ १०॥ ब्राह्मणीं योग याग व्रतें दानें । ब्राह्मणीं सकळ तीर्थाटणें । कर्ममार्ग ब्राह्मणाविणें। होणार नाहीं । ११ ॥ ब्राह्मण वेद मूर्तिमंत । ब्राह्मण तोचि भगवंत । पूर्ण होती मनोरथ । विप्रवाक्येंकरूनी ॥ १२ ॥ ब्राह्मणपूजनें शुद्ध वृत्ती । होऊन जडे भगवंतीं । ब्राह्मणतीर्थे उत्तम गती । पावती प्राणी ॥ १३ ॥ लक्षमोजनीं पूज्य ब्राह्मण । अर्ने यातीसि पुसे कोण । परी भगवंतासि भाव प्रमाण । येरा चाड नाहीं ॥ १४ ॥ असो ब्राह्मणा

१ पंगुपणामुळॅ, अडचणीमुळॅ. २ पंगु होत नाहीं, वाताहत होत नाहीं। ३ सतंत्र, स्वतंत्र, निराळें. ४ अन्य.

सुरवर वंदिती । तेथें मानव वापुडे किती । जरी ब्राह्मण म्हमती । तरी तो जगद्वं ॥ १५ ॥ अंत्येज शब्देंज्ञाता वरवा । परी तो नेऊन काये करावा । ब्राह्मणासनिध पुजावा । हें तों न घडे कीं ॥ १६ ॥ जें ज-नावेगळें केलें । तें वेदें अन्हेरिलें । ह्मणोनि तयासि नाम ठेविलें । पान षांडमत ॥ १७ ॥ असो जे हरिहरदास । तयांस त्राह्मणीं विश्वास । ब्राह्मणभजनें बहुतांस । पावन केळें ॥ १८ ॥ ब्राह्मणें पाविजे देवाधि-देवा । तरी किमर्थ सद्गुरु करावा । ऐसें क्षणाल तरी निर्जटेवा । सद्गुरु-विण नाहीं ।। १९ ।। स्वधर्मकर्मी पूज्य ब्राह्मण । परी ज्ञान नव्हे सहु-रुविण । ब्रह्मज्ञान नस्तां सीण । जन्ममृत्य चुकेना ॥ २०॥ सहुरुविण ज्ञान कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं । अज्ञान प्राणी प्रवाहीं । वाहातचि गेले॥ २१॥ ज्ञानविरहित जें जें केलें। तें तें जन्मासि मूळ जालें। झणोनि सहुरूचीं पाउछें। सदद धरावीं ॥ २२॥ जयास वाटे देव पाहावा। तेणें सत्संग धरावा । सत्संगेविण देवाधिदेवा । पाविजेत नाहीं ।। २३ ॥ नाना साधनें वापुडीं । सद्गुरुविण करिती वेडीं । गुरुक्चपेविण कुडकुडीं । वेथीच होती ॥ २४ ॥ कार्तिकस्नानें मायस्नानें । त्रतें उद्यापनें दानें । गोरांजैनें धूमपानें । साधिती पंचौग्नी ॥ २५ ॥ हरिकथा पुराणश्रवण । आदरें करिती निरूपण । सर्व तीर्थे परम कठिण । फिरती प्राणी ॥ २६ ॥ झळफळित देवतार्चनें । स्नानें संध्या दर्भासनें । टिळे माळा गोपी चंदनें । ठसे श्रीमुदांचे ॥ २७ ॥ अर्घ्यपात्रें संपृष्ट गोकर्णे । मंत्र-यंत्रांची तांत्रपर्णे । नाना प्रकारीचीं उपकर्णे । साहित्यशोभा ॥ २८॥ घंटा घणघणा वाजती । स्तोत्रें स्तवनें आणी स्तुती । आसनें मुद्रा ध्यामें करिती । प्रदक्ष्णा नमस्कार ॥ २९॥ पंचायेत्न पूजां केळी । मृत्तिकेचीं छिंगें लाखोली। बेछें नारिकेळें भारेलीं। संपूर्ण सांग पूजा

१ ब्रह्मज्ञान, २ भगवत्प्रीत्पर्थ स्वतःस जाळून घेणे. ३ झाडास उलटें टां-गून घेऊन खाली धूर केलेला पिऊन तप करणें. ४ भर उन्हाळ्यांत चहुंकडे अपि पेटबून मध्यें बसणें व मस्तका सूर्यताप सहन करणें, या साधनाचें नांव.

॥ ३० ॥ उपोषणें निष्ठा नेम । परम सायासीं केलें कर्म । फळिच पावती वर्म । चुकले प्राणी ॥ ३१ ॥ येज्ञादिके कमें केली । हदई फ-ळाशा किरपली । आपले इच्छेनें घेतली । सूति जन्माची ॥ ३२॥ करूनि नाना सायास । केला चौदा विद्यांचा अभ्यास । रिद्धि सिद्धि सावकास । वोळल्या जरी ॥ ३३॥ तरी सहुरुक्चपेविरहित । सर्वथा न घडे स्वहित । येमपुरीचा अनर्थ । चुकेना येणें ॥ ३४ ॥ जव नाहीं ज्ञानप्राप्ती । तव चुकेना यातायाती । गुरुकृपेविण अधोगती । गर्भवास चुकेना ॥ ३५॥ ध्यान धारणा मुद्रा आसन । भक्ती भाव आणी भन जन । सकळही फोल ब्रह्मज्ञान । जब तें प्राप्त नाहीं ।। ३६ ॥ सद्गर-कृपा न जोडे । आणी भलतीचकडे वार्वेडे । जैसे आंधळें चाचरोन पडे | गै।रीं आणी गर्डंघरां ॥ ३७ ॥ जैसें नेत्रीं घालितां अंजन । पडे दृष्टीस निधान । तैसें सद्गुरुवचनें ज्ञान-। प्रकाश होये ॥ ३८॥ सद्गरुविण जन्म निर्फळ । सद्गुरुविण दुःख सकळ । सद्गुरुविण तळ-मळ । जाणार नाहीं ॥ ३९ ॥ सद्गुरुचेनि अभयंकरें । प्रगट होइजे ईश्वरें । संसारदुःखें अपारें । नासोनि जाती ॥ ४० ॥ मार्गे जाले थोर थोर । संत महंत मुनेश्वर । तयांसिंह ज्ञानविज्ञानविचार । सहुरुचेनी ॥ ४१ ॥ श्रीरामकृष्ण आदिकरूनी । अति तत्पर गुरुभजनीं । सिद्ध साधु आणी संतजनीं । गुरुदास्य केलें ॥ ४२ ॥ सकळ सृष्टीचे चा-ळक । हरिहरब्रह्मादिक । तेही सदुरुपदीं रंक । महत्त्वा न चढेती ॥ ४३ ॥ असो जयासि मोक्ष व्हावा । तेणें सद्गुरु करावा । सद्गुरुविण मोक्ष पावावा । हें कल्पांतीं न घंडे ॥ ४४ ॥ आतां सहुरु ते कैसे । नव्हेति इतरां गुरु ऐसे। जयांचे ऋपेनें प्रकाशे । शुद्ध ज्ञान ॥ ४५ ॥ त्या सदुरूची वोळखण । पुढिले समासीं निरूपण। बोलिलें असे श्रोतीं

१ विसार, वयाणा. २ भटकतो. ३ खांच, खळगा. ४ खांच, खळगा, आड, धिहीर.

श्रैवण । अनुक्रमें करावें ॥ ४६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुरुनिश्चयेनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ छ ॥

जे करामती दाखिवती । तेही गुरु ह्मणिजेती । परंतु सद्गुरु नव्हेती । मोक्षदाते ॥ १ ॥ सभामोहन भुररी चेटकें । सौवर मंत्रेंकौटाळें अनेकें । नाना चमत्कार कौतुकें । असंभाव्य सांगती ॥ २ ॥ सांगती औषधी-प्रयोग । कां सुवर्णधात्चा मार्ग । दृष्टिबंधनें लागवेग । अभिळार्पांचा ॥ ३ ॥ साहित संगीत राँगज्ञान।गीत नृत्य तान मान। नाना वाघें सिक-विती जन। तेही येक गुरु ॥ ४॥ विद्या सिकविती पंचाक्षरी। ताडेतोडे नानापरी । कां पोट भरे जयावरी । ते विद्या सिकविती ॥ ५॥ जे यातीचा जो व्यापार । सिकविती भरावया उदर । तेही गुरु परी सा-चार । सद्गुरु नव्हेती ॥ ६ ॥ आपळी माता आणी पिता । तेही गुरु-चि तत्वता । परी पैलपार पावविता । तो सद्गुरु वेगळा ॥ ७ ॥ गाई-त्रीमंत्राचा उचार्र । सांगे तो साचार कुळगुरु । परी ज्ञानेंत्रिण पैलपार । पाविजेत नाहीं ॥ ८ ॥ जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी । अज्ञानअंघारें निरसी । जीवात्मयां परमात्मयांसी । ऐक्यता करी ॥ ९ ॥ विघडले देव आणी भक्त । जीवशिवपणें द्वैत । तया देवभक्तां येकांत । करी तो सद्गुर ।। १० ॥ भवन्याघ्रं घाछ्नि उडी । गोवत्सास तडातोडी । केली दे-खोनि सीघ्र सोडी । तो सद्गुरं जाणावा ॥ ११ ॥ प्राणी मायाजाळी पडिले । संसारदुःखें दुःखवले । ऐसे जेणें मुक्त केले । तो सदूर जा-णावा ॥ १२ ॥ वासनानदीमाहापुरी । प्राणी बुडतां गैळांती करी । तेथें उडी घाळ्न तारी । तो सद्गुरु जाणावा ॥ १३॥ गर्भवास अति सां-

१ नजरबंद. २ चेट्रक चेडं. ३ चेट्रक. ४ चेट्रक विद्या. ५ नुसत्या दृष्टीनें इच्छित वस्तु तत्काळ प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग सांगती. ६ साहित्य, अ-लंकारशास्त्र. ७ " राग " स. शो. ८ " विचार " असा मूळ पाठ होता त्याचा " उचार " हा स. शो. ९ गयावया.

कडी । इच्छावंधनाची बेडी । ज्ञान देऊनि सीघ्र सोडी । तो सदुरु स्वामी ॥ १४ ॥ फोडूनि शब्दाचें अंतर । वस्तु दाखवी निजसार । ती-चि गुरु माहेर । अनाथांचें ॥ १५ ॥ जीव येकदेसी बापुडें । तयास ब्रह्मचि करी रोकडें। फेडी संसारसांकडें। वचनमात्रें।। १६॥ जें वेदांचे अभ्यांतरीं । तें काढून अपत्यापरी । शिष्यश्रवणीं कवळे भरी । उद्गारवचनें ॥ १७ ॥ वेद शास्त्र माहानुभाव । पाहातां येकचि अनुभव। तोचि येक गुरुराव । ऐक्यरूपें ॥ १८ ॥ संदेह नि:शेष जाळी । स्व-धर्म आदरें प्रतिपाळी । वेदविरहित टवाळी । करूंच नेणे ॥ १९ ॥ जें जें मन आंगिकारी। तें तें स्वयें मुक्त करी। तो गुरु नव्हे भिकारी। ईंडे आछा ॥ २० ॥ शिष्यास न छविती साधन । न करविती इंद्रियें-दमन । ऐसे गुरु अडक्याचे तीन । मिळाळे तरी त्यजावे ॥ २१ ॥ जो कोणी ज्ञान बोधी । समूळ अविद्या छेदी । इंद्रियेंद्मन प्रतिपादी । तो सद्गुरु जाणावा ॥ २२ ॥ येक द्रव्याचे विकिले । येक शिष्याचे औ-खिले। अति दुराशेनें केले। दीनरूप ॥ २३॥ जें जें रुचे शिष्या मनीं । तैसीच करी मनधरणी । ऐसी कामना पापिणी । पडली गळां ॥ २४ ॥ जो गुरु भीडसारु । तो अद्भमाहून अद्भम थोरु । चोरटा मैंद पामरु । द्रव्यभों दु ॥ २५ ॥ जैसा वैद्य दुराचारी । केली सर्वस्वें बो-हैरी । आणी सेखीं भीड करी । घातघेणीं ॥ २६ ॥ तैसा गुरु नसावा। जेणें अंतर पडे देवा । भीड करूनियां गोवा । वाली बंधनाचा ॥२०॥ जेथें शुद्ध ब्रह्मज्ञान । आणी स्थूळ क्रियेचें साधन । तोचि सद्गुरु नि-धान । दाखवी डोळां ॥ २८ ॥ देखेंणे दाखविती आदरें । मंत्र फुंकिती कर्णद्वारें। इतुकेंच ज्ञान ते पामरें। अंतरलीं भगवंता ॥ २९॥ बाणे तिहीं ची खूण । तोचि गुरु सुलक्षण । तेथेंचि रिघावें शरण । अखादरें मुमुक्षें ॥ ३०॥ अद्वैतनिरूपणें अगाध वक्ता । परी विषई होलंगता ।

<sup>9</sup> घास, घास. २ लोभाविष्टपणें मागें लागला. ३ अंकित झाले. ४ राख. ५ घातकी. ६ भपका. ७ गुरुप्रतीति, शास्त्रप्रतीति व आत्मप्रतीति.

ऐसिया गुरूचेनि सार्थकता । होणार नाहीं ॥ ३१ ॥ जैसा निरूपणस-मयो । तैसेंचि मनहीं करी वायो । कृतबुद्धीचा जयो । जालाच नाहीं ॥ ३२ ॥ निरूपणीं सामर्थ्य सिद्धी । श्रवण होतां दुराशा वाधी । नाना चमत्कारें बुद्धी । दंडेळूं लागे ॥ ३३ ॥ पूर्वी ज्ञाते विरक्त भक्त । त-यांसि सादस्य भगवंत । आणी सामर्थ्यही अद्भुत । सिद्धीचेनि योगें ॥ ३४ ॥ ऐसें तयांचें सामर्थ्य । आमुचें ज्ञानचि नुसदें वेर्थ । ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ । अंतरीं वैसे ॥ ३५ ॥ निःशेष दुराशा तुटे । तरीच भगवंत भेटे । दुराशा धरिती ते वोखटे । शब्दज्ञाते कामिक ॥ ३६ ॥ बहुत ई्वातीं नागवर्छी । कामनेनें वेडीं केछीं । कामना इच्छितांचि मेछीं । बापुडीं मूर्खें | १ ३० | निःशेष कामनारहित | ऐसा तो विरुळा संत | अवध्या वेगळें मत । अक्षे ज्याचें ॥ ३८ ॥ अक्षे ठेवा सक्रंळांचा । परी पांगर्डां फिटेना शरीराचा । तेणें मार्ग ईश्वराचा । चुकोनि जाती ॥ ३९॥ सिद्धि आणी सामर्थ्य जालें । सामर्थ्यं देहास महत्व आलें । तेणें वेचाँड बळकावलें । देहबुद्रीचें ।। ४० ॥ सांडूनि अक्षे सुख । सामर्थ्य इच्छि-ती ते मूर्ख । कामनेसारिखें दु:ख । आणीक कांहींच नाहीं ॥ ४१ ॥ ईश्वरेंविण जे कामना । तेणेंचि गुणें नाना यातना । पावती होती पतना । वरपडे प्राणी ॥ ४२ ॥ होतां शरीरासी अंत । सामर्थ्यही निघोन जात। सेखीं अंतरला भगवंत । कामनागुणें ॥४३॥ सणोनि निःकामताविचार । दृढबुद्रीचा निर्घार । तोचि सहुरु पैलपार । पाववी भवाचा ॥ ४४ ॥ मुख्य सद्गुरूचें लक्षण । आधीं पाहिजे विमळ ज्ञान । निश्चयाचें समाधा-

१ वायफट (निश्चयात्मक ज्ञान नसल्याकारणानें जसा प्रसंग पडेल तसं वायफट बोलणारा.) २ डळमळूं. ३ "पूर्वी जे ईश्वरतुल्य सामर्थ्यवान् भक्त होऊन गेले त्यांचें सामर्थ्य कोणीकडे आणि माझें ज्ञान तें काय " अशा रीतीनें सा-मर्थ्याचा अभिलाष धरून भगवद्भजन करणारास भगवत्प्राप्ति होत नाही असा १४ व १५ ओव्यांचा भावार्थ आहे. ४ ज्ञानी माणसें. ५ आत्माख्य धन सम् वांचें आहे. ६ पंगुत्व, अधीनत्व, ममत्व. ७ जुंबाड.

न । स्वरूपस्थिती ॥ ४५ ॥ याहीवरी वैराग्य प्रवळ । वृत्ति उदास के-बळ । विशेष आचारें निर्मळ । स्वधर्मविषई ॥४६॥ याहीवरी अध्यात्म-श्रवण । हरिकथा निरूपण । जेथें परमार्थविवरण । निरंतर ॥ ४७ ॥ जेथें सारासारविचार । तेथें होये जंगोद्धार । नवविधा भक्तीचा आधार । बहुत जनासी ॥ ४८ ॥ ह्मणोनि नवविधा भजन । जेथें प्रतिष्ठठें साधन । हें सदुरूचें लक्षण । श्रोतों वोळखावें ॥ ४९ ॥ अंतरीं गुद्ध ब्रह्मज्ञान । बाह्य निष्टेचे भजन । तेथे बहु भक्त जन । विश्रांति पावती ॥ ५०॥ नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधार । कर्में विण अनाचार । भ्रष्ट होती ॥ ५१ ॥ ह्मणोनि ज्ञान वैराग्य आणि भजन । स्वधर्मकर्म आणि साधन । कथा निरूपण श्रवण मनन । नीति न्याये मर्यादा ॥ ५२ ॥ यामधें येक उणें असे । तेणें तें विलक्षण दिसे । हाणौन सर्वही विलसे । सह्रूपासीं ॥ ५३ ॥ तो बहुतांचें पाळणकर्ता । त्यास बहुतांची असे चिंता । नाना साधनें समर्था । सहरूपासीं ॥ ५८ ॥ साधनेंविण परमार्थ प्रतिष्ठे । तो मागुता सर्वेच अष्टे । याकारणें दुरीद-ष्टे । माहानुभाव ।। ५५ ॥ आचार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अभक्त दिसती । जळो तयांची महंती । कोण पुसे ॥ ५६ ॥ कर्म उपासनेचा अभाव । तेथें भैकाधेसि जाला ठाव । तो कानकोंडा समुदाव । प्रपंची हांसती ॥ ५७ ॥ नीच यातीचा गुरु । तोही कानकोंडा विचार । ब्रह्मसमेस ज़ैसा चोर । तैसा दडे ॥ ५८॥ ब्रह्मसमे देखतां । याचें तीर्थ नये घेतां। अथवा प्रैसाद सेवितां। प्रैाश्चित पडे ॥ ५९ ॥ तीर्थ-प्रसादाची सांडी केली। तेथें नीचता दिसोन आली। गुरुभक्ति ते सर्टै-वली । येकायेकी ॥ ६० ॥ गुरूची मर्यादा राखतां । ब्राह्मण क्षोभती तत्वता । तेथें ब्राह्मण्य रक्ष्ं जातां । गुरुक्षोभ घडे ॥ ६१ ॥ ऐसीं सांकडीं दोहींकडे । तेथें प्रस्तावा घडे । नीच यातीस गुरुत्व न घडे ।

१ बहकण्यास. २ मूळ " उचिष्ट " पाठ होता त्याचा '' प्रसाद " असा स. शो. ३ प्रायश्चित्त. ४ क्षय पावली.

याकारणें ॥ ६२ ॥ तथापि आवडी घेतळी जीवें । तरी आपणिच भ्रष्टावें । बहुत जनांसी भ्रष्टवावें । हें तों दूपणिच कीं ॥ ६३ ॥ आतां असो हा विचार । स्वयातीचा पाहिजे गुरु । नाहीं तरी भ्रष्टाकार । नेमस्त घडे ।। ६४ ॥ जे जे कांहीं उत्तम गुण । तें तें सदुरूचें छक्ष-ण । तथापी सांगी वोळखण । होये जेणें ।। ६५ ।। येक गुरु येक मंत्र-गुरु । येक यंत्रगुरु येक तांत्रगुरु । येक वस्तादगुरु येक राजगुरु । क्षणती जनीं ।। ६६ ।। येक कुळगुरु येक मानिला गुरु । येक विद्या-गुरु येक कुविद्यागुरु । येक असद्भुरु येक यातिगुरु । दंडकर्ते ॥ ६७ ॥ येक मातागुरु येक पितागुरु । येक राजागुरु येक देवगुरु । येक बोलि-जे जगहुर । सकळकळा ॥ ६८ ॥ एसे हे सत्रा गुरु । याहिवेगळे आणीक गुरु । ऐक तयांचा विचार । सांगिजेल ॥ ६९ ॥ येक स्वप्न-गुरु येक दीक्षागुरु । येक ह्मणती प्रतिमागुरु । येक ह्मणती स्वयें गुरु । आपळा आपण ॥ ७०॥ जे जे यातीचा जो व्यापार । ते ते त्याचे तितुके गुरु । याचा पाहातां विचार । उदंड आहे ॥ ७१ ॥ असो ऐसे उदंड गुरु । नाना मतांचा विचार । परी जो मोक्षदाता सदुरु । तो वे-गळाचि असे ॥ ७२ ॥ नाना सिद्देयेचे गुण । याहिवरी ऋपाळूपण । हें सद्गुरुचें लक्षण । जाणिजे श्रोतीं ।। ७३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरु-शिष्यसंवादे गुरुलक्षणनाम समास द्वितीये ॥ २ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

मागां सद्गुरूचें लक्षण । विशद केलें निरूपण । आतां सिन्छिष्याची वोळखण । सावध ऐका ॥ १ ॥ सद्गुरुविण सिन्छिष्य । तो वायां जाय नि:शेष । कां सिन्छिष्येंविण विशेष । सद्गुरु सिणे ॥ २ ॥ उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध । तेथें बीज पेरिलें किडखाद । कां तें उत्तम बीज परी समंध । खडकेसि पिडला ॥ ३ ॥ तैसा सिन्छिष्य तें सत्पात्र । परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र । तेथें अरत्र ना परत्र । कांहींच नाहीं ॥ ४ ॥ अ-

थवा गुरु पूर्ण कृपा करी । परी शिष्य अनाधिकारी । भाग्यपुरुषाचा भिकारी । पुत्र जैसा ॥ ५ ॥ तैसें येकाविण येक । होत असे निरा-र्थक । परलोकींचें सार्थक । तें दुन्हावे ॥ ६ ॥ हाणौ।नि सदुरु आणी सच्छिष्य । तेथें न लगती सायास । त्यां उभयतांचा हव्यास । पुरे ये-कसरा ॥ ७ ॥ सुभूमि आणी उत्तम कण । उगवेना प्रजन्येंविण । तैसें अध्यात्मनिरूपण । नस्तां होये ॥ ८ ॥ सेत पेरिलें आणी उगवलें । परंतु निगेविण गेळें। साधनेंविण तैसें जाळें। साधकांसी ॥ ९॥ जंबेरी पीक आपणास भोगे । तंबरी अबघेंचि करणें लागे । पीक आ-लियांहि उगे । राहोंचि नये ॥ १० ॥ तैसें आत्मज्ञान जालें। पैरी साधन पाहिजे केलें। येक वेळ उदंड जेविलें। तन्हीं सामग्री पाहिजे ॥ ११ ॥ ह्मणौन साधन अभ्यास आणी सद्गुरु । सान्छिष्य आणी स-च्छास्त्रविचारु । सत्कर्म सद्वासना पारु । पाववी भवाचा ॥ १२॥ सद्दुपौसना सत्कर्म । सत्क्रिया आणी स्वर्धम । सत्संग आणी नित्य नेम । निरंतर ॥ १३ ॥ ऐसें हें अवधेंचि मिळे । तरीच विमळ ज्ञान निवळे । नाहीं तरी पाषांड संचरे बळें । समुदाई ॥ १४ ॥ येथें शब्द नाहीं शिष्यासी । हें अवधें सद्गुरुपासीं । सद्गुरु पालटी अवगुणासी । नाना येत्नें करूनी ॥ १५ ॥ सद्गुरुचेनि असच्छिष्य पालटे । परंतु सच्छिष्यें असद्भुरु न पालटे । कां जें थोरपण तुटे । हैंगीनियां ॥ १६ ॥ या-कारणें सद्भुष्ट पाहिजे । तरीच सन्मार्ग लाहिजे । नाहीं तरी होइजे । पाषांड वरपडे ॥ १७ ॥ येथें सद्गुरुचि कारण । येर सर्व निःकारण । तथापि सांगो वोळखण । सच्छिष्याची ॥ १८ ॥ मुख्य सच्छिष्याचें लक्षण । सद्गुरुवचनीं विश्वास पूर्ण । अनन्यभावें शरण । त्या नाव सिन्छिष्य ॥ १९ ॥ शिष्य पाहिजे निर्मळ । शिष्य पाहिजे आचारसीळ ।

<sup>9</sup> पींक हातीं येईपर्यंत. २ प्रथम ''त-ही'' होतें त्याचें "परी'' हा स. शो. ३ सदुपासना. ४ शिष्याच्या योगानें गुरु जर पालटला तर गुरूचा मों-ठेपणा कसा उरणार?

क्विष्य पाहिजे केवळ । विरक्त अनुतापी ॥ २०॥ शिष्य पाहिजे नि-ष्टावंत । शिष्य पाहिजे सुचिष्मंत । शिष्य पाहिजे नेमस्त । सर्वप्रकारी ॥ २१ ॥ शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष । शिष्य पाहिजे परम दक्ष । क्विच्य पाहिजे अलक्ष । लक्षी ऐसा ॥ २२ ॥ शिष्य पाहिजे अति धीर । शिष्य पाहिजे अति उदार । शिष्य पाहिजे अति तत्पर । परमा-र्थाविषर्ड ।। २३ ।। शिष्य पाहिजे परोपकारी । शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी । शिष्य पाहिजे अर्थातरीं । प्रवेशकर्ता ॥ २४ ॥ शिष्य पाहिजे परम शुद्ध । शिष्य पाहिजे परम सावध । शिष्य पाहिजे अगाध । उत्तम गुणाचा ॥ २५ ॥ शिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत । शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्त। शिष्य पाहिजे नीतिवंत । मर्यादेचा ॥ २६ ॥ शिष्य पाहिजे युक्तिवंत । शिष्य पाहिजे बुद्धियंत । शिष्य पाहिजे संतासंते । विचारघेता ॥२७॥ शिष्य पाहिजे धारिष्टाचा । शिष्य पाहिजे दढ त्रताचा । शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा । पुण्यसीळ ॥ २८ ॥ शिष्य असावा सात्विक । शिष्य असावा भजक । शिष्य असावा साधक । साधनकर्ता ॥ २९ ॥ शिष्य असावा विश्वासी । शिष्य असावा कायाक्वेशी । शिष्य असावा परमा-र्थासी । वाढऊं जाणे ॥ ३०॥ शिष्य असावा स्वतंत्र । शिष्य अ-सावा जगमित्र । शिष्य असावा सत्पात्र । सर्व गुणें ।। ३१ ॥ शिष्य असावा सद्विचेचा । शिष्य असावा सद्भावाचा । शिष्य असावा अंत-रीचा । परम शुद्ध ॥ ६२ ॥ शिष्य नसावा अविवेकी । शिष्य नसावा गर्भसुखी । शिष्य असावा संसारदुःखी । संतत देहीं ॥ ३३ ॥ जो संसारदुःखें दुःखवला। जो त्रिविधतापें पोळला। तोचि अधिकारी जाला । परमार्थविषीं ॥ ३४ ॥ वहु दुःख भोगिलें जेणें । तयासीच परमार्थ बाणे । संसारदुःखाचेनि गुणें । वैराग्य उपने ॥ ३५॥ जया संसाराचा त्रास । तयासीच उपजे विस्वास । विस्वासवळें दढ कास । धारेली सद्गुरूची ॥ ३६॥ अविस्वासें कास सोडिली। ऐसीं बहुतेक

१ ब्रह्म. २ सदसत्, निलानिल.

भवीं बुडालीं। नाना जळचरीं तोडिलीं। मध्येंचि सुंखदुःखें।। ३०॥ याकारणें दढ विस्वास । तोचि जाणावा सन्छिष्य । मोक्षाधिकारी वि-शेष । आग्रगण्यु ॥ ३८ ॥ जो सहुरुवचनें निवाला । तो सायोज्यतेचा आंखिँछा। संसारपांगें पांगिछा। न वचे कदा ॥ ३९ ॥ सहुरुहून देव मोठा। जयास वांटे तो करंटा। सुटला वैभवाचा फांटा। सामर्थ्य-पिसें ॥ ४० ॥ सहुरुस्वरूप तें संतै । आणी देवास मांडेल कल्पांत । तेथें कैंचें उरेल सामर्थ्य । हरिहरांचें ॥ ४१ ॥ हाणौन सहुरुसामर्थ्य आ-धीक । जेथें आटती ब्रह्मादिक । अल्पबुद्धी मानवी रंक । तयांसि हें कळेंना ॥ ४२ ॥ गुरुदेवास बराबरी । करी तो शिष्य दुराचारी । भांति बैसली अभ्यांतरीं। सिद्धांत नेणवे ॥ ४३ ॥ देव मानुवीं भाविला। मंत्रीं देवपणासि आला । सहुरु न वचे किल्पला । ईश्वराचेनी ॥ ४४॥ क्षणोनि सद्गुरु पूर्णपणें । देवाहून आधीक कोटिगुणें । जयासि वर्णितां भांडणें । वेदशास्त्रीं लागलीं ॥ ४५ ॥ असो सद्गुरुपदापुढें । दुजें कांहींच न चढे । देवसामर्थ्य तें केवढें । मायाजनित ॥४६॥ अहा स-द्भुरुकुपा जयासी । सामर्थ्य न चले तयापासी । ज्ञानवळें वैभवासी । तृणतुच्छ केलें ॥ ४७ ॥ सद्गुरुक्चपेचेनि वळें । अपरोक्षज्ञानाचेनि उ-साळें। मायेसहित ब्रह्मांड सगळें। दृष्टीस न ये ॥ ४८ ॥ ऐसें सच्छि-ष्याचें वैभव । सद्गुरुवचनीं दढ भाव । तेणें गुणें देवराव । स्वयेंचि होती । १९ ।। अंतरीं अनुतापें तापलें । तेणें अंतर शुद्ध जालें । पुढें सद्गुरुवचनें निवाले । सच्छिष्य ऐसे ॥ ५० ॥ लागतां सद्गुरुवचनपंथें । जाठें ब्रह्मांड पालथें । तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे । पालट न धारेजे ॥ ५१ ॥ शरण सदुरूस गेले । सच्छिष्य ऐसें निवडले । किटापालटें जाले । पावन ईश्वरीं ॥ ५२ ॥ ऐसा सद्भाव अंतरीं । तेचि मुक्तीचे वाटेकरी । येर माइक वेषधारी । असन्छिष्य ॥ ५३ ॥ वाटे विषयांचें

<sup>9</sup> भवसागरांतील सुखदु:खरूप जळचरांनीं त्यांना तोडिलें. २ चिन्हिला, नियमिला, आपलासा केला, ३ भित्य.

सख । परमार्थ संपादणें लौकिक । देखोवेखीं पढतमूर्व । शरण गेले ॥ ५८ ॥ जाली विषई वृत्ति अनावर । दृढ धरिला संसार । परमार्थ-चर्चेचा विचार । मळिण जाला ॥ ५५ ॥ मोड घेतला परमार्थाचा । हुन्यास धारेला प्रपंचाचा । भार वाहिला कुटुंबाचा । काबाडी जाला || ५६ || मानिला प्रपंचीं आनंद | केला परमार्थीं विनोद | भ्रांत मूढ मतिमंद । लोघला कामीं ॥ ५७ ॥ सूकर पूजिलें विलेपनें । हौसा म-र्दिला चंदनें । तैसा विपई ब्रह्मज्ञानें । विवेकें बोधिला ॥ ५८ ॥ ससम उकरडां लोळे । तयासि परिमळसोहळे । उल्लक अंधारीं पळे । तया केवी हंसपंगती ॥ ५९ ॥ तैसा विषयदारींचा बेराडी । घाळी अधःप-तनीं उडी । तयास भगवंत आवडी । सत्संग कैंचा ॥ ६० ॥ वर्ती करून दांताळी । स्वानपुत्र हार्डे चगळी । तैसा विषई तळमळी । वि-षयसुखाकारणें ॥ ६१ ॥ तया स्वानमुखीं परमान । कीं मर्कटास सिंहा-सन । तैसें विषयासक्तां ज्ञान । जिरेल कैंचें ॥ ६२ ॥ रासभे राखतां जन्म गेला । तो पंडितांमधें प्रतिष्ठिला । न वचे तैसा आसक्ताला । परमार्थ नाहीं ॥ ६३ ॥ मिळाला राजहंसांचा मेळा । तेथें आला डोंबका-वळा । लक्ष्त्न विष्टेचा गोळा । हंस ह्मणवी ॥ ६४ ॥ तैसें सजनाचे संगतीं । विषई सज्जन हाणविती । विषय अमेर्च चित्तीं । गोळा लक्ष-ला ॥ ६५ ॥ काखे घेऊनियां दारा । हाणे मज सन्यासी करा । तैसा विषई सैरावरा । ज्ञान बडबडी ॥ ६६ ॥ असो ऐसे पढतमूर्ख । ते काय जाणती अद्वैतसुख । नारकी प्राणी नर्क। भोगिती स्वइच्छा ॥ ६७ ॥ <sup>3</sup>वैषेची करील सेवा । तो कैसा मंत्री ह्मणावा । तैसा विषय-दास मानावा । भक्तराज केवी ।। ६८ ॥ तैसे विषई वापुढे । त्यांस ज्ञान कोणीकडे । वाचाळ शाब्दिक वडबडे । वरपडे जाले ॥ ६९॥ ऐसे शिष्य परम नष्ट । कनिष्ठामधें कनिष्ठ । हीन अविवेकी आणी दर्षे ।

१ दुकळलेला, आशाळभूत. २ अमेध्य, अपवित्र. ३ वेश्येची. ४ दुष्ट.

खळ खोटे दुर्जन ॥७०॥ ऐसे जे पापरूप । दीर्घदोषी वज्रलेप । तयांस प्राश्चित अनुताप । उद्भवतां आहे ॥ ७१ ॥ तेंहिं पुन्हा शरण जावें । सद्गुरूस संतोषवावें। क्रपादष्टी जालियां व्हावें। पुन्हां शुद्ध ॥ ७२ ॥ स्वामीद्रोह जया वडे । तो यावचंद्र नरकीं पडे । तयास उपावचि न घडे । स्वामी तुष्टल्यावांचूनी ॥ ७३ ॥ स्मशानवैराग्य आलें । ह्मणोन लेटांगण घातलें। तेणें गुणें उपतिष्ठलें। नाहीं ज्ञान ॥ ७४ ॥ भाव आणिला जायाचा । मंत्र घेतला गुरूचा । शिष्य जाला दो दिसांचा । मंत्राकारणें ॥ ७५ ॥ ऐसे केले गुरु उदंड । शब्द सिकला पाषांड । जाला तोंडाळ तर्मुंड । माहापाषांडी ॥ ७६ ॥ घडी येक रडे आणी पडे । घडी येक वैराग्य चढे । घडी येक अहंभाव जडे । ज्ञातेपणाचा ॥ ७७ ॥ घडी येक विस्वास धरी । सर्वेच घडी येक गुर्गुरी । ऐसे नाना छंद करी । पिसाट जैसा ॥ ७८ ॥ काम क्रोध मद मत्सर । लोभ मोह नाना विकार । अभिमान कापट्य तिरस्कार । हृदई नांदती ॥ ७९ ॥ अहंकार आणी देहैपांग । अनाचार आणी विषयसंग । सं-सार प्रपंच उद्देग । अंतरीं वसे ।। ८० ।। दीर्घसूत्री कृतप्त पापी । कु-कमीं कुतकी विकल्पी । अभक्त अभाव सीघ्रकोपी । निष्टुर परघातक ॥ ८१ ॥ हृदयेसून्य आणी आळसी । अविवेकी आणि अविस्वासी । अधीर अविचार संदेहासी । दढ धर्ता ॥ ८२ ॥ आशा ममता तृष्णा कल्पना । कुबुद्धी दुर्वित्त दुर्वासना । अल्पबुद्धि विषयकामना । हृदई वसे ॥ ८३ ॥ ईषणा असूया तिरस्कारें । निंदेसि प्रवर्ते आदरें । देहा-भिमानें हुंबरे । जाणपणें ॥ ८४ ॥ क्षुघा तृषा आवरेना । निद्रा सहसा धरेना । कुटुंबचिता वोसरेना । भ्रांति पडिली ॥ ८५ ॥ शाब्दिक बोले उदंड वाचा । लेश नाहीं वैराग्याचा । अनुताप धारिष्ट साधनाचा । मार्ग न धरी ।। ८६ ॥ भाक्त विराक्ति ना शांती । सद्भित छीनता ना दैंाती । कृपा दया ना तृप्ती । सुबुद्धि असेच ना ॥ ८७ ॥ कायाक्रेसी

१ अस्थिर, उसना. २ देहाची आवड. ३ दमन.

शेरीरहीन । धर्मविषई परम ऋपण । क्रिया पालटेना कठिण । हृदये जयाचें || ८८ || आर्जव नाहीं जनासी | जो अप्रिये सज्जनासी | जयाचे जिवीं आहिर्णेसी । परन्यून वसे ॥ ८९ ॥ सदा सर्वकाळ छटि-का । बोले माईक लापणिका । क्रिया विचार पाहातां येका । वचनीं सत्य नाहीं ॥ ९० ॥ परपीडेविषई तत्पर । जैसे विंचु आणी विखार । तैसा . कुराव्दें जिव्हार । भेदी सकळांचें ॥ ९१ ॥ आपले झांकी अवगुण । पुढिलांस वोले कठिण । मिथ्या गुणदोषेविण । गुणदोष लावी ॥९२॥ स्वर्षे पापात्मा अंतरीं । पुढिलाचि कणवै न करी । जैसा हिंसक दुरा-चारी । परदुःखें सिणेना ॥ ९३ ॥ दुःख पराव्याचें नेणती । दुर्जन गांजिलेचि गांजिती । श्रम पावतां आनंदती । आपुले मनीं ॥ ९४ ॥ स्वदुःखें झुरे अंतरीं । आणी परदुःखें हास्य करी । तयास प्राप्त येमपुरी । राजदूत ताडिती ॥ ९९ ॥ असो ऐसे मदांघ वापुडे । तयांसि भगवंत कैंचा जोडे । जयांस सुबुद्धि नावडे । पूर्वपातकेंकरूनी ॥ ९६ ॥ तयास देहाचा अंतीं। गात्रें क्षीणता पावती। जिवलगें वोसंडिती। जाणवेल तेव्हां ॥ ९७ ॥ ॥ असो ऐसे गुणावेगळे । ते साच्छिष्य आगळे । दढ भावार्थें सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ॥ ९८ ॥ जये स्थळीं विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे । ते प्राणी प्रपंचसंगें । हिंपुटी होती ॥ ९९ ॥ जेणेंकरितां दुःख जालें । तेंचि मनीं दृढ धरिलें । तेणें गुणें प्राप्त जालें। पुन्हा दुःख ॥ १०० ॥ संसारसंगें सुख जालें । ऐसें देखिलें ना ऐकिलें। ऐसें जाणोन अनिहत केलें। ते:दु:खी होती स्वयें ।।१०१ ।। संसारीं सुख मानिती । ते प्राणी मूढमती । जाणीन डोळे झांकिती । पढतमूर्ख ॥ १०२ ॥ प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमा-र्थ वाढवावा । परमार्थ अवघाचि बुडवावा । हें विहित नव्हे ॥ १०३ ॥ मागां जाठें निरूपण । गुरुशिष्यांची वोळखण । आतां उपदेशाचें रक्ष-

१ अहर्निशीं. २ अंतःकरण. ३ दया माया. ४ टाकिती.

ण । सांगिजेल ॥ १०४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिष्यलक्ष-णनाम समास तृतीय ॥ ३ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

रेका उपदेशाचीं लक्षणें । बहुविधें कोण कोणें । सांगतां तें असा-धारणें । परी कांहीं येक सांगो ॥ १॥ बहुत मंत्र उपदेशिती । कोणी नाम मात्र सांगती । येक ते जप करविती । वोंकाराचा ॥ २ ॥ शिवम-त्र भवानीमंत्र । विष्णुमंत्र माहालक्ष्मीमंत्र । अवधूतमंत्र गणेशमंत्र । मार्त-डमंत्र सांगती ॥ ३ ॥ मछकूर्मवन्हावमंत्र । नृसिंहमंत्र वामनमंत्र । भार्ग-वमंत्र रघुनाथमंत्र । कृष्णमंत्र सांगती ॥ ४ ॥ भैरवमंत्र मल्हारिमंत्र ।हनुमं-तमंत्र येक्षिणीमंत्र । नारायेणमंत्र पांडुरंगमंत्र । अघोरमंत्र सांगती ॥ ५ ॥ शेषमंत्र गरुडमंत्र । वायोमंत्र वेताळमंत्र । ज्ञोटिंगमंत्र बहुधा मंत्र । किती ह्मणौनि सांगावे ।। ६ ।। वाळामंत्र बगुळामंत्र । काळिमंत्र कंकाळीमंत्र । बटुकमंत्र नाना मंत्र । नाना राक्तीचे ॥ ७ ॥ पृथकाकारें स्वतंत्र । जितुके देव तितुके मंत्र । सोपे अवघड विचित्र । खेचर दारुण बीजाचे ॥ ८॥ पाहें। जातां पृथ्वीवरी । देवांची गणना कोण करी । तितुके मंत्र वैखरी। किती ह्मणौनि वदवावी ॥ ९॥ असंख्यात मंत्रमाळा । येकाहूनि येक आगळा । विचित्र मायेची कळा । कोण जाणे ॥ १०॥ कित्येक मंत्रीं भूतें जाती। किल्येक मंत्रीं वेथा नासती। किल्येक मंत्रीं उतरती। 'सिते विंचू विखार ॥ ११ ॥ ऐसे नाना परीचे मंत्री । उपदेशिती कर्णपात्रीं । जप ध्यान पूजा यंत्री । विधानयुक्त सांगती ॥ १२ ॥ येक ाहीव हिाव सांगती । येक हारे हारे ह्मणविती । येक उपदेशिती । विठल विठल ह्मणोनी ॥ १३ ॥ येक सांगती कृष्ण कृष्ण । येक सांगती विष्ण विष्ण । येक नारायण नारायण । हाणौन उपदेशिती ॥ १४॥ येक हाणती

१ हिंव.

अच्युत अच्युत । येक ह्मणती अनंत अनंत । येक सांगती दत्त दत्त । ह्मणत जावें ॥ १५ ॥ येक सांगती राम राम । येक सांगती ॐ ॐ म । येक ह्मणती मेघशाम । बहुतां नामीं स्मरावा ॥ १६ ॥ येक सांग-ती गुरु गुरु । येक क्षणती परमेश्वरु । येक क्षणती विष्नहरु । चितीत जावा ॥ १७॥ येक सांगती शामराज । येक सांगती गरुडध्वज । येक सांगती अधोक्षज । ह्मणत जावें ॥ १८॥ येक सांगती देव देव । येक ह्मणती केशव केशव । येक ह्मणती भागव भागव । ह्मणत जावें ॥ १९॥ येक विश्वनाथ ह्मणविती। येक मलुरि सांगती। येक ते जप करिवती । तुकाई तुकाई हाणानी ॥ २०॥ हें किती हाणौनि सांगावें । शिवशक्तीचीं अनंत नांवें । इछेसारिखीं स्वभावें । उपदेशिती ॥ २१ ॥ येक सांगती मुद्रा च्यारी । खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी । येक आसनें परोपरी । उपदेशिती ॥ २२ ॥ येक दाखिती देखणीं । येक अनुहातध्वनी । येक गुरु पिंडज्ञानी । पिंडज्ञान सांगती ॥ २३ ॥ येक सांगती कर्ममार्ग । येक उपासनामार्ग । येक सांगती अष्टांग योग । नाना चक्रें ॥ २४ ॥ येक तपें सांगती । येक अजपा निरोपिती । येक तत्वें विस्तारिती । तत्वज्ञानी ॥ २५॥ येक सांगती सगुण। येक निरोपिती निर्गुण। येक उपदेशिती तीर्था-

१ खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, अशा चार मुद्रा योगशास्त्रांत प्रसिद्ध आहेत. मुद्रा=विषयांवरून दृष्टी काहून ती कांहीं एका विशेष पदार्थावर एका विशेष प्रकारानें लावणें. २ दृष्टीला कांहीं तरी अपूर्व पदार्थ दाखावणें. ३ अना-हतध्वनी; प्राण्याच्या देहामध्यें जे ध्विन सतत चाल्र असतात ते. हे दृहा प्रकारचे आहेत. सामान्य वाहेर ऐकूं येणारे ध्विन आघातानें उत्पन्न होतात, परंतु शरीरांतील ध्वनींचा तसा प्रकार नाहीं ह्मणून त्यांस अनाहत ह्मणतात. ४ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधि हीं योगाचीं आठ अंगें आहेत. हीं आठ अंगें साधिलीं ह्मणें योग सिद्ध होतो. योग=ित्ता-यितिनरोध. ५ शरीरामध्यें गुदहारापासून ब्रह्मरंप्रापर्यंत सात स्थानीं सात चकें आहेत तीं. ६ प्राण्याच्या श्वासोच्छासावरोवर सतत 'सोहं' असा शब्द उत्पन्न होत असतो त्याला अजपा गायत्री असे ह्मणतात. द. १७ स. ५ पहा.

टण । फिरावें ह्मण्नी ॥ २६ ॥ येक मोहावाक्यें सांगती । त्यांचा जप करावा ह्मणती । येक उपदेश करिती । सर्व ब्रह्म ह्मणोनी ॥ २७ ॥ येक शाक्तमार्ग सांगती । येक मुक्तमार्ग प्रतिष्ठिती । येक इंद्रियें पूजन करिवती । येका भावें ॥ २८ ॥ येक सांगती वशीकर्ण । स्तंबन मोहन उच्चाटण । नाना चेटकें आपण । स्वयें निरोपिती ॥ २९ ॥ ऐसी उप-देशांची स्थिती । पुरे आतां सांगों किती । ऐसे हे उपदेश असती । असंख्यात ॥ ३० ॥ ऐसे उपदेश अनेक । परी ज्ञानेंविण निरार्थक । येविषई असे येक । भगवद्यचन ॥ इं १ ॥

> नानाशास्त्रं पठेल्लोको नानादैवतपूजनम् । आत्मक्षानं विना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम् ॥ शैवशाक्तागमाद्या ये अन्ये च वहवो मताः । अपभ्रंशसमास्तेऽपि जीवानां भ्रांतचेतसाम् ॥ न हि क्षानेन सदशं पवित्रमिदमुत्तमम् ॥

याकारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे अर्त्ने । ह्मणौन आधीं आत्मज्ञान । साधिलें पाहिजे ॥ ३२ ॥ सकळ उपदेशीं विशेष । आ-त्मज्ञानाचा उपदेश । येविषईं जगदीश । बहुतां ठाईं बोलिला ॥ ३३ ॥

> यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्। तस्य दासस्य दासोहं भवे जन्मनि जन्मनि॥

आत्मज्ञानाचा महिमा । नेणे चतुर्मुख ब्रह्मा । प्राणी वापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥ ३४ ॥ सकळ तीर्थीची संगती । स्नानदानाची फळ- श्रुती । त्याहूनि ज्ञानाची स्थिती । विशेष कोटिगुणें ॥ ३५ ॥

<sup>9 &</sup>quot;प्रज्ञानं ब्रह्म" हें ऋग्वेदांतील, "अहं ब्रह्मास्मि" हें यजुर्वेदांतील, "तत्त्वमसि" हें सामवेदीय व "अयमात्मा ब्रह्म" हें अथर्वणवेदीय अशीं चार महावाक्यें आहेत. २ आन.

# पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्नानदानेषु यत्फलम् । तत्फलं कोदिगुणितं ब्रह्मज्ञानसमोपमम् ॥

ह्मणोनि जें आत्मज्ञान । तें गहनाहूनि गहन । ऐक तयाचें रुक्षण । सां-गिजेरु ॥ ३६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे उपदेशनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

ज्य तें ज्ञान नाहीं प्रांजळ । तय सर्व कांहीं निर्फळ । ज्ञानरहित तळमळ । जाणार नाहीं ॥ १ ॥ ज्ञान क्षणतां वाटे भरम । काये रे बा असेल वर्म । ह्मणोनि हा अनुक्रम । सांगिजेल आतां ॥ २ ॥ भूत भ-विष्य वर्तमान । ठाउकें आहे परिछिन । यासीहि ह्मणिजेतें ज्ञान । परी तें ज्ञान नव्हे ॥ ३ ॥ बहुत केलें विद्यापठण । संगीतशास्त्र रागज्ञान । वैदिक शास्त्र वेदाधेन । हेंहि ज्ञान नव्हे ॥ ४॥ नाना वेवसायाचें ज्ञान। नाना दीक्षेचें ज्ञान । नाना परीक्षेचें ज्ञान । हें ज्ञान नव्हे ॥ ५ ॥ नाना वनितांची परीक्षा । नाना मनुष्यांची परीक्षा । नाना नरांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ६ ॥ नाना अश्वांची परीक्षा । नाना गजांची परीक्षा । नाना स्वापदांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ७ ॥ नाना पश्रूंची परीक्षा। नाना पक्षांची परीक्षा । नाना भूतांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ८॥ नाना यानांची परीक्षा । नाना वस्त्रांची परीक्षा । नाना रास्त्रांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ९ ॥ नाना धातूंची परीक्षा । नाना नाण्यांची परीक्षा । नाना रत्नांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १० ॥ नाना पाषाण-परीक्षा । नाना काष्टांची परीक्षा । नाना वाद्यांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ११ ॥ नाना भूमींची परीक्षा । नाना जळांची परीक्षा । नाना सतेज परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ।। १२ ॥ नाना रसांची परीक्षा । नाना बीजांची परीक्षा । नाना अंकुरपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १३ ॥ नाना पुष्पांची परीक्षा । नाना फळांची परीक्षा । नाना

व्हींची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ १४ ॥ नाना दुःखांची परीक्षा । नाना रोगांची परीक्षा । नाना चिन्हांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१५॥ नाना मंत्रांची परीक्षा । नाना यंत्रांची परीक्षा । नाना मूर्तीची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १६ ॥ नाना क्षेत्रांची परीक्षा । नाना गृहांची परीक्षा । नाना पात्रांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १७ ॥ नाना होणार परीक्षा । नाना समयांची परीक्षा । नाना तकींची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥१८॥ नाना अनुमानपरीक्षा । नाना नेमस्त परीक्षा । नाना प्रकार परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १९ ॥ नाना विद्येची परीक्षा । नाना कळेची परीक्षा । नाना चातुर्यपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २० ॥ नाना शब्दांची परीक्षा । नाना अर्थीची परीक्षा । नाना भाषांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २१॥ नाना स्वरांची परीक्षा । नाना वर्णीची परीक्षा । नाना लेखनपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २२ ॥ नाना मतांची परीक्षा । नाना ज्ञानांची परीक्षा । नाना वृत्तींची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २३ ॥ नाना रूपांची परीक्षा। नाना रसनेची परीक्षा। नाना सुगंधपरीक्षा। हें ज्ञान नव्हे ॥ २४ ॥ नाना सृष्टींची परीक्षा । नाना विस्तारपरीक्षा । नाना पदार्थपरीक्षा । हें **ज्ञान न**ब्हे ॥ २५ ॥ नेमकचि बोल्णें । तत्कालचि प्रतिवचन देणें । सीघ्रचि कवित्व करणें। हें ज्ञान नव्हे ॥ २६ ॥ नेत्रपालवी नादकळा। करपाळवी भेदकळा । स्वरपाळवी संकेतकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २७॥ काव्यकुराळ संगीतकळा । गीत प्रवंद नृत्यकळा । सभाचातुर्य शब्द-कळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २८ ॥ वाग्विळास मोहनकळा । रम्य रसाळ गायन कळा । हास्य विनोद कामकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २९॥ नाना लाघवें चित्रकळा । नाना वाद्यें संगीतकळा । नाना प्रकारें वि-चित्र कळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ३० ॥ आदिकरूनि चौसष्टि कळा । या-हि वेगळ्या नाना कळा चौदा विद्या सिद्धि सकळा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ३१ ॥ असो सकळ कळाप्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । तरी ते कौ-शल्यता परी ज्ञान । ह्मणोंचि नये ॥ ३२ ॥ हें ज्ञान होयेसें भासे ।

परंतु मुख्य ज्ञान ते अनारिसें । जेथें प्रकृतीचें पिसें । सम्ळ वाव ॥ ३३ ॥ जाणावें दुसऱ्याचे जीवीचें । हें ज्ञान वाटे साचें । परंतु हें आत्मज्ञानाचें । छक्षण नव्हे ॥ ३४ ॥ माहानुभाव माहाभछा । मानसपूजा करितां चुकछा । कोणी येकें पाचारिछा । ऐसें नव्हे हैं पणोनी ॥ ३५ ॥ ऐसी जाणे अंतरिध्यती । तयासि परम ज्ञाता ह्मणती । परंतु जेणें मोक्षप्राप्ती । तें हें ज्ञान नव्हे ॥ ३६ ॥ बहुत प्रकारीचीं ज्ञानें । सांगों जातां असाधारणें । सायोज्यप्राप्ति होय जेणें । तें ज्ञान वेगळें ॥ ३७ ॥ तरी तें कैसें आहे ज्ञान । समाधानाचें छक्षण । ऐसें हें विशद करून । मज निरोपावें ॥ ३८ ॥ ऐसें शुद्ध ज्ञान पुसिछें । तें पुढिछें समासीं । निरोपिछें । श्रोतां अवधान दिधछें । पाहिजे पुढें ॥ ३९ ॥ इति श्री दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बहुधाज्ञाननाम समास पंचम ॥ ५ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ऐक ज्ञानाचें छक्षण । ज्ञान ह्मणिजे आत्मज्ञान । पाहावें आपणासि आपण । या नाव ज्ञान ॥ १ ॥ मुख्य देवास जाणावें । सत्य स्वरूप बोळखावें । नित्यानित्य विचारावें । या नाव ज्ञान ॥ २ ॥ जेथें दृश्य प्रकृति सरे । पंचभूतिक वोसैरे । सम्ळ द्वैत निवारे । या नाव ज्ञान ॥ ३ ॥ मनबुद्धिअगोचर । न चळे तर्काचा विचार । उळेखें परेहूनि पर । या नाव ज्ञान ॥ १ ॥ जेथें नाहीं दृश्यभान । जेथें जाणीवें हें अज्ञान । विमळ शुद्ध स्वरूपज्ञान । यासि बोळिजे ॥ ९ ॥ सर्वसाक्षी

१ वेगळें. २ कोणी एक महानुभाव मानसपूजा करीत असतां कांहीं चुकला; दुसऱ्या कोणी येऊन अंतर्ज्ञानानें जाणून ह्यटलें की "आपण येथें चुकलां." ३ नाहींसें होतें. ४ निर्देश. ५ नाभिस्थानीं परा, हृदयस्थानीं परयंती, कंठस्थानीं मध्यमा व वाहेर उमटणारी वैखरी अशा चार वाणी आहेत. "परेचें अंग ग्रुद्ध ज्ञान । पर्यंती उपजवी ध्यान । मध्यमा करी ग्रुचि मन । कर्म वैखरीचें " द. १८ स. ८ पहा. ६ आपण ब्रह्मरूप आहोंत हा अनुभव. ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ती झाल्यावर ही जाणीव उरत नाहीं. ही उरणें हें अज्ञानच होय.

अवस्ता तुर्या । ज्ञान ऐसें क्षणती तया । परी तें जाणिजे वायां । पदा-र्थज्ञान ॥ ६ ॥ दश्य पदार्थ जाणिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोळिजे । शुद्ध स्वरूप जाणिजे । या नाव स्वरूपज्ञान ॥ ७ ॥ जेथें सर्वचि नाहीं ठा-ईचें । तेथें सर्वसाक्षत्व कैचें । हाणौनि शुद्ध ज्ञान तुर्येचें । मानूंचि नये ॥ ८ ॥ ज्ञान स्रणिजे अद्वेत । तुर्या प्रत्यक्ष द्वेत । स्रणौनि शुद्ध ज्ञान तें सतंत्र । वेगळेंचि असे ॥ ९ ॥ ऐक ग्रुद्ध ज्ञानाचें लक्षण । शुद्ध स्वरूपचि आपण । या नाव शुद्ध स्वरूपज्ञान । जाणिजे श्रोतीं ॥ १०॥ माहावाँक्य उपदेश भला । परी त्याचा जप नाहीं वोलिला । तेथीचा तो विचारचि केला । पाहिजे साधकें ॥ ११ ॥ माहावाक्य उपदेशसार । परी घेतला पाहिजे विचार । त्याच्या जपें अंधकार । न फिटे भ्रांतीचा ॥ १२ ॥ माहावाक्याचा अर्थ वेतां । आपण वस्तुचि तत्वतां । त्याचा जप कारितां वृथा । सीणचि होये ॥ १३ ॥ माहावा-क्याचें विवरण । हें मुख्य ज्ञानाचें लक्षण । शुद्ध लक्ष्यांशें आपण । वस्तुच आहे ॥ १४ ॥ आपला आपणासि लाभ । हें ज्ञान परम दु-छुम । जें आदिअंतीं स्वयंभ । स्वरूपचि स्वयें ॥ १५ ॥ जेथून हें सर्वही प्रगटे । आणी सकळही जेथें आटे । तें ज्ञान जााळिया फिटे । भ्रांति बंधनाची ॥ १६ ॥ मतें आणी मतांतरें । जेथें होती निर्विकारें ।

<sup>9</sup> अवस्था चार आहेतः जागृती, स्वप्न, सुषुप्ति आणि तुरीया किंवा तुर्या जागृतीमध्यें जीव सर्व प्रकारचे बाह्य व्यवहार करितो; स्वप्नामध्यें सर्व इंद्रियांचा लय होऊन केवल मनच सर्व व्यवहार करितों. सुषुप्ति = गाढ झोंप. या अवस्थेंत सर्व इंद्रियें आणि मन यांचा अज्ञानांत लय होऊन जीव केवल मूढ अवस्थेंत असतो. या तिन्ही अवस्था अज्ञानापासून होतात. तुरीया अवस्थेंत जीवाला स्वस्वरूपाचें ज्ञान होतें ह्याण्जे मी ब्रह्मरूप आहे असें त्याच्या अनुभवास येतें. परंतु हेंही ज्ञान सोपाधिकच होय. ह्याणून तेंही ग्रुद्ध नव्हे. या अवस्थेहूनहीं पलीकडची आणखी उन्मनी म्हणून अवस्था आहे. तींत मनाचाही लय होतो. तें खरें ज्ञान. २ स्वतंत्र १ ३ तत्त्वमित. ४ महावाक्याचा लक्ष्यांश पाहिला तर आपण ब्रह्मस्वरूप आहोंत असें ठरतें. ५ निर्वल.

अति सूक्ष्म विचारें । पाहातां ऐक्य ॥ १० ॥ जें या चराचराचें मूळ । शुद्ध स्वरूप निर्मळ । या नाव ज्ञान केवळ । वेदांतमते ॥ १८ ॥ शो-धितां आपरें मूळ स्थान । सहजचि उडे अज्ञान । या नाव **हाणिजे** ब्रह्मज्ञान । मोक्षदायेक ॥ १९ ॥ आपणासि वोळलों जातां। आंगीं वाणे सर्वज्ञता । तेणें येकदेसी वार्ता । निशेष उडे ॥ २० ॥ मी कोण ऐसा हेत । धरून पाहातां देहातीत । आवलोकितां नेमस्त । स्वरूपचि होये ॥ २१ ॥ असो पूर्वी थोर थोर । जेणें ज्ञानें पैलपार । पावले ते साचार । ऐक आतां ॥ २२ ॥ व्यास वसिष्ठ माहामुनी । शुक नारद समाधानी । जनकादिक महाज्ञानी । येणेंचि ज्ञानें ।। २३ ।। वामदेवा-दिक योगेश्वर । वार्त्माक अत्रि ऋषेश्वर । शौनिकादि अध्यात्मसार । वेदांतमतें ॥ २४ ॥ सनकादिक मुख्यकरूनी । आदिनाथ मीन गोर-क्षमुनी । आणीक बोलतां वचनीं । अगाध असती ॥ २५ ॥ सिद्ध मुनी माहानुभाव । सकळांचा जो अंतभीव । जेणें सुखें माहादेव । डु-छत सदा ॥ २६ ॥ जें वेदशास्त्रांचें सार । सिद्धींतधीदांतविचार । ज्याची प्राप्ती भाग्यानुसार । भाविकांस होये ।। २७ ॥ साधुसंत आणी सज्जन । भूत भाविष्य वर्तमान । सर्वत्रांचें गुह्य ज्ञान । तें सांगिजेल आतां ॥ २८ ॥ तीर्थं व्रतें तपें दानें । जें न जोडे धूमपानें । पंचींग्री गोरांजनें । जें प्राप्त नव्हे ॥ २९॥ सकळ साधनांचें फळ। ज्ञानाची सिर्गंची केवळ । जेणें संशयाचें मूळ ! निशेष तुटे ॥ ३० ॥ छपन भाषा तितुके प्रन्थ । आदिकरून वेदांत । या इतुकियांचा गहनार्थ । थेकचि आहे ॥ ३१ ॥ जें नेणवे पुराणीं । जेथें सिणल्या वेदवाणी ।

१ गुरुप्रतीति. २ आत्मप्रतीति. ३ झाडास उलटें टांग्न घेऊन खालीं फेलेला धूर पिऊन तप करणें. ४ भर उन्हाळ्यांत चहुंकडे अग्नि पेटवून मध्यें, बसणें व मस्तकीं सूर्यताप घेणें या साधनाचें नांव. ५ भगवत्प्रीत्यर्थ स्वतःस जा ळून घेणें या साधनाचें नांव. ६ माप भरत्यावरही जें धान्य मावतें त्यास सिग ह्मणतात, ह्मणजे या ठिकाणीं अर्थात् सिग ह्मणजे शिरोभाग, शिखर असा अर्थ करावयांचा.

तेंचि आतां येचि क्षणीं । बोधीन गुरुक्तपें ॥ ३२ ॥ पाहिलें नस्तां सं-स्कृतीं । रीग नाहीं मन्हाष्ट प्रन्थीं । हृदई वसत्यां कृपामूर्ती । सहरू स्वामी ॥ ३३ ॥ आतां नलगे संस्कृत । अथवा प्रनथ प्राकृत । माझा स्वामी कृपेसहित । हृदई वसे ॥ ३४ ॥ न करितां वेदाभ्यास । अथवा श्रवणसायास । प्रेत्नेविण सौरस । सद्गुरुक्वपा ॥ ३५ ॥ प्रन्थ मात्र मन्हाष्ट । त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ । त्या संस्कृतामधे पष्ट । थोर तो वेदांत ॥ ३६ ॥ त्या वेदांतापरतें कांहीं । सर्वथा श्रेष्ट नाहीं । जेथें वेदगर्भ सर्वही । प्रगट जाला ।। ३७ ।। असो ऐसा जो वेदांत । त्या वेदांताचाहि मथितार्थ । अति गहन जो परमार्थ । तो तूं ऐक आतां ॥ ३८ ॥ अरे गहनाचेंही गहन । तें तूं जाण सद्गुरुवचन । सहुरुवचनें समाधान । नेमस्त आहे ॥ ३९ ॥ सहुरुवचन तोचि वेदां-त । सद्गुरुवचन तोचि सिद्धांत । सद्गुरुवचन तोचि धादांत । सप्रचीत आतां ॥ ४० ॥ जें अत्यंत गहन । माझ्या स्वामीचें वचन । जेणें माझें समाधान । अत्यंत जालें ।। ४१ ।। तें हें माझे जिवीचें गुज । मी सांगैन म्हणतों तुज । जरी अवधान देसी मज । तरी आतां येच क्षणीं ॥ ४२ ॥ शिष्य म्लान वदनें बोले । धरिले सदद पाउले । मग बोलों आरंभिळें । गुरुदेवें ।। ४३ ॥ अहं त्रैह्मास्मि माहावाक्य । येथीचा अर्थ अतक्यें । तोही सांगतों ऐक्य । गुरुशिष्य जेथें ।। ४४ ।। ऐक शिष्या येथीचें वर्म । स्वयें तूचि आहेसि ब्रह्म । येविषई संदेह भ्रम । धरूंचि नको ॥ ४५ ॥ नवविधा प्रकारें भजन । त्यांत मुख्य तें आत्मनिवेदन तें समग्र प्रकारें कथन। कींजेल आतां ॥ ४६॥ निर्माण पंचभूतें र्योयें । कल्पांतीं नासतीं येथान्वयें । प्रकृति पुरुष जियें । तेही ब्रह्म होती ॥ ४७ ॥ दश्य पदार्थ आटतां । आपणिह नुरे तत्वतां । ऐक्यरूपें ऐक्यता । मुळींच आहे ॥ ४८ ॥ सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेथें मुळींच

१ यजुर्वेदांतील हें महावाक्य होय. २ हीं. ३ जीं. ४ येथें प्रथम "सर्वही " असा पाठ होता, त्याचें श्रीसमर्थांनीं "मुळींच " केलें.

ऐक्यता । पिंड ब्रह्मांड पाहों जातां । दिसेछ कोठें ॥ ४९ ॥ ज्ञानवन्ही प्रगटे । तेणें दश्य केर आटे । तदाकारें मूळ तुटे । भिन्नत्वाचें ॥ ५० ॥ मिध्यत्वें वृत्ति फिरें । तों दृश्य असतांच वोसरे । सहजिच येणें प्रकारें। जालें आत्मनिवेदन ॥ ५१ ॥ असो गुरूचे ठाई अनन्यता। तरी तुज कायेसी रे चिंता। वेगळेपणें अभक्ता। उरोंचि नको ॥ ५२ ॥ आतां हेंचि दढीकर्ण । व्हावया करीं सद्गुरुभजन । सद्गुरुभजनें समाधान । नेमस्त आहे ॥५३॥ या नाव शिष्या आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । भवभयाचें वंधन । समूळ मिध्या ॥ ५४ ॥ देह मी वाटे ज्या नरा । तो जाणावा आत्महत्यारा । देहाभिमानें येरझारा । भोगिल्याच भोगी ॥ ५५॥ असो चहूं देहावेगळा । जन्मकर्मासी निराळा । सकळ आवौळगोवळा । सवाह्य तूं ॥ ५६ ॥ कोणासीच नाहीं वंधन । भ्रांतिस्तव भुळळे जन । दु घतला देहाभिमान । म्हणौनियां ॥ ५७ ॥ शिष्या येकांतीं वैसावें । स्वरूपीं विश्रांतीस जावें । तेणें गुगें दढावे । परमार्थ हा ॥ ५८॥ अखंड घडे श्रवण मनन । तरीच पाविजे समाधान । पूर्ण जालियां ब्रह्म-ज्ञान । वैराग्य भरे आंगीं ॥ ५९ ॥ शिष्या मुर्त्तपणें अर्नेर्गळ । करिसी इंद्रियें वाष्कळ । तेणें तुझी तळमळ । जाणार नाहीं ॥ ६० ॥ विषई वैराग्य उपजलें । तयासीच पूर्ण ज्ञान जालें । मणी .टाकितांचि लाधलें । राज्य जेवीं ॥ ६१॥ मणी होतां सीगटाचा । छोभ धरूनियां तयाचा। मूर्खपणें राज्याचा । अव्हेर केला ॥ ६२ ॥ ऐक शिष्या सावधान । आतां भविष्य मी सांगेन । जया पुरुषास जें ध्यान । तयासि तेंचि प्राप्त ॥ ६३ ॥ म्हणोनि जे अविद्या । सांडून धरावी सुविद्या । तेणें गुणें जगद्वंचा । पाविजे सीघ्र ॥ ६४ ॥ सन्यपाताचेनि दुःखें । भयान-

१ जगत् भिथ्या आहे असे ज्ञान झाल्यावर वृत्ति आसक्त होत नाहीं, मागें फिरतें; आणि मग दश्य असूनहीं नसल्यासारखें होतें. २ एकंदर. ३ स्वच्छंद- पणें. ४ निर्वेध, यथेच्छ, मनसोक्त. ५ सीगट = शिंगट = श्रुद्र शिंग. ६ ए- खाद्या क्षुद्र मण्यासाठीं हटाला पेट्न जसें एखाद्यानें स्वराज्याला आंचवावें त्याप्रमाणें विषयांच्या नादीं लागून ब्रह्मानंदाला मुकणें वरें नव्हे.

क दृष्टीस देखे । औषध घेतांचि सुखे । आनंद पावे ॥ ६५ ॥ तैसं अज्ञानसन्यपातें । मिथ्या दृष्टीस दिसतें । ज्ञानऔषध घेतां तें । मुळींच नाहीं ॥ ६६ ॥ मिथ्या स्वप्नें वोसेणाला । तो जागृतीस आणिला । तेणें पूर्वदशा पावला । निर्भय जे ॥ ६७ ॥ मिथ्याच परी सत्य वाटलें । तेणें गुणं दु:ख जार्छे । मिथ्या आणी निरसँछें । हें तों घडेना ।। ६८ ॥ मिथ्या आहे जागृतासी । परी वेंडा लाविलें निदिस्तासी । जागा जालि-यां तयासी । भयेचि नाहीं ।। ६९ ।। परी अविदाझोंप येते भेरें । भरे सर्वीगीं काविरें । पूर्ण जागृती श्रवणद्वारें । मननें करावी ॥ ७०॥ जागृतीची बोळखण । ऐक तयाचें लक्षण। जो विषई विरक्त पूर्ण। अंतरापासुनी ॥ ७१ ॥ जेणें विरक्तीस न यावें । तो साधक ऐसें जाणा-वें । तेणें साधन करावें । थोरीव सांड्नि ॥ ७२ ॥ साधन न मने जयाला । तो सिद्धपणें बद्ध जाला । त्याहूनि मुमुक्ष भला । ज्ञानाधिका-री ॥ ७३ ॥ तव शिष्यें केला प्रश्न । कैसें बद्धमुमुक्षाचें लक्षण । साध-क सिद्ध वोळखण । कैसी जाणावी ।। ७४ ॥ याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधलें पुढिलीये समासीं । सावध श्रोतीं कथेसी । अवधान द्यावें ॥ ७५॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शुद्धज्ञाननिरूपणनाम साहा ॥ ६ ॥

### ॥ श्रीराम॥

सृष्टी जे को चराचर । जीव दाटले आपार । परी ते आवधे च-

<sup>9</sup> झोपंत वरळला, भीतीने ओरडला. २ नाहींसे झालें. स्वप्न मिथ्या खरें, परंतु मनावर त्याचा परिणाम घाडवयाचा तो घडतोच. परिणामावांचून तें नाहींसे झालें असें होत नाहीं. २ वेडां लावणें = भुलिवणें. ४ पुष्कळ, गाड. ५ वेड, अम. ६ मनुष्य सिद्ध झाला तरी त्यानें साधन सोहूं नये. परंतु आपल्या सिद्ध-पणाच्या घमें औत जर कोणी साधन करणार नाहीं तर त्याचें सिद्धपण हीच त्याची बद्धता होय.

त्वार । बोलिजेती ॥ १ ॥ ऐक तयाचें लक्षण । चत्वार ते कोण कोण। बद्ध मुमुक्ष साधक जाण । चौथा सिद्ध ॥ २ ॥ यां चौवांविरहित कांहीं । सचराचरीं पांचवा नाहीं । आतां असो हें सर्वही । विशद करूं ॥ ३ ॥ बद्ध हाणिजे तो कोण । कैसे मुमुक्षाचे ठक्षण । साधकसिद्धवोळखण । कैसी जाणावी ॥ ४ ॥ श्रोतीं व्हावें सावध । प्रस्तुत ऐका बद्ध । सुमुक्ष साधक आणि सिद्ध । पुढें निरोपिले ॥ ५॥ आतां वद्ध तो जाणिजे ऐसा । अंधारींचा अंध जैसा । चक्षुविण दाही दिशा । सुन्याकार ॥६॥ भक्त ज्ञाते तापसी । योगी वीतरागी संन्यासी । पुढें देखतां दृष्टीसी । येणार नाहीं ॥७॥ न दिसे नेणे कर्माकर्म। न दिसे नेणे धर्माधर्म। न दिसे नेणे सुगम। प्रमार्थपंथ ।। ८ ॥ तयास न दिसे सच्छास्त्र । सत्संगति सत्पात्र । स-न्मार्ग जो कां पवित्र । तोहीं न दिसे ।।९॥ न कळे सारासार विचार । न कळे स्वधर्म आचार । न कळे कैसा परे।पकार । दान पुण्य ॥ १०॥ नाहीं पोटीं भूतदया । नाहीं सुचिष्मंत काया । नाहीं जनासि निववावया । वचन मृद ॥ ११ ॥ न कळे भक्ति न कळे ज्ञान । न कळे वैराग्य न कळे ध्यान । न कळे मोक्ष न कळे साधन । या नाव बद्ध ।। १२ ॥ न कळे देव निश्चयात्मक । न कळे संताचा विवेक । न कळे मायेचें कौतुक । या नाव बंद्ध ॥ १३ ॥ न कळे परमार्थाची खूण । न कळे अध्यात्मनिरूपण । न कळे आपणासि आपण । या नाव बद्घ ॥ १४॥ न कळे जीवाचें जन्ममूळ । न कळे साधनाचें फळ । न कळे तत्वता केवळ । या नाव बद्ध ॥ १५ ॥ न कळे कैसें तें बंधन । न कळे मुक्तीचें छक्षण । न कळे वस्तु विछक्षण । या नाव वद्र ॥ १६॥ न कळे शास्त्रार्थ बोलिला । न कळे निजस्त्रार्थ आपुला । न कळे संकल्पें बांधला । या नाव बद्ध ।। १७ ।। जयासि नाहीं आत्मज्ञान । हैं मुख्य बद्राचें लक्षण । तीर्थ व्रत दान पुण्य । कांहींच नाहीं ॥ १८॥ दया

१ वीत (वि+इत) = गेलेला; राग = विषयांवरील प्रेम; गेलें आहे विषयां-वरील प्रेम ज्याचें, ह्मणजे विरक्त,

नाहीं करुणा नाहीं । आर्जिय नाहीं मित्रि नाहीं । शांति नाहीं क्ष्मा नाहीं । या नाव बद्ध ॥ १९ ॥ जें ज्ञानविशिं उणें । तेथें कैचीं ज्ञा-नाचीं लक्षणें । बहुसाल कुलक्षणें । या नाव बद्ध ॥ २० ॥ नाना प्र-कारीचे दोष । करितां बाटे परम संतोष । बाष्कळपणाचा हव्यास । या नाव बद्ध ।। २१ ।। बहु काम बहु कोध । बहु गर्व बहु मद्। बहु द्वंद बहु खेद। या नाव बद्ध॥ २२॥ बहु दर्भ बहु दंभ। बहु बि-षये बहु लोभ । बहु कर्कश बहु अशुभ । या नाव बद्ध ॥ २३ ॥ बहु प्रामेणी बहु मत्सर । बहु असूया तिरस्कार । बहु पापी बहु विकार । या नाव बद्ध ।। २४ ।। बहु अभिमान बहु ताठा । बहु अहंकार बहु फाटा । बहु कुकर्माचा सांठा । या नाव बद्ध ।। २५ ॥ बहु कापट्य वादवेवाद । बहु कुतर्क भेदाभेद । बहु कैर कुपामंद । या नाव बहु ॥ २६ ॥ बहु निंदा बहु द्वेष । बहु अधर्म बहु अभिळाष । बहु प्रका-रीचे दोष । या नाव बद्ध ॥ २७॥ बहु भ्रष्ट आनाचार । बहु नष्ट येकं-कार । बहु आनित्य अविचार । या नाव बद्ध ।। २८ ।। बहु निष्ठुर बहु घातकी । बहु हत्यारा बहु पातकी । तपीळ कुविद्या अनेकी । या नाव बद्ध ॥ २९ ॥ बहु दुराशा बहु स्वार्थी । बहु कळह बहु अनर्थी । बहु डाईकं दुर्मती । या नाव बद्ध ॥ ३० ॥ बहु कल्पना बहु कामना । बहु तृष्णा बहु वासना । बहु ममता बहु भावना । या नाव बद्ध ॥३ १॥ बहु विकल्पी बहु विषादी । बहु मूर्ख वहु समंधी । बहु प्रपंची वहु उ-पार्धा । या नाव बद्ध ।। ३२ ।। बहु वाचाळ बहु पाषांडी । बहु दुर्जन बहु थोतांडी । बहु पैशून्य बहु खोडी । या नाव बद्ध ।। ३३ ॥ बहु अभाव बहु भ्रम । बहु भ्रांति बहु तम । बहु विक्षेप बहु विराम । या नाव बद्ध ।। २४ ।। बहु क्रपण बहु खंदैस्ती । बहु आँदखणा बहु

<sup>9</sup> हरामखोरपणा. २ दुस-याच्या गुणाच्या ठिकाणी दोषारोप करण्याची दुद्धि. ३ क्रूर. ४ अनीति. ५ दावा धरणारा. ६ दांडगा. ७ अदेखणाः कुरूप, दुष्ट.

मस्ती । बहु असिक्रिया वैयस्ती । या नाव बद्ध ॥ ३५ ॥ परमार्थवि-पई अज्ञान । प्रपंचाचें उदंड ज्ञान । नेणे स्वयें समाधान । या नाव बद्ध ॥ ३६ ॥ परमार्थाचा अनादर । प्रपंचाचा अत्यादर । संसारभार जो-जार । या नाव बद्ध ॥ ३७ ॥ सत्संगाची नाहीं गोडी । संतर्निदेची आवडी । देहेबुद्धीची घातली बेडी । या नाव बद्ध ॥ ३८ ॥ हातीं द्र-व्याची जपमाळ । कांताध्यान सर्वकाळ । सत्संगाचा दुष्काळ । या नाव बद्ध ॥ ३९ ॥ नेत्रीं द्रव्य दारा पाहावी । श्रवणीं द्रव्य दारा ऐकावी । चिंतनीं द्रव्य दारा चिंतावी । या नाव बद्ध ॥ ४०॥ काया वाचा आणि मन । चित्त वित्त जीव प्राण । द्रव्यदारेचें करी भजन । या नाव बद्घ ॥ ४१ ॥ इन्द्रियें करून निश्चल । चंचल होऊं नेदी पल । द्रव्यद्रोरिस लावी सकळ । या नाव वद्ध ॥४२॥ द्रव्य दारा तेंचि तीर्थ । द्रव्य दारा तोचि परमार्थ । द्रव्य दारा सकळ स्वार्थ । ह्मणे तो वद्र ॥४३॥वेर्थ जाऊं नेदी काळ। संसारचिंता सर्वकाळ। कथा वार्ता तेचि सकळ। या नाव वद्र ॥ ४४ ॥ नाना चिंता नाना उद्देग । नाना दुःखाचे संसर्ग । करी परमार्थाचा त्याग । या नाव बद्ध ॥ ४५ ॥ घटिका पळ निमिषभरी । दुश्चीत नव्हतां अंतरीं । सर्वकाळ ध्यान करी। द्रव्यदाराप्रपंचाचें॥४६॥ तीर्थ यात्रा दान पुण्य । भक्ति कथा निरूपण । मंत्र पूजा जप ध्यान । सर्वही द्रव्य दारा ॥ ४७ ॥ जागृति स्वप्न रात्रि दिवस । ऐसा लागला विषयेध्यास । नाहीं क्ष्णाचा अवकारा । या नाव बद्ध ।। ४८ ॥ ऐसें बद्भाचें लक्षण । मुमुक्षपणीं पालटे जाण । ऐक तेही वोळखण । पुढि-लीये समासीं ॥ ४९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बद्ध छक्षणनाम समास सप्तम ॥ ७ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

संसारमदाचेनि गुणें। नाना हीनें कुलक्षणें। जयाचेनि मुखावलेकने।

१ उफराटी.

दोषचि लागे ॥ १ ॥ ऐसा प्राणी जो कां बद्ध । संसारीं वर्ततां अबद्ध । तयास प्राप्त जाला खेद। काळांतरीं।। २॥ संसारदुःखें दुखवला। त्रिविध तापें पोळला । निरूपणें प्रस्तावला । अंतर्यामीं ॥ ३ ॥ जाला प्रपंचीं उदास । मनें घेतला विषयत्रास । ह्मणे आतां पुरे सीस । संसारीचा ॥ ४ ॥ प्रपंच जाईल सकळ । येथील श्रम तो निर्फळ। आतां कांहीं आपुछा काळ । सार्थक करूं ।। ५ ॥ ऐसी बुद्धि प्रस्ताव-ली । पोटीं आवस्ता लागली । ह्मणे माझी वैयेसा गेली । वेर्थिच आवधी ॥ ६ ॥ पूर्वी नाना दोष केले । ते अवधेचि आठवले । पुढें येऊनि उमे ठेले । अंतर्यामीं ॥७॥ आठवे येमाची यातना । तेणें भयेचि वांटे मना । नाहीं पापासि गणना । ह्मणौनियां ॥ ८ ॥ नाहीं पुण्याचा विचार । जाले पापाचे डोंगर । आतां दुस्तर हा संसार । कैसा तरों ॥ ९ ॥ आपले दोष आछ्यादिले । मल्यांस गुणदोष लाविले । देवा म्यां वेर्थच निंदिले । संत साधु सज्जन ॥ १० ॥ निंदे ऐसे नाहीं दोष। ते मज घडले कीं विशेष । माझे अवगुणीं आकाश । बुडों पाहे ॥ ११ ॥ नाहीं वे।ळिखिले संत । नाहीं अर्चिला भगवंत । नाहीं अ-तित अभ्यागत । संतुष्ट केले ॥ १२ ॥ पूर्व पाप वोढवलें । मज कांहींच नाहीं घडलें । मन अन्हें।टीं पडिलें । सर्वकाळ ।। १२ ।। नाहीं कष्टिवर्छे रोरीर । नाहीं केला परोपकार । नाहीं रक्षिला आचार । काम-मदें ॥ १४ ॥ भक्ति माता हे बुडविली । शांति विश्रांति मोडिली । मूर्खपणें म्या विचडिली । सद्भुद्धि सद्दासना ॥ १५ ॥ आतां कैसें घडे सार्थक । दोष केले निरार्थक । पाहों जातां विवेक । उरला नाहीं ॥ १६ ॥ कोण उपाये करावा । कैसा परलोक पावावा । कोण्या गुणें देवाधिदेवा । पाविजेल ॥ १७ ॥ नाहीं सद्भाव उपजला । आववा ले-किक संपादिला। दंभ वरपंगें केला। खटाटोप कर्माचा॥ १८॥ की-र्तन केलें पोटासाठीं । देव मांडिले हाटैवटीं । आहा देवा बुद्धि खोटी ।

१ वय, आयुष्य. २ आडमागी, कुमागी. ३ वाजारांत.

माझी मीच जाणे ॥ १९ ॥ पोटी धरूनि अभिमान । शब्दी बोले नि-राभिमान । अंतरीं वांछूनियां धन । ध्यानस्त जाले ॥ २०॥ वित्पेत्तीनें छोक भोंदिले । पोटासाठीं संत निंदिले । माझे पोटीं दोष भरले । नाना प्रकारीचे ॥ २१ ॥ सत्य तेंचि उछेदिलें । मिथ्य तेंचि प्रतिपादिलें । ऐसें नाना कर्म केलें। उदरंभराकारणें ॥ २२ ॥ ऐसा पोटीं प्रस्ता-वला । निरूपणें पालटला । तोचि मुमुक्ष बोलिला । प्रन्थांतरीं ॥ २३ ॥ पुण्यमार्ग पोटीं धरी । सत्संगाची वांछा करी । विरक्त जाला संसारीं । या नाव मुमुक्ष ॥ २४ ॥ गेले राजे चक्रवती । माझें वैभव तें किती । ह्मणे धरू सत्संगती । या नाव मुमुक्ष ।। २५ ॥ आपुछे अवगुण देखे । विरक्तिवळें वोळखे । आपणासि निंदी दुःखें । या नाव मुमुक्ष ॥ २६॥ ह्मणे मी काये अनोपकारी । ह्मणे मी काय दंभधारी । ह्मणे मी काय अनाचारी । या नाव मुमुक्ष ॥ २७ ॥ ह्मणे मी पतित चांडाळ । ह्मणे मी दुराचारी खळ । हाणे मी पापी केवळ । या नाव मुमुक्ष ॥ २८॥ ह्मणे मी अभक्त दुर्जन । ह्मणे मी हीनाहूनि हीन । ह्मणे मी जन्मछों पाषाण । या नाव मुमुक्ष ॥ २९॥ ह्मणे मी दुराभिमानी । ह्मणे मी तपीळ जनीं । हाणे मी नाना वेसनी । या नाव मुमुक्ष ॥ ३०॥ हाणे मी आळसी आंगचोर । ह्मणे मी कपटी कातर। ह्मणे मी मूर्ख अविचार । या नाव मुमुक्ष ॥ ३१ ॥ ह्मणे मी निकामी वाचाळ । ह्मणे मी पाषांडी तोंडाळ । ह्मणे मी कुबुद्धि कुटिळ । या नाव मुमुक्ष ॥ ३२ ॥ हाणे मी कांहींच नेणे । हाणे मी सकळाहूनि उणे। आपर्छी वर्णी कुलक्षणें । या नाव मुमुक्ष ॥ ३३ ॥ ह्मणे मी अनाधि-कारी । हाणे मी कुश्चिळ अघोरी । हाणे मी नीच नानापरी । या नाव मुसुक्ष ॥ ३४ ॥ म्हणे मी काये आपस्वार्थी । म्हणे मी काये अनर्थी । म्हणे मी नव्हे परमार्थी । या नाव मुमुक्ष ॥ ३५ ॥ म्हणे मी अवगुणा-ची रासी । म्हणे मी वेर्थ आलें जन्मासी । म्हणे मी भार जालें भूमी-

१ व्युत्पत्तीनें, शास्त्रज्ञानानें.

सी । या नाव मुमुक्ष ॥ ३६ ॥ आपणास निंदी सावकास । पोर्टी संसाराचा त्रास । धरी सत्संगाचा हन्यास । या नाव मुमुक्ष ॥ ३७ ॥ नाना तीर्थे धुंडाळिळीं । रामदमादि साधने केळीं । नाना प्रन्थांतरें पाहिन्छीं । शोधूनियां ॥ ३८ ॥ तेणें नन्हे समाधान । वाटे अवधाच अनुमान । म्हणे रिघों संतास शरण । या नाव मुमुक्ष ॥ ३९ ॥ देहाभिमान कुळाभिमान । द्रन्थाभिमान नानाभिमान । सांडूनि संतचरणीं अनन्य । या नाव मुमुक्ष ॥ ४० ॥ अहंता सांडूनि दूरी । आपणास निंदी नानापरी । मोक्षाची अपेक्षा करी । या नाव मुमुक्ष ॥ ४१ ॥ ज्याचें थोरपण लाजे । जो परमार्थाकारणें झिजे । संतापाई विश्वास उपने । या नाव मुमुक्ष ॥ ४२ ॥ स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा । हन्यास धरिला परमार्थाचा । अंकित होईन सज्जनाचा । म्हणे तो मुमुक्ष ॥ ४३ ॥ ऐसा मुमुक्ष जाणिजे । संकेतचिन्हें वोळिखजे । पुढें श्रोतीं अवधान दीजे । साधकळक्षणीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मुमुक्षळक्षणनाम समास अष्टम ॥ ८॥

### ॥ श्रीराम ॥

मार्गा मुमुक्षाचें छक्षण। संकेतं केछं कथन। आतां परिसा सावधान। साधक तो कैसा ॥१॥ अवगुणाचा करूनि त्याग। जेणें धरिछा संतसंग। तयासी बोळिजे मग। साधक ऐसा ॥ २॥ जो संतासी शरण गेछा। संतजनीं आश्वासिछा । मग तो साधक बोळिछा। प्रन्थांतरीं ॥ ३॥ उपदेशिछें आत्मज्ञान। तुटछें संसारबंधन। दढतेकारणें करी साधन। या नाव साधक॥ थ। धरी श्रवणाची आवडी। अद्वैतनिरूपणाची गोडी। मननें अर्थांतर काढी। या नाव साधक॥ ५॥ होतां सारासारविचार। ऐके होऊनि तत्पर। संदेह छेदूनि दढोत्तर। आत्मज्ञान पाहे ॥ ६॥

नाना संदेहनिवृत्ती । व्हावया धरी सत्संगती । आत्मशास्त्रगुरुप्रचीती ऐक्यतेसि आणी ॥ ७ ॥ देहबुद्धि विवेकें वारी । आत्मबुद्धि सदृढ धरी । श्रवण मनन केलेंचि करी । या नाव साधक ॥ ८ ॥ विसंचूंनि दृश्यभा-न । दृढ धरी आत्मज्ञान । विचारें राखे समाधान । या नाव साधक ॥ ९॥ तोडूनि दैताची उपाधी । अद्दैत वस्तु साधनें साधी । लाबी ऐक्यतेची समाधी । या नाव साधक ॥ १०॥ आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर । त्याचा करी जीर्णोद्धार । विवेकें पावे पैलपार । या नाव साधक ॥ ११॥ उत्तमें साधूचीं लक्षणें। आंगिकारी निरूपणें। बळेंचि स्वरूपाकार होणें। या नाव साधक ॥ १२ ॥ असिक्तया ते सोडिली । आणी सिकिया ते वाढिविली । स्वरूपिस्थिती बळावली । या नाव साधक ॥ १३ ॥ अव-गुण त्यागी दिवसेंदिवस । करी उत्तम गुणाचा अभ्यास । स्वरूपीं लावी निजयास । या नाव साधक ॥ १४॥ दढ निश्चयाचेनि वळें । दैर्य असतांच नाडळे । सदा स्वरूपीं मिसळे । या नाव साधक ॥ १५॥ प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी। अलक्ष वस्तु लक्षी अंतरीं। आत्मस्थितीची धारणा धरी । या नाय साधक ॥ १६ ॥ जें या जनासि चोरछें । म-नास न वचे अनुमानलें । तेंचि जेणें दृढ केलें । या नाव साधक ॥ १७ ॥ जें बोलतांचि वींचा धरी । जें पाहातांचि अंध करी । तें साधी नाना परी । या नाव साधक ॥ १८॥ जें साधूं जातां साधवेना । जें लक्ष्यं जातां लक्षवेना। तेंचि अनुभवें आणी मना। या नाव साधक॥१९॥ जेथें मनिच मावळे । जेथें तर्किचि पांगुळे । तेंचि अनुभवा आणी बळें । या नाव साधक ।। २०॥ स्वानुभवाचेनि योगें । वस्तु साधी

4

11

11

या

1

TI

11

१ आत्मप्रतीति, शास्त्रप्रतीति, गुरुप्रतीति. प्रतीति-अनुभव. आपला स्वतःचा अनुभव, शास्त्रांतील सिद्धांत, आणि गुरूंनीं केलेला उपदेश हीं तिन्हीं एकच आहेत असा अनुभव घेतो. २ नासून, घालवून, दवडून. ३ तो दृश्य खरा, परंतु स्वरूपीं त्याचें लक्ष नाहीं असा तो केव्हांच आढळत नाहीं. ४ वाचा भरी = वाणी बंद करितें; जेथें वाणी कुंठित होते.

छागवेगें । तेंचि वस्तु होये आंगें । या नाव साधक ॥ २१ ॥ अनुभ-वाचीं आंगें जाणे । योगियांचे खुणे वाणे । कांहींच नैहोन असणें । या नाव साधक ॥ २२ ॥ परती सारून उपाधी । असाध्य वस्तु साधने साधी । स्वरूपीं करी दढ बुद्धी । या नाव साधक ॥ २३॥ देवाभः क्ताचें मूळ । शोधून पाहे सकळ । साध्यचि होये तत्काळ । या नाव साधक ॥ २४ ॥ विवेकवळें गुर्त जाला । आपेंआप मावळैला । दिसती परी देखिला। नाहींच कोणी ॥ २५ ॥ मीपण मागें सांडिलें । स्त्रयें आपणास धुंडिलें। तुर्येसिह वोलैं।डिलें। या नाव साधक ॥ २६॥ पुढें उन्मनीचा सेवटा । आपली आपण अखंड भेटी । अखंड अनुभवीं ज्याची दृष्टी । या नाव साधक ॥ २७ ॥ द्वैताचा तंटका तोडिला । भासाचा भास मोडिला । देहीं असोनि विदेह जाला । या नाव साधक ।। २८ ।। जयास अखंड स्वरूपस्थिती । नाहीं देहाची अहंकृती । सकळ संदेहनिवृत्ती । या नाव साधक ॥ २९ ॥ पंचभूतांचा विस्तार । जयासि वाटे स्वप्नाकार । निर्गुणीं जयाचा निर्धार । या नाव साधक ॥३०॥ स्वर्भी भये जें वाटलें। तें जागृतीस नाहीं आलें। सकळ मिथ्या नि-र्धारिलें। या नाव साधक ॥ ३१॥ मायेचें जें प्रत्यक्षपण। जनास बाटे हैं प्रमाण । स्वानुभवें अप्रमाण । साधकें केलें ॥ ३२ ॥ निद्रा सांडूनि चेईरा जाला ।। तो स्वप्तभयापासून सुटला । माया सांडून तैसा गेला । साधक स्वरूपीं ॥ ३३ ॥ ऐसी अंतरस्थिती वाणली । बाह्य निस्पृहता अवलंबिली । संसारउपाधी त्यागिली। या नाव साधक ॥ ३४ ॥ कामापासून सुटला । क्रोथापासूनि पळाला । मद मत्सर सां-डिला । येकीकडे ॥ ३५ ॥ कुळाभिमानासि सांडिलें । लोकलाजेस ला-जिवलें । परमार्थास माजविलें । विराक्तिवलें ॥ ३६ ॥ अविदेयपासून

१ नसून. २ आंत चालला, अंतर्भुख झाला. ३ स्वरूपीं कायमचा लय पावला. ४ द.५ स.६ ओ.६ वरील टीप पहा. ५ संबंध (हंसकोश). ६ जागृत.

फडकला । प्रपंचापासून निष्टला । लोभाचे हातींचा गेला । अकस्मात ॥ ३७ ॥ थोरपणासि पाडिलें । वैभवासि लिथाडिलें । महत्वासि झिजा-बिलें । विरक्तिवर्ले ॥ ३८ ॥ भेदाचा मैडवा मोडिला । अहंकार सो-इनि पाडिला । पाई धरूनि आपटिला । संदेहरात्रु ॥ ३९ ॥ विकल्पा-चा केला वधु । थापें मारिला भवसिंधु । सकळ भूतांचा विरोधु । तोडून टाकिला ॥ ४० ॥ भवभयासि भडकाविलें । काळाचें टांगें मो-डिलें । मस्तक हाणोनि फोडिलें । जन्ममृत्याचें ॥ ४१ ॥ देहसमंघावरी छोटला । संकल्पावरी उठावला । कल्पनेचा वात केला । अकस्मात ॥ ४२ ॥ अपधाकासि ताडिलें । लिंगेदेहासि विभांडिलें । पाषांडास पछ्याडिछें । विवेकवळें ॥ ४३ ॥ गर्वावरी गर्व केला । स्वार्थ अनर्थी घातला । अनर्थ तोही निर्दाळिला । नीतिन्यायें ॥ ४४ ॥ मोहासी म-<mark>धेंचि तोडिलें । दु:खासि दु:</mark>घडचि<sup>ं</sup> केलें । शोकास खंडून सांडिलें । येकीकडे ॥ ४५ ॥ द्वेष केटा देशधडी । अभावाची घेतटी नरडी । धार्के उदर तडाडी । कुतकीचें ॥ १६ ॥ ज्ञीनेविवेक मानला । तेणें निश्चयो बळावला । अवगुणाचा संहार केला । वैराग्यवळें ॥ ४७ ॥ अधर्मास स्वधर्में लुटिलें। कुकर्मासि सत्कर्में झुँगटिलें। लांटून वाटा लाविलें । विचारें अविचारासी ॥ ४८ ॥ तिरस्कार तो चिरडिला। द्वेप खिरडूनि सांडिला । विषाद अविषादें घातला । पायांतळीं ॥ ४९ ॥ कोपावरी घालणें घातलें। कापत्र्य अंतरीं कुटिलें। सख्य आपुलें मा-निलें । विश्वजनीं ॥ ५० ॥ प्रवृत्तीचा केला लाग । सुहृदांचा सोडिला संग । निवृत्तिपथें ज्ञानयोग । साधिता जाला ॥ ५१ ॥ विर्धयेमैंदास सिंतरिलें । कुविदेसि वेढा लाविलें । आपणासि सोडिवलें । आप्ततस्क-रापासूनि ॥ ५२ ॥ पराधेनतेवरी कोपला । ममतेवरी संतापला । दुरा-

<sup>9</sup> मठ, घर (हंसकोश). २ अप+धाक, आपली भीति, एकाएकी दचकणें. ३ वासनात्मक सूक्ष्म देह. ४ पराभूत केलें, जिंकिलें. ५ नास्तिकपणाची. ६ ज्ञान-विवेक. ७ झुगारिलें. ८ विषयलोभ.

शेचा खाग केला । येकायेकी ॥ ५३ ॥ स्वरूपी घातलें मना । यातन्तिस केली यातना । साक्षेप आणि प्रेता । प्रतिष्ठिलें ॥ ५४ ॥ अभ्यान्साचा संग धरिला । साक्षपांसरिसा निघाला । प्रेत सांगांती मला । साधनपंथें ॥ ५५ ॥ सावय दक्ष तो साधक । पाहे नित्यानित्य विवेक । संग त्यागूनि येक । सत्संग धरी ॥ ५६ ॥ वळेंचि सारिला संसार । विवेकें टाकिला जोजार । शुद्धाचारें अनाचार । भ्रष्टविला ॥५०॥ विसरास विसरला । आळसाचा आळस केला । सावर्ध नाहीं दुश्चित जाला । दुश्चित्तपणांसी ॥५८॥ आतां असो हें बोलणें । अवगुण सांडी निरूपणें। तो साधक ऐसा येणें प्रमाणें । बुझावा ॥ ५९ ॥ वळेंचि अवघा त्याग कीजे । ह्यागीन साधक वोलिजे । आतां सिद्ध तो जाणिजे । पुढिले समासीं ॥ ६० ॥ येथें संशय उठिला । निस्पृह तोचि साधक जाला । त्याग न घडे संसारिकाला । तरी तो साधक नव्हे कीं ॥ ६१ ॥ ऐसें श्रोतयांचें उत्तर । याचें कैसें प्रत्योत्तर । पुढिले समासीं तत्पर । होऊन ऐका ॥ ६२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे साधकलक्षणनिरूपण-नाम समास नवम ॥ ९ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

मार्गे बोलिला संसारिक। त्यागेंविण नव्हे कीं साधक। ऐका हो याचा विवेक। ऐसा असे ॥१॥ सन्मार्ग तो जीवीं घरणें। अनमार्गाचा त्याग करणें। संसारिकां त्याग येणें। प्रकारें ऐसा ॥२॥ कुबुद्धित्यागेविण कांहीं। सुवृद्धि लागणार नाहीं। संसारिकां त्याग पाहीं। ऐसा असे ॥३॥ प्रपंचीं वीट मानिला। मनें विषयेत्यांग केला। तरीच पुढें आवलंबिला। परमार्थमार्ग॥ ४॥ त्याग घडे संश्याचा।

<sup>9</sup> दीर्घोद्योग. २ दीर्घोद्योगावरोवर. साधनमार्ग कमण्यास दीर्घोद्योगाला वरोबर घेऊन निघाला. ३ सोबती. ४ देहबुद्धीचा संग. ५ दुश्चित्तपणाविषयी सावध नसतो तर दुश्चित्त असतो, ह्मणजे दुश्चित्त नसतो. ६ जाणावा. ७ अस-न्मार्गाचा.

त्याग घडे अज्ञानाचा । शनै शैनै ॥ ५ ॥ ऐसा स्क्रम अंतर्खाग । उभयांस घडे सांग । निस्पृहास वाह्यसाग । विशेष आहे ॥ ६ ॥ संसारिकां ठाई ठाई । वाह्यत्याग घडे कांहीं । नित्यनेम श्रवण नाहीं । त्यागेंविण ॥ ७ ॥ फिटली आशंका स्वभावें । त्यागेंविण साधक नव्हे । पुढें कथेचा अन्वय । सावध ऐका ।। ८ ।। मागां जालें निरूपण । साधकाची वोळखण । आतां सांगिजेठ खूण । सिद्ध ठक्षणाची ॥ ९ ॥ साधु वस्तु होऊन ठेला । संशय ब्रह्मांडाबाहोरि गेला । निश्चये चळेना ऐसा जाला । या नाव सिद्ध् ॥ १० ॥ बद्धपणाचे अवगुण । मुमुक्षपणी नाहीं जाण । मुमुक्षपणाचें छक्षण । साधकपणीं नाहीं ॥ ११ ॥ साध-कासि संदेहवृत्ती । पुढें होतसे निवृत्ती । याकारणें निःसंदेह श्रोतीं । साधु वोळखावा ॥ १२ ॥ संशयरिहत ज्ञान । तेचि साधूचें लक्षण । सिद्राआंगीं संशय हीन । लागेल कैसा ॥ १३ ॥ कर्ममार्ग संशयें भ-रला । साधनीं संशये काळवळा । सर्वीमधें संशये भरला । साधु तो निःसंदेहे ॥ १४ ॥ संशयाचें ज्ञान खोटें । संशयाचें वैराग्य पोरटें । संशयाचें भजन वोखटें । निर्फळ होये ॥ १५ ॥ वेर्थ संशयाचा देव । वेर्थ संशयाचा भाव। वेर्थ संशयाचा स्वभाव। सर्व कांहीं ॥ १६॥ वेर्थ संशयाचें व्रत । वेर्थ संशयाचें तीर्थ । वेर्थ संशयाचा परमार्थ । ि निश्चयें विण ॥ १७ ॥ वेर्थ संशयाची मक्ती । वेर्थ संशयाची प्रीती । वेथे संशयाची संगती । संशयो वाढवी ॥ १८ ॥ वेथे संशयाचें जिणें । वेर्थ संशयाचें धरणें । वेर्थ संशयाचें करणें । सर्व कांहीं ॥ १९ ॥ वेर्थ संशयाची पोथी । वेर्थ संशयाची वित्पत्ती । वेर्थ संश-याची गती | निश्चयेविण ॥२०॥ वेर्थ संशयाचा दक्ष । वेर्थ संशयाचा पक्ष । वेर्थ संशयाचा मोक्ष । होणार नाहीं ॥२१॥ वेर्थ संशयाचा संत । वेर्थ संशयाचा पंडित । वेर्थ संशयाचा बहुश्रुत । निश्चयेंत्रिण ॥ २२ ॥ वेर्थ

१ शनै:शनैः, हळुहळू. २ ब्रह्म.

संशयाची श्रेष्ठता । वेर्थ संशयाची वित्पन्नता । वेर्थ संशयाचा ज्ञाता । निश्चयेंविण ॥ २३॥ निश्चयेंविण सर्व कांहीं । अणुमात्र तें प्रमाण नाहीं। वेर्धिच पाडिले प्रवाहीं। संदेहाचे ॥२४॥ निश्चयेंविण जें बोलणें। तें अव-घेंचि कंटाळवाणें। बाष्कळ बोलिजे वाचाळपणें। निरार्थक ॥२५॥ असो निश्चयेंविण जे वल्गना । ते अवधीच विटंबना । संशयें कांहीं समाधाना। उरी नाहीं ।। २६ ।। म्हणोनि संदेहरिहत ज्ञान । निश्चयाचें समाधान । तेंचि सिद्धाचें ठक्षण । निश्चयेंसीं ॥२७ ॥ तव श्रोता करी प्रश्न । निश्चयो करावा कवण । मुख्य निश्चयाचें लक्षण । मज निरोपावें ॥ २८॥ ऐक निश्चये तो ऐसा । मुख्य देव आहे कैसा । नाना देवाचा वळसी । करूंचि नये ॥ २९ ॥ जेणें निर्मिलें सचराचर । त्याचा करावा विचा-र । ग्रद्ध विवेकें परमेश्वर । वोळखावा ।। ३० ॥ मुख्य देव तो कवण । भक्ताचें कैसें ठक्षण । असत्य सांडून वोळखण । सत्याची धरावी ।। ३१ ।। आपल्या देवास वोळ वावें । मग मी कोण हें पाहावें । संग त्यागून राहावें । वस्तुरूप ॥ ३२ ॥ तोडावा वंधनाचा संशयो । करावा मोक्षाचा निश्चयो । पाहावा भूतांचा अन्वयो । वितिरेकेंसीं ॥ ३३ ॥ पूर्वपक्षेसि सिद्धांत । पाहावा प्रकृतीचा अंत । मग पावावा निवांत । निश्चय देवाचा ॥ ३४ ॥ देहाचेनि योगें संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । चळों नेदावा निश्चयो । आत्मत्वाचा ॥ ३५ ॥ सिद्ध असतां आत्मज्ञान । संदेह वाढवी देहाभिमान । याकारणे समाधान । आत्मिन-श्चयें राखावें ॥ आठवतां देहबुद्धी । उडे विवेकाची शुद्धी । याकारणें आत्मबुद्धी । सदृढ करावी ॥ ३७ ॥ आत्मबुद्धि निश्चयाची । तेचि दशा मोक्षश्रीची । अहमात्मा हैं कधींचि । विसरों नये ॥ ३८ ॥ निरो-पिलें निश्चयाचें लक्षण । परी हें न कळे सत्संगेंविण । संतांसि गेलिया शरण । संशये तुटती ॥ ३९ ॥ आतां असो हें बोठणें । ऐका सिद्धांचीं

१ गलबला, घोंटाळा. २ व्यतिरेकासह.

लक्षणें । मुख्य निःसंदेहपणें । सिद्ध वोलिजे ।। ४० ॥ सिद्धस्वरूपीं नाहीं देहो । तथें कैंचा हो संदेहो । याकारणें सिद्ध पाहो । निःसंदेही ॥ ४१ ॥ देहसमंधाचेनि गुणें । लक्ष्णासि काये लें । देहातीताचीं लक्षणें । काय ह्मणोनि सांगायी ॥ ४२ ॥ जें लक्षवेना चक्ष्सी । त्याचीं लक्षणें सांगायीं कैसी । निर्मळ वस्तु सिद्ध त्यासी । लक्षणें केंचीं ॥ ४३ ॥ लक्षणें ह्मणिजे केवळ गुण । वस्तु ठाईची निर्गुण । तेंचि सिद्धांचें लक्षण । वस्तुरूप ॥ ४४ ॥ तथापि क्रीनदशकीं वोलिलें । ह्मणोनि वगतृत्व आटोपिलें । न्यृनपूर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ ४५॥ इति श्रीदासयोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम समास दहावा ॥ १०॥

# ॥ दशक पष्ट देवशोधन नाम ॥ ६॥

## ॥ श्रीराम ॥

चित्त सुचित करावें । वोलिलें तें जीवीं घरावें । सावध होऊन बै-सावें । निमिष्य येक ॥ १ ॥ कोणी येक ग्रामीं अथवा देसीं । राहाणें आहे आपणासी । न भेटतां तिथिल्या प्रभुसी । सौख्य कैचें ॥ २ ॥ सणौन ज्यास जेथें राहाणें । तेणें त्या प्रभूची भेटी वेणें । हाणिजे होय श्राध्यवाणें । सर्व कांहीं ॥ ३ ॥ प्रभूची भेटी न वेतां । तेथें कैंची मान्यता । आपुलें महत्व जातां । वेळ नाहीं ॥४॥ हाणौनि रायापास्नि रंक । कोणी येक तरी नायक । त्यास भेटणें हा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ५ ॥ त्यास न भेटतां त्याचे नगरीं । राहातां धरितील बेगारी । तेथ न

१ आठव्या दशकांत. २ कष्ट्रसय संसार, त्रिविध ताप, नवविधा भक्ति, विरक्त, सहुरु, साच्छिच्य, शुद्ध ज्ञान इत्यादिकांचें वर्णन येथवर झाल्यावर आतां अध्यात्मानिरूपण लागणार ह्मणून '' चित्त सुचित करावें '' असा आरंभीं इशारा दिला आहे.

करितां चोरी । आंगीं लागे ॥६॥ याकारणें जो शाहाणा । तेणें प्रमुसी भेटावें जाणा । ऐसें न करितां दैन्यवाणा । संसार त्याचा ॥ ७ ॥ ग्रामी थोर ग्रामाधिपती । त्याहूनि थोर देशाधिपती । देशाधिपतीहूनि नृपती। थोर जाणावा ॥ ८ ॥ राष्ट्रांचा प्रभु तो राजा । वहुराष्ट्र तो माहाराजा । माहाराजाचाहि राजा। तो चक्रवती ॥ ९॥ येक नरपति येक गज-पती । येक हयपति येक भूपती । सकळांमध्यें चक्रवती । थोर राजा ॥ १०॥ असो ऐसियां समस्तां। येक ब्रह्मा निर्माणकर्ता। त्या ब्रह्म्या-सिंह निर्मिता । कोण आहे ॥ ११॥ ब्रह्मा विष्णु आणि हर । त्यांसी निर्मिता तोचि थोर । तो वोळखावा परमेश्वर । नाना यहें ॥ १२॥ तो देव ठाई पडेना। तरी येमयातना चुकेना। ब्रह्मांडनायक चौजेवेना। हें बरें नव्हे ॥ १३ ॥ जेणें संसारीं घातछें । आवधें ब्रह्मांड निर्माण केळें। त्यासी नाहीं बीळखिळें। तोचि पतित ॥ १४॥ ह्मणोनि देव बोळखावा । जन्म सार्थकचि करावा । न कळे तरी सत्संग धरावा । ह्मणिजे कळे ॥ १५ ॥ जो जाणेल भगवंतं । तया नाव बोलिजे संत । जो शाश्वत आणी अशाश्वत । निवाडा करी ॥ १६ ॥ चळेना ढळेना देव । ऐसा ज्याचा अंतर्भाव । तोचि जाणिजे माहानुभाव । संत साधु ॥ १७ ॥ जो जनामधें वागे । परि जनावेगळी गोष्टी सांगे । ज्याचे अंतरीं ज्ञान जागे । तोचि साधु ॥ १८॥ जाणिजे परमात्मा निर्गुण । त्यासीच क्षणावें ज्ञान । त्यावेगळें तें अज्ञान । सर्व कांहीं ।। १९ ॥ पोट भराव्याकारणें । नाना विद्या अभ्यास करणें । त्यासी ज्ञान ह्मणर्ता परी तेणें। सार्थक नव्हे ॥ २०॥ देव वोळखावा येक। तेंचि ज्ञान तें सार्थक । येर आवघेंचि निरार्थक । पोटविद्या ॥ २१ ॥ जन्मवरी पाट भरिछें। देहाचें रक्षण केछें। पुढें अववेचि वेर्थ गेळें। अंतकाळीं ॥ २२ ॥ येवं पोट भरायाची विद्या । तयेसी ह्मणों नये

१ जाणवत नाहीं.

सिंद्रिया । सर्वव्यापक वस्तु सेया । पाविजे तें ज्ञान ॥ २३ ॥ ऐसें जियापासीं ज्ञान । तोचि जाणावा सज्जन । तयापासीं समाधान । पुसर्कें पाहिजे ॥ २४ ॥ अज्ञानास भेटतां अज्ञान । तेथें कैचें सांपडेल ज्ञान । करंख्यास करंख्याचें दर्शन । होतां भाग्य कैंचें ॥ २५ ॥ रोग्यापासीं रोगी गेला । तेथें कैंचें आरोग्य त्याला । निर्वळापासीं निर्वळाला । पाठीं कैंची ॥ २६ ॥ पिशाच्यापासीं पिशाच्य गेलें । तेथें कोण सार्थक जालें । उन्मत्तास उन्मत्त भेटलें । त्यास उमजवी कवणु ॥ २० ॥ भिकाच्यापासीं मागतां भीक्षा । दीक्षाहीनापासीं दीक्षा । उजेड पाहतां कृष्णपक्षा । पाविजे कैंचा ॥ २८ ॥ अबद्धापासीं गेला अबद्ध । तो कैसेनी होईल विदेही । ह्यणौनि ज्ञीत्यावांचून नाहीं । ज्ञानमार्ग ॥ ३० ॥ याकारणें ज्ञाता पाहावा । त्याचा अनुमह ध्यावा । सारासार विचारें जीवा । मोक्ष प्राप्त ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासवांचें गुरुशिष्यसंवादे देवशोधननाम समास प्रथम ॥ १ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

₹

IF

र्ी

11

ऐका उपदेशाची छक्षणें । सायोज्यप्राप्ती होये जेणें । नाना मतांचें पेखेंणें । कामा नये सर्वथा ॥ १ ॥ त्रह्मज्ञानेविण उपदेश । तो ह्मणों नये विशेष । धान्येंविण जैसें भूंस । खातां नये ॥ २ ॥ नाना कावाड वडिवें । नातरी तक्रिच गुसिक्ठें । अथवा धुंणाचि सेविठें । सावकास ॥ ३ ॥ नाना साठी भिक्षिल्या । अथवा चोइंच्या चोखिल्या । खोवरें सांडून खादल्या । नरोच्या जैश्या ॥ ४ ॥ तैसें त्रह्मज्ञानेंविण । नाना उपदेशाचा सीण । सार सांडून असार कोण । शाहाणा सेवी ॥ ५ ॥ आतां त्रह्म जें कां निर्गुण । तेंचि केठें निरूपण । सुचित करावें अंतःकर्ण । श्रोतेजनीं

<sup>9</sup> सद्यः, (याचि जन्में येणेंचि काळें.) २ विसंगत, गैरशिस्त. ३ मुसंगत, शिस्तवार. ४ पाहणें, ५ ध्रवण.

॥ ६॥ सकळ सृष्टीची रचना। ते हे पंचभूतिक जाणा। परंतु हे त-गेना । सर्वकाळ ॥ ७॥ आदि अंतीं ब्रह्म निर्गुण । तेचि शाश्वताचि खूण। येर पंचभूतिक जाणे । नासिवंत ॥ ८॥ ये विवीं हें पाहातां भूतें । देव कैसें ह्मणावें त्यातें । भूत ह्मणतां मनुष्यातें । विषाद वाटे ॥ ९ ॥ मां तो जगज्जनक प्रमात्मा । त्यास आणि भूतउपमा । ज्याची कळेना म-हिमां । ब्रह्मादिकांसी ॥ १०॥ भूतां ऐसा जगदीश । ह्मणतां उत्पन्न होतो दोष । याकारणें माहापुरुष । सर्व जाणती ॥ ११ ॥ पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । यां सबाह्यं जगदीश । पंचभूतांसी आहे नाश। आत्मा अविनाशरूपी ॥ १२ ॥ जें जें रूप आणी नाम । तो तो आ-वघाचि भ्रम । नामरूपातीत वर्म । अनुभवें जाणावें ॥ १३॥ पंच-भूतें आणि त्रिगुण । ऐसी अष्टधा प्रकृति जाण । अष्टधा प्रकृतीस नामाभिधान । दस्य ऐसें ॥ १८ ॥ तें हें दस्य नासिवंत । ऐसें वेद श्रुति वोछत । निर्गुण ब्रह्म शाश्वत । जाणती ज्ञानी ।। १५ ॥ जें श्रुहें तोडितां तुटेना। जें पावकें जाळितां जळेना। कालवितां कालवेना। आपेंकरूनी ।। १६ ॥ जें वायोचेनि उडेना । जें पडेना ना झडेना । जें घडेना ना दडेना। परब्रह्म तें ॥ १७ ॥ ज्यासी वर्णिच नसे । जें सर्वा-हूनि अनारिसें। परंतु असतचि असे । सर्वकाळ ॥ १८॥ दिसेना तरी काये जालें। परंतु तें सर्वत्र संचलें। सूक्ष्मिच कोंदाटलें। जेथें तेथें ॥ १९ ॥ दृष्टीस लागली सेंवे । जें दिसेल तेंचि पाहावें । परंतु गुज तें जाणावें । गोप्य आहे ॥ २० ॥ प्रकट तें जाणावें असार । आणी गुप्त तें जाणावें सार । गुरुमुखें हा विचार । उमजों लागे ॥ २१ ॥ जें उमजेना तें उमजावें । जें दिसेना तें पाहावें । जें कळे-ना तें जाणावें । विवेकवळें ।। २२ ॥ गुप्त तेचि प्रगटवावें । असाध्य

१ प्रथम या ठिकाणीं "सगुण "होतें त्याचें "जाण "केलें आहे ही स. शो. २ मग. ३ वेगळा. ४ संवय.

7

स

त्रं

जें

ना

तु

गे

हे-

व्य

हा

तेंचि साधावें । कानेडेंचि अभ्यासावें । सावकास ॥ २३ ॥ वेद विरंची आणि रोष । जेथें सिणले निरोप । तेंचि साधावें विरोप । परत्रहा तें ॥२४॥ तरी तें कोणेपरी साधावें । तेंचि बोछिछें स्वभावें। अध्यात्मश्रवणें पावावें । परब्रह्म तें ॥ २५ ॥ पृथ्वी नव्हे आप नव्हे । तेज नव्हे वायु नब्हे । वर्णवेक्तै ऐसें नब्हे । अब्यक्त तें ॥ २६ ॥ तयास क्षणावें देव । वरकड लोकांचा स्वभाव । जितुके गाव तितुके देव। जनाकारणें ॥ २७ ॥ ऐसा देवाचा निश्चये जाला । देव निर्गुण प्रत्यया आला । आतां आपणचि आपला । शोध घ्यावा ॥ २८॥ माझें शरीर ऐसें म्हणतो । तरी तो जाण देहावेगळाचि तो । मन माझें ऐसें म्हणतो । तरी तो मनहि नव्हे ॥ २९ ॥ पाहातां देहाचा विचार । अवघा तत्वांचा विस्तार । तत्वें तत्व झाडितां सार । आत्माच उरे ॥ ३० ॥ आपणासी ठावचि नाहीं । तेथें पाहाणें नलगे काहीं । तत्वें ठाईचा ठाई । विभागून गेळीं ॥ ३१ ॥ बांघळी आहे ती गांठोडी । जो कोणी विचारें सोडी । याचा पाहातां विचार । येक आत्मा निरंतर । आपण नाहीं ॥ ३३ ॥ आपणासी ठावचि नाहीं । जन्ममृत्य कैंचें काई । पाहातां वस्तुचौं ठाईं । पापपुण्य नसे ॥ ३४ ॥ पापपुण्य येमयातना । हे निर्गुणीं तों असेना । आपण तोचि तरी जन्ममरणा । ठाव कैंचा ॥ ३५ ॥ देहबुद्धीनें बांध-ला। तो विवेकें मोकला केला। देहातीत होतां पावला । मोक्षपद ।। ३६ ॥ जाळें जन्माचें सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक । परंतु हा विवैक । पाहिलाच पाहावा ॥ ३७ ॥ जागे होतां स्वप्न सरे । विवे-क पाहातां दृश्य वोसरे । स्वरूपानुसंधानें तरे । प्राणीमात्र ॥ ३८॥ आपणास निवेदावें । आपण विवेकें नुरावें । आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नाव ॥ ३९ ॥ आधीं अध्यात्मश्रवण । मग सहुरुपादसेवन । पुढें

१ अवघड, कठीण, दुर्वीध. २ ब्रह्मदेव. ३ वर्णव्यक्त. ४ वस्तूच्या, आ-त्म्याच्या. ५ तोच निर्गुण आत्मा.

आत्मिनिवेदन । सद्गुरुप्रसादें ॥ ४० ॥ आत्मिनिवेदना उपरी । निखळ वस्तु निरंतरी । आपण आत्मा अंतरीं । वोध जाळा ॥ ४१ ॥ त्या ब्रह्म- बोधें ब्रह्मिच जाळा । संसारखेद तो उडाळा । देहो प्रारच्धीं टाकिळा । सावकास ॥ ४२ ॥ यासी म्हणिजे आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । परब्रह्मीं अभिन्न । मक्तिच जाळा ॥ ४३ ॥ आतां होणार तें होयेना कां । आणि जाणार तें जायेना कां । तुटळी मनांतीळ आशंका । जन्ममृत्याची ॥४४॥ संसारीं पुंडीवें चुक्कें । देवां मक्तां ऐक्य जाळें । मुख्य देवास वोळखिळें । सत्संगेंकरूनि ॥ ४५ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मपावननाम समास द्वितीय ॥ २ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

निर्मुण आत्मा तो निर्मळ । जैसें आकाश अंतराळ । घनदाट निर्मळ निश्चळ । सदोदित ॥ १ ॥ जें खंडलेंचि नाहीं अखंड । जें उदंडाहूनि उदंड । जें गगनाहूनि वार्ड । आणि सूक्ष्म ॥ २ ॥ जें दिसेना ना भासेना । जें उपजेना ना नासेना । जें येयना ना जायना । परब्रह्म तें ॥ ३ ॥ जें चळेना ना ढळेना । जें तुटेना ना फुटेना । जें रचेना ना खचेना । परब्रह्म तें ॥ ४ ॥ जें सन्मुखिच सर्वकाळ । जें निष्कळंक आणि निखळ । सर्वांतर आकाशपाताळ । व्यापूनि असे ॥ ५ ॥ अर्वनाश तें ब्रह्म निर्मुण । नासे तें माया सगुण । सगुण आणी निर्मुण । कालवळें ॥ ६ ॥ या कर्दमांचा विचार । करूं जाणती योगेश्वर । जैसें क्षीर आणि नीर । राजहंस निवडिती ॥ ७ ॥ जेंड संबळ पंचभूतिक । त्यामध्यें आत्मा व्यापक । तो नित्यानित्यवि वेक । पाहातां कळे ॥ ८ ॥ उसांमध्यें घेईजे रस । येर तें सांडिजें वेकस । तैसा जगामध्यें जगदीश । विवेकें वोळखावा ॥ ९ ॥ रस

१ संसारांतील पुंडाई, ओढाताण, येरझारा. २ मोठें. ३ चिखल, मिश्रण. ४ अचेतन. ५ औपाधिक. ६ चोइटी.

नासिवंत पातळ । आत्मा शाश्वत निश्चळ । रस अपूर्ण आत्मा केवळ । परिपूर्ण जाणावा ॥ १० ॥ आत्म्यासारिखें येक असावें । मां तें दर्धा-तासि दावें । दृष्टांतमिसें समजावें । कैसें तरी ।। ११ ॥ ऐसी आत्म-स्थिती संचर्छा । तेथें माया कैसी जाळी । जैसी आकाशीं वाहिळी । झुळुक वायोची ॥ १२ ॥ वायोपासूनि तेज जाळें । तेजापासूनि आप निपज्ञ । आपापासूनि आकार हें । भूमंडळ ॥ १३ ॥ भूमंळापासूनि उत्पत्ती । जीव नेणों जाले किती । परंतु त्रह्म आदिअंतीं । व्यापूनि आहे ।। १४ ।। जें जें कांहीं निर्माण जाठें । तें तें अवधेंचि नासळें । परी मुळीं त्रह्म तें संचळें । जैसें तैसें ॥ १५ ॥ घटापूर्वी आकाश असे । घटामधें आकाश भासे । घट फुटतां न नासे । आकाश जैसें ॥ १६॥ तैसें प्रव्रह्म केवळ । अचळ आणी अढळ । मधें होत जात सकळ । सचराचर ॥ १७ ॥ जें जें कांहीं निर्माण जालें । तें तें आधींच ब्रह्में व्यापिलें । सर्व नारातां उरलें । अविनाश ब्रह्म ॥ १८ ॥ ऐसें ब्रह्म अविनाश । तेंचि सेविती ज्ञाते पुरुष । तत्वनिर्शनें आपणास । आपण लाभे ॥ १९ ॥ तत्वें तत्व मेळिवलें । त्यासी देह हें नाम ठेविलें । तें जाणते पुरुषीं शोधिलें। तत्वें तत्व ॥ २० ॥ तत्वझाडा निशेष होतां। तेथें निमाली देहअहंता । निर्गुण ब्रह्मीं ऐक्यता । विवेकें जाली ॥२१॥ विवेकें देहाकडे पाहिलें। तों तत्वें तत्व वोसरलें। आपण कांहीं नाहीं आलें । प्रैत्ययासी ॥ २२ ॥ आपला आपण शोध घेतां । आपली तों माईक वार्ता । तत्वांतीं उरहें तत्वता । निर्गुण त्रह्म ॥ २३ ॥ आपणा-विण निर्गुण ब्रह्म । हेंचि निवेदनाचें वर्म । तत्वासरिसा गेला भ्रम । मीतूं-पणाचा ॥ २४ ॥ मी पाहातां आडळेना । निर्गुण ब्रह्म तें चळेना । आ-

<sup>9</sup> आत्म्यासारिको एकादी वस्तु असेल तर तिची उपमा द्यात्रयाची कीं नाहीं? २ देहाचा विचार करून पाहिलें तर तो केवळ पंचभ्तात्मक दिसतो. त्या पंचभौतिक शंरीरांतील तत्त्वें तत्त्वाला मिळविलीं तर मग शेष काय उरलें? निर्गुण ब्रह्माशिवाय कांहीं नाहीं.

पण तेंचि परी कळेना। सदुरुविण ॥२५॥ सारासार अवधे शोधिलें। तों असार तें निघोन गेळें । पुढें सार तें उरळें । निर्गुण ब्रह्म ॥२६॥ आधीं बह्य निरोपिलें । तेंचि सकळामध्यें व्यापलें । सकळ आवधेंचि नासलें । उरहें तें केवळ ब्रह्म ॥ २७॥ होतां विवेकें संव्हार । तेथें निवडे सारा-सार । आपळा आपणासि विचार । ठाई पडे ॥ २८ ॥ आपण किएलें मीपण । मीपण शोधितां नुरे जाण । मीपण गेलियां निर्गुण । आत्मा स्वयें ॥ २९ ॥ जालियां तत्वाचें निर्शन । निर्गुण आत्मा तोचि आपण । कां दाखवावें मीपण । तत्वनिर्शनाउपरी ॥ ३०॥ तत्वांमध्यें मीपण गेलें । तरी निर्गुण सहजाचि उरलें । सोहंभीवें प्रत्यया आलें । आत्म-निवेदन ॥ ३१ ॥ आत्मनिवेदन होतां । देवाभक्तांसी ऐक्यता । साचार भक्त विभक्तता । सांडूनि जाला ॥ ३२ ॥ निर्गुणासी नाहीं जन्ममरण। निर्गुणासी नाहीं पापपुण्य । निर्गुणीं अनन्य होतां आपण । मुक्त जाला ॥ ३३ ॥ तत्वीं वेटाळून घेतला । प्राणी संशयें गुंडाळला । आपणा-सी आपण भुलला। कैहिं ह्मणे ॥ ३४ ॥ तत्वीं गुंतला ह्मणे कोहं। विवेक पाहातां ह्मणे सोहं । अनन्य होतां अहं सोहं । मार्वेळली ॥३५॥ या उपरी उर्वरितं ! तोंचे स्वरूप संतं । देहीं असोनि देहातीत । जा-णिजे ऐसा ॥ ३६ ॥ संदेहवृत्ति ते न भंगे । ह्मणोनि बोलिलेंचि बो-ळावें लागे । आह्मासी हें घडलें प्रसंगें । श्रोतीं क्ष्मा करावें ॥ ३७ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे मायोद्धवनिरूपणनाम समास तृतीये 11311

१ तोच मी. २ खराखरा. ३ मी कोण. ४ देहचुद्धि सुटली नाहीं तोंवर "मी कोण" ह्याचें ज्ञान होत नाहीं, विचार करून देहाची अहंता सुटली तर "ब्रह्म तोच मी" असा प्रत्यय येतो आणि त्या ब्रह्मस्वरूपीं हा ठीन होऊन अन्दय झाला तर "तो आणि मी" असा निराळा प्रत्यय सुद्धां मावळून जातो. ५ शेष. ६ अक्षयी, त्रिकालाबाधित ब्रह्म.

#### ॥ श्रीराम॥

कृतायुग सत्रालक्ष अठाविस सहस्र । त्रेतायुग वारालक्ष शाहाणी सहस्र । द्वापार आठलक्ष चौसष्टी सहस्र । आतां कलयुग ऐका ॥ १ ॥ कलयुग च्यारिलक्ष वतीससहस्र । चतुर्युगें त्रेताळिसलक्ष वीससहस्र । ऐसीं चतुर्युगें सहस्र । तो ब्रह्मयाचा येक दिवस ॥ २ ॥ ऐसे ब्रह्में सन्द्र देखा । तेव्हां विष्णूची येक घटिका । विष्णु सहस्र होतां ऐका । पळ येक ईश्वराचें ॥ ३ ॥ ईश्वर जाये सहस्र वेळ । तें शक्तीचें अर्द्र पळ । ऐसी संख्या बोलिली सकळ । शास्त्रांतरीं ॥ ४ ॥

चतुर्युगसहस्राणि दिनमेकं पितामहम्। पितामहसहस्राणि विष्णोर्घटिकमेवच ॥१॥ विष्णोरेकसहस्राणि पलमेकं महेश्वरम्। महेश्वरसहस्राणि शक्तेरर्घ पलं भवेत्॥२॥

ऐशा अनंत शक्ती होती। अनंत रचना होति जाती। तरी अखंड खं-ढेना स्थिती। परब्रह्माची॥ ५॥ परब्रह्मासी कैंची स्थिती। परी हे बोलावयाची रिती। वेदश्रुती नेति नेति। परब्रह्मीं॥ ६॥ च्यारि सहस्र सातसें साठीं। इतुकी कलयुगाची राहाटी। उरल्या कलयुगाची गोष्टी। ऐसी असे॥ ७॥ च्यारि लक्ष सत्ताविस सहस्र। दोनिसें चाळीस सं-बल्लर। पुढें अन्योविण्य वर्णसंकर। होणार आहे॥ ८॥ ऐसें रचलें सचराचर। येथें येकाहूनि येक थोर। पाहातां येथीचा विचार। अंत न-लगे॥ ९॥ येक ह्मणती विष्णु थोर। येक ह्मणती रुद्र थोर। येक ह्मणती शक्ति थोर। सक्तळांमधें॥ १०॥ ऐसें आपुलालेपरी बोलती। परंतु अवघेंचि नासेल कल्पांतीं। यदृष्टं तं नैष्टं हें श्रुती। बोलतसे

१ गतकाली ४७६० ह्मणजे शके १५८१ हें साल येतें. श्रीमत् दासबो-धाची रचना कोणत्या शकांत झाली हें जाणण्यास येथें आधार मिळतो. २ अ-न्योविन्य, सरसकट. ३ दृश्य तितकें नाशवंत.

॥११॥ आपुराटी उपासना । अभिमान लागला जना । याचा निश्चयो निवडेना । साधुविण ॥ १२ ॥ साधु निश्चय करिती येक । आत्मा सर्वत्र व्यापक । येर हें अवघेंचि माइक । सचराचर ॥ १३ ॥ चित्रीं छिहिली सेना। त्यांत कोण थोर कोण साना । हें तुझी विचाराना। आपुळे ठाई ॥ १४ ॥ स्वप्तीं उदंड देखिळें । लाहानथारिह कित्पिलें। परंत जागे जालियां जालें। कैसें पाहा ।। १५ ।। पाहातां जागृतीचा विचार । कोण लाहान कोण थार । जाला अवघाचि विस्तार । स्वप्तरचं-नेचा ॥ १६॥ आववाची माईक विचार । कैचें लाहान कैचें थोर। लाहानथोराचा निर्घार । जाणती ज्ञानी ।।१०।। जो जन्मासी येऊन गेला। तो मी थोर ह्मणतांच मेला । परी याचा विचार पाहिला । पाहिजे श्रे-ष्टीं ॥ १८ ॥ जयांसि जालें आत्मज्ञान । तेचि थोर माहाजन । वेद शास्त्रें पुराण । साधु संत बोछिले ।। १९ ॥ एवं सकळांमध्यें थोर । तो येकची परमेश्वर । तयामधें हार्रहर । होती जाती ॥ २०॥ तो निर्गुण निराकार । तेथें नाहीं उत्पत्ती विस्तार । स्थानमानाचा विचार । ऐलिकडे ॥ २१ ॥ नावरूप स्थानमान । हा तों आवघाचि अनुमान । तथापी होईल निदीन । ब्रह्मप्रळई ॥ २२ ॥ ब्रह्म प्रळयावेगळें । ब्रह्म नावरूपा-निराळें । ब्रह्म कोणी येका काळें । जैसें तैसें ।। २३ ।। कारती ब्रह्मनि-रूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण । तेचि जाणावे ब्रह्मण । ब्रह्मविद ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे ब्रह्मनिरूपणनाम समास चतुर्थ।। ४॥

# ॥ श्रीराम॥

श्रोते पुसती ऐसें । माया ब्रह्म तें कैसें । श्रीत्या वक्तयाच्या मिसें ।

<sup>9</sup> अंत किंवा चिकित्सा यांपैकी कोणताही अर्थ चालेल. ब्रह्मप्रलगी या स-र्षाचा शेवट होईल असा अर्थ करावा किंवा नांवरूपादि गोधी नाशवंत आहेत हें जें आज नुसत्या अनुमानानें ह्मणावयाचें त्याची चिकित्सा किंवा निर्णय ब्रह्मप्रलगीं होणार आहे.

निरूपण ऐका ॥ १ ॥ त्रहा निर्गुण निराकार । माया सगुण साकार । ब्रह्मासि नाहीं पारावार । मायसि आहे ॥ २ ॥ ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । माया चंचळ चपळ । ब्रह्म निरोपाधी केवळ । माया उपाधिरूपी ॥ ३॥ माया दिसे त्रह्म दिसेना । माया भासे त्रह्म भासेना । माया नासे त्रह्म नासेना । कल्पांतकाळीं ॥ ४ ॥ माया रचे ब्रह्म रचेना । माया खचे ब्रह्म खचेना । माया रुचे ब्रह्म रुचेना । अज्ञानासी ॥ ५ ॥ माया उप-जे ब्रह्म उपजेना । माया मरे ब्रह्म मरेना । माया घरे ब्रह्म घरेना । धार-णेसी ॥ ६ ॥ माया फुटे ब्रह्म फुटेना । माया तुटे ब्रह्म तुटेना । माया विटे ब्रह्म विटेना । अविनाश तें ।। ७ ॥ माया विकारी ब्रह्म निर्विका-री । माया सर्व करी ब्रह्म कांहींच न करी । माया नाना रूपें धरी । ब्रह्म तें अरूप ।।८।। माया पंचभूतिक अनेक । ब्रह्म तें शाश्वत येक । मायाब्रह्माचा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ९ ॥ माया लाहान ब्रह्म थोर । माया असार त्रहा सार । माया अंति पारै । त्रह्मासी नाहीं ।। १०॥ सकळ माया विस्तारही । ब्रह्मस्थिति अछ्याँदेही । परी ते निवड्नि घे-तली । साधुजनीं ॥ ११॥ गोंडील सांडून नीर घेइजे । नीर सांडूनि क्षीर सेविजे । माया सांडूनि अनुभविजे । ब्रह्म तैसें ॥ १२॥ ब्रह्म आकाशाऐसें निवळ । माया वसुंधरा डहुळ । त्रह्म सूक्ष्म केवळ । माया स्थूळरूपी ॥ १३ ॥ ब्रह्म तें अप्रत्यक्ष असे । माया ते प्रत्यक्ष दिसे । ब्रह्म तें समिच असे । माया ते विषमरूपी ॥ १४ ॥ माया लक्ष ब्रह्म अलक्ष । माया साक्ष ब्रह्म असाक्ष । मायेमध्ये दोनि पक्ष । ब्रह्मी पक्षाचि नाहीं || १५ || माया पूर्वपक्ष ब्रह्म सिद्धांत । माया असंत ब्रह्म संत । ब्रह्मासि नाहीं करणें हेत । मायेसि आहे ॥ १६ ॥ ब्रह्म अखंड घनदाट। माया पंचभूतिक पोचट । ब्रह्म तें निरंतर निर्घोट । माया ते जुनी

<sup>9</sup> आकलन करण्याची वृद्धि. (वृद्धीला मायेचें आकलन होतें, ब्रह्माचें होत नाहीं.) २ अलिकडे. ३ अंत, शेवट. ४ सायेच्या विस्तारानें ब्रह्मस्वरूप झां-कून गेलें आहे. ५ शेवाळ. ६ अनित्य, ७ नित्य, ८ परिपूर्ण.

जर्जरी ।। १७ ॥ माया घडे ब्रह्म घडेना । माया पडे ब्रह्म पडेना । माया विवडे ब्रह्म विघडेना । जैसें तैसें ।। १८ ॥ ब्रह्म असताचि असे । माया निरितांच निरिसे । ब्रह्मास कल्पांत नसे । मायेसि आहे ॥ १९ ॥ माया किठण ब्रह्म कीमळ । माया अल्प ब्रह्म विशाळ । माया नासे सर्वकाळ । ब्रह्मिच असे ॥ २० ॥ वैस्तु नव्हे बोळिजे ऐसी । माया जैसी बोळिजे तैसी । काळ पावेना वस्तुसी । मायेसी झडपी ॥ २१ ॥ नाना रूप नाना रंग । तितुका मायेचा प्रसंग । माया मंगे ब्रह्म अमंग । जैसें तैसें ॥ २२ ॥ आतां असो हा विस्तार । चाळत जातें सचराचर । तितुकी माया परमेश्वर । सवाह्यअभ्यंतरीं ॥ २३ ॥ सकळ उपाधीवेगळा । तो परमात्मा निराळा । जळीं असोनि नांतळे जळा । आकाश जैसें ॥ २४ ॥ मायाब्रह्माचें विवरण । किरतां चुके जन्ममरण । संतांस गेळियां शरण । मोक्ष ळामे ॥ २५ ॥ अरे या संतांचा महिमा । बोळावियां शरण । मोक्ष ळामे ॥ २५ ॥ अरे या संतांचा महिमा । बोळावियां नाहीं सीमा । जयांचेनि जगदात्मा । अंतरिच होय ॥ २६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायाब्रह्मनिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम ॥

सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे । तेथें सृष्टि मुळींच नसे । आतां सृष्टि दिसत असे । ते सत्य किं मिथ्या ॥ १ ॥ तुम्ही सर्वज्ञ गोसांवी । माझी आशं-का फेडावी । ऐसा श्रोता विनवी । वक्तयासी ॥ २ ॥ आतां ऐका प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें तत्पर । वक्ता सर्वज्ञ उदार । बोळता जाळा ॥ ३ ॥ जीवभूतः सैनातन । ऐसें गीतेचें वचन । येणें वाक्यें सत्यपण । सृष्टीस आळे ॥ ४ ॥ यदृष्टं तैनष्टं येणें । वाक्यें सृष्टी मिथ्यापणें । सत्य मिथ्या ऐसें कोणें । निवडावें ॥ ५ ॥ सत्य म्हणों तरी नासे । मिथ्या

<sup>9</sup> ब्रह्म. २ स्पर्श करित नाहीं, ३ " ममैवांशी जीवलोके जीवभूतः सनी-तनः ''; सष्टीमध्यें जीवरूप जें कोहीं आहे, तें माझाच अंश असून अविनाशी आहे. ४ जें दिसतें तें नासतें.

म्हणों तरी दिसे । आतां जैसें आहे तैसें । बोलिजेल ॥ ६ ॥ सृष्टीमधें बहुजन । अज्ञान आणी सज्ञान । म्हणौनियां समाधान । होत नाहीं ॥ ७ ॥ ऐका अज्ञानाचें मत । सृष्टि आहे ते शाश्वत । देव धर्म तीर्ध व्रत । सत्यचि आहे ॥ ८ ॥ बोले सर्वज्ञाचा राजा । मूर्खस्य प्रतिमा-पूजा । ब्रह्मप्रळयाच्या पैजा । घाल्हं पाहे ॥ ९ ॥ तवं बोले तो अज्ञान । तरी कां करिसी संध्यास्तान । गुरुभजन तीर्थाटण । कासया फि-रावें ॥ १० ॥

तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्मचुंदं । चृंदे चृंदे तत्त्वचिंतानुवादः । बादे बादे जायते तत्त्ववोधः । बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः ॥१॥

चंद्रैचूड।चें वचन ! सदुरूचें उपासन । गुरुगीतानिरूपण । बोछिछें हरें ॥ ११ ॥ गुरूसि कैसें भजावें । आधीं तयासि वोळखावें । त्याचें स-माधान ध्यावें । विवेकें स्वयें ॥ १२ ॥

> ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति । द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं । एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ १॥

गुरुगीतेचें वचन । ऐसें सहुरूचें ध्यान । तेथें सृष्टिमिध्याभान । उरेल कैचें ॥ १३ ॥ ऐसा सज्ञान बोलिला । सहुरु तो बोळखिला । सृष्टि मिध्या ऐसा केला । निश्चितार्थ ॥ १४ ॥ श्रोता ऐसें न मनी कदा । आधीक उठिला बेबादा । हाणे कैसारे गोविंदा । अज्ञान हाणतोसी ॥१५॥ जीवभूतः सनातन । ऐसें गीतेचें वचन । तयासि तं अज्ञान । हाण-तोसि कैसा ॥ १७ ॥ ऐसा श्रोता आक्षेप करी । विषाद मानिला अं-

१ श्रीशंकराचें.

तरीं । याचें प्रत्योत्तर चतुरीं । सावध परिसावें ॥ १७ ॥ गीतेस बोलिला गोविंद । त्याचा न कळे तुज भेद । ह्मणोनियां वेर्थ खेद । वा-हातोसी ॥ १८ ॥

# अभ्यत्थः सर्ववृक्षाणां ॥

माझी विभूति पिंपळ । हाणौनि बोलिला गोपाळ । वृक्ष तोडितां तक्ताळ। तुटत आहे ॥ १९॥

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पाचकः। न चैनं क्षेदयन्त्यापो न शोपयति मास्तः॥१॥

शस्त्रांचेित तुटेना । अग्निचित जळेना । उदकामध्यें काळवेना । स्वरूप माझें ॥ २० ॥ पिंपळ तुटे रास्त्रानें । पिंपळ जळे पावकानें । पिंपळ काळवे उदकानें । नाशिवंत ॥ २१ ॥ तुटे जळे बुढे वुंढे । आतां ऐक्य कैसें घंढे । म्हणोनि हें उजेडे । सदुरुमुखें ॥ २२ ॥ इंद्रियाणां मनश्वास्मि । कृष्ण म्हणे मन तो मी । तरी कां आवरावी उमीं । चंचळ मनाची ॥ २३ ॥ ऐसें कृष्ण कां बोळिळा । साधनमार्ग दाखिवळा । खंडे मांड्नि सिकविळा । वोनामा जेवीं ॥ २४ ॥ ऐसा आहे वाक्यमेद । सर्व जाणे तो गोविंद । देहेबुद्धीचा वेवाद । कामा नये ॥ २५ ॥ वेद शास्त्र श्रुति स्मृती । तेथें वाक्यमेद पडती । ते सर्विह निवडती । सहु- रूचेिन वचनें ॥ २६ ॥ वेदशास्त्रांचें भांडण । शस्त्रें तोडी ऐसा कोण। हें निवडेना साधुविण । कदा कल्पांतीं ॥ २७ ॥ पूर्वपक्ष आणि सिद्धां-त । शास्त्रीं बोळिळा संकेत । याचा होये निश्चितार्थ । साधुमुखें ॥ २८ ॥ येरवीं वादाचीं उत्तरें । येकाहूिन येक थोरें । बोळों जातां अपारें । वेदशास्त्रीं ॥ २९ ॥ द्वशास्त्रीं ॥ २९ ॥ द्वशास्त्रीं । वेत्र गातां । तेणें होये ब्रह्मानंद । स्वानुमवें ॥ ३० ॥ येके कल्पनेचे पोटीं । होति

१ उड़े, २ लहर.

जाती अनंत सृष्टी । तया सृष्टीची गोष्टी । साच केवी ॥ ३१ ॥ कल्प-नेचा केळा देव । तेथें जाळा टढ भाव । देवाळागीं येतां खेर्व । भक्त दु:खें दु:खवला ॥ ३२ ॥ पाषाणाचा देव केला । येके दिवसी मं-गोन गेला। तेणें भक्त दुःखबला । रहे पडे आक्रंदे ॥ ३३॥ देव हारपला वरीं । येक देव नेला चोरीं । येक देव दुराचारीं । फोडिला बळें ॥ ३४ ॥ येक देव जापाणिला । येक देव उदकीं टाकिला । येक देव नेऊन घातला । पायातळीं ॥ ३५ ॥ काय सांगों तीर्थमहिमा । मोडूनि गेला दुरात्मा। थोर सत्व होतें तें मा । काय जालें कळेना ॥ ३६ ॥ देव घडिला सोनारीं । देव वोतिला वोतारीं । येक देव घ-डिला पाथरीं । पाषाणाचा ॥ ३०॥ नर्वदागंडिकातीरीं । देव पडिलें लक्षवरी । त्यांची संख्या कोण करी । असंख्यात गोटे ॥ ३८ ॥ चक्र-तीर्थी चक्रांकित । देव असती असंख्यात । नाहीं मनीं निश्चितार्थ । येक देव ॥ ३९ ॥ वाण तांदळें तांत्रनाणें । स्फटिक देव्हारां पूजणें । ऐसे देव कोण जाणे । खरे किं खोटे ॥ ४० ॥ देव रेसिमाचा केला । तोहि तुटोनियां गेला। आतां नवा नेम धरिला। मृत्तिकेचा ॥ ४१॥ आमचा देव वहु सत्य। आह्मां आकांतीं पावत । पूर्ण करी मनोर्थ। सर्वकाळ ॥ ४२ ॥ आतां याचें सत्व गेलें । प्राप्त होतें तें जालें । प्राप्त न वचे पालिटिलें । ईश्वराचेनी ॥ ४३ ॥ धातु पाषाण मृत्तिका । चित्र-लेप काष्ट देखा । तेथें देव कैंचा मूर्खा । भ्रांति पडिली । ४४॥ है आपुर्छी कल्पना । प्राप्ताऐसीं फर्के जाणा । परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याची ॥ ४५ ॥ ह्मणौनि हें मायाभ्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें । वेद शास्त्रें पुराणें। ऐसींच वोलती ॥ ४६॥ साधुसंत मानुभाव। त्यांचा ऐसाचि अनुभव । पंचभूतातीत देव । मृष्टि मिथ्या ॥ ४७ ॥ सृष्टीपूर्वी सृष्टि चालतां । सृष्टि आवधी संव्हारतां । शाश्वत देव तत्वता । आदिअंतीं ॥ ४८ ॥ ऐसा सर्वीचा निश्चयो । यदर्थी नाहीं संशयो ।

१ अपाय. २ श्रष्ट केला. ३ मग. ४ कृतकमीनुसार. ५ महानुभाव-

वीतरेक आणि अन्वयो । कल्पनारूप ॥ ४९ ॥ येके कल्पनेचे पोटी । बोळिजेति अष्ट मृष्टि । तया मृष्टीची गोष्टी । सावध ऐका ॥ ५० ॥ येकी कल्पनेची सृष्टी । दुंजी शाब्दिक सृष्टी । तिजी प्रत्यक्ष सृष्टी । जाणती सर्व ॥ ५१ ॥ चौथी चित्रलेपसृष्टी । पांचवी स्वप्तसृष्टी । सा-हावी गंधर्वमृष्टी । ज्वरसृष्टी सातवी ॥ ५२ ॥ आठवी दृष्टिबंधन । ऐशा अष्ट सुद्धी जाण । यामधें श्रेष्ट कोण । सत्य मानावी ।। ५३ ॥ ह्य-णोनि सृष्टी नासिवंत । जाणती संत महंत । सगुणीं भजावें निश्चित । निश्चयालागीं ॥ ५४ ॥ सगुणाचेनि आधारें । निर्गुण पाविजे निर्धारें । सारासारिवचारें । संतसंगें ॥ ५५ ॥ आतां असों हें बहुत । संतसंगें कळे नेमस्त । येन्हवीं चित्त दुश्चित । संशई पडे ॥ ५६ ॥ तव शिष्यें आक्षेपिलें। मृष्टी मिथ्या ऐसें कळलें। परी हें अववें नाथिलें। तरी दि-तसें कां ॥ ५७ ॥ दस्य प्रत्यक्ष दिसतें । ह्मणोन सत्यचि वाटतें । यासि काय करावें तें। सांगा स्वामी ।। ५८ !। याचें प्रत्योत्तर भलें। पुढिळे समासीं बोलिळें। श्रोतां श्रवण केलें। पाहिजे पुँढें ॥ ५९॥ एवं मृष्टी मिध्या जाण । जाणोनि रक्षावें सगुण । ऐसी हे अनुभवाची खूण । अनुभवी जाणती ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मृष्टिकथननाम समास साहावा ।। ६ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ज्ञानें दश्य मिथ्या जालें। तरी कां पाहिजें भजन केलें। तेणें काये प्राप्त जालें। हें मज निरोपावें ॥ १॥ ज्ञानाहूनि श्रेष्ठ असेना। तरी कां पाहिजे उपासना। उपासनेनें जना। काय प्राप्त ॥ २॥ मुख्य सार तें निर्गुण। तेथें दिसेचिना सगुण। भजत केलियाचा गुण। मज निरोपावा॥ ३॥ जें समस्त नासिवंत। त्यासि भजावें किंनिमित्य।

<sup>9</sup> व्यतिरेक. २ लटकें, मिथ्या. ३ ओव्या ५७, ५८, ५९ ह्या मूळ प्रतीत मागाहून समासांत लिहिल्या आहेत.

सत्य सांडून असत्य । कोणें भजावें ॥ ४ ॥ असत्याचा प्रत्यये आहा । तरी मग नेम कां लागला। सत्य सांडून गल्वला | कासया करावा ॥ ५ ॥ निर्गुणानें मोक्ष होतो । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो । सगुण काय देऊं पाहातो । सांगा स्वामी ॥ ६॥ सगुण नासिवंत ऐसें सांगतां । पन्हा भजन करावें ह्मणतां। तरी काशासाठीं आतां। भजन करूं ॥ ७ ॥ स्वामीचें भिडेनें बोलवेना । येन्हवीं हें कांहींच मानेना । साध्यचि जालि-यां साधना । कां प्रवर्तावें ।। ८ ।। ऐसें श्रोतयाचें वोलणें । शब्द बोले निर्वुजलेपणें । याचें उत्तर ऐकणें । म्हणे वक्ता ॥ ९ ॥ गुरूचें वचन-प्रतिपाळण । हें मुख्य परमार्थाचें लक्षण । वचनभंग करितां विलक्षण । सहजेंचि जालें || १० || म्हणोनि आज्ञेसि वंदावें | सगुणभजन माना-वें । श्रोता म्हणे हें देवें । कां प्रयोजिलें ॥११॥ काय मानिला उपका-र । कोण जाला साक्षात्कार । किंवा प्रारब्धाचें अक्षरे । पुसिलें देवें ॥ १२ ॥ होणार हें तों पालटेना । भजनें काय करावें जना । हैं तों पाहातां अनुमाना । कांहींच नये ।। १३।। स्वमीची आज्ञा प्रमाण । कोण करील अप्रमाण । परंतु याचा काय गुण । मज निरोपावा ॥ १४ ॥ वक्ता म्हणे सावधपणें । सांग ज्ञानाचीं लक्षणें । तुज कांहीं लागे कर-णें। किंवा नाहीं।। १५॥ करणें लागे भोजन। करणें लागे उदकप्रा-शन । मळम्त्रत्याग लक्षण । तेंहि सुटेना ।। १६ ॥ जनाचें समाधान राहावें। आपुलें पारिखें वोलखावें। आणि भजनचि मोडावें। हें कोण ज्ञान ॥ १७ ॥ ज्ञानविवेकें मिथ्या जालें । परंतु अवधें नाहीं टािकलें । तरी मग भजनेंचि काय केलें। सांग बापा ॥ १८॥ साहेबासे लोटां-गणीं जावें | नीचा सारिखें व्हावें | आणि देवास न मनावें | हें कोण ज्ञान ॥ १९ ॥ हरीहर ब्रह्मादिक । हे जयाचे आज्ञाधारक । तं येक मानवी रंक। भजेसिना तरी काय गेलें।। २० ॥ आमुचे कुळीं रघुनाथ।

१ देवाचें भजन केलें तरी प्रारच्यां जें लिहिलेलें असेल तें थोडेंच पुसलें जाणार आहे. २ धन्याला, यजमानाला.

र्घुनाथें आमुचा परमार्थ । जो समर्थाचाहि समर्थ । देवां सोडिवता ॥ २१॥ त्याचे आम्ही सेवकजन । सेवेकेरितां जाळें ज्ञान । तेथें अभा-व धरितां पतन । पाविजेल कीं ॥ २२ ॥ गुरु सांगती सारासार । त्यास कैसें म्हणावें असार । तुज काय सांगणें विचार । शाहाणे जाणती ॥ २३ ॥ समर्थाचे मनीचें तुटे । तेंचि जाणावें अंदृष्ट खोटें । राज्य-पदापासून करंटें । चेवलें जैसें ॥ २४ ॥ मी थार वाटे मनीं । तो नन्हे ब्रह्मज्ञानी । विचार पाहातां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २५॥ वस्तु-भजन करीना । ना न करी ऐसेंही म्हणेना । तरी है जाणावी कल्पना । दडोन रौहिली ॥ २६॥ ना तें ज्ञान ना तें भजन। उगाचि आला देहाभिमान । येथें नाहीं कि अनुमान । प्रत्यय तुझा ॥ २७॥ तरी आतां ऐसें न करावें । रघुनाथमजनीं लागावें । तेणेंचि ज्ञान बोलावें। चळेना ऐसें ॥ २८॥ करी दुर्जनाचा संव्हार । भक्तजनासी आधार । ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले ॥ २९ ॥ मनीं धरावें तें होतें। विघ्न अवघेंचि नासोन जातें । कृपा केलियां रघुनाथें । प्रचित येते ॥ ३० ॥ रघुनाथभजनें ज्ञान जालें । रघुनाथभजनें महत्व वाढलें । म्हणौनियां तुवां केलें। पाहिजे आधीं।। ३१।। हें तों आहे सप्रचित। आणी तुज वाटेना प्रचित । साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा।। ३२ ॥ रघुनाथ स्मरोनि कार्य करावें । तें तत्कालचि सिद्धी पावे । कर्ता राम हैं असावें । अभ्यांतरीं ॥ ३३ ॥ कर्ता राम मी नव्हे आपण । ऐसें सगु-णनिवेदन । निर्गुणीं तें अनन्य । निर्गुणचि होइजे ।। ३४ ॥ मी कर्ती ऐसें म्हणतां । कांहींच घडेना सर्वथा । प्रचित पाहासी तरी आतां । सीव्रचि पाहे ॥ ३५ ॥ मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणें न् कष्टी होसी।

<sup>9</sup> सेवेपासून, सेवा केली ह्मणून. २ नशीव. ३ निराकार ब्रह्माची उपार सना करित नाहीं, परंतु करित नाहीं असेंही ह्मणत नाहीं, तेव्हां आतां याला काय ह्मणावें ? संशयराहित ज्ञान याला झालें नाहीं, अजून मनांत कल्पना लपून बसली आहे असेंच ह्मणावयाचें.

राम कर्ता म्हणतां पायसी । येश कीर्ती प्रताप ॥ ३६ ॥ येके भावनेसाठीं । देवासीं पडे तुटी । कां ते होये कृपादृष्टी । देव कर्ता भावितां
॥ ३० ॥ आपण आहे दों दिसांचा । आणी देव बहुतां काळांचा ।
आपण थोडे वोळिखचा । देवासि त्रेठोक्य जाणे ॥ ३८ ॥ याकारणें
रघुनाथभजन । त्यासि मानिती बहुत जन । ब्रह्मादिक आदिकरून । रामभजनीं तत्पर ॥ ३९ ॥ ज्ञानवळें उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूं,
ना । तरी या दोषाच्या पतना । पावों अभक्तपणें ॥ ४० ॥ देव उपेक्षी
थोरपणें । तरी मग त्याचें तो जाणे । अप्रमाण तें श्लाध्यवाणें । नव्हें
किं श्रेष्ठा ॥ ४१ ॥ देहास लागली उपासना । आपण विवेकें उरेनों ।
ऐसी स्थिति सज्जना । अंतरींची ॥ ४२ ॥ सकल मिथ्या होऊन जातें ।
हें रामभजनें कलों येतें । दृद्य ज्ञानियांचेनि मतें । स्वप्न जैसें ॥ ४३ ॥
मिथ्या स्वप्नविवंचना । तैसी सृष्टीची रचना । दृश्य मिथ्या साधुजना ।
कलों आलें ॥ ४४ ॥ आक्षेप जाला श्रोतयांसी । मिथ्या तरी कां दिसतें आम्हांसी । याचें उत्तर पुद्धिले समासीं । वोलिलें असे ॥ ४५ ॥
इति श्रीदासवोंधे गुरुशिष्यसंवादे सगुणभजननाम समास ॥ ७॥

### ॥ श्रीराम॥

11

गु-

र्ता

11

पा" काय

सली

मागां श्रोतीं पुसिलें होतें । दृश्य मिथ्या तरी कां दिसतें । याचें उत्तर बोलिजेल तें । सावध ऐका ॥ १ ॥ देखिलें तें सत्यचि मानावें । हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे । जड मूढ अज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे ॥२॥ येक्या देखिल्यासाठीं । लटिक्या कराव्या प्रंथकोटी । संतामहंतांच्या गोष्टी त्याहि मिथ्या मानाव्या ॥ ३ ॥ माझें दिसतें हेंचि खरें । येथें चालेना दुसरें । ऐसिया संज्ञायाच्या भरें । भरोंचि नये ॥ १ ॥ मृगें देखिलें

१ देह आहे तोंवर उपासना लागलीच आहे, परंतु विवेक करून आपण मात्र उरत नाहीं. (अहंकार सोडतों.)

म्गजळ । तेथे धावते बरळ । जळ नव्हे मिथ्या सकळ । त्या परास कोणें हाणावें ॥ ५ ॥ रात्रौ स्वप्त देखिलें । बहुत द्रव्य सांपडलें। बहुत जनांसि वेवारिछें। तें खरें कैसेनि मानावें ।। ६ ॥ कुराळ चि-तारी विचित्र । तेणें निर्माण केलें चित्र । देखतां उठे प्रीति मात्र । परंत तेथें मृत्तिका ॥ ७ ॥ नाना वनिता हस्ति घोडे । रात्रो देखतां मन बुडे । दिवसा पाहातां कातडें । कंटाळवाणें ॥ ८ ॥ काष्टी पाषाणी पुतळ्या । नाना ठैकारें निर्मिल्या । परम सुंदर वाटल्या । परंतु तेथें पा-षाण ॥ ९ ॥ नाना गोपुँरीं पुतळ्या असती । वक्रांगें वऋदृष्टीं पाहाती। लाघव देखतां भरे वृत्ती । परंतु तेथें त्रिभाग ॥ १०॥ खेळतां नेटके दशावतारी । तेथें येती सुंदर नारी । नेत्र मोडिती कळाकुंसरी । परंतु अवघे घटिंगण ॥ ११ ॥ मृष्टी बहुरंगी असत्य । बहुरूपाचें हें कृत्य । तुज वाटे दृश्य सत्य । परी हे जाण अविद्या ॥ १२ ॥ मिथ्या साचा-सारिखें देखिलें । परि तें पाहिजे विचारिलें । दृष्टि तरळतां भासलें । तें साच कैसें मानावें ॥ १३ ॥ वरी पाहातां पालथें आकाश । उदकीं पाहातां उताणें आकाश । मध्यें चांदिण्याहि प्रकाश । परी तें अवधें मिध्या ॥ १४ ॥ नुपतीनें चितारी आणिले । ज्याचे त्याऐसे पुतळे केले। पाहातां तेचि ऐसे गमले। परी अवघे माईक ॥ १५॥ नेत्रीं कांहीं बाहोिल नसे । जेव्हां जें पाहावें तेव्हां तें भासे । डोळां प्रतिबिंब दिसे । तें साच कैसेनी ॥ १६ ॥ जितुके बुडबुडे उठती । तितुक्यां-मधें रूपें दिसती । क्ष्णामधें फुटोनि जाती । रूपें मिथ्या ॥ १७॥ लघुदर्पणें दोनि च्यारी हातीं । तितुकीं मुखें प्रतिविंवती । परी तें मिथ्या आदिअंतीं । येकाचि मुख ॥ १८ ॥ नदीतीरें भार जातां । दुसरा भार दिसे पालथा । कां पडसाँदाचा अवचितां । गजर उठे ॥ १९॥ वा-

१ वेडें, भ्राभिष्ट. २ वेव्हारिलें, व्यवहार केला. २ मनोहर. ४ देवा-लयाच्या पुढील दर्रवाज्यावर जे मजले असतात ते. ५ चुना, वाळु, ताग यांचा कर्दम. ६ दशावतारांचीं नाटकें. ७ प्रतिध्वनि.

पीसरोवराचें तीर । तथें पशु पक्षी नर वानर । नाना पात्रें वृक्षविस्तार । दिसे दोहीं सर्वा ॥ २० ॥ येक शस्त्र झाडूं जातां । दोनि दिसती त-त्वता । नाना तंतु टणत्कारितां । द्विधा भासती ॥ २१ ॥ कां ते दर्ष-णाचे मंदिरीं । वैसली सभा दिसे दुसरी । वहुत दीपांचिये हारीं । वहुत छ्याया दिसती ॥ २२ ॥ ऐसें हें बहुविध असे । साचासारिखेंचि दिसे । पार हें सत्य ह्मणोनि कैसें । विश्वासावें ॥ २३॥ माया मिथ्या बाजी-गैरी | दिसे साचाचिये परी | परी हे जाणत्याने खरी | मानूचि नये कीं ॥ २४ ॥ टिकें साचाऐसें भावावें । तरी पारखी कासया असावें । येवं ये अविद्येचे यावें । ऐसेचि असती ॥ २५ ॥ मनुष्यांची वाजीगरी । बहुत जनास वाटे खरी । सेवट पाहातां निर्धारीं । मिथ्या होये ॥२६॥ तैसीच मात्र राक्षेसांची । देवांसिंह वाटे साची । पंचवटिकेसि मृगाची । पाठी घेतली रामें ॥ २७ ॥ पूर्व काया पालिटती । येकाचेचि बहुत होती । रॅक्तविंदींच जन्मती । रजनीचर ॥ २८ ॥ नाना पदार्थ फळेंचि जाले । द्वारकेमधें प्रवेशले । कृष्णें दैस किती वधिले । कपटरूपी ॥ २९ ॥ कैसें कपट रावणाचें । सिर केलें मावेचें । काळनेमीच्या आ-श्रमाचें । अपूर्व कैसें ।। ३०॥ नाना दैत्य कपटमती। जे देवांसिह नाटोपती । मग निर्माण होऊन शक्ती । संव्हार केला ॥ ३१ ॥ ऐसी राक्षेसांची माव । जाणों न सकती देव । कपटविद्येचें ठाघव । अघटित ज्यांचें ॥ ३२ ॥ मनुष्यांची वाजीगरी । राक्षसांची वोडंर्वरी । भगवं-ताची नाना परी । विचित्र माया ॥ ३३ ॥ हे साचासारिखीच दिसे । विचारितांच नसे । मिथ्याचि आभासे । निरंतर पाहातां ॥ ३४ ॥ साच ह्मणावी तरी हे नासे । मिथ्या ह्मणावी तरी हे दिसे । दोहीं प-दार्थी अविश्वासे । सांगतां मन ॥ ३५ ॥ परंतु हें नव्हे साचार । मा-येचा मिथ्या विचार । दिसतें हें स्वप्नाकार । जाण वापा ॥ ३६॥

१ कांठ, किनारा. २ गारुडविद्या. ३ प्राप्ती, कृती. ४ माया, कपट. ५ रक्तविद्वीं ६ गारुडविद्या.

तथापी असो तुजला । भासचि सत्य वाटला । तरी येथे चुका पडिला । ऐक बापा ॥ ३७ ॥ दश्यभास अविद्यात्मक । तुझाहि देहो तदात्मक । ह्मणौनि हा अविवेक । तेथें संचरला ॥ ३८ ॥ दृष्टीनें दृश्य देखिलें । मन भासावरी वैसलें । तरी तें लिंगदेह जालें । अविद्यात्मक ॥ ३९॥ अविद्येनें अविद्या देखिली । हाणोनि गोष्टि विश्वासली । तुझी काया अ-वधी संचली । अविदेची ।। ४० ॥ तेचि काया मी आपण । हें देहबुदीचें छक्षण। येणेंकरितां जालें प्रमाण। दृश्य आवर्षे ।। ४१॥ इकडे सत्य मानिला देहो । तिकडे दश्य सत्य हा निर्वाहो । दोहींमधें माहा संदेहो । पैसावला बळें ॥४२॥ देहबुद्धि केली बळकट । आणी ब्रह्म पाहों गेला घीट । तों दृश्यानें रुधिली वाट । परब्रह्माची ॥ ४३ ॥ तेथें साच मानी दृश्याला । निश्चयचि बाणोनि गेला। पाहा हो केवढा चुका पडिला। अकस्मात ॥ ४४ ॥ आतां असो हें बोलणें । ब्रह्म न पविजे मीपणें । देहवुद्धीचीं छक्षणें । दृश्य भाविती ॥ ४५ ॥ अस्तिंचा देहीं मांषाचौ डोळा । पा-हेन हाणे ब्रह्माचा गोळा। तो ज्ञाता नव्हे आंधळा। केवळ मूर्ख ॥ ४६ ॥ दृष्टीसी दिसे मनासी भासे । तितुकें काळांतरीं नासे । हा-णोनि दश्यातीत असे । परत्रहा तें ॥ ४७॥ परत्रहा तें शाश्वत । माया तेचि अशाश्वत । ऐसा बोलिला निश्चितार्थ । नाना शास्त्रीं ॥४८॥ आतां पुढें निरूपण । देहबुद्भीचें लक्षण । चुका पडिला तो मी कोण । बोलिलें असे ।। ४९ ॥ मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनि अनन्य व्हावें । मग समाधान तें स्वभावें । आंगीं बाणे ॥ ५० ॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दृश्यनिरसननाम समास अष्टम ॥ ८ ॥

<sup>9</sup> द्दय हें अविद्यात्मक व तुझा देहही अविद्यात्मकच, तेन्हां अर्थात् अवि-द्यात्मक तुझ्या शरिराला (आणि शरीर ह्यणजेच मी अशी तुझी बुद्धि असल्याका-रणानें तुला) अविद्यात्मक असें हें दृदय जगत् खरें वाटावें हें साहजिकच आहे. २ अस्थीच्या, हाडाच्या. ३ मांसाचा. ४ स. शो. ही ओवी मागाहून लिहि-लेली आहे.

### ॥ श्रीराम ॥

गृप्त आहे उदंड धन । काय जाणती सेवक जन । तयांस आहे तें ज्ञान । बाह्याकाराचें ॥ १ ॥ गुप्त ठेविले उदंड अर्थ । आणी प्रगट दि-सती पदार्थ । शाहाणे शोधिती स्वार्थ । अंतरीं असे ॥ २ ॥ तैसें दृश्य हें माईक । पाहात असती सकळ छोक । परी जयांस ठाउका विवेक । ते तैदनंतर जाणती ॥ ३ ॥ द्रव्य ठेऊन जळ सोडिलें । लोक सणती सरोवर भरलें । तयाचें अभ्यांतर कळलें । समर्थ जनासी ॥ ४ ॥ तैसें ज्ञाते ते समर्थ । तेंहिं बोळखिळा परमार्थ । इतर ते करिती स्वार्थ । दृश्य पदार्थाचा ।। ५ ।। कावाडी वाहाती कावाड । श्रेष्ठ भोगिती रहें जाड । हें जयाचें तयास गोड । कर्मयोगें ॥ ६ ॥ येक काष्टस्वार्थ क-रिती । येक शुभा येकवाटिती । तैसे नव्हेत किं नृपति । सारभोक्ते ॥ ७॥ जयांस आहे विचार । ते सुकासनीं जाले स्वार । इतर जव-ळिल भार । वाहाताचि मेले ॥ ८॥ येक दिव्यानें भक्षिती । येक विष्ठा साविडती । आपण वर्तत्याचा वेती । साभिमान ॥ ९ ॥ सार सेविजे श्रेष्टीं । असार घेयिजे र्वृथापृष्टीं । साराअसाराची गोष्टी । सज्ञान जाणती ॥ १० ॥ गुप्त परीस चिंतामणी । प्रगट खंडे कांचमणी । गुप्त हेमरत्नखाणी । प्रगट पाषाण मृतिका ॥ ११ ॥ अन्हाँशंख अन्हावेल । गुप्त वनस्पति अमोल । येरंड घोत्रे बहुसाल । प्रगट सिंपी ॥ १२ ॥ कोठें दिसेना कल्पतर । उदंड सेरांचा विस्तार । पाहातां नाहीं मळि-यागर । बोरि बाभळा उदंडी ॥ १३ ॥ कामधेनु जाणिजे इंद्रें । सु-ष्टींत उदंड खिलारें । महद्भाग्य भोगिजे नृपवरें । इतर कर्मानुसार ॥ १४ ॥ नाना व्यापार करिती जन । आवधेचि ह्मणती सर्काचन । परंतु कुवेराचें महिमान । कोणासीचि नये ॥ १५ ॥ तैसा ज्ञानी योगे-

१ तदंतर. २ गोवऱ्या. ३ सुखासनीं. ४ वृथापुष्ट, आळशी, निरुद्यो-गी. ५ दक्षिणावर्ति शंख. ६ दक्षिणावर्ति वेल. ७ मलयागिरी चंदन.

श्वर । गुप्तार्थलाभाचा ईश्वर । इतर ते पोटाचें किंकर । नाना मतें धुं-डिती ॥ १६ ॥ तस्मात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे जना। सारासारविवंचना । साधु जाणती ॥ १० ॥ इतरांस हें काय सांगणें। खरें खोटें कोण जाणे । साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती ॥१८॥ दिसेना जें गुप्तथन। तयासि करणें लागे अंजर्ने। गुप्त परमात्मा स-जन- । संगतीं शोधाया ॥ १९ ॥ रायाचे सनिध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता । तैसा हा सत्संग धरितां । सद्वस्तु लाभे ॥ २०॥ स-द्वस्तुस लाभे सद्वस्तु । अन्यावेस्तास अन्यावेस्तु । पाहातां प्रशस्तास प्रशस्तु । विचार लाभे ॥ २१ ॥ ह्मणौनि हें दश्यजाते । आवधेंचि आहे अशाश्वत । परमात्मा अच्युत अनंत । तो या दश्यावे-गळा ॥२२॥ दृश्यावेगळा दृश्याअंतरीं । सर्वात्मा तो सचराचरीं । विचार पाहातां अंतरीं । निश्चये वाणे ॥ २३ ॥ संसारत्याग न करितां । प्रपं-चउपाधी न सांडितां । जनामध्यें सार्थकता । विचारेंचि <sup>४</sup>होये ॥ २४ ॥ हें प्रचितीचें बोरुणें । विवेकें प्रचित पाहाणें । प्रचित पाहे ते शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥ २५ ॥ सप्रचित आणी अनुमान । उधार आणी रोक-डें धन । मानसपूजा प्रसक्ष दर्शन । यास महदांतर ॥ २६ ॥ पुढें जन्मांतरीं होणार । हा तों अवघाच उधार । तैसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ॥ २७ ॥ तत्काळचि लाभ होतो । प्राणी संसारीं सुटतो । संशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ॥ २८ ॥ याचि जन्में येणेंचि काळें । संसारीं होइजे निराळें । मोक्ष पाविजे निश्चळें । स्वरूपाकारें ।। २९ ।। ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचि पावेळ पतन । मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥ ३०॥ हें येथार्थिच आहे बोळणें ।

१ दास, सेवक. २ डोळ्याचें औषध. ३ अखिल द्रय पदार्थ. ४ येथूत शेवटपर्यंतच्या ओव्या अनेकदां वाचून मनन करण्यासारख्या आहेत. सारासारिव-चारानें सार्थकता करावी, ह्याच जन्मांत-नव्हे ह्याच क्षणाला विवेकानें मुक्ती प्राप्त करून ध्यावी असा उपदेश, उपासनेची शपथ घेऊन, श्रीसमर्थ गेथें कारत आहेत.

विवेकें सीव्रचि मुक्त होणें । असोनी कांहींच नसणें । जनामवें ॥ ३१ ॥ देवपद आहे निर्गुण । देवपदीं अनन्यपण । हाचि अर्थ पाहातां पूर्ण । समाधान वीणे ॥ ३२ ॥ देहींच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें । जीवन्मुक्तांचीं छक्षणें । जीवन्मुक्त जाणे ॥ ३३ ॥ येखीं हें खरें न वटे । अनुमानेंचि संदेह वाटे । संदेहाचें मूळ तुटे । सहुरुवचनें ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारवोधननाम समास नवम ॥ ९ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

समाधान पुसतां कांहीं । ह्मणती बोलिजे ऐसें नाहीं । तरी तें कैसें आहे सर्वही । निरोपावें ॥ १ ॥ मुक्यानें गूळ खादला । गोडी नये सांगाव्याला । याचा अभिप्राव मजला । निरोपण कींजे ॥ २ ॥ अनुभविह पुसों जातां । ह्मणती नये किं सांगतां । क्षोणापासीं पुसों आतां । समाधान ॥ ३ ॥ जे ते अगम्य सांगती । नये माक्षिये प्रचिती । विचार वैसे माझे चित्तीं । ऐसें करावें ॥ ४ ॥ ऐसें श्रोतयाचें उत्तर । याचें कैसें प्रत्योत्तर । निरोपिजेल तत्पर । होऊन ऐका ॥ ५ ॥ जें समाधानाचें स्थळ । किं तो अनुभविच केवळ । तें स्वरूप प्रांजळ । बोलें न दाऊं ॥ ६ ॥ जें बोलास आकळेना । बोलिल्याविणही कळेना । जयासी कल्पितां कल्पना । हिंपुँटी होये ॥ ७ ॥ तें जाणावें परब्रह्म । जें वेदांचें गुद्ध परम । धरितां संतसमागम । सर्विह कळे ॥ ८ ॥ तेंचि आतां सांगिजेल । जें समाधान सखोल । ऐक अनुभवाचे बोल । अनुर्विच्य वस्तु ॥ ९ ॥ सांगतां नये तें सांगणें । गोडी कळाया गूळ देणें। ऐसें हें सहुरुविणें । होणार नाहीं ॥ १० ॥ सहुरुक्या कळे त्यासी । जो शोधील आपणासी । पुढें कळे अनुभवासी । आपंआप वस्तु

<sup>9</sup> निर्गुण अशा ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणी अनन्य व्हावयाचें, एवडाच जरी विचार कळला तरी समाधान आहे. सद्गुरूपासूनच हा विचार समजावून घेतला पाहिजे. २ कष्टी.

॥ ११ ॥ दृढ करूनियां बुद्धी । आधीं ध्यावी आपशुद्धी । तेणें लागे समधी । अकस्मात ॥ १२ ॥ आपर्छे मूळ वरें शोधितां । आपली तों माईक वार्ता । पुढें वस्तुच तत्वता । समाधान ॥ १३ ॥ आत्मा आहे सर्वसाक्षी । हें बोलिजे पूर्वपक्षीं । जो कोणी सिद्धांत लक्षी । तोचि सिद्ध ॥ १४ ॥ सिद्धांतवस्तु लक्ष्यं जातां । सर्वसाक्षी ते अवस्ता । आत्मा तीहून पर्ता । अवस्तातीते ॥ १५ ॥ पदार्थज्ञान जेव्हां सरे । दृष्टा द्रष्टेपणें नुरे । ते समई उतरे । फुंज मीपणाचा ॥ १६ ॥ जेथें मु-राहें भीपण । तेंचि अनुभवाची खूण । अनुर्वाच्य समाधान । याका-रणें बोलिजें ॥ १७ ॥ अत्यंत विचाराचे बोल । तरी ते माईक फोल। शब्द सबाह्य सखोल । अर्थिच आववा ॥ १८ ॥ शब्दाकरितां कळे अर्थ । अर्थ पाहातां राट्द वेर्थ । शब्द सांगे तें येथार्थ । परी आंपण भिथ्या ॥ १९ ॥ शब्दाकरितीं वस्तु भासे । वस्तु पाहातां शब्द नासे । शब्द फोल अर्थ असे । घनवटपणें ॥ २० ॥ भुंसार्कोरितां धान्य नि-पजे । धान्ये घेऊन भूंस टाकिजे । तैसे शब्द भूंस जाणिजे । अर्थ धान्य ॥ २१ ॥ पोचटामधें घनवट । घनवटीं उडे पोचट । तैसा शब्द हा फलगट । परब्रह्मीं ॥ २२ ॥ शब्द बोलोनि राहे । अर्थ शब्दा-

१ ब्रह्म पाहूं गेलें असतां सर्वसाक्षी अवस्था प्राप्त होते आणि ब्रह्म हें त्या अवस्थेच्या पिलकडे आहे, तें अवस्थातीत आहे. तें व्हां ब्रह्म हें सर्वसाक्षी आहें हें ह्मणणें वरोवर नाहीं; हें ह्मणणें पूर्वपक्षांतलें ह्मणजे मिथ्या, लटकें आहे. २ आप्ण ब्रह्म पाहणारे आहोंत असे ह्मटलें ह्मणजे आपत्यापासून ब्रह्म वेगळें पडतें; तेव्हां पाहणारा हा पाहाणारा ह्मणून उरला न पाहिजे आणि असें झालें ह्मणजे मीपणाचा अभिमान गळून जातो. ३ जोंपर्यंत अहंभाव आहे तोंपर्यंत ब्रह्मसाक्षात्कार होत नाहीं. अहंभाव नाहींसा होणें हीच अनुभवाची ख्ण आहे आणि माझा भीपणाच जर नाहींसा झाला तर ब्रह्मस्वरूप हें असें आहे आणि तसें आहे हें बोलणार कोण आणि कसें १ म्हणून ब्रह्म हें अनिर्वाच्य ह्मटलें आहे. ४ पासून, मुलें, योगानें. ५ शब्द हे स्वतः.

पूर्वीच आहे । याकारणें न साहे । उपमा तया अर्थासी ॥ २३ ॥ भूंस सांडून कण ध्यावा । तैसा वाच्यांश त्यजावा । कण छक्ष्यांश छ-क्षावा । शुद्ध स्वानुभवें ॥ २४ ॥ दश्यावेगळें बोळिजे । त्यासी वाच्यांश ह्मणिजे । त्याचा अर्थ तो जाणिजे । शुद्ध ठक्ष्यांश ॥ २५ ॥ ऐसा जो शब लक्ष्यांश । तोचि जाणावा पूर्वपक्ष । स्वानुभव तो अलक्ष । लक्षिला न बचे ॥ २६ ॥ जेथें गाळून सांडिळें नमा । जो अनुभवाचा गामा । ऐसा तोहि उभा । किंपत केलौ ॥ २७ ॥ मिथ्या कल्पनेपासूनि जाला । खरेंपण कैंचें असेल त्याला । झणौनि तेथें अनुभवाला । ठावचि नाहीं ॥ २८ ॥ दुजेविण अनुभव । हैं बोलणेंचि तों वाव । याकारणें नाहीं ठाव । अनुभवासी ॥ २९ ॥ अनुभवें त्रिपुँटी उपने । अद्वैतीं द्वैतिच छाजे । ह्मणौनि बोछणें साजे । अनुर्वाच्य ॥ ३० ॥ दिवसरजनीचें पर-मिर्स । करावया मूळ आदित्य । तो आदित्य गेळियां उर्वरित । त्यासी काये सणावें ।। ३१ ।। शब्दमौन्याचा विचार । व्हावया मूळ वोंकार । तो वोंकार गेलिया उच्चार । कैसा करावा ॥ ३२ ॥ अनुभव आणि अ-नुभविता । सक्तळ ये मायेचि करितां । ते माया मुळीं नस्तां । त्यासी काये सणावें ॥ ६३ ॥ वस्तु येक आपण येक । ऐसी अस्ती वेगळिक । तरि अनुभवाचा विवेक । बोटों येता सुखें ॥ ३४ ॥ वेगळेपणाची

१ शब्दाला भुंसाची व अर्थाला धान्याची उपमा दिली खरी परंतु ही उपमा पूर्ण लागू पडत नाहीं, कारण शब्दानें व्यक्त होणारा पदार्थ शब्दापूर्वीच असतो,तसें भुंसापूर्वी धान्य नसतें. २ दश्यावेगळें जें ब्रह्म त्यासंबंधानें जें बोलणें तो वाच्यांश, त्या बोलण्याचा अर्थ तो लक्ष्यांश आणि तो लक्ष्यांश देखील पूर्वपक्षांतच येतो. २ ब्र- इस्वरूपाचा बोध होण्यासाठीं नेहमीं गगनाची उपमा देतात, पण तें गगन देखील ज्याच्या ठिकाणीं गळून पडतें ह्याणें ज्यास गगनाची देखील उपमा पूर्ण लागू पडते नाहीं असें जें केवल अनुभवरूप ब्रह्मस्वरूप त्यासंबंधानें कत्यना करून जर कोंहीं निर्णय केला तर तो खरा कोठून असणार ? ४ अनुभविता, अनुभाव्य व अनुभव अशी त्रिपुटी. ५ परिभिति, मर्यादा, ६ शिह्नक, बाकी, शेष.

माता । ते छिटेके बंधेची सुता । ह्मणोनियां अभिन्नता । मुळींच आहे । ३५ ॥ अजन्मों होता निजेळा । तेणें स्वप्तीं स्वप्त देखिळा । सहुरूस शरण गेळा । संसारदुःखें ॥ ३६ ॥ सहुरुक्तपेस्तव । जाळा संसार वाव । ज्ञान जाळिया ठाव । पुसे अज्ञानाचा ॥ ३७ ॥ आहे तितुकें नाहीं जाळें । नाहीं नाहींपणें निमाळें । आहे नाहीं जाऊन उरछें। नसोन कांहीं ॥ ३८ ॥ सुन्यत्वातीत शुद्धज्ञान । तेणें जाळें समाधान । ऐक्यरूपें अभिन्न । सहजस्थिती ॥ ३९ ॥ अद्वैतिनरोपण होतां । निमाळी द्वैताची वाती । ज्ञानचर्चा बोळों जातां । जागृती आळी ॥ ४० ॥ श्रोता व्हावें सावधान । अर्थी वाळावें मन । खुणे पावतां समाधान । अंतरीं कळे ॥ ४१ ॥ तेणें जितुकें ज्ञान कथिछें । तितुकें स्वप्नावारीं गेळें । अनुवीच्य सुख उरछें । शब्दातीत ॥ ४२ ॥ तेथें शब्देंविण ऐक्यता । अनुभव ना अनुभविता । ऐसा निवातै तो मागुता । जागृती आळा ॥ ४३ ॥ तेणें स्वप्नीं स्वप्न देखिळा ।जागा होऊनि जागृती आळां । तेथें शब्द कुंठित जाळा । अंत नळगे ॥ ४४ ॥ या निरूपणाचें म्ळ । केळेंचि करू प्रांजळ । तेणें अंतरीं निवळ । समाधान कळे ॥ ४५ ॥ तव शिन्

१ ज्या मायपासून भिन्नभाव निर्माण झाला ती मायाच मुळी वंध्यामुतेप्रमाणें लटकी आहे. २ कोणी एक मनुष्य संसाराला न्नासून सदुरूस शरण
गेळा; तेणेंकरून आपण ज्ञानसंपन्न झालों असे त्यास वाहन तो ज्ञानाच्या गोष्टी बोल्हं
लागला की "मी किती तरी अज्ञानी होतों, हें जें आहे तें सर्व नश्वर आहे, जें
नाहीं तें नाहींच नाहीं, असे हें आहे आणि नाहीं जाऊन जें उरलें तें ब्रह्म, पण तें
ग्रून्यवत् नाहीं, तें ग्रुद्ध ज्ञानरूप आहे, सी तहुप आहें, इतके दिवस मला हें ज्ञान
नव्हतें तोंपर्यंत मी निजलेला होतों, आतां मी खरा जागा झालों." या ठिकाणीं
संसार हेंच एक मूळ स्वप्न आहे, त्यांत आपण सहुरूस शरण जाऊन ज्ञानी झालों
असें जें त्याला वाह्र लागलें तें स्वप्नांत स्वप्न होय. सारांश, मला असें असें ज्ञान
झालें असें जोंपर्यंत कोणी द्वाणत असतो तोंपर्यंत तो स्वप्नांतच असतो खरा जागा
झाला नसतो असें समजावें. खरें ज्ञान शब्दातीत आहे, त्या ठिकाणीं द्वेत नसतें.
खरी जागृती द्वाणजे ती, कीं जेथें शब्द कुंठित होतो. ३ अद्वैतस्वरूप. ४ मी
जागा झालों असे जें त्याला प्रथम वाटलें तें स्वप्नांतच होय. त्यानंतर मग त्यास
पुढें खरें ज्ञान झालें.

ध्यें विनविलें । जी हें आतां निरोपिलें । तें पाहिजे वेलिलें । मागुतें स्वामी ॥ ४६॥ मज कळाया कारण । केलेंचि करावें निरूपण । ये-थील जे कां निजखूण । ते मज अनुभवावी ॥ ४७ ॥ अजन्मा तो सांग कवण । तेणें देखिला कैसा स्वम । तेथें कैसें निरूपण । बोलिलें आहे ॥ ४८ ॥ जाणोनि शिष्याचा आदर । स्वामी देती प्रस्योत्तर । तेंचि आतां अतितत्पर । श्रोतीं येथें परिसावें ॥ ४९ ॥ ऐक शिष्या सावधान । अ-जन्मा तो तूंचि जाण । तुवां देखिला स्वप्नीं स्वप्न । ते।हि आतां सांगतों ॥ ५० ॥ स्वप्नीं स्वप्नाचा विचार । तो तूं जाण हा संसार । येथें तुवां सारासार । विचार केळा ॥ ५१ ॥ रिघोनि सद्दुरूस शरण । काढून शुद्ध निरूपण । याची करिसी ऊणखूण । प्रत्यक्ष आतां ॥ ५२ ॥ या-चाचि घेतां अनुभव । बोलणें तितुकें होतें वाव । निवांत विश्रांतीचा ठाव । ते तूं जाण जागृती ॥ ५३ ॥ ज्ञान गोष्टीचा गल्बला । सरोन अर्थ प्रगटला । याचा विचार घेतां आला । अंतरीं अनुभव ॥ ५४॥ तुज बाटे हे जागृती । मज जाली अनुभवप्राप्ती। या नाव केवळ भ्रांती। फिटळीच नाहीं ।। ५५ ।। अनुभव अनुभवीं विराला । अनुभवेंवि<mark>ण</mark> अनुभव आला । हाहि स्वप्नीचा चेईला । नाहींस बापा ॥ ५६ ॥ जागा जालियां स्वप्नडमीं । स्वप्नीं ह्मणसी अजन्मा तो मी । जागेपणें स्वप्नडमी गेलीच नाहीं ।। ५७ ।। स्वप्तीं वाटे जागेपण । तैसी अनुभवाची खूण ।

१ वाटाघाट, चर्चा. २ सहुरूपासून ज्ञान प्राप्त झालें ह्मणून तूं जी चर्ची कारितोस तिचा अनुभव घे, ह्मणजे तुला कळून येईल की जितुकें तूं वोलतोस ति- तुकें सारें व्यर्थ आहे. नंतर तुला खरी विश्रांती मिळेल, तूं खरा जागा होशील. ३ अनुभविता, अनुभाव्य व अनुभव ही त्रिपुटी नाहींसी होऊन, अनुभवावांच्त अनुभव आला पाहिजे, ह्मणजे तूं अनुभवस्त्ररूप झाला पाहिजेस, बाकी खरें ह्मण्यील तर तूं कांहीं अजून स्वप्नांतून जागा झाला नाहींस. ४ तुला वाटते मी जागा झालों पण अजून तूं जागा झाला नाहींस व तुझी स्वप्नउमी गेली नाहीं. "मी अजन्मा" असें जें तूं ह्मणतोस तें स्वप्नांत होय.

आही परी तें सत्य स्वप्त । भ्रमरूप ॥ ५८॥ जागृती यापैठिकडे । तें सांगणें केवि घडे । जेथें धारणाचि मोडे । विवेकाची ॥ ५९॥ झणोनि तें समाधान । बोलतांचि नये ऐसें जाण । निशब्दाची ऐसी खूण । बोल्ळखावी ॥ ६०॥ ऐसें आहे समाधान । बोलतांच नये जाण । इतुकेन बाणली खूण । निशब्दाची ॥ ६१॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुर्वाच्यनाम समास दाहावा ॥ १०॥

# ।। दशक सातवा चतुर्दश ब्रह्मनाम ॥ ७॥

### ॥ श्रीराम ॥

विद्यावंतांचा पूर्वजु । मत्तानंनु येकंद्विजु । त्रिनयेन चतुर्भुजु । फरश्वापाणी ॥१॥ कुबेरापासूनि अर्थ । वेदापासून परमार्थ । लक्ष्मीपासून समर्थ । भाग्यासि आले ॥२॥ तैसा मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ
विद्या । तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्रे जाले ॥ ३ ॥ जैसीं समर्थाचीं
लेंकुरें । नाना आळंकारीं सुंदरें । मूळ पुरुषाचेनि द्वारें । तैसे कवी
॥४॥ नम् ऐसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकारों पूर्णचंद्रा । जयाचेनि वोधसमुद्रा ।
भिरतें दाटे बळें ॥ ५ ॥ जो कर्तुत्वास आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ ।
जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंतीं ॥ ६ ॥ तयापासून प्रमैदा । इच्छीं
कुमारी शारदा । आदित्यापासून गोदीं । मृगजळ वाहे ॥ ७ ॥ जे मिध्या
म्हणतांच गोवी । माईकपणें लाघवी । वक्तयास वेढा लावी । वेर्गळेपणें

१ मत्त (मत्त हत्तीचें) आहे आनन ज्याचें ह्मणजे अर्थात् गजमुख. २ एकदंत. ३ स्त्री. ४ इच्छा हीच शारदा कुमारी. ५ गोदारूप मृगजळ. येथें "गोदा" हा शब्द प्रासार्थ दिसतो. ६ वक्ता ब्रह्मनिरूपण करतो म्हणजेच तो त्या ब्रह्मापासून वेगळा पडतो.

॥ ८॥ जे द्वैतांची जननी । किं ते अद्वैताची खाणी । मूळमाया गैव-सणी । अनंत ब्रह्मांडांची ॥ ९ ॥ कीं ते अवदंवरी वहीं । अनंत ब्रह्मां-डीं लगडली । मै्ळ पुरुषाची माउली । दुहितारूपें ॥ १० ॥ वंदूं ऐसी वेदमाता । आदिपुरुषाची जे सत्ता । आतां आठवीन समर्था । सद्गुरुसी ।। ११ ।। जयाचेनि क्रपादृष्टीं । होये आनंदाची वृष्टी । तेणें मुखें सर्व सृष्टी । आनंदमये ॥ १२ ॥ किं तो आनंदाचा जनक । सायोज्यमुक्तीचा नायेक । कैवल्यपददायेक । अनाथवंधु ॥ १३ ॥ मुमुर्क्ष चातकीं सुस्वर । करुणा पाँहिजे अंबर । बोळे क्रपेचा जळधर । साधकांबरी ॥ १४ ॥ किं तें भवार्णवीचें तारूं । बोधें पाववी पैलपारु । माहा आवर्ती आधा-रु । भाविकांसीं ।। १९ ।। किं तो काळाचा नियंता । नातरी संकटीं सोडविता । किं ते भाविकांची माता । परम स्नेहाळु ॥ १६ ॥ कीं जो परत्रींचा आधार । किं ते विश्रांतीची थार । नांतरी सुखाचें माहेर । सुखस्वरूप ॥ १७ ॥ ऐसा सद्गुरु पूर्णपणीं । तुटे भेदाची कर्डसणी। देहविण छोटांगणीं । तया प्रभूसी ॥ १८॥ साधु संत आणी सज्जन । वंदूनियां श्रोतेजन । आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ १९ ॥ संसा-र हाचि दीर्घ स्वप्त । लोभें वोर्सणाती जन । माझी कांता माझें धन । कन्या पुत्र माझे ॥ २० ॥ ज्ञानसूर्य मावळला । तेणें प्रकाश लोपला । अंधकारें पूर्ण जाला । ब्रह्मगोळ आवघा ॥ २१ ॥ नाहीं सत्वाचें चांदि-णें । कांहीं मार्ग दिसे जेणें । सर्व भ्रांतीचेनि गुणें । आपेआप न दिसे

१ मायेपासून द्वेताची उत्पत्ति तर आहेच परंतु मायेच्याच योगाने ब्रह्म-प्राप्ती होत असते. २ व्याप्ती, आच्छादन. ३ ब्रह्मापासून मूळमाया व मूळमा-येपासून गुणमाया. ह्याच गुणमायेला मूळ पुरुष म्हणतात. अर्थात् मूळमाया ही ब्रह्माची दुहिता असून मूळ पुरुषाची माउली आहे. ४ चातकरूपी मुमुक्सूने अंवररूपी सदुरुकरणा भाकली ह्मणजे जलधररूपी सदुरुकृपा साधकांवर होते. ५ होते. (मुमुक्षु हा चातक तर करुणा ही अंवर होते. ) ६ वटव्याच्या दोरीला कडसणी ह्मणतात. वटव्याला जशी दोरी तशी भेदाला माया. ती माया सदुरू-च्या कृपेने लयाला जाते. ७ जीव आणि शिव यांचे ऐक्य होऊन. ८ वरळतात.

|| २२ || देहबुद्धिअहंकारें | निजेले घोरती घोरें | दुःखें आक्रंदती थोरें | विषयमुखाकारणें || २३ || निजेले असतांच मेले | पुन्हा उपजतांच निजेले | ऐसे आले आणी मेले | बहुत लोक || २४ || निदमुरेपेणेंचि सैरा | बहुतीं केल्या यरझारा | नेणोनियां परमेश्वरा | मोगिले कष्ट || २५ || तया कष्टाचें निर्शन | ब्हावया पाहिजे आत्मज्ञान | म्हणोनि हें निरूपण | अध्यात्मग्रंथ || २६ || सकल विधेमध्यें सार | अध्यात्मविवेचचा विचार | दशमोध्याई सारंगधर | भगवद्गीतेसि बोलिला || २७ ||

### श्लोक॥ अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्॥

याकारणें अद्देतग्रंथ । अध्यात्मविद्येचा परमार्थ । पाहावया तोचि समर्थ । जो सर्वागें श्रोता ॥ २८ ॥ जयाचें चंचळ हृदये । तेणें ग्रंथ सोडूंचि नये । सोडितां अलभ्य होये । अर्थ येथीचा ॥ २९ ॥ जयास जोडला परमार्थ । तेणें पाहावा हा ग्रंथ । अर्थ शोधितां परमार्थ । निश्चयें बाणे ॥ ३० ॥ जयासि नाहीं परमार्थ । तयासि नकळे येथीचा अर्थ । नेनें-विण निधानस्वार्थ । अंधास कळेना ॥ ३१ ॥ येक ह्मणती मन्हाटें काये। हें तों भल्यांसि ऐकों नये। तीं मुर्खें नेणती सोये । अर्थान्वयाची ॥ ३२ ॥ लेहाची मांदुसें केली । नाना रत्नें सांठिवलीं । ते अभाग्यानें त्यागिली । लेखंड ह्मणौनि ॥ ३३ ॥ तैसी भाषा प्राकृत । अर्थ वेदांत आणी सिद्धांत । नेणोनि त्यागी भ्रांत । मद्बुद्धिस्तव ॥ ३४ ॥ आहांच सांपडतां धन । त्याग करणें मूर्खपण । द्रव्य ध्यावें सांठवर्णे । पाहोंचि नये ॥ ३५ ॥ परिस देखिला आंगणी । मार्गी पडिला चिंतामणी । आव्हीं-वेल महागुणी । कूपांमधें ३६ ॥ तैसें प्राकृतीं अद्देत । सुगम आणी सप्रचित । अध्यात्म लामें अकस्मात । तरी अवश्य ध्यावें ॥ ३० ॥ न

<sup>9</sup> झोंपेच्या योगें. २ पेटी. ३ सहजगत्या. ४ ज्याच्यांत सांठविलें ती पेटी किंवा भांडें वगैरे. ५ दक्षिणावर्ति वेल, ज्याचें बेष्टन उजव्या बाजूनें असतें असा बेल.

कारितां वित्पत्तीचा श्रम । सकळ शास्त्रार्थ होये सुगम । सत्समागमाचें वर्म । तें हें ऐसें असे ॥ ३८ ॥ जें वित्पत्तीनें न कळे । तें सत्समागमें कळे । सकळ शास्त्रार्थ आकळे । स्वानुभवाती ॥ ३९ ॥ हाणौनि का-रण सत्समागम । तेथें नलगे वित्पत्तीश्रम । जन्मसार्थकाचें वर्म । वेगळें-चि आहे ॥ ४० ॥

### श्ठोक ॥ भाषाभेदाश्च वर्तन्ते हार्थ एको न संशयः।, पात्रहये यथा खाद्यं स्वाद्भेदो न विवते ॥१॥

भाषापालटें कांहीं । अर्थ वायां जात नाहीं। कार्यासिद्धि ते सर्वही । अर्था-चपासीं ॥ ४१ ॥ तथापी प्राकृताकरितां । संस्कृताची सार्थकता । ये-रहवीं त्या गुप्तार्था । कीण जाणे ॥४२॥ आतां असो हें बोळणें । भाषा त्यागूनि अर्थ वेणें। उत्तम घेऊन त्याग करणें । सालीटरफळांचा ॥४३॥ अर्थ सार भाषा पोचट । अभिमानें करावी खटपट । नाना अहंतेनें वाट । रुधिली मोक्षाची ॥ ४४॥ शोध वेतां ळक्ष्यांशाचा । तेथें आधीं वाच्यांश कैंचा । अगाध महिमा भगवंताचा । कळला पाहिजे ॥४५॥ मुकेपणाचें बोळणें । हें जयाचें तोचि जाणे । स्वानुभवाचिये खुणे । स्वानुभवी पाहिजे ॥ ४६ ॥ अर्थ जाणे अध्यात्माचा । ऐसा श्रोता मि-ळेळ कैंचा । जयासि बोळतां वाचेचा । ह्व्यासिच पुरे ॥ ४० ॥ परी-क्षवंतांपुढें रत्न । ठेवितां होये समाधान । तैसें ज्ञानियांपुढें ज्ञान । बो-लावें वाटे ॥ ४८ ॥ मायाजाळें दुश्चीत होये । तें निरूपणीं कामा नये। संसारिकां कळे काये । अर्थ येथीचा ॥ ४९ ॥

### श्लोक ॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। बहुशाखा हानंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ १॥

वेवसाई जो मळिण । त्यासि न कळे निरूपण । येथें पाहिजे सावधपण । अतिरायेंसीं ॥ ५०॥ नाना रत्नें नाना नाणीं । दुश्चीतपणें घेतां हानी । परीक्षा नेगतां प्राणी । ठकला तेथें ॥ ५१ ॥ तैसें निरूपणीं जाणा । आहाच पाहातां कळेना । मञ्हाटोंचि उमजेना । कांहीं केल्यां ॥ ५२ ॥ जेथें निरूपणाचे बोल । आणी अनुभवाची बोल । तें संस्कृतापरीस खोल । अध्यात्मश्रवण ॥ ५३ ॥ मायात्रहा वोळखावें । तयास अध्यात्म ह्मणार्वे । तरी तें मायेचें जाणावें । स्वरूप आर्थी ॥ ५४ ॥ माया स-गुण साकार । माया सर्वस्य विकार । माया जाणिजे विस्तार । पंचभू-तांचा ।। ५५ ॥ माया दस्य दृष्टीस दिसे । माया भास मनासि भासे । माया क्षणभंगुर नासे । विवेकें पाहातां ॥ ५६ ॥ माया अनेक विश्व-रूप । माया विष्णूचें स्वर्देप । मायेची सीमा अमूप । बोछिजे तितुकी ॥ ५० ॥ माया वहुरूपी बहुरंग । माया ईश्वराचा संगै । माया पाहातां अभंग । अखिळ वाटे ॥ ५८ ॥ माया सृष्टीची रचना । माया आपुळी कल्पना । माया तोडितां तुटेना । ज्ञानेंविण ॥ ५९ ॥ ऐसी माया नि-रोपिली । स्वल्प संकेतें बोलिली । पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ ६० ॥ पुढें ब्रह्मनिरोपण । निरोपिलें ब्रह्मज्ञान । जेणें तुटे मा-याभान । येकसरें ॥ ६१ ॥ इति श्रीदासवीधे गुरुशिष्यसंवादे मंगळा-चरणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

त्रहा निर्पुण निराकार । त्रहा निःसंग निर्विकार । त्रह्मासि नाहीं पारावार । वोछती साधु ॥ १ ॥ त्रह्म सर्वीस न्यापक । त्रह्म अनेकीं येक । त्रह्म शाक्षत हा विवेक । वोछिछा शास्त्रीं ॥ २ ॥ त्रह्म अन्युत अनंत । त्रह्म सदोदित संत । त्रह्म कल्पनेरहित । निर्विकल्प ॥ ३ ॥ त्रह्म या

<sup>9</sup> विष्णूचें स्वरूप म्हणजे सगुण ब्रह्मरूप होय; सगुण ब्रह्मरूप हें मायेच्या उपाधीनें ब्रह्माला प्राप्त होतें, ह्मणून माया हेंच विष्णूचें स्वरूप. २ माया ही ईश्वर राला धरून आहे, साया ही ईश्वराच्या आश्रयानें असते, असा अर्थ कोणी करिन्तात, व ब्रह्माच्या ठिकाणीं मायेनें ईश्वरत्व आणिलें असा अर्थ किल्पेक करितात.

हह्यावेगळें । ब्रह्म सुन्यत्वास निराळें । ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळें । चोजेवना ॥ ४ ॥ ब्रह्म दिसेना । ब्रह्म म्र्कासी असेना । ब्रह्म साधुविण येना । अनुभवासी ॥ ५ ॥ ब्रह्म सकळांहूनि थोर । ब्रह्मा ऐसें नाहीं सार । ब्रह्म स्क्र्म अगोचर । ब्रह्मादिकांसी ॥ ६ ॥ ब्रह्म शब्दीं ऐसें तैसें । बोळिजे त्याहूनि अनारिसें । परी तें श्रवणअभ्यासें । पावि ने ब्रह्म ॥ ७ ॥ ब्रह्मास नामें अनंत । परी तें ब्रह्म नामातीत । ब्रह्मास हेतैंद्द- एांत । देतां न शोभती ॥ ८ ॥ ब्रह्मासारिखें दुसरें । पाहातां काय आहे खरें । ब्रह्म दृष्टांतउत्तरें । कदा न साहे ॥ ९ ॥

## श्रुति ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥

जेथे वाचा निवर्तती । मनासी नाहीं ब्रह्मप्राप्ती । ऐसी बोलिकी श्रुती । सिद्धांतवचन ॥ १० ॥ कल्पनारूप मन पाही । ब्रह्मों कल्पनाचि नाहीं । म्हणीनि वाक्य कांहीं । अन्यथा नव्हें ॥ ११ ॥ आतां मनासि जें अभ्यात । तें कैसे होईल प्राप्त । ऐसे म्हणाल तरी इत्य । सहुक्विण नाहीं ॥ १२ ॥ मांडारगृहें भरलीं । परी असती आडिक्लीं । हातास न थेतां किली । सर्वहीं अप्राप्त ॥ १३ ॥ तरीं ते किली ते कवण । मज करावीं निरूपण । ऐसा श्रोता पुसे खूण । वक्तयासी ॥ १४ ॥ सहुक्छपा तेचि किली । जेणें बुद्धि प्रकाशली । द्वैतकपाटें उघडलीं । येकसरीं ॥ १५ ॥ तेथें सुख असे वाड । नाहीं मनास पर्वांड । मनेंविण कैवेंड । साधनाचा ॥ १६ ॥ त्याची मनेंविण प्राप्ती । किं वासनेविण तृप्ती । तेथें न चले वित्पत्ती । कल्पनेची ॥ १० ॥ तें परेहूनि पर । मनदुद्धी-अगोचर । संग सोडितां सत्वर । पाविजेतें ॥ १८ ॥ संग सोडावा आप्राण । मग पाहावें तयाला । अनुभवी तो या बोला । सुखावेल गा ॥ १९ ॥ आपण ह्मणिजे मीपण । मीपण ह्मणिजे जीवपण । जीवपण ह्मणिजे अज्ञान । संग जडला ॥ २० ॥ सोडितां तया संगासी । ऐक्य

१ जाणवत नाहीं. २ हेतु व दष्टांत. ३ ठाव, गती, ४ नाना प्रकार,

होये निःसंगासी । कल्पनेविण प्राप्तीसी । अधिकार ऐसा ॥ २१ ॥ मी कोण ऐसें नेणिजे । तया नाव अज्ञान बोछिजे । अज्ञान गेछियां पा-विजे । परब्रह्म तें ॥ २२ ॥ देहबुद्धीचें थोरपण । परब्रह्मीं न चल्ले जाण । तेथें होतसें निर्वाण । अहंभावासी ॥ २३ ॥ उंच नीच नाहीं पेरी । राया रंका येकिच सरी । जाला पुरुष अथवा नारी । येकिच पद ॥ २४ ॥ ब्राह्मणाचें ब्रह्म तें सोवळें । शूद्राचें ब्रह्म तें वोवळें । ऐसें वेगळें आगळें । तेथें असेचिना ॥ २५ ॥ उंच ब्रह्म तें रायासी । नीच व्रस तें परिवारासी । ऐसा भेद तयापासीं । मुळिंच नाहीं ॥ २६॥ सकळासि मिळोन ब्रह्म येक । तेथें नाहीं हे अनेक । रंक अथवा ब्रह्मा-दिक । तेथेंचि जाती ॥२०॥ स्वर्ग मुख आणि पाताळ । तिही लोकींचे ज्ञाते सकळ । सकळांसि भिळोन येकचि स्थळ । विश्रांतीचें ॥ २८ ॥ गुरुशिष्या येकचि पद । तेथें नाहीं भेदाभेद । परी या देहाचा समंध । तोडिला पाहिजे ॥ २९ ॥ देहवुद्धीचा अंतीं । सकळांसि येकचि प्राप्ती। येक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति । हें श्रुतिवचन ॥ ३०॥ साधु दिसती वे-गळाले । परी ते स्वरूपीं मिळाले । अवचे मिळोन येकचि जाले । दे-हातीत वस्तु ॥ ३१ ॥ ब्रह्म नाहीं नवें जुनें । ब्रह्म नाहीं अदिक उणें। उणें भाविल तें मुँणें । देहबुद्धीचें ॥ ३२ ॥ देहबुद्धीचा संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । चुके समाधानसमयो । देहबुद्धियोगें ॥ ३३ । देहाचें जें थोरपण । तेंचि देहबुद्धीचें छक्षण । मि-ध्या जाणोनि विचक्षण । निंदिती देहो ॥ ३४ ॥ देह पावे जंवरी म रण । तंत्ररी धरी देहाभिमान । पुन्हा दाखवी पुनरागमन । देहबुद्धि मागुती ॥ ३५ ॥ देहाचेनि थोरपणें । समाधानासी आहें उणें । देही पडेल कोण्या गुणें। हेंहि कळेना ॥ ३६ ॥ हित आहे देहातीत। सणोनि निरोपिती संत । देहबुद्धीनें अन्हित । होंचि लागे ॥ ३७ ॥ सामध्येवळें देहवुद्धी । योगीयांसि तेही वाधी । देहबुद्धीची उपाधी ।

१ प्रकार, पर्याय. २ वरोवरी. ३ कुत्रें.

पैसावां लागे ॥ ३८ ॥ हाणाँनि देहबुद्धि हे झडे । तरीच परमार्थ घडे । देहबुद्धीनें विघडे । ऐक्यता ब्रह्मीची ॥ ३९ ॥ विवेक वस्तूकडे बोढी । देहबुद्धि तेथूनि पाडी । अहंता लाऊन निवडी । वेगळेपणें ॥ ४०॥ विचक्षणें याकारणें । देहवुद्धि त्यजावी श्रवणें । सत्यव्रह्मीं साचारपणें । मिळोन जावें ॥ ४१ ॥ सत्यब्रह्म तें कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्न । प्रयोत्तर दे आपण । वक्ता श्रोतयासी ॥ ४२ ॥ ह्राणे ब्रह्म येकचि असे । परी तें बहुविध भासे । अनुभव देहीं अनारिसें । नाना मतीं ॥ ४३ ॥ जें जें जया अनुभवछें । तेंचि तयासि मानछें । तेथेंचि त्यांचें विम्बासलें । अंत:कर्ण ॥ ४४ ॥ ब्रह्म नामरूपातीत । असोनि नामें बहुत । निर्मळ निश्चळ नियांत । निजानंद ॥ ४५ ॥ अरूप अळक्ष अगोचर । अच्यत अनंत अपरांपर । अदृश्य अतर्क्य अपार । ऐसीं नामें ।। ४६ ॥ नादरूप जोतिरूप । चैतन्यरूप सत्तारूप । साक्ष-रूप सस्वरूप । ऐसीं नामें ॥ ४७ ॥ सुन्य आणी सनातन । सर्वेश्वर आणी सर्वज्ञ । सर्वीत्मा जगजीवन । ऐसीं नामें ॥ ४८ ॥ सहज आणी सदोदित । शुद्ध बुद्ध सर्वातीत । शाश्वत आणी शब्दातीत । ऐसीं नामें ॥ ४९ ॥ विशाळ विस्तीर्ण विश्वंभर । विमळ वस्तु व्योमाकार । आत्मा परमात्मा परमेश्वर । ऐसीं नामें ॥ ५० ॥ परमात्मा ज्ञानघन । येकरूप पुरातन । चिद्रुप चिन्मात्र जाण । नामें अनाम्याचीं ॥ ५१ ॥ ऐसीं नामें असंख्यात । परी तो परेश नामातीत । त्याचा करावया निश्चि-तार्थ । टेविटीं नामें ॥ ५२ ॥ तो विश्रांतीचा विश्राम । आदिपुरुष आत्माराम । तें येकचि परब्रह्म । दुसरें नाहीं ।। ५३ ॥ तेंचि कळाया-कारणें । चौदा ब्रह्मांचीं लक्षणें । सांगिजेती तेणें श्रवणें । निश्वयो बाणे ॥ ५४ ॥ खोटें निवडितां येकसरें । उरलें तें जाणिजे खरें । चौदा ब्रह्में शास्त्राधारें । वोंळिजेती ॥ ५५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्म-निरूपणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

श्रोतां व्हावें सावधान । आतां सांगतो ब्रह्मज्ञान । जेणें होये समा-धान । साधकाचें ॥ १ ॥ रत्नें साधावया कारणें । मृत्तिका लागे येक-वटणें । चौदा ब्रह्मांचीं लक्षणें । जाणिजे तैसीं ॥ २ ॥ पदार्थेविण सं-केतं । द्वेतावेगळा दृष्टांत । पूर्वपक्षेविण सिद्धांत । बोलतांचि नये ॥३॥ आधीं भिथ्या उभारावें। मग तें वोळखोन सांडावें। पुढें सत्य तें स्वभावें। अंतरीं वाणे ॥ ४ ॥ ह्मणौन चौदा ब्रह्मांचा संकेत । बोळिला कळाया सिद्धांत । येथें श्रोतीं सावचित । क्षण येक असावें ॥ ५ ॥ पहिलें तें शब्दब्रह्म । दुजें मीतिकाक्षरब्रह्म । तिसरें खंब्रह्म । बोलिली श्रुती ॥ ६॥ चौथें जाण सर्वत्रहा । पांचवें चैतन्यत्रहा । साहावें सत्तात्रहा । साक्षत्रहा सातवें ॥ ७ ॥ आठवें सगुणब्रह्म । नैवें निर्गुणब्रह्म । दाहावें वाच्यब्रह्म । जाणावें पैं ॥ ८ ॥ अनुभव तें अक्रावें । आनंदब्रह्म तें वारावें । तदाकार तेरावें । चौदावें अनुर्वाच्य ॥ ९ ॥ ऐसीं हे चौदा ब्रह्में । यांचीं निरोपिटीं नामें । आतां स्वरूपाचीं वर्में । संकेत दाऊं ॥ १०॥ अनुभवेंविण भ्रम । या नांव शब्दब्रह्म । आतां मीतिकाक्षरब्रह्म । तें येकाक्षर ॥११॥ खंशब्दें आकाशब्रह्म । महदाकाश व्यापकधर्म । आतां बोलिलें सूक्ष्म । सर्वत्रहा ॥ १२ ॥ पंचभूतांचें कुर्वांडें । जें जें तत्व दृष्टी पडे । तें तें ब्रह्माचि चोख़डें। बोछिजेत आहे॥ १३॥ या नाव सर्वब्रह्म । श्रुति-आश्रयाचें वर्म । आतां चैतन्यब्रह्म । बोलिजेल ॥ १४ ॥ पंचभूतादि मायेतें । चैतन्याचि चतिवतें । हाणीनि त्या चैतन्यातें । चैतन्यब्रहा वी-छिजे ॥ १५ ॥ चैतन्यास ज्याची सत्ता । ते सत्ताब्रह्म तत्वता । तये सत्तेस जाणता । या नाव साक्षत्रहा ॥ १६ ॥ साक्षत्व जयापासूनी । तेंहि आकळिछें गुणीं । सगुणत्रह्म हे वाणी । तयासि वदे ।। १७ ॥

९ खण, नामनिर्देश. २ ओमिल्येकाक्षरं ब्रह्म. ३ नववें. ४ कोडें. ५ 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' या श्रुतीच्या आधारानें सर्वब्रह्म असें ह्मटलें आहे.

जेथें नाहीं गुणवार्ता । तें निर्गुणत्रह्म तत्वता । वाच्यत्रह्म तेंही आतां । बोलिजेल ॥ १८ ॥ जें वाचे वोलतां आहें । तें वाच्यब्रह्म बोलिलें । अनुभवाति कथिलें । नवचे सर्वथा ॥ १९॥ या नाव अनुभवब्रह्म । आनंदबृत्तीचा धर्म । परंतु याचेंही वर्म । बोल्जिल ॥ २०॥ ऐसें हें ब्रह्म आनंद । तदाकार तें अभेदें । अनुर्वाचीं संवाद । तुटोन गेला ॥ २१ ॥ ऐसीं हे चौदा ब्रह्में । निरोपिटीं अनुक्रमें । साधकें पाहातां भ्रमें । बाधिजेना ।। २२ ।। त्रह्म जाणावें शाश्वत । माया तेचि अशा-श्वत । चौदा ब्रह्मांचा सिद्धांत । होईल आतां ॥ २३ ॥ राब्दब्रह्म तें गाब्दिक । अनभवेंविण माईक । शाश्वताचा विवेक। तेथें नाहीं ॥२४॥ जें क्षरें ना अक्षेर । तेथें कैंचें मीतिकाक्षर । शाश्वताचा विचार । तेथेंहि न दिसे ॥ २५ ॥ खंत्रेह्म ऐसे वचन । तरी सुन्योतें नासी ज्ञान । शा-थताचें अधिष्ठान । तेथेंहि न दिसे ॥ २६ ॥ सर्वत्रास आहे अंत । सर्वब्रह्म नासिवंत । प्रळये वोलिला निश्चित । वेदांतशास्त्रीं ॥ २७ ॥ ब्रह्मप्रळये मांडेल जेथें । भूतान्वय कैचा तेथें । ह्मणौनियां सर्वब्रह्मातें । नाश आहे ॥ २८ ॥ अचळासि आणी चळण । निर्गुणास लावितां गुण । आकारास विचक्षण । मानीतना ॥ २९ ॥ जें निर्माण पंचभूत । तें प्रत्यक्ष नासिवंत । सर्वब्रह्म हे मात । घडे केवी ॥ ३० ॥ असो आतां हें बहुत । सर्वब्रह्म नासिवंत । वेगळेपणास अंत । पाहाणें कैचें

१ प्रथम " बोलबेना " होतें लाचें श्रीसमर्थीनीं " बोलिजेल" केलें.
२ तदाकार = तद्र्प = आनंदरूप, अर्थात् तें आनंदापासून निराळें नाहीं. ३ नाश्वंत. ४ अविनाशी. ब्रह्म हें क्षर नाहीं आणि अक्षर ह्मणजे अविनाशीही नाहीं.
प्र० अविनाशी नाहीं कसें? उ० जेथें नाशच नाहीं तेथें अविनाशी अशा शब्दप्रयोगाचा संभव तरी कोठें? क्षर नाहीं व अक्षरही नाहीं असें जें ब्रह्म तेथें " येकः"
वस कोटून आणलें? ५ खं = आकाश = अवकाश = श्रन्य = अज्ञान.
द. ८ दें पहा. ६ श्रन्यातें. ७ सर्वच जेथें, नाशवंत आहे तेथें वेगळेपणा कोदेते राहणार! आणि मग पाहणें तरी कोठें उरलें? " पाहणें " यांत वेगळेपणा,
देते आलें, पण सर्व नाशवंत झटल्यावर हें द्वैत तरी कसें उरणार?

॥ ३१ ॥ आतां जयास चेतवावें । तेंचि माईक स्वभावें । तेथें चैत-न्याच्या नावें । नास आला ॥ ३२ ॥ परिवारेंविण सत्ता । ते सत्ता नव्हे तत्वता । पदार्थेविण साक्षता । तेहि मिथ्या ॥ ३३ ॥ संगुणास नाश आहे । प्रत्यक्षास प्रमाण काये । सगुणत्रह्म निश्चयें । नासिवंत ॥ ३४॥ निर्गुण ऐसें जें नाव । त्या नावास कैचा ठीव । गुणेंविण गौरव। येईल कैचें ॥ ३५ ॥ माया जैसें मृगजळ । ऐसें बोलती सकळ। कां तें कल्पनेचें आभाळ । नाथिलेंचि ॥ ३६ ॥ ग्रामो नास्ति कुतः सीमा। जन्मेंत्रिण जीवात्मा । अद्वैतासी उपमा । द्वैताची ॥ ३७ ॥ मायेविरहित सत्ता । पदार्थेविण जाणता । अविद्येविण चैतन्यता । कोणास आठी ३८ ।। सत्ता चैतन्यता साक्षी । सर्वही गुणाचपासीं । ठाईचें निर्गुण त्यासी । गुण कैंचे ॥ ३९ ॥ ऐसें जें गुणरहित । तेथें नामाचा संकेत । तोचि जाणावा अशाश्वत । निश्चयेंसी ।। ४० ॥ निर्गुण ब्रह्मासि सं-केतें । नामें ठेविछीं बहुतें । तें वाच्यब्रह्म त्यातें । नाश आहे ॥ ४१ ॥ आनंदाचा अनुभव । हाहि वृत्तीचाचि भाव । तदाकारीं ठाव । वृत्तीस नैाहीं ।। ४२ ।। अनुर्वाच्य याकारणें । संकेतवृत्तीच्या गुँगों । तया संकेतास उणें । निवृत्तीनें आणिलें ॥ ४३ ॥ अनुर्वाच्य ते निवृत्ती । तेचि उन्मनीची स्थिती । निरोपाथी विश्रांति ।

१ "गुण " च नाहींत तर "निर्गुण " असा शब्दप्रयोग होईल कसा ? "गुणा" वांचून "निर्गुण" या नामाची प्रवृत्ती कशी होणार ? ब्रह्म हें गुणरहित खरें पण त्याला "निर्गुण" असा नामनिर्देश निर्श्वक आहे. "गुण" मिथ्या आहेत. तेच जर नाहींत तर "निर्गुण" असा नामनिर्देश निर्श्वक नव्हे काय ? गांचच नाहीं तेथें गांवकूस कोठचें, जीव (जन्म) नाहीं तेथें जीवातमा कोठचा ? सारांश अद्वेत असें जें ब्रह्म त्याला "ज्याच्या ठिकाणीं गुण नाहीं " असें ह्मणण्यानें द्वेताची उपमा दिल्यासारखें होतें. २ " आनंद " ही मनोष्ट्रित्त आहे, परंतु आनंदाकार किंवा आनंदरूप झाल्यावर आनंदग्रित्त निराळी उरत नाहीं. ३ वृत्तीच्या योगानें नामनिर्देश करितां येतो, परंतु निवृत्त झाल्यावर संकेत करितां येत नाहीं.

योगियांची ॥ ४४ ॥ वस्तु जे कां निरोपाधी । तेचि सहज समाधी । जेणें तुटे आधिव्याधी । भवदुखाची ॥ ४५ ॥ जो उपाधीचा अंत । तोचि जाणावा सिद्धांत । सिद्धांत आणी वेदांत । धादांत आत्मा ॥ ४६ ॥ असो ऐसें जें शाध्वत ब्रस । जेथें नाहीं मायाभ्रम । अनुभवी जाणे वर्म । स्वानुभवें ॥ ४० ॥ आपुळेन अनुभवें । कल्पनेसि मोडावें । मग सुकाळीं पडावें । अनुभवाचे ॥ ४८ ॥ निर्धिकल्पास कल्पावें । कल्पना मोडे स्वभावें । मग नसोनि असावें । कल्पकोटी ॥४९॥ कल्पनेचें येक वरें । मोहरितांच मोहरे । स्वरूपीं घाळितां भरे । निर्धिकल्पीं ॥ ५० ॥ निर्धिकल्पासी कल्पितां । कल्पनेची नुरे वार्ता । निःसंगास भेटों जातां । निःसंग होइजे ॥ ५१ ॥ पदार्थाऐसें ब्रह्म नव्हे । मौ तें हातीं धरून द्यावें । असो हें अनुभवावें । सद्गुरुमुखें ॥ ५२ ॥ पुढें कथेचा अन्वये । केळाचि करूं निश्चये । जेणें अनुभवासि ये । केवळैनब्रह्म ॥ ५३ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे चतुर्दशब्रह्मनिरूपणनाम समास तृतीये ॥ ३ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ब्रह्म नभाहून निर्मळ । पाहातां तैसेंचि पोकळ। अरूप आणी विश्वाळ । मर्यादेवेगळें ॥ १ ॥ येकवीस स्वर्गे सप्त पाताळ । मिळोन येक ब्रह्मगोळ । ऐसीं अनंत तें निर्मळ । व्याप्न असे ॥ २ ॥ अनंत ब्रह्मां- डांखालतें । अनंत ब्रह्मांडांवरुतें । तेणेंविण स्थळ रितें । अणुमात्र नाहीं ॥ ३ ॥ जळीं स्थळीं काष्टीं पाषाणीं । ऐसी वदे लोकवाणी । तेणेंविण रिता प्राणी । येकहीं नाहीं ॥ ४ ॥ जळचरांस जैसें जळ । बाह्याभ्यां-

<sup>9</sup> शिरकावणें. २ सग. ३ चौदा ब्रह्मांची स्थापना वामनपंडितांना मान्य झाली, परंतु ती उडविली कशी याबद्दल त्यांना शंका होती. बृहदारण्यकोपानिषद् पाहण्यास सांगून श्रीसमधीनी पंडितांची ही शंका दूर केल्याची गोष्ट सर्वविश्वत आहे.

तरीं निखळ । तैसें ब्रह्म हें केवळ । जीवमात्रांसी ॥ ५ ॥ जळावेगळा ठाव आहे । ब्रह्माबाहेरी जातां नये । म्हणौनि उपमा न साहे । जळाची तया ॥ ६ ॥ आकाशाबाहेरी पळों जातां । पुढें आकाशची तत्वता । तैसा तया अनंता। अंतिच नाहीं ॥ ७॥ परी जें अखंड भेटलें। सर्वागास लिगटलें। अति निकट परी चोरलें। सकळांसि जें।। ८।। तयामधेंचि असिजे । परी तयास नेणिजे । उमैजे भास नुमजे । परब्रह्म तें ॥ ९ ॥ आकाशामधें अभाळ । तेणें आकाश वाटे डहुळ । परी तें मिथ्या निवळ । आकाशचि असे ॥ १०॥ नेहार देतां आकाशीं। चकें दिसती डोळयांसी । तैसें दृश्य ज्ञानियांसी । मिध्यारूप ॥ ११॥ मिथ्याचि परी आभासे। निद्रिस्तांस स्वप्न जैसें। जागा जालियां ॲंपैसें। बुंझों लागे ॥ १२ ॥ तैसें आपुलेन अनुभवें । ज्ञानें जागृतीसि यावें। मग माईक स्वभावें। कळों लागे।। १३ ॥ आतां असो हें कुर्वांडें। जें ब्रह्मांडापैिलकडे । तेंचि आतां निवाडें । उमजोन दाऊं ॥ १४॥ ब्रह्म ब्रह्मांडीं कालवलें । पदार्थासी व्यापून ठेलें । सर्वीमधें विस्तारलें । अंश-े मात्रें ॥ १५ ॥ ब्रह्मामधें सृष्टी भासे । सृष्टीमधें ब्रह्म असे । अनुभव घेतां आभासे । अंशमात्रें ।। १६ ॥ अंशमात्रें सृष्टीभीतरीं । बाहेरी मर्यादा कोण करी । सगळें ब्रह्म ब्रह्मांडोदरीं । माईल कैसें ।। १७ ॥ अमृँतीमधें आकाश । सगळें सांठवतां प्रयास । म्हणीन तयाचा अंश । बोछिजेतो ॥ १८॥ ब्रह्म तैसें कालवर्ले । परी तें नाहीं हालवर्ले । सर्वी-मधें परी संचलें। संचलेपणें ॥ १९॥ पंचभूतीं असे मिश्रित। परंतु तें पंचभूतातीत । पंकीं आकाश अलिप्त । असोनि जैसें ॥ २०॥ ब्रह्मास दृष्टांत न घडे । बुझावया देणें घडे । परी दृष्टांतीं साहित्य पडे ।

<sup>9</sup> अगदीं जवळ असूनहीं सर्वीपासून चोह्न राहिलें आहे. २ उमजलें असें बाटतें तो भास, ब्रह्म उमजलें नसतें. ३ न्याहार, हृष्टी. ४ आपोआप. ५ स-मर्जू. ६ कोडें. ७ वैष्णव लोकांजवळ चरणामृत ठेवण्याची तीर्थगिंडी (चंबू) असते तिला अमृती ह्मणतात.

विचारितां आकाश ॥ २१ ॥ खंब्रह्म ऐसी श्रुती । गगनसदशं है स्मती । म्हणौनि ब्रह्मास दृष्टांतीं । आकाश घडे ।। २२ ॥ काळिमा नस्तां पितळ । मग तें सोनोंचे केवळ । सुन्यत्व नस्तां निवळ। आकाश ब्रह्म ॥ २३ ॥ ह्मणौनि ब्रह्म जैसें गगन । आणि माया जैसा पवन । आ-डळे परी दर्शन । नव्हे त्याचें ॥ २४ ॥ शब्दसृष्टीची रचना । होत जात क्षणक्षणा । परंतु ते स्थिरावेना । वायुच ऐसी ॥ २५ ॥ असो ऐसी माया माईक । शाश्वत तें ब्रह्म येक । पाहों जातां अनेक । व्यापून आहे | | २६ | | पृथ्वीसी भेदून आहे | परी तें ब्रह्म कठीण नव्हे | दजी उपमा न साहे ! तया मृदत्वासी ॥ २७ ॥ पृथ्वीहूनि मृद जळ । जळाहनि तो अनळ । अनळाहूनि कोमळ । वायो जाणावा ॥ २८॥ वायोहन तें गगन । अत्यंतिच मृद जाण । गगनाहन मृद पूर्ण । त्रहा जाणावें ॥ २९ ॥ वज्रास असे भेदिलें । परी मृदत्व नाहीं गेलें । उपमेरहित संचलें । किंछण ना मृद् ॥ ३० ॥ पृथ्वीमधें व्यापून असे । पृथ्वी नासे तें न नासे । जळ शोषे तें न शोषे । जळीं असोनी ॥ ३१ ॥ तेजीं असे परी जळेना । पवनीं असे परी चळेना । गगनीं असे परी कळेना । परब्रह्म तें ॥ ३२ ॥ शरीर अववें व्यापलें । परी तें नाहीं आडळलें । जवळिच दुरावलें । नवल कैसें ॥ ३३ ॥ सन्मु-खचि चहुंकडे । तयामधें पाहाणें घडे । वाह्याभ्यांतरीं रोकडें । सिद्धचि आहे ॥ ३४ ॥ तयांमधेंचि आपण । आपणा सवाह्य तें जार्ण । दश्या-वेगळी खूण । गगनौसारिखी ॥ ३५ ॥ कांहीं नाहींसें वाटलें। तेथेंचि तें कोंदाटलें । जैसें न दिसे आपलें । आपणासि धन ॥ ३६ ॥ जो

१ ब्रह्माच्या सारखें दुसरें काय आहे ? दृष्टांत देण्याला सामग्री मिळेल तर खाला दृष्टांत द्यावा; तथापि कांहीं उमज पडण्यासाठीं दृष्टांत द्यावा लागतो; आणि अशा रीतीनें विचार केला तर आकाशाच्या ठिकाणीं ब्रह्माचें साधम्ये विशेष आहे. आकाशाच्या ठिकाणीं श्र्न्यत्व आहे, तें ब्रह्मीं नाहीं इतकाच काय तो फरक. दृष्टांतीं साहित्य पडे = दृष्टांत देण्याला सामग्री मिळते. २ ब्रह्माला अदृश्य पदा-श्रीची उपमा द्यावयाची ह्मणजे फक्त गगनाची उपमा देतां येते.

जो पदार्थ दृष्टीं पड़े। तें त्या पदार्था ऐलिकडे । अनुभवें हें कुवाडें। उकलावें ।। ३० ।। मार्गे पुढें आकाश । पदार्थेंविण जो पैस । पृथ्वी-विण भकास । येकरूप ॥ ३८ ॥ जें जें रूप आणी नाम । तो तो नाथिलाच भ्रम । नामरूपातीत वर्म । अनुभवी जाणे ॥ ३९॥ नभी धूमाचे डोंगर । उचलती थोर थोर । तैसें दावी वोडंबर । माया देवी ॥ ४०॥ ऐसी माया अशाश्वत । ब्रह्म जाणावें शाश्वत । सर्वी ठाई सदोदित । भरछें असे ॥ ४१ ॥ पोथी वाचूं जातां पाहे । मातृकांम-धेंचि आहे । नेत्रीं निघोनि राहे । मृदपणें ॥ ४२ ॥ श्रवणें शब्द ऐ-कतां। मनें विचार पाहातां। मना सवाह्य तत्वता। परब्रह्म तें ॥४३॥ चरणें चालतां मार्गी । जें आडळे सर्वीगीं । करें घेतां वस्तुलागीं । आ-डवें ब्रह्म ॥ ४४ ॥ असो इंद्रियेंसमुदाव । तयामधें वर्ते सर्व । जाणों जातां मोडे हांव । इंद्रियांची ॥ ४५ ॥ तें जवळिच असे । पाहों जातां न दिसे। न दिसोन वसे। कांहीं येक ॥ ४६॥ जें अनुभवेंचि जा-णावें । सृष्टीचिनि अभावें । आपुलेन स्वानुभवें । पाविजे ब्रह्म ॥ ४७॥ ज्ञानदृष्टीचें देखणें । चर्मदृष्टी पाहों नेणे । अंतरवृत्तीचिये खुणे । अंतर-वृत्ति साक्ष ॥ ४८ ॥ जाणे ब्रह्म जाणे माया । जाणे अनुभवाच्या ठाया । ते येक जाणावी तुर्या । सर्वसाक्षिणी ।। ४९ ॥ साक्षत्व वृ-त्तीचें कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण । जेथें विरे जाणपण । विज्ञान तें ॥ ५० ॥ जेथें अज्ञान सरे । ज्ञान तेंहि नुरे । विज्ञानवृत्ति मुरे । परब्रह्मीं ।। ५१ ॥ ऐसें ब्रह्म शाश्वत । जेथें कल्पनेसी अंत । योगी जना येकांत । अनुभवें जाणावा ॥ ५२ ॥ इति श्रीदासवीधे गुरुशिष्य-संवादे विमळब्रह्मनिरूपणनाम समास चौथा ॥ ४ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

केवळ ब्रह्म जें बोलिलें। तें अनुभगस आलें। आणी मायेचेंहि ला-गलें। अनुसंधान।। १।। ब्रह्म अंतरीं प्रकाशे। आणी मायाहि प्रत्यक्ष दिसे । आतां हें द्वेत निरसे । कवणेपरी हो ॥ २ ॥ तरी आ-तां सावधान । येकाप्र करूनियां मन । माया ब्रह्म हें क-वण । जाणताहे ।। ३ ।। सैत्य ब्रह्माचा संकरुप । मिथ्या मायेचा विकल्प । ऐसिया द्वैताचा जल्प । मनचि करी ॥ ४ ॥ जाणे ब्रह्म जाणे माया । ते येक जाणावी तुर्या । सर्व जाणे म्हणोनिया । सर्वसाक्षिणी ॥ ५ ॥ ऐक तुर्येचें लक्षण । जेथें सर्व जाणपण । सर्वचि नाहीं कवण। जाणेळ गा ।। ६ ।। संकल्पविकल्पाची सृष्टी । जाळी मनाचिये पोटीं । तें मनचि मिथ्या सेवटीं । साक्षी कवणु ॥ ७ ॥ साक्षत्व चैतन्यत्व सत्ता । हे गुण व्रह्माचिया मार्था । आरोपले 🕏 जाण वृथा । मायागुणें ॥ ८ ॥ घटमठाचेनि गुणें । त्रिविधा आकाश बोलणें । मायेचेनि खरै-पणें । गुण ब्रह्मीं ।। ९ ।। जब खरेंपण मायेसी । तबचि साक्षत्व ब्र-क्षासी । मायेअविद्येचे निरासीं । द्वैत कैचें ।। १० ॥ म्हणोनि सर्वसाक्षी मन । तोंचि जालिया उन्मन । मग तुर्यारूप ज्ञान । तें मावळोन गेलें ।। ११ ।। जयास द्वेत भासलें । तें मन उन्मन जालें । द्वेताअद्वैताचें तुटलें । अनुसंधान ॥ १२ ॥ येवं द्वैत आणी अद्वैत । होये वृत्तीचा संकेत । वृत्ति जालिया निवृत्त । द्वेत केंचें ॥१३॥ वृत्तिरहित जें ज्ञान ।

१ माया ह्मणजे काय व ब्रह्म ह्मणजे काय हें समजलें, पण माया आणि ब्रह्म असें जें द्वैत भासतें त्याचा निरास कसा होईल हा शिष्याचा प्रश्न. त्याचें उत्तर:—माया व ब्रह्म यांची कल्पना मनाला होते. ती कल्पना उडाली किंवा ती मनोवृत्ति मावळली, सारांश मन उन्मन झालें ह्मणजे मग द्वैत कीठें उरणार १ परंतु ही कल्पना कशी उडावी? कल्पनें कल्पना उडते. ब्रह्माची कल्पना ती खुद्ध कल्पना, तो संकल्प. मायेची कल्पना ती शवल, अशुद्ध कल्पना, तो विकल्प. संकल्पांचा नाश करावा, ह्मणजे मग अधेरीस संकल्पही ब्रह्मांत लीन होऊन केवळ ब्रह्मप्राप्ति होते. २ घटाकाश, मठाकाश व महदाकाश असे आकाशाचे तीन प्रकार होण्यास जसें घट व मठ ही कारण आहेत तसें मायेच्या योगानें ब्रह्माच्या ठिकाणीं गुणांचा आरोप होत आहे, परंतु वस्तुतः आकाश एकच आहे व ब्रह्मही निर्गुण आहे.

तेंचि पूर्ण समाधान । जेथें तुटे अनुसंधान । मायात्रह्मीचें ॥ १४ ॥ मायाब्रह्म ऐसा हेत । मनें कल्पिला संकेत । ब्रह्म कल्पनेरहित । जाणती ज्ञानी ॥ १५ ॥ जें मनबुद्धिअगोचर । जें कल्पनेहून पर । तें अनुभ-वितां साचार । द्वेत केंचें ।। १६ ।। द्वेत पाहातां त्रह्म नसे । ब्रह्म पा-हातां द्वेत नासे । द्वेताद्वेत भासे । कल्पनेसी ।। १७ ।। कल्पना माया निवारी । कल्पना ब्रह्म थावरी । संशय धरी आणी वारी । तेहि कल्पना ॥ १८॥ कल्पना करी बंधन । कल्पना दे समाधान । ब्रह्मीं लाबी अ-नुसंधान । तेहि कल्पना ॥ १९ ॥ कल्पना द्वैताची माता । कल्पना ैद्देप्ती तत्वता । बद्धता आणी मुक्तता । कल्पनागुणें ।। २० ।। कल्पना अंतरीं सबळ । नस्ते दावी ब्रह्मगोळ । क्षणा येकातें निर्मळ । स्वरूप कल्पी ॥ २१ ॥ क्षणा येका घोका वाहे । क्षणा येका स्थिर राहे । क्षणा येका पाहे । विस्मित होउनि ॥ २२ ॥ क्षणा येकातें उमजे । क्षणा येकातें विर्बुजे । नाना विकार करिजे । ते कल्पना जाणावी ॥ २३॥ कल्पना जन्माचें मूल । कल्पना भक्तीचें फळ । कल्पना ते-चि केवळ । मोक्षदाती ॥ २४ ॥ असो ऐसी हे कल्पना । साधनें दे समाधाना । यरवी हे पतना । मूळच कीं ॥ २५ ॥ म्हणौन सर्वाचें मूळ । ते हे कल्पनाच केवळ । इचें केलियां निर्मूळ । ब्रह्मप्राप्ती ।।२६॥ श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समाधान । मिध्या कल्पनेचें भान । उडोन जाये'।। २७ ॥ शुद्ध ब्रह्माचा निश्रयो । करी कल्पनेचा जयो । निश्चितार्थे संशयो । तुटोन गेला ॥ २८ ॥ मिथ्या कल्पनेचें कोडें । कैसें राहे साचापुढें। जैसें सूर्याचेनि उजेडें। नासे तम ॥ २९॥ तैसें ज्ञानाचेनि प्रकाशें । मिथ्या कल्पना हे नासे । मग तुटे अपैसें । द्वैतानु-संधान ॥ ३० ॥ कल्पनेनें कल्पना उडे । जैसा मृगें मृग सांपडे । कां

<sup>9</sup> स्थापित कारेते. २ ज्ञान. ३ अडखळते, घाबरते, न उमजे. ४ छुद्ध ब्रह्माचा निश्चय झाला झणजे कल्पना नाहींशी होते; निश्चयापुढें संशय कसा उर-णार १ ५ आपोआप,

शरें शर आतुडे । आकाशमार्गी ॥ ३१ ॥ शुद्ध कल्पनेचें वळ । जा-हियां नासे सबळे । हेंचि वचन प्रांजळ । सावध ऐका ॥ ३२ ॥ शुद्ध कल्पनेची खूण । स्वयें कल्पिजे निर्गुण । सस्वरूपीं विस्मरण । पडोंचि नेदि ॥ ३३ ॥ सदा स्वरूपानुसंधान । करी द्वैताचें निर्शन । अद्रयनि-श्रयाचें ज्ञान । तोचि शुद्ध कल्पना ॥ ३४ ॥ अद्वेत कल्पी ते शुद्ध । द्वैत कल्पी ते अशुद्ध । अबुद्धे तेचि प्रसिद्ध । सबळ जाणावी ॥ ३५ ॥ शुद्ध कल्पनेचा अर्थ । अद्वैताचा निश्चितार्थ । आणी सवळ वेर्थ । द्वैत कल्पी ।। ३६ ॥ अद्वैतकल्पना प्रकाशे । तेचि क्षणीं द्वैत नासे । द्वैता-सरिसी निरसे । सबळ कल्पना ।।३७।। कल्पनेनें कल्पना सरे । ऐसी जा-णावी चतुरें । सबळ गेळिया नंतरें । शुद्ध उरळी ॥ ३८ ॥ शुद्ध कल्प-नेचें रूप । तेंचि जे कल्पी स्वरूप । स्वरूप कल्पितां तदृप । होये आपण ॥ ३९ ॥ कल्पनेसी मिथ्यत्व आछे । सहजाचि तद्रृप जाछे। आत्मनिश्चये नासिछें । कल्पनेसी ॥ ४० ॥ जेचि क्षणीं निश्चये चळे । तेचि क्षणीं द्वैत उफाळे । जैसा अस्तमानीं प्रवळे । अंधकार ॥ ४१ ॥ तैसें ज्ञान होतां मळिन । अज्ञान प्रवळे जाण । याकारणें श्रवण । अखंड असावें ॥ ४२ ॥ आतां असो हें वोल्णें जालें। आशंका फेड्रं येका बोठें। जयास द्वेत भासलें। तें तूं नव्हेसी सर्वथा ॥ ४३॥ मागील आशंका फिटली । इतुकेन हे कथा संपली । पुढें वृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे द्वैतकल्पना-निर्शननाम समास पंचम ॥ ५ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

अद्वैत ब्रह्म निरोपिलें । जें कल्पनेरिहत संचलें । क्षणयेक तदाकार केलें । मज या निरूपणें ॥ १॥ परी म्या तदाकार व्हावें । ब्रह्मचि होऊन असावें । पुन्हा संसारास न यावें । चंचळपणें सर्वथा ॥ २॥

१ शवल, अशुद्ध (कल्पना ). २ अशुद्ध.

कल्पनारहित जें सुख । तथें नाहीं संसारदुःख । म्हणोनि तेंचि येक । होऊन असावें ॥ ३ ॥ ब्रह्मचि होइजे श्रवणें । पुन्हा वृत्तीवरी लागे येणें। ऐसें सदा येणें जाणें । चुकेना कीं ॥ ४ ॥ मनें अंतरिक्ष जावें । क्षणये-क ब्रह्मचि व्हावें । पुन्हा तेथून कोंसळावें । वृत्तीवरी मागुतें ॥ ५॥ प्रत्यावृत्ती सैरावैरा । किती करूं येरझारा । पाई छाउनियां दोरा । की-टक जैसा ॥ ६॥ उपदेशकाळीं तदाकार । होतां पडे हें शरीर। अथवा नेणे आपपर । ऐसें जालें पाहिजे ॥ ७ ॥ ऐसें नस्तां जें बोळणें । तेंचि वाटे लाजिरवाणें । ब्रह्म होऊन संसार करणें । हेंहि विपरीत दिसे ॥ ८ ॥ जो स्वयें ब्रह्मचि जाला । तो मागुता कैसा आहा । ऐसें ज्ञान माझें मजला । प्रशस्त न वटे ॥ ९ ॥ ब्रह्मचि होऊ-न जावें। कां तें संसारींच असावें। दोहींकडे भरंगैळावें। किती म्हणूनी ॥ १०॥ निरूपणीं ज्ञान प्रवळे । उठीन जातां तें मावळे । मागुता कामक्रोध खबळे । ब्रह्मरूपासी ॥ ११ ॥ ऐसा कैसा ब्रह्म जाला । दो-हींकडे अंतरला । वोडगर्स्तपेंगेचि गेला । संसार त्याचा ॥ १२ ॥ घेतां ब्रह्मसुखाची गोडी । संसारिक मागें वोडी '। संसार करितां आवडी । ब्रह्मीं उपने मागुती ॥ १३ ॥ ब्रह्मसुख नेलें संसारें । संसार गेला ज्ञा-नद्वारें । दोनी अपुरीं पुरें । येकही नाहीं ।। १४ ॥ याकारणें माझें चित्त । चंचळ जालें दुश्चीत। काये करणें निश्चीत । येकही नाहीं ॥ १५॥ ऐसा श्रोता करी विनती । आतां राहावें कोणे रीती। म्हणे अखंड माझी मती । ब्रह्माकार नाहीं ।। १६ ।। आतां याचें प्रयोत्तर । वक्ता देईल सुंदर । श्रोतीं व्हावें निरोत्तर । क्षणयेक आतां ।। १७ ॥ ब्रह्मचि होऊन

<sup>9</sup> आकाश (मनानें दरयापासून अलग होऊन कांहीं काळ ब्रह्मस्वरूप व्हावें व पुन्हां वृत्तीवर यावें असें माझें होत आहे). २ जाणें येणें. ३ आपला उप-देश श्रवण करित असतां माझी जी तदाकार स्थिति होते, त्याच स्थितींत माझें शरीर अखंड राहिलें पाहिजे, म्हणजे मला आपपर ही कल्पना उरली न पाहिजे. ४ गोंधळावें. ५ ब्रह्मरूप झालेला जो सी त्या माझ्या ठिकाणीं. ६ ओढाताणीनें. ७ संसारिक सुख.

ज पिडिले । तिचि मुक्तपदास रेले । यर ते काय बुडाले । व्यासादिक ॥१८॥ श्रोता विनती करी पुढती । शुको मुक्तो वामदेवो वा हे श्रुती । दोघेचि मुक्त आदिअंतीं । वोलतसे ॥ १९॥ वेदें बद्ध केले सर्व । मुक्त शुक्त वामदेव । वेदवचनीं अभाव । कैसा घरावा ॥ २०॥ ऐसा श्रोता वेदाधोरें । देता जाला प्रत्योक्तरें ! दोवेचि मुक्त अत्यादरें । प्रतिपाद्य केलें ॥ २१॥ वक्ता वोले याउपरी । दोघेचि मुक्त सृष्टीवरी । ऐसे बोलतां उरी । कोणास आहे ॥ २२ ॥ बहु ऋषि बहु मुनी । सिद्ध योगी आत्मज्ञानी । जाले पुरुष समाधानी । असंख्यात ॥ २३ ॥

प्र-हादनारद्यराद्यरपुंडरीक-व्यासांवरीषद्युकद्यौनकभीष्मदारुभ्यान्। रुक्मांगदार्जुनवासिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि॥१॥

कविर्हरिरंतरिक्षः प्रवुद्धः पिष्पलायनः। आविर्होत्रोऽथद्गुमिलश्चमसः करभाजनः॥२॥

याहि वेगळे थोर थोर । ब्रह्माविष्णुमहेश्वर । आदिकरून दिगंबर । विदेहा-दिक ॥ २४ ॥ शुक्त वामदेव मुक्त जाले । येर हे अवघेचिं बुडाले । या वचना विश्वासले । ते पढतमूर्ख ॥ २५ ॥ तरी वेद कैसें खेलिला । तो काय तुह्मी मिथ्या केला । ऐकोन वक्ता देता जाला । प्रत्योक्तर ॥ २६ ॥ वेद बोलिला पूर्वपक्ष । मूर्ख तेथेंचि लावी लक्ष । साधु आणी वित्पन्न दक्ष । त्यांस हें न मने ॥ २७ ॥ तथापी हें जरी मानलें । तरी वेदसामर्थ्य बुडालें । वेदांचेनि उद्धरिलें । न वचे कोणा ॥ २८ ॥ वेदा आंगीं सामर्थ्य नसे । तरी या वेदास कोण पुसे । ह्मणौनि वेदीं सामर्थ्य असे । जन उधरावया ॥ २९ ॥ वेदाक्षर घडे ज्यासी ।

१ ठाव, ठिकाण, जागा.

तो बोलिजे पुण्यरासी । ह्मणौन वेदीं सामर्थ्यासी । काय उणे ॥ ३०॥ वेदशास्त्रपुराण । भाग्य जालियां श्रवण । तेणें होइजे पावन । हें बोलती साधु ॥ ३१ ॥ श्लोक अथवा श्लोकार्घ । नाहीं तरी श्लोकपाद । श्रवण होतां येक शब्द। नाना दोष जाती॥ ३२॥ वेदशास्त्रीं पुराणीं। ऐशा वाक्याच्या आइणी। अगाध महिमा व्यासवाणी। वदोन गेळी ॥ ३३ ॥ येकाक्षर होतां श्रवण । तत्काळाचि होइजे पावन । ऐसें प्रंथाचें महिमान । ठाईं ठाईं बोाछिछें ॥ ३४॥ दोहींवेगळा तिजा नुधरे । तरी महिमा कैचा उरे । असो हें जाणिजे चतुरें । येरां गथा-गोवी ॥ ३५ ॥ वेदशास्त्रं पुराणें । कैसीं होतीं अप्रमाणें । दोघांवांचून तिसरा कोणें। उद्भरावा ॥ ३६॥ ह्मणसी काष्टीं लागोन पडिला। तोचि येक मुक्त जाला । शुक तोहि अनुवादला । नाना निरूपणें ॥ ३७॥ ग्रुक मुक्त ऐसें वचन । वेद बोलिला हें प्रमाण । परी तो नन्हता अचेतन । ब्रह्माकार ॥ ३८॥ अचेतन ब्रह्माकार । असता शुक योगेश्वर । तरी सारासारविचार । बोल्लों न घडे ॥ ३९ ॥ जो ब्रह्माकार जाला । तो काष्ट होऊन पडिला । शुक भागवत बोलिला । परीक्षितींपुढें ॥ ४० ॥ निरूपण हें सारासार । बोलिला पाहिजे विचार। धांडोळावें सचराचर । दृष्टांताकारणें ॥ ४१ ॥ क्षणयेक ब्रह्मचि व्हावें । क्षणथेक दर्य धांडोळावें । नाना दष्टांतीं संपादावें । वगतृत्वासी ॥ ४२॥ असो भागवतनिरूपण । शुक बोछिछा आपण । तया आंगीं बद्धपण । लाऊं नये कीं ॥ ४३ ॥ ह्मणोनी बोलतां चालतां । निचेष्टित पडिलें नस्तां । मुक्ति लाभे सायोज्यता । सद्गुरुवोर्घे ॥ ४४ ॥ येक मुक्त येक नित्यमुक्त । येक जाणावे जीवनमुक्त । येक योगी विदेह-मुक्त । समाधानी ॥ ४५ ॥ सचेतन ते जीवनमुक्त । अचेतन ते विदेह-

१ इच्छा किंवा सामर्थ्य किंवा मालिका, असे तीन अर्थ तीन ठिकाणीं दिलेले आहेत, पैकी शेवटला अर्थ येथे बरा लागती. २ जिवंतपणींच ज्ञान होऊन मुक्त आलेले, परंतु व्यवहार कारत असलेले.

मुक्त । दोहिवेगळे नित्यमुक्त । योगेश्वर जाणावे ॥ ४६ ॥ स्वर्रूपवोधें स्तब्धता । ते जाणावी ताटस्तता । ताटस्तता आणी स्तब्धता । हा देहस-मंधु ॥ ४० ॥ येथें अनुभवासी कारण । येर सर्व निःकारण । तृती पावावी आपण । आपुल्या स्वानुभवें ॥ ४८ ॥ कंठमयीद जेविला । त्यास ह्मणती भुकेला । तेणें शब्दें जाजावला । हें तों घडेना ॥ ४९ ॥ स्वरूपीं नाहीं देहो । तेथें काइसा संदेहो । वद्ध मुक्त ऐसा भावो । देहाचकडे ॥ ५० ॥ देहबुद्धि धरून चिंती । मुक्त ब्रह्मादिक नब्हेती । तेथें शुकाची कोण गती । मुक्तपणाची ॥ ५१ ॥ मुक्तपण हेंचि बद्ध । मुक्त बद्ध हें अबद्ध । सस्वरूप स्वतिसद्ध । बद्ध ना मुक्त ॥ ५२ ॥ मुक्तपणाची पोटीं सीळा । वांधतां जाईजे पाताळा । देहबुद्धीचा ऑन्गळा । स्वरूपीं न सिटे ॥ ५३ ॥ मीपणापासून सुटला । तोचि येक मुक्त जाला । मुका अथवा बोलिला । तरी तो मुक्त ॥ ५४ ॥ जयास बाँधावें तें वाव । तेथें केंचा मुक्तभाव । पाहों जातां सकळ वाव । गुन्णवार्ती ॥ ५५ ॥

# बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। गुणस्य मायामूळत्वान्न मे मोक्षो न वंधनम्॥१॥

१ जिवंतपणींच मुक्त झालेले, परंतु देहमान विसहन गेलेले. २ मरणोत्तर अक्षय मुक्त झालेले. ३ स्वहपवीध होऊन निचेष्टित पहन राहणें, हें शिष्याच्या मतानें मुक्तपणाचें व हालचाल करणें वद्धपणाचें लक्षण होय. सर्हुर ह्मणतात, हालचाल करणें किंवा स्तब्ध, तटस्थ राहणें हा देहाचा संबंध आहे. ही देहसुद्ध बाळगली तर कोणीच मुक्त होऊं शकत नाहीं. "मी मुक्त" असे कोणी ह्मणेल तर तोच बद्ध. आपल्या स्वानुभवानें जो तृप्त झाला तोच मुक्त, मग तुद्धी त्याला त्याची हालचाल पाहून बद्ध झटलें तरी तो थोडाच बद्ध होणार आहे? आकंट जेवलेल्याला मुकेला म्हटल्यानें तो थोडाच मुकेला होतो? ४ चित्तीं (१) ५ विशेष देहसुद्धी बाळगणारा. ६ संभवत नाहीं. ७ वगळावें. अहंकाराला अनुलक्ष्मन ही ओवी असावी. जो अहंकार टाकावयाचा तोच मुळीं व्यर्थ आहे, तेव्हां तो ज्यापशीं आहे त्याला मुक्तपण कोठलें? किंवा "बाधावें " म्हणजे "बद्ध आहे" असे मानावें.

तत्त्वज्ञाता परमञ्जू । तयासी नाहीं मुक्त बद्ध । मुक्त बद्ध हा विनोद । मायागुणें ॥ ५६ ॥ जेथें नामरूप हें सरे । तेथें मुक्तपण कैंचें उरे । मुक्त बद्ध हें विसरे । विसेरलेपणेंसीं ।। ५० ॥ बद्ध मुक्त जाला कोण । तो तरी नव्हे कीं आपणे । वधक जाणावें मीपण । धर्सास बाधी ॥ ५८॥ एवं हा अवघा भ्रम। अहंतेचा जाला श्रम। मायातीत जों विश्राम । सेविला नाहीं ॥ ५९ ॥ असो बद्धता आणी मुक्तता । आली कल्पनेच्या माथां । ते कल्पना तरी तत्वता । साच आहे ।। ६० ॥ हा-णोनि हें मृगजळ । माया नाथिछें आभाळ । स्वप्न मिध्या तत्काळ । जागृतीसी होये।। ६१॥ स्वप्नीं वद्ध मुक्त जाला। तो जागृतीस नाहीं आला । कैंचा कोण काये जाला । कांहीं कळेनां ।। ६२ ॥ ह्मणोनि मुक्त विश्वजन । जयास जालें आत्मज्ञान । शुद्धज्ञानें मुक्तपण । समूळ वाव ॥ ६३ ॥ बद्ध मुक्त हा संदेहो । धरी कल्पनेचा देहो । साधु सदा नि:संदेहो । देहातीत वस्तु ॥ ६४ ॥ आतां असो हें पुढती । पुढें रा-हावें कोणे रिती । तेंचि निरूपण श्रोतीं । सावध परिसावें ॥ ६५॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बद्धमुक्तनिरूपणनाम समास साहवा 11 & 11

#### ॥ श्रीराम ॥

वस्तू सिंजरी कल्पावें । तरी ते निर्विकल्प स्वभावें । तेथें कल्पनेच्या नावें । सुन्याकार ॥ १ ॥ तथापि कल्पूं जातां । नये कल्पनेच्या हातां ।

<sup>9</sup> मुक्त बद्ध हें विसरलें पाहिजे. २ बद्धता व मुक्तता हीं देहाकडे आलीं आणि तो देह म्हणजे आपण नव्हे. ३ वाधक. ४ हा प्रश्न आहे. आणि ती कल्पना तरी कोठें खरी आहे? ५ या संसाररूप स्वप्नामध्यें जो कोणी आपण बद्ध आहोंत किंवा मुक्त आहोंत असें झणेल तो अजून जागा झाला नाहीं असें समजावें; आणि झणून बद्ध कोण व मुक्त कोण याचा त्याला कांहींच उलगडा होत नाहीं.

बोळखी ठाई न पडे चित्ता । भ्रंश पडे ॥ २ ॥ कांहीं दृष्टीसचि न दिसे । मनास तेंहि न भासे । न भासे न दिसे कैसें । वोळखावें ॥ ३ ॥ पाहों जातां निराकार । मनासि पडे सुन्याकार । कत्यूं जातां अंधकार । भरला वाटे ॥ ४ ॥ कत्यूं जातां वाटे काळें । ब्रह्म काळें ना पिवळें । आरक्त निळें ना धवळें । वर्णरहित ॥ ५ ॥ जया वर्णवेक्ती नसे । भासाहून अनारिसें । रूपचि नाहीं कैसें । वोळखावें ॥ ६ ॥ न दिसतां वोळखण । किती धरावी आपण । हें तों अमासीच कारण । होतसे ॥ ७ ॥ जो निर्गुण गुणातीत । जो अदृश्य अवेक्त । जो अचिंत्य चिनतातीत । परम पुरुष ॥ ८ ॥

# अचित्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । समस्तजगदाधारसूर्तये ब्रह्मणे नमः॥१॥

अचिंत्य तें चिंतावें । अव्यक्तास आठवावें । निर्गुणास वोळखावें । कोणेपरी ॥ ९ ॥ जें दृष्टीसचि न पडे । जें मनासिंह नातुडे । तया कैसें
पाहाणें घडे । निर्गुणासी ॥ १० ॥ असंगाचा संग धरणें । निरावठंबीं
वास करणें । निशब्दासी अनुवादणें । कोणेपरी ॥ ११ ॥ अचिंत्यासीं
चिंतूं जातां । निर्विकल्पासी कल्पितां । अद्वैताचें ध्यान करितां । द्वैतिच
उठे ॥१२॥ आतां ध्यानचि सोडावें । अनुसंधान तें मोडाबें । तरी मागुतें
पडावें । माहा संशई ॥ १३ ॥ द्वैताच्या भेणें अंतरीं । वस्तु न पाहिजे
तरी । तेणें समाधाना उरी । कदा असेचिना ॥ १४ ॥ संवे ठावितां
सवे पडे । सवे पडतां वस्तु आतुडे । नित्यानित्यविचारें घडे । समाधान
॥ १५ ॥ वस्तु चिंतितां द्वैत उपजे । सोडी करितां कांहींच नुमजे ।
सुन्यत्वसंदेहीं पडिजे । विवेकेंविण ॥ १६ ॥ ह्यणोनि विवेक धरावा।

<sup>9</sup> सांपडत नाहीं. २ आधाररिहत ठिकाणीं, आकाशांत. ३ वरें ध्यान करूं नये, अनुसंधान लावूं नये असें झणावें तर. ४ अद्वैताचें ध्यान करूं जातां द्वैत उत्पन्न होतें या भीतीनें. ५ संवय.

भ्रानें प्रपंच सावरावा । अहंभाव वोसरावा । परी तो वोसरेना ॥ १७॥ परब्रह्म तें अद्वेत । किल्पतांच उठे द्वेत । तेथें हेत आणी दष्टांत । कां-हींच न चले ॥ १८ ॥ तें आठवितां विसरिजे । कां तें विसरोनि आ-ठविजे। जाणोनियां नेणिजे। पैरब्रह्म तें ॥ १९॥ त्यास न भेटतां होये भेटी । भेटों जातां पड़े तुटी । ऐसी हे नवल गोष्टी । मुकेपणाची ।। २० ॥ तें साधूं जातां साधवेना । नातरी सोडितां सुटेना । लागला समंध तुटेना । निरंतर ॥ २१ ॥ तें असतचि सदां असे । नातरी पा-हातां दूरासे । न पाहातां प्रकाशे । जेथें तेथें ॥ २२ ॥ जेथें उपाये सोचि अपाये । आणी अपाये तोचि उपाये । हें अनुभवेंविण काये। उमजों जाणे ।। २३ ॥ तें नुमजतांच उमजे । उमजोन कांहींच नुमजे । तें वृत्तीविण पाविजे । निवृत्तिपद ॥ २४ ॥ तें ध्यानीं धरितां नये । चिंतनीं चिंतावें तें काये । मनामधें न सैमाये । परब्रह्म तें ॥ २५॥ त्यास उपमे दावें जळ । तरी तें निर्मळ निश्चळ । विश्व बुडालें सकळ । परी तें कोरडेंचि असे ॥ २६॥ नव्हे प्रकाशासारिखें। अथवा नव्हे काळोखें। आतां तें कासयासारिखें। सांगावें हो ॥ २७॥ ऐसें ब्रह्म निरंजन । कदा नव्हे दश्यमान । छावावें तें अनुसंधान । कोणेपरी ॥ २८ ॥ अनुसंधान लाऊं जातां । कांहीं नाहीं वाटे आतां । तेणें म-नाचिया माथां । संदेह वाजे ॥ २९ ॥ छिटेकेंचि काय पाहावें । कोठें जाऊन राहावें । अभाव घेतला जीवें । सत्य स्वरूपाचा ॥ ३०॥ अ-भावचि ह्मणों सत्य । तरी वेदशास्त्र कैसें मिथ्य । आणी व्यासादिकांचें कृत्य । वाउगें नव्हे ॥ ३१ ॥ ह्मणोनि मिध्या ह्मणतां नये । बहुत ज्ञा-नाचे उपाये । बहुतीं निर्मिलें तें काये । मिथ्या ह्मणावें ।। ३२ ॥ अद्धै-

१ स्मरणाचा विसर पडला पाहिजे, परंतु विसर पडून तें आठवलें पाहिजे. तें जाणून जाणीव उरली न पाहिजे. २ तें आहे तसेंच सर्वदा आहे परंतु पाहा-वयास गेलें तर दूर होतें; न पाहातां मात्र तें सर्वत्र प्रकाशतें. जेथें उपाय करा-वयास (पाहण्यास ) जावें तेथें अपाय होतो (तें दूर होतें) आणि अपाय (न पाहणें) करावा तर उपाय होतो (तें सर्वत्र प्रकाशतें ). ३ मावत नाहीं

तज्ञानाचा उपदेश । गुरुगीता तो महेश । सांगता होये पार्वतीश । पा-र्वतीप्रती ॥ ३३ ॥ अवधूतगीता केळी । गोरक्षीस निरोपिछी । ते अवधूतगीता बोछिछी । ज्ञानमार्ग ॥ ३४॥ विष्णु होऊन राजहंस । विधीस केळा उपदेश । ते हंसगीता जगदीश । बोळिळा स्वमुखें ॥३५॥ ब्रह्मा नारदा उपदेशित । चतुःश्लोकी भागवत । पुढें व्यासमुखें बहुत । विस्तारलें ॥ ३६ ॥ वसिष्ठसार वसिष्ठऋषी । सांगता जाला रघुनाथासी । कृष्ण सांगे अर्जुनासी । सप्तश्चोकी गीता ॥ ३७ ॥ ऐसें सांगावें तें किती । बहुत ऋषी बोलिले बहुतीं । अद्देत ज्ञान आदिअंतीं । सत्यचि असे || ३८ || ह्मणोनि मिथ्या आत्मज्ञान | ह्मणतां पाविजे पतन | प्रज़ेरहित जे जन । तयांसीं हें कळेना ॥ ३९ ॥ जेथें शेषाची प्रज्ञा मंदली । श्रुतीस मौन्यमुद्रा पडिली । जाणपर्णे न वचे बदली । स्वरूप-स्थिती ॥ ४० ॥ आपणास नुमजे बरवें । ह्मणोनि मिथ्या कैसें करावें । नातरी सदद धरावें । सद्गुरुमुखें ॥ ४१ ॥ मिथ्य तेंचि सत्य जालें । सत्य असोन मिथ्य केलें । संदेहसागरीं बुडालें । अकस्मात मन ॥ ४२ ॥ मनास कल्पायाची सबे। मनें कल्पिछें तें नब्हे। तेणें गुणें संदेह धावे। मीपणाचेनि पंथें ॥ ४३॥ तरी तो पथचि मोडावा। मग परमात्मा जो-डावा । समूळ संदेह तोडावा । साधुचेनि संगतीं ॥ ४४ ॥ मीपण रास्त्रें तुटेना । मीपण फोडितां फुटेना । मीपण सोडितां सुटेना । कांहीं केल्यां ॥ ४९ ॥ मीपणें वस्तु नाकळे। मीपणें भक्ति मावळे । मीपणें शक्ति गळे । वैराग्याची ॥ ४६ ॥ मी-पणें प्रपंच न घडे । मीपणें परमार्थ बुंडे । मीपणें सकळही उंडे । येराकीर्तिप्रताप ॥ ४७ ॥ मींपणें मीत्री तुटे । मींपणें प्रीति आटे । मीपणें लिगटे । अभिमान आंगीं ॥ ४८॥ मीपणें विकल्प उठे । मी-पणें कळह सुटे । मीपणें संमोह फुटें । ऐक्यतेचा ॥ ४९ ॥ मीपण को-

१ " मी जाणतों ' असा ज्ञातृत्वाचा अभिमान धरून स्वरूपस्थिती सांगि। तली जाणार नाहीं,

णासिच न साहे । तें भगवंतीं कैसेनि साहे । हाणौनि मीपण सांडन राहे । ताोचि समाधानी ॥ ५० ॥ मीपण कैसें त्यागावें । ब्रह्म कैसें अनुभवावें । समाधान कैसें पावावें । कोणा प्रकारें ॥ ५१ ॥ मीपण जाणोनि त्यागावें । ब्रह्म होऊन अनुभवावें । समाधान तें पावावें । ति:संगपणें ॥ ५२ ॥ आणीक येक समाधान । मीपणेंविण साधन । करू जाणे तोचि धन्य । समाधानी ॥ ५३ ॥ मी तों ब्रह्मचि जालें। स्वता । साधन कोण करील आतां । ऐसें मनीं कल्प्रं जातां । कल्पनाचि उठे ॥ ५४ ॥ ब्रह्मीं कल्पना न साहे । तोचि तेथें उभी राहे । तयेसि शोधून पाहे । तोचि साधु ॥ ५५ ॥ निर्विकल्पासी कल्पावें । परी कहिपते आपण न वहावें । मीपणासि त्यागावें । येणें रिती ॥ ५६ ॥ या ब्रह्मविद्येच्या लेपणी । कांहींच नसावें असोनी । दक्ष आणी समा-धानी । तोचि हें जाणे ॥५७॥ जयासी आपण कल्पावें । तेंचि आपण स्वभावें । येथें कल्पनेच्या नावें । सुन्य आैं ।। ५८ ॥ पदीहून चळीं नये। करावें साधन उपाये। तरीच सांपडे सोये। अलिप्तपणाची ॥ ५९ ॥ राजा राजपदीं असतां । उगीच चाले सर्व सत्ता । साध्यचि होऊन तत्वता । साधन करावें ॥ ६० ॥ साधन आलें देहाच्या माथां। आपण देह नव्हे सर्वथा।ऐसा करूनि अकर्ता। सहजीच जाला ॥६१॥ देह आपण ऐसें कल्पावें । तरीच साधन त्यागावें । देहातीत अस्तां स्व-भावें । देह क़ैंचा ॥६२॥ ना तें साधन ना तें देह । आपळा आपण निःसंदेह । देहीच असोन विदेह । स्थिति ऐसी ॥ ६३ ॥ साधनेंविण ब्रह्म होतां । लागों पाहे देहममता । आळस प्रवळे तत्वता । ब्रह्मज्ञानिमेसें ॥ ६४ ॥ परमार्थमिसें अर्थ जागे । ध्यानमिसें निद्रा लागे । मुक्तिमिसें

<sup>9</sup> निर्विकल्पाची कल्पना करावी, परंतु कल्पना करणारे आपण कोणी वेगळे आहोत, अशी आपणांस कल्पना उरली न पाहिजे. २ लपंडाव. ३ ज्याची कल्पना करावयाची तेंच आपण मूळचें आहोंत हें समजल्यावर कल्पना नाहींशी होते. ४ स्वार्थ.

दोष भोगे । अर्नेगळता ॥ ६५ ॥ निरूपणिमसें निंदा बढे । संवाद-मिसें वेबाद पडे । उपाधीमिसें येऊन जडे । अभिमान आंगीं ॥ ६६ ॥ तैसा ब्रह्मज्ञानिमसें । आळस अंतरीं प्रवेशे । हाणे साधनाचें पिसें । काय करावें ॥ ६७ ॥

# किं करोमि क गच्छामि किं गृण्हामि त्यजामि किं। आत्मना पूरितं सर्वे महाकल्पांतुना यथा॥१॥

वचन आधारीं लाविलें । जैसें शस्त्र फिरविलें । स्वता हाणोन वतलें । जयापरी ॥ ६८ ॥ तैसा उपायाचा अपाये । विपरीतपणें स्वहित जाये । साधन सोखितां होये । मुक्तपणें वद्ध ॥ ६९ ॥ साधन करितांच सिद्ध-पण । हातींचें जाईल निघोन । तेणें गुणें साधन । करूंच नाविडे ॥ ७० ॥ लोक सणती हा साधक । हेचि लज्या वाटे येक । साधन कारिती ब्रह्मादिक । हें ठाउकें नाहीं ॥ ७१ ॥ आतां असो हे अविद्या । अभ्याससारणी विद्या । अभ्यासें पाविजे अद्या । पूर्ण ब्रह्म ॥ ७२ ॥ अभ्यास करावा कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्न । परमार्थाचें साधन । बोलिलें पाहिजे ॥ ७३ ॥ याचें उत्तर श्रोत्तयांसी । दिधलें पुढिलें समासीं । निरोपिलें साधनासी । परमार्थाच्या ॥ ७४ ॥ इति श्रीदास-बोधे गुरुशिष्यसंवादे साधनप्रतिष्ठानिरूपणनाम समास सातवा ॥ ७॥

## ॥ श्रीराम ॥

ऐका परमार्थाचें साधन। जेणें होये समाधान। तें तूं जाण गा श्रवण। निश्चयेंसीं ॥१॥ श्रवणें आतुडे भक्ती। श्रवणें उद्भवे विरक्ती। श्रवणें तुटे आसक्ती। विषयांची॥ २॥ श्रवणें घडे चिक्तशुद्धी। श्रवणें होये दृढ बुद्धी। श्रवणें तुटे उपाधी।

१ स्वच्छंद्वणा. २ वितंडवाद. ३ अभ्यासाचे अनुसरण करणारी, जसा अभ्यास करावा तशी प्राप्त होणारी.

अभिमानाची ॥ ३ ॥ श्रवणें निश्चयो घडे । श्रवणें ममता मोडे । श्रव-णें अंतरीं जडे । समाधान ॥ ४ ॥ अवणें आशंका फिटे । अवणें संश-य तुटे । श्रवण होतां पालटे । पूर्व गुण आपुला ॥ ५ ॥ श्रवणें आवरे मन । श्रवणें घडे समाधान । श्रवणें तुटे बंधन । देहबुद्रीचें ॥ ६॥ श्रवणें मीपण जाये । श्रवणें धोका नये । श्रवणें नाना अपाये । भस्म होती ॥ ७ ॥ श्रवणें होये कार्यसिद्धी । श्रवणें लागे समाधी । श्रवणें घंडे सर्व सिद्धी । समाधानासी ॥ ८ ॥ सत्संगावरी श्रवण । तेणें कळे निरूपण । श्रवणें होइजे आपण । तदाकार ॥ ९॥ श्रवणें प्रबोध वाढे । श्रवर्णे प्रज्ञा चढे । श्रवणें विषयांचे 'वोढे । तुटोन जाती ॥ १०॥ श्रवणें विचार कळे । श्रवणें ज्ञान हें प्रवळे। श्रवणें वस्तु निवळे। साध-कासी ।। ११ ॥ श्रवणें सद्घुद्धि लागे । श्रवणें विवेक जागे । श्रवणें मन हें मागे । भगवंतासी ॥ १२ ॥ श्रवणें कुसंग तुटे । श्रवणें काम वोहें-टे । श्रवणें धोका आटे । येकसरां ।। १३ ॥ श्रवणें मोह नासे । श्रवणें स्क्रिति प्रकाशे । अवणें सद्दस्तु भासे । निश्चयात्मक ॥ १४ ॥ अवणें होये उत्तम गती । श्रवणें आतुडे शांती । श्रवणें पाविजे निवृत्ती । अचळ पद ॥ १९ ॥ श्रवणा ऐसें सार नाहीं । श्रवणें घडे सर्व कांहीं । भव-नदीचा प्रवाहीं । तरणोपाव श्रवणें ॥ १६ ॥ श्रवण भजनाचा आरंभ । श्रवण सर्वी सर्वारंभ । श्रवणें होये स्वयंभ । सर्व कांहीं ॥ १७ ॥ प्रवृ-त्ती अथवा निवृत्ती । श्रवणेंविण न घडे प्राप्ती । हे तों सकळांस प्रचि-ती । प्रत्यक्ष आहे ॥ १८ ॥ ऐकिल्याविण कळेना । हें ठाउकें आहे जना । याकारणें मूळ प्रेता । श्रवण आधीं ॥ १९ ॥ जें जन्मीं ऐकिलें-चि नाहीं । तेथें पडिजे संदेहीं । म्हणोनियां दुजे कांहीं । साम्यता न वडे ॥ २० ॥ बहुत साधनें पाहातां । श्रवणास न घडे साम्यता । श्रव-णेंविण तत्वता । कार्य न चले ॥ २१ ॥ न देखतां दिनकर । पडे अव-घा अंधकार । श्रवणैविण प्रकार । तैसा होये ॥ २२ ॥ कैसी नयविधा

१ ओढे, पाश. १ ओहटे, मागें हटतो.

भक्ती । कैसी चतुर्विधा मुक्ती । कैसी आहे सहजस्थिती । हें श्रवणेंविण न कळे ॥ २३ ॥ न कळे पट्कमीचरण । न कळे कैसे पुरश्वरण । न कळे कैसें उपासना । विधियुक्त ॥ २४ ॥ नाना व्रतें नाना दानें । नाना तर्षे नाना साधनें । नाना योग तीर्थाटणें । श्रवणेंविण न कळती ॥ २५ ॥ नाना विद्या पिंडज्ञान । नाना तत्वांचें शोधन । नाना कळा ब्रह्मज्ञान । श्रवणेंविण:न कळे ॥ २६ ॥ आठराभार वनस्पती । येका जळें प्रवळती । येका रसें उत्पती । सकळ जीवांची ॥ २७॥ सकळ जीवां येक पृथ्वी । सकळ जीवां येक रवी । सकळ जीवां वर्तवी । येक बायो ॥ २८ ॥ सकळ जीवां येक पैस । जयास बोळिजे आकाश । सकळ जीवांचा वास । येका परब्रह्मीं ॥ २९ ॥ तैसें सकळ जीवांस मिळोन । सार येकचि साधन । तें हैं जाण श्रवण । प्राणीमात्रांसी ॥ ३० ॥ नाना देश भाषा मते । भूमंडळी असंख्याते । सर्वीस श्रव-णापरतें । साधनचि नाहीं ॥ ३१ ॥ श्रवणें घडे उपरती । बद्धाचे मुमु-क्ष होती । मुमुक्षाचे साधक अती । नेमेंसिं चालती ॥ ३२ ॥ साधका-चे होती सिद्ध । आंगीं वाणतां प्रवाध । हें तों आहे प्रसिद्ध । सकळांस ठाउकें ।। ३३ ॥ ठाईचे खळ चांडाळ । तेचि होती पुण्यसिळ । ऐसा गुण तत्काळ । श्रवणाचा ॥ ३४ ॥ जो दुर्बुद्रि दुरात्मा । तोचि होयं पुण्यात्मा । अगाध श्रवणाचा महिमा । बोलिला न वचे ॥ ३५॥ तीर्थौ वतांची फळश्रुती । पुढें होणार सांगती । तैसें नव्हे हातीचा हातीं। सप्रचित श्रवण ॥ ३६॥ नाना रोग नाना व्याधी। तत्काळ तोडिजे औष्धी । तैसी आहे श्रवणसिद्धी । अनुभवी जाणती ॥ ६७ ॥ श्रव-णाचा विचार कळे । तरीच भाग्यश्री प्रगटे बळें । मुख्य परमात्माच आकळे । स्वानुभवासी ॥ ३८ ॥ या नाव जाणावें मनन । अर्थालागीं सावधान । निजध्यासें समाधान । होत असे ॥ ३९ ॥ बोलिल्याचा अर्थ कळे । तरीच समाधान निवळे । अकस्मात अंतरीं वोळे । निःसंदे-हता ॥ ४० ॥ संदेह जन्माचें मूळ । तें श्रवणें होये निर्मूळ । पुढें सह-

जिय प्रांजळ । समाधान ॥ ४१ ॥ जेथें नाहीं श्रवण मनन । तेथें कैचें समाधान । मुक्तपणाचें बंधेन । जडलें पाई ॥ ४२ ॥ मुमुक्ष साधक अथवा सिद्ध । श्रवणंविण तो अवद्ध । श्रवणमननें शुद्ध । चित्तवृत्ति होये ॥ ४३ ॥ जेथें नाहीं नित्य श्रवण । तें जाणावें विलक्षण । तेथें साधकें येक क्षण । क्रमूं नये सर्वथा ॥ ४४ ॥ जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ । तेथें कैचा हो परमार्थ । मागें केलें तितुकें वेर्थ । श्रवणंविण होये ॥ ४५ ॥ तस्मात् श्रवण करावें । साधन मनीं धरावें । नित्यनेमें तरावें । संसार-सामरीं ॥ ४६ ॥ सेविलेंच सेवावें अन्न । घतलेंचि ध्यावें जीवन । तैसें श्रवणमनन । केलेंचि करावें ॥ ४७ ॥ श्रवणाचा अनादार । आलसें करीं जो नर । त्याचा होये अपहार । स्वहितविषई ॥ ४८ ॥ आलसावें संरक्षण । परमार्थाची बुडवण । याकारणें श्रवण । केलेंचि पाहिजे ॥ ४९ ॥ आतां श्रवण कैसें करावें । कोण्या ग्रंथास पाहावें । पुढिले समासीं आधवें । सांगिजेल ॥ ५० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम समास आठवा ॥ ८ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

आतां श्रवण कैसें करावें । तेहिं सांगिजेळ अघवें । श्रोतां अवधान गावें । येकचित्तें ॥१॥ येक वगतृत्व श्रवणीं पढें । तेणें जाळें समाधान मोर्ड । केळा निश्चये विघडें । अकस्मात ॥ २ ॥ तें वगतृत्व त्यागावें । जें माईक स्वभावें । जेथें निश्चयाच्या नावें । सुन्याकार ॥ ३ ॥ येक्या प्रथें निश्चय केळा । तो दुजयानें उडविळा । तेणें संशयोचि वादि छा । जन्मवरी ॥ ४ ॥ जेथें संशय तुटतीं । होये अशंकानिवृत्ती । अदित प्रथ परमार्थीं । श्रवण करावे ॥ ५ ॥ जो मोक्षाचा अधिकारी । तो परमार्थपंथ घरी । प्रीति लागळी अंतरीं । अद्वैतप्रथाची ॥ ६ ॥

<sup>9</sup> आपण मुक्त आहोत, आपणास कशाला श्रवण मनन पाहिजे असे जर कोणी ह्मणेल तर त्याचा मुक्तपणा हेंच त्याचें बंधन होया २ अव्यवस्थित.

जेणें सांडिला इहलोक । जो परलोकीचा साधक । तेणें पाहावा विवेक । अद्वैतशास्त्रीं ॥ ७ ॥ जयास पाहिजे अद्वैत । तयापुढें ठेवितां द्वैत । तेणें क्षोभर्कें उठे चित्त । तया श्रोतयाचें ॥ ८ ॥ आवडीसारिखें मिळे। तेणें सुखचि उचंबळे । नाहीं तरी कंटाळे । मानस ऐकतां ॥ ९ ॥ ज्याची उपासना जैसी । त्यासी प्रीति वाटे तैसी । तेथे वर्णितां दुजया-सी । प्रशस्त न बटे ॥ १० ॥ प्रीतीचे लक्षण ऐसें । अंतरी उठे अन-यासें । पाणी पाणवाटें जैसें । आपणिच धांवे ॥ ११ ॥ तैसा जो आत्मज्ञांनी नर । तयास नावडे इतर । तेथे पाहिजे सारासार । विचार-णा ते ॥ १२ ॥ जेथें कुळदेव्या भगवती । तेथें पाहिजे सप्तशती । इतर देवांची स्तुती । कामा नये सर्वथा ॥१३॥ घेतां अनंताच्या व्रता । तेथें नलगे भगवद्गीता । साधुजनासी वार्ता । फळारोची नाहीं ।।१४॥ बीरकंकण घालितां नाकीं । परी तें शोभा पावेना कीं । जेथील तेथें आणिकीं। कामा नये सर्वथा।। १५॥ नाना माहात्में बोळिछीं। जे-थील तेथें वंद्य जालीं। विपरीत करून वाचिलीं। तरी तें विलक्षण ।। १६ ।। मल्लारमाहात्म द्वारकेसी । द्वारकामाहात्म नेलें कासी । कासी-माहात्म वेंकैटसीं । शोभा न पवे ॥ १७ ॥ ऐसें सांगतां असे वाड । परी जेथील तेथेंचि गोड । तैसी ज्ञानीयांस चाड । अद्देत ग्रंथाची ॥ १८॥ योगीयापुढें राहाणै । परीक्षवंतापुढें पापाण । पंडितापुढें डफगाण । शोभा न पवे ॥ १९ ॥ वेदज्ञापुढें जती । निस्पृहापुढें फळ-श्रुती । ज्ञानीयापुढें पोथी । कोकशास्त्राची ॥ २०॥ व्रह्मचर्यापुढें ना-चणी । रासक्रीडा निरूपणी । राजहंसापुढें पाणी । ठेविछें जैसें ॥२१॥ तैसें अंतर्निष्ठापुढें । ठेविछें श्रृंघारिक टिपेंडें । तेणें त्याचें कैसें घडे। समाधान ॥ २२ ॥ रायास रंकाची आशा । तक्र सांगणें

१ इतर टिकाणीं, अन्यत्र. २ व्यंकटेशीं. ३ अंगांत दैवत आणवृत बोलवणें, ४ चोपडी.

पीयूंबा । संन्याशासी वोवैसा । उचिष्ट चांढेाळी ॥ २३ ॥ कर्मनिष्ठा षशीकर्ण । पंचाक्षरी निरूपण । तेथें भंगे अंत:कर्ण । सहजाचे त्याचें ॥ २४ ॥ तैसें परमार्थिक जन । तयांस नस्तां आत्मज्ञान । प्रंथ वाचितां समाधान । होणार नाहीं ॥ २५ ॥ आतां असो हें बोलणें । जयासि स्वाहेत करणें । तेणें सदा विचरणें । अद्वैतग्रंथीं ॥ २६ ॥ आत्मज्ञानी येकचित्त । तेणें पाहाणें अद्वैत । येकांत स्थळीं निवांत । समाधान ॥ २७ ॥ बहुत प्रकारें पाहातां । प्रंथ नाहीं अद्वैतापरता । परमार्थास तत्वता । तारूंच कीं ॥ २८ ॥ इतर जे प्रपंचिक । हास्य विनोद नवरसिक । हित नव्हे तें पुस्तक । परमार्थासी ॥ २९ ॥ जेणें परमार्थ वाढे । आंगीं अनुताप चढे । भक्तीसाधन आवडे । त्या नाव प्रंथ ।। ३० ॥ जो ऐकतांच गर्व गळे। कां ते भ्रांतीच मावळे। नातरी येकसरें वोळे । मन भगवंतीं ॥ ३१ ॥ जेणें होये उपरती । अवगुण पालटती । जेणें चुके अधोगती । त्या नाव ग्रंथ ॥ ३२ ॥ जेणें धारिष्ट चढे । जेणें परोपकार घडे । जेणें विषयवासना मोडे । त्या नाव प्रंथ ॥ ३३ ॥ जेणें परत्रसाधन । जेणें प्रंथें होये ज्ञान । जेणें होईजे पावन। या नाव प्रंथ ॥ ३४ ॥ प्रंथ बहुत असती । नाना विधानें फळश्रुती । जेथें नुपजे विरक्ती भक्ती । तो ग्रंथचि नव्हे ॥ ३५ ॥ मोक्षेविण फळश्रुती । ते दुराशेची पोथी । ऐकतां ऐकतां पुढती । दुराशाचि वाढे ॥ ३६ ॥ श्रवणीं लोभ उपजेल जेथें । विवेक कैंचा असेल तेथें । बैसलीं दुराशेचीं भूतें । तया अधोगती ॥ ३७ ॥ ऐकोनिच फळश्रुती । पुढें तरि पावोन झणती। तयां जन्म अधोगती। सहजचि जाली ।। ३८ ।। नाना फळें पक्षी खाती । तेणेंचि तयां होये तृप्ति । परी त्या चकोराचे चित्तीं। अमृत वसे ॥ ३९ ॥ तैसें संसारी मनुष्य। पाहे संसाराची वास । परी ते भगवंताचे अंश । भगवंतचि इछिती

<sup>9</sup> अमृताला. २ वत, ३ " उच्छिष्ट चांडाळी " हा एक मंत्र आहे. ४ पावूं.

॥ ४० ॥ ज्ञानियास पाहिजे ज्ञान । भजकास पाहिजे भजन । साधकास पाहिजे साधन । इछेसारिखें ॥ ४१ ॥ परमार्थ्यास परमार्थ । स्वाध्यार्स पाहिजे स्वार्थ । कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासुनी ॥ ४२ ॥ योगीयांस पाहिजे योग । भोगियांस पाहिजे भोग । रोगियांस पाहिजे रोग-। हर्ति मात्रा ॥ ४३ ॥ कवीस पाहिजे प्रवंद । तार्किकांस तर्कवाद । भाविकांस संवाद । गोड वाटे ॥ ४४ ॥ पंडितांस पाहिजे वित्पत्ती । विद्वांसास अधेनैप्रीती । कळावंतां आवडती । नाना कळा ॥ ४५ ॥ हरिदासा आवडे कीर्तन । सचिस्मंतां संध्यास्नान । कर्मनिष्टां विधिविधान । पाहिजे तें ॥ ४६ ॥ प्रेमळास पाहिजे करुणा । दक्षता पाहिजे विचक्षणा । चातुर्य पाहे शाहाणा । आदरेंसी ॥ ४७॥ भक्त पाहे मूर्तिध्यान । संगीत पाहे ताळज्ञान । रागज्ञानी तान मान । मूर्छना पाहे ॥ ४८ ॥ योगाभ्यासी पिंडज्ञान । तत्वज्ञासि तत्वज्ञान । नार्डिज्ञानी मात्राज्ञान । पाहातुसे ॥ ४९ ॥ कामिक पाहे कोकशास्त्र । चेटकी पाहे चेटकमंत्र । यंत्री पाहे नाना यंत्र । आदरेंसी ॥ ५० ॥ टवाळां आवडे विनोद । उन्मत्ता-स नाना छंद । तामसास अप्रमाद । गोड बाटे ॥ ५१ ॥ मूर्ख होये नादलुब्धी । निंदक पाहे उणी संघी । पापी पाहे पापबुद्धि । लाजन आंगीं ॥ ५२ ॥ येकां पाहिजे रसाळ । येकां पाहिजे पाल्हाळ । येकां पाहिजे केवळ । साबडी भक्ती ॥ ५३ ॥ आगैमी पाहे आगैम । शूर पाहे संप्राम । येक पाहाती नाना धर्म । इछेसारिखे ॥ ५४ ॥ मुक्त पाहे मुक्तलीळा । संर्व पाहे सर्व कळा । जोतिषी भविष्य पिंगैळा । वर्ण पाहे ॥ ५५ ॥ ऐसें सांगावें तें किती । आवडीसारिखें ऐकती । नाना पुस्तकें वाचिती । सर्वकाळ ॥ ५६ ॥ परी परत्र साधनेंविण । हाणों

<sup>9</sup> अध्ययनप्रीति. २ प्रमाद. ३ तंत्रमार्गानुसारी. ४ शास्त्र. ५ सर्वज्ञ. ६ पिंगळा हा एक पक्षी आहे, तो चार प्रकारचे आवाज करितो, त्यावरून फल• क्योतिषी फलाचा निर्णय करितात.

नये तें श्रवण । जेथें नाहीं आत्मज्ञान । तया नाव कर्मणां ॥ ५७ ॥ गोडीविण गोडपण । नाकेंविण सुलक्षण । ज्ञानेंविण निरूपण । बोलों-चि नये ॥ ५८ ॥ आतां असो हें बहुत । ऐकावा परमार्थप्रंथ । परमार्थप्रंथेंविण वेर्थ । गथागोवी ॥ ५९ ॥ ह्मणोनि नित्यानित्यविचार । जेथें बोलिला सारासार । तोचि प्रंथ पैलपार । पाववी विवेकें ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरु।शिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

मिथ्य तेचि जाठें सत्य। सत्य तेचि जाठें असत्य। मायाविश्रमाचें कृत्य। ऐसें असे पाहातां ॥ १ ॥ सत्य कळाया कारणें । बोळिळी नाना निरूपणें । तरी उठेना धरणें । असत्याचें ॥ २ ॥ असत्य अंतरीं विवेखें । न सांगतां तें दढ जाठें । सत्य असोन हारपठें । जेथीळ तेथें ॥ ३ ॥ वेदशास्त्रें पुराणें सांगती । सत्याचा निश्चय करिती । तरी नये आत्मप्रचिती । सत्यस्वरूप ॥ ४ ॥ सत्य असोन आछ्यादठें । मिथ्या नैसोन सत्य जाठें । ऐसें विपरीत वर्तठें । देखत देखतां ॥ ५ ॥ ऐसी मायेची करणी । कळों आळी तत्क्षणीं । संतसंगें निरूपणीं । विचार वेतां ॥ ६ ॥ मागां जाठें निरूपण । देखिठें आपणासि आपण । तेणें बाणळी खूण । परमार्थाची ॥ ० ॥ तेणें समाधान जाठें । चित्त चैतेंनीं मिळाठें । निजस्वरूपें वोळिखठें । निजवस्तुसी ॥ ८ ॥ प्रारच्धीं टा-किळा देहों । बोधें फिटला संदेहों । आतांचि पडो अथवा राहो । मिथ्या कळीवर ॥ ९ ॥ ज्ञानियांचें जें शरीर । तें मिथ्यत्वें निर्विकार्र । जेथें पडे तेचि सार । पुण्य भूमी ॥ १० ॥ साधुदर्शनें पावन तीर्थ । पुरती त्यांचे मनोरथ । साधु न येतां जिणें वेर्थ । तयां पुण्यक्षेत्रांचें ॥ ११ ॥

<sup>9</sup> कालकर्मणा, करमणूक. २ शाश्वत असून. ३ नश्वर असून. ४ चैतन्थीं. ५ कलेवर, शरीर. ६ ज्ञान्यांचें शरीर मिथ्या असून ते (ज्ञानी) स्वतः निर्विकार असतात.

पुण्यनदीचें जें तीर । तेथें पडावें शरीर । हा इतर जनाचा विचार । साधु तो नित्यमुक्त ॥१२॥ उत्तरायेण तें उत्तम । दक्षणायेन तें अधम । हा संदेहीं वसे भ्रम । साधु तो निःसंदेह ॥ १३ ॥ ग्रुक्रपक्ष उत्तरायेण । गंहीं दीप दिवा मरण । अंतीं राहावें स्मरण । गतीकारणें ॥ १४ ॥ इतकें नुलगे योगियासी । तो जीतचि मुक्त पुण्यरासी । तिळांजुळी पा-पपण्यासी । दिघली तेणें ।। १५ ॥ देहाचा अंत बरा आला । देह स-बह्मप गेला । त्यासी सणती धन्य जाला । अज्ञान जन ॥ १६॥ जनाचें विपरीत मत। अंतीं भेटतो भगवंत। ऐसें कल्पन घात। क-रिती आपुला स्वयें ॥१०॥ जितां सार्थक नाहीं केलें। वेर्थ आयुष्य निघोन गेलें। मळीं घान्येचि नाहीं पेरिलें। तें उगवेल कैचें ॥ १८ ॥ जरी केलें ईश्वरभजन । तरीच होइजे पावन । जैसें वेव्हारितां धन । रासि माथां लाभे ॥ १९ ॥ दिधल्याविण पाविजेना । पेरिल्याविण उगवेना । ऐसें हें वाक्य जना । ठाउकेंचि आहे ॥ २०॥ न करितां सेवेच्या व्या-पारा । स्वामीस म्हणे कोठें मुशारा । तैसें अंतीं अभक्त नरां । स्वहित न घडे ॥ २१ ॥ जितां नाहीं भगवद्भक्ती । मेल्यां कैंची होईल मुक्ती । असो जे जे जैसें करिती । ते ते पावती तैसें ॥ २२ ॥ एवं न करितां भगवद्भजन । अंतीं नैव्हीजे पावन । जरी आलें बरें मरण । तरी भक्ती-विण अधोगति ॥ २३ ॥ ह्मणौन साधूनें आपठें । जीत अस्तांच सा-र्थम केलें। शरीर कारणीं लागलें। धन्य त्याचें ॥ २४॥ जे कां जीवनमुक्त ज्ञानी । त्यांचें शरीर पड़ो रानीं । अथवा पड़ो स्मशानीं । तरी धन्य जालें ॥ २५ ॥ साधूचा देह खिँतपटा। अथवा श्वानादिकीं मक्षिला । हें प्रशस्त न वटे जनाला । मंद्बुद्धीस्तव ॥ २६ ॥ अंत बरा नव्हेचि ह्मणोन । कष्टी होती इतर जन । परी बायुढे अज्ञान । नेणती वर्म ॥ २७ ॥ जो जन्मलाच नाहीं ठाईचा । त्यास मृत्य ये-

१ जिबंत असतां. २ जसें पैशाची देघघेव केली म्हणजे मुझ्लाची रास होऊन धनाची वृद्धि होते. ३ न होइजे. ४ खितपत, झुरत पडला.

ईल कैंचा । विवेकवळें जन्ममृत्याचा । घोट भरिला जेणें ॥ २८॥ स्वरूपानुसंधानवळे । सगळी मायाच नाडळे । तयाचा पार न कळे । ब्रह्मादिकांसी ॥ २९ ॥ तो जीतचि असतां मेळा । मरणास मारून ज्याली । जन्ममृत्य न स्मरे त्याला । विवेक-बळें ॥ ३०॥ तो जनीं दिसतो परी वेगळा । वर्तता भासे निराळा । दश्यपदार्थ त्या निर्मळा । स्पर्शळाचि नाहीं ॥ ३१ ॥ असी ऐसे साधुजन। त्यांचें घडिलयां भजन । तेणें भजनें पावन । इतर जन होती ॥ ३२ ॥ सद्गुरूचा जो अंकित साधक । तेणें केलाचि करावा विवेक । विवेक के-लियां तर्क । फुटे निरूपणीं ॥ ३३ ॥ हेंचि साधकासी निरवेणें । अद्वैत प्रांजळ निरूपणें । तुमचेंहि समाधान वाणे । साधूच ऐसें ॥ ३४ ॥ जो संतास शरण गेला । तो संतचि होऊन ठेलां । इतर जनास उपेगा आळा । ऋपाळूपणें ॥३५॥ ऐसें संतांचें महिमान । संतसंगें होतें ज्ञान । सत्संगापरतें साधन । आणीक नाहीं ।। ३६ ॥ गुरुभजनाचेंनि अधारें। निरूपणाचेनि विचारें। क्रियाशुद्ध निर्धारें। पाविजे पद ॥ ३७॥ पर-मार्थाचे जन्मैस्थान । तेंचि सद्धुरूचें भजन । सद्गुरुभजनें समाधान । अकस्मात बाणे ॥ ३८ ॥ देह मिथ्या जाणोनि जीवें । याचें सार्थकिच करावें । भजनभावें तोषवावें । चित्त सद्गुरूचें ॥ ३९ ॥ शरणांगतांची वाहे चिंता । तो येक सद्गुरु दाता । जैसें बाळक वाढवी माता । नाना येतें करनी । ४० ॥ म्हणोन सद्गुरूचें भजन । जयासि घडे तोचि धन्य । सदुरूविण समाधान । आणीक नाहीं ॥ ४१ ॥ सरली शब्दा-ची खटपट । आला ग्रंथाचा सेवट । येथें सांगितलें पष्ट । सद्गुरुभजन ॥ ४२ ॥ सद्गुरुभजनापरतें कांहीं । मोक्षदायेक दुसरें नाहीं । जयास न मने तेहीं। अवलोकावी गुरुगीता ॥ ४३॥ तेथें निरोपिलें बरवें। पार्वतीप्रति सदाशिवें । याकारणें सद्भावें । सद्गुरुचरण सेवावे ॥ ४४ ॥

१ जाला, झाला. २ सोपविणें, सांगणें. ३ श्रीसहुरूचें भजन हाच पर-मार्थमार्गीतील आरंभ.

जो ये प्रंथींचा विवेक । विवंचूनि पाहे साधक । तयास सांपडे यक । निश्चय ज्ञानाचा ॥ ४५ ॥ जे प्रंथीं वोलिलें अद्देत । तो म्हणों नये प्राक्चन त । सत्य जाणावा वेदांत । अर्थविषई ॥ ४६ ॥ प्राक्चतें वेदांत कळे । सकळ शास्त्रीं पाहातां मिळे । आणी समाधान निवळे । अंतर्यामीं ॥ ४० ॥ तें प्राक्चत म्हणों नये । जेथें ज्ञांनाचे उपाये । मूर्खासि हें कळे काये । मर्कटा नारिकेळ जैसें ॥ ४८ ॥ आतां असो हें वोल्णों । अधिकारपरत्वें घेणें । शिपीमधील मुक्त उणें । म्हणों नये ॥ ४९ ॥ जेथें नेति नेति श्रुती । तेथें न चले भाषावित्पत्ती । परब्रह्म आदिअंतीं । अनुर्वाच्य ॥ ५० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे देहांतनिरूपणनाम समास दाहवा ॥ १० ॥

# ॥ ज्ञानदशक मायोद्भवनाम अष्टम ॥ ८॥

# ॥ श्रीराम ॥

श्रोतीं व्हावें सावध । विमळ ज्ञान वाळवोध । गुरुशिष्यांचा संवाद । अति सुगम परियेसा ॥ १ ॥ नाना शास्त्रें धांडोळितां । आयुष्य पुरेना सर्वधा । अंतरीं संशयाची वेधा । वाढोंचि लागे ॥ २ ॥ नाना तीर्धें धोरथोरें । सृष्टीमध्यें अपारें । सुगमें दुर्गमें दुष्करें । पुण्यदायकें ॥ ३ ॥ ऐसीं तीर्थें सर्विह करीं । ऐसा कोण रे संसारीं । फिरों जातां जन्मवरी । आयुष्य पुरेना ॥ ४ ॥ नाना तपें नाना दानें । नाना योग नाना साधनें । हें सर्विही देवाकारणें । करिजेत आहे ॥ ५॥ पावावया देवाधिदेवा । बहुविध श्रम करावा । तेणें देव ठाई पाडावा । हें सर्वमत ॥६॥ पावावया भगवंतातें । नाना पंथ नाना मतें । तया देवाचें स्वरूप तें । कैसें आहे ॥ ॥ बहुत देव सृष्टीवरी । त्यांची गणना कोण करीं । येक देव कोणेपरी ।

१ मुक्ता, मोती,

ठाई पडेना ।। ८ ॥ बहुविध उपासना । ज्याची जेथें पुरे कामना । तो तेथेंचि राहिला मना । सदद करूनि ॥ ९॥ बहु देव बहु भक्त । इछेया जाले आसक्त । बहु ऋषी बहु मत । वेगळालें ॥ १० ॥ बहु निविहतां निवडेना। येक निश्चय घडेना। शास्त्रें मांडती पडेना । निश्चय ठाई॥ ११॥ बहुत शास्त्रीं बहुत भेद। मतांमतांस विरोध। ऐसा करितां वेवाद। बहुत गेले ॥ १२ ॥ सहस्रामधें कोणी येक । पाहे देवाचा विवेक । परी त्या दे-षाचें कौतुक । ठाई न पडे ॥ १३ ।। ठाई न पडे कैसें ह्मणतां । तथें लागली अहंता । देव राहिला परता । अहंतागुणें ।। १४ ॥ आतां असो हें बोलणें । नाना योग ज्याकारणें । तो देव कोण्या गुणें । ठाई पडे ॥ १५ ॥ देव कोणासी ह्मणावें । कैसें तयासी जाणावें । तेचि बोलणें स्वभावें। बोलिजेल ॥ १६॥ जेणें केलें चराचर । केले सु-ष्ट्रयादि व्यापार । सर्वकर्ता निरंतर । नाम ज्याचें ॥ १७ ॥ तेणें केल्या मेघमाळा । चंद्रविंवीं अमृतकळा । तेज दिघलें रिवमंडळा । जया देवें ॥ १८॥ ज्याची मर्यादा सागरा। जेणें स्थापिळें फणिवरा। जयाचेनि गुणें तारा । अंतरिक्ष ॥ १९ ॥ च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चौऱ्यासि लक्ष जीवयोनी । जेणें निर्मिले लोक तिनी । तया नाव देव ॥ २०॥ ब्रह्मा विष्णु आणी हर । हे जयाचे अवतार । तोचि देव हा निर्धार । निश्चयेसीं ॥ २१ ॥ देव्हारांचा उठोनि देव । करूं नेणे सर्व जीव । तयाचेनि ब्रह्मकेटाव । निर्मिला न वचे ॥ २२ ॥ ठाई ठाई देव असती। तेहिं केळी नाहीं क्षिती । चंद्र सूर्य तारा जीमूँती । तयांचेनि नव्हे ॥ २३ ॥ सर्वकर्ता तोचि देव । पाहों जातां निरावेव । ज्याची कळा लीळा लाघव । नेणती ब्रह्मादिक ॥ २४ ॥ येथें आशंका उठिली । ते पुढिलीये समासीं फिटली। आतां वृत्ती सावध केली। पाहिजे श्रोतीं ॥ २५ ॥ पैसे अवकारा आकारा । कांहींच नाहीं जें भकास । तये

९ इच्छेनें, इच्छेनुसार. २ ब्रह्मकटाह, ब्रह्मांडगोलक. ३ जीमूत, मेघ.
 ४ पैस = अवकाश = आकाश = कांहीं नाहीं (शून्य) = भकास = निर्मळ,

निर्मळी वायोस । जन्म जाला ॥ २६ ॥ वायोपासून जाला वन्ही । वन्हीपासुनी जालें पाणी । ऐसी जयाची करणी । अवटित वडली ॥ २७ ॥ उदकापासून सृष्टि जाठी । स्तंभेंविण उभारठी । ऐसी वि-चित्र कळा केळी । त्या नाव देव ॥ २८॥ देवें निर्मिळी हे क्षिती । तिचे पोटीं पाषाण होती । तयासचि देव हाणती । विवेकहीन ॥ २९॥ जा सृष्टिनिर्माणकर्ता । तो ये सृष्टीपूर्वी होता । मग हे तयाची सत्ता । निर्माण जाळी ॥ ३० ॥ कुलुँगळ पात्रापूर्वी आहे । पात्रे कांहीं कुलुगळ नव्हे । तैसा देव पूर्वींच आहे । पाषाण नव्हे सर्वथा ॥ ३१ ॥ मृति-केचें शैन्य केलें । कर्ते वेगळे राहिले । कार्यकारैण येक केलें । तरी हो-णार नाहीं ॥ ३२ ॥ तथापी होईछ पंचभूतिक । निर्गुण नव्हे कांहीं येक । कार्याकारणाचा विवेक । भूतांपरता नाहीं ॥ ३३ ॥ अववी सृष्टि जो कर्ता । तो ते सृष्टीहूनि पर्ता । तेथें संशयाची वार्ता । काढूंचि नये ॥ ३४ ॥ खांबसूत्रींची बाहुछी । जेणें पुरुषें नाचिवछी । तोचि बाहुली हे बोली । घडे केवी ॥ ३५ ॥ छार्यामंडपीची सेना । सृष्टिसा-रिखीच रचना । सूत्रें चाळी परी तो नाना । वेक्ति नव्हे ॥ ३६ ॥ तैसा सृष्टिकर्ता देव । परी तो नव्हे सृष्टिमाव । जेणें केले नाना जीव । तो जीव कैसेनी ।। ३७ ।। जें जें जया करणें पडे । तें तें तो हें कैसें घडे । ह्मणोनि वायांचि वापुडे । संदेहीं पडती ।। ३८ ॥ सृष्टि ऐसेंचि स्त्रभावें । गोपुँर निर्मिलें बरवे । परी तो गोपुरकर्ता नव्हे । निश्चयेंसी

१ क्षिती, पृथ्वी. २ कुलाल, कुंभार. ३ सैन्य. ४ कार्य = मातीचें सैन्य; कारण = कर्ता. ५ तथापि कार्य व कर्ता ही उभयतां पंचभूतात्मक असल्यामुळें एक आहेत असें ह्मणतां येईल; परंतु निर्भुणाच्या ठिकाणीं मात्र असलें ऐक्य नसतें. कार्यकारणाचा संबंध पंचभूतांच्या पलीकडचा नाहीं, पंचभृतांतलांच आहे. ६ वारीक ग्रुप्त वल्लाचा पडदा सोइन त्याच्या आंत दिवा लावावा; नंतर मनुष्य, जनावरें इत्यादिकांचीं कातरलेलीं चित्रें दिवा व पडदा यांच्यामधून फिरविलीं असतां वाहेष्ट्न पाहाणारास तीं मोठीं दिसतात. ७ देवालयाच्या पुर्वेष्ट्या दरवाज्यावर के मजले असतात ते.

॥ ३९ ॥ तैसें जग निर्मिलें जेणें । तो वेगळा पूर्णपणें । येक सणती मूर्खपणें । जग तोचि जगदीश ॥ ४०॥ एवं जगदीश तो वेगळा । जग निर्माण त्याची कळा । तो सर्वीमधें परी निराळा । असोन सर्वी ॥४१॥ क्षणोनि भूतांचा कर्दमु । यासी अलिस आत्मारामु । अविद्यागुणें माया-भ्रमु । सत्यचि वाटे ॥ ४२ ॥ मायोपाधी जगडंबर । आहे सर्वहि साचार । ऐसा हा विपरीत विचार । कोठेंचि नाहीं ॥ १३॥ झणोनि जग मिथ्या साच आत्मा । सर्वीपर जो परमात्मा । अंतर्वाह्य अंतरात्मा । व्यापूनि असे ॥४४॥ तयास ह्मणावें देव । येर हें अववेंचि वाव । ऐसा आहे अंतर्भाव । वेदांतीचा ॥ ४५ ॥ पदार्थवस्तु नासिवंत । हें तों अनुभवास येत । याकारणें भगवंत । पदार्थावेगळा ॥ ४६ ॥ देव विमळ आणी अचळ । शास्त्रं बोलती सकळ। तया निश्वळास चंचळ। हाणों नये सर्वथा | ४० | देव आला देव गेला | देव उपजला देव मेला | ऐसें बोलतां दुरिते। छ। । काये उणें ॥ ४८॥ जन्ममरणाची वार्ता। देवास लागेना सर्वथा । देवं अमर ज्याची सत्ता । त्यासी मृत्य कैसेनी ॥ ४९॥ उप-जणें आणी मरणें । येणें जाणें दुःख भोगणें । हें त्या देवाचें करणें । तो कारण वेगळा ॥ ५० ॥ अंत:करण पंचप्राण । बहुतत्वीं पिंडज्ञान । यां सर्वीस आहे चळण । झणोनि देव नव्हेती ॥ ५१ ॥ येवं कल्पनेर-हित । तया नाव भगवंत । देवपणाची मार्ते । तेथें नाहीं ॥ ५२ ॥ तव शिष्यें आक्षेपिलें । तरी कैसें ब्रह्मांड केलें । कर्तेपणें कारण पांडिलें !

<sup>9</sup> पापाला. २ ब्रह्मास. ३ इंद्रादि देव. ज्याच्या सत्तेनें इंद्रादि देव हे अमर आहेत त्यास मृत्यु कसा येईल. ४ गोष्ट. "देवपण " ह्मणून कांहीं नाहीं, कारण "देवपण" यांत कल्पना आली आणि देव तर खरोखर कल्पनारहित आहे. ५ कर्ता,

कार्यामधं ॥ ५३ ॥ द्रष्टेपणं द्रष्टा दस्यों । जैसा पढे अनायासीं । कर्ते-पणं निर्गुणासी । गुण तैसे ॥ ५४ ॥ ब्रह्मांडकर्ता कवण । कैसी त्याची बोळखण । देव सगुण किं निर्गुण । मज निरोपावा ॥ ५५ ॥ येक ह्मणती त्या ब्रह्मातें । इछ्यामात्रें सृष्टिकर्ते । सृष्टिकर्ते त्यापतें । कोण आहे ॥ ५६ ॥ आतां असो हे बहु बोछी । सकळ माया कोठून जाळी । ते हे आतां निरोपिछी । पाहिजे स्वामी ॥ ५७ ॥ ऐसें ऐकोनि बचन । बक्ता ह्मणे सावधान । पुढिछे समासीं निरूपण । सांगिजेछ ॥ ५८ ॥ ब्रह्मीं माया कैसी जाळी । पुढें असे निरोपिछी । श्रोतीं वृत्ति सावध केळी । पाहिजे आतां ॥ ५९ ॥ पुढें हेंचि निरूपण । विशद केळें श्रवण । जेणें होये समाधान । साधकांचें ॥ ६० ॥ इति श्रीदास-बोधे गुरुशिष्यसंवादे देवदर्शननाम समास प्रथम ॥१॥

# ॥ श्रीराम ॥

मागां श्रोतीं आक्षेपिछें। तें पाहिजे निरोपिछें। निरावेवीं कैसें जाठें। चराचर ॥ १ ॥ याचें ऐसें प्रतिवचन। ब्रह्म जें कां सनातन। तेथें माया मिथ्याभान। विवेर्तरूप भासे ॥ २ ॥ आदि येक परब्रह्म। नित्यमुक्त अक्रिय परम। तेथें अन्याकृत सूक्ष्म। जाठी मूळमाया ॥ ३ ॥

आद्यमेकं परब्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियम्। स्वाप्त तस्य माया समावेशो जीवमन्याकृतात्मकम्॥१॥

१ कर्ता हा कर्ता आहे असे ह्याटलें ह्याणजे स्याच्या ठिकाणीं "कर्तेपण " = कर्तृत्व हा गुण येतो आणि ज्याच्या ठिकाणीं गुण असतो तें कार्य होय. अशा रीतीनें कारण = कर्ताच कार्य होऊं पाहतो. जसें पाहणारा हा पाहणारा असतो ह्याणजे त्याच्या ठिकाणीं पाहण्याचा गुण किंवा धर्म असतो आणि तेणेंकरून तो स्वतः दुस=याचें दश्य होतो. उ० इंद्रियें हीं विषयांचे द्रष्टे असून स्वतः मनाचें दश्य असतात. २ भासमात्र, नसून दिसणारी, जसें शुक्तिकेच्या ठायीं रजत, दोरीच्या ठायीं सर्प, इत्यादि. ३ अस्पष्ट, अद्दर्य.

आशंका ।। येक ब्रह्म निराकार । मुक्त अक्रिये निर्विकार । तेथें माया बोडंबर । कोठून जाली ।। ४ ॥ वस अखंड निर्गुण । तेथें इछा धरी कोण । निर्गुणीं सगुणेविण । इछा नाहीं ॥ ५ ॥ मुळीं असेचिना सगुण । ह्मणौनि नामें निर्गुण । तेथें जालें सगुण । कोणेपरी ॥ ६ ॥ निग्रणाचि गुणा आलें। ऐसें जरी अनुवादलें। लागों पाहे येणें बोलें। मूर्खपण || ७ |। येक ह्मणती निरावेव । करून अकर्ता तो देव । त्याची लीळा बापुडे जीव । काये जाणती ।। ८ ।। येक ह्मणती तो परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥ ९ ॥ उगाच महिमा सांगती । शास्त्रार्थ अवघा लोपिती । बळेंचि निर्गुणास क्षणती । करूनि अकर्ता ॥ १० ॥ मुळीं नाहीं कर्तव्यता । कोण करून अकर्ता। कर्ता अकर्ता हे वार्ता। समूळ मिथ्या।। ११।। जें ठाईचें निर्गुण। तेथें कैचें कर्तेपण। तरी हे इछा धरी कोण। सृष्टिरचाव्याची ॥ १२ ॥ इछा परमेश्वराची । ऐसी युक्ती बहुतेकांची । परी त्या निर्गुणास इछा कैंची । हैं कळेना ।। १३ ॥ तरी हैं इतुकें कोणें केलें । किंवा आ-पणाचि जालें। देवेंतिण उभारलें। कोणेपरी ॥ १४ ॥ देवेंतिण जालें सर्व । मग देवास कैंचा ठाव । येथें देवाचा अभाव । दिसोन आला ॥ १५ ॥ देव क्षणों सृष्टिकर्ता । तरी येवं पाहे सगुणता । निर्गुणप-णाची वार्ता । देवाची बुडाली ।।१६॥ देव ठाईचा निर्गुण । तरी सृष्टिकर्ता कोण । कैर्तेपणाचें सगुण । नासिवंत ॥ १७ ॥ येथें पडिले विचार । कैसें जालें सचराचर। माया हाणों स्वतंतर। तरी हेंहि विपरीत दिसे ।। १८ ।। माया कोणी नाहीं केळी । हे आपणचि विस्तारळी । ऐसें बोलतां बुडाली । देवाची वार्ता ।।१९।। देव निर्गुण स्वतसिद्ध । त्यासी

<sup>9</sup> लटकी. २ येऊं. ३ कर्तृत्व देवाकडे आलें तर देव सगुण होतो, आणि सगुण तितकें तर नाशवंत आहे.

मायेसि काये समंघ । ऐसे बोलतां विरुद्ध । दिसोन आले ॥ २०॥ सकळ कांहीं कर्तव्यता । आठी मायेच्याचि माथां । तरी भक्तांस उद्भ-िरता । देव नाहीं कीं ॥ २१ ॥ देवेंविण नुस्ती माया । कोण नेईल विलया। आह्मां भक्तां सांभाळाया। कोणीच नाहीं ॥ २२ ॥ ह्मणोनि माया स्वतंतर । ऐसा न घडे कीं विचार । मायेस निर्मिता सर्वेश्वर । तो येकचि आहे ॥२३॥ तरी तो कसा आहे ईश्वर । मायेचा कैसा वि-चार । तरी हें आतां सविस्तर । वोलिलें पाहिजे ॥ २४ ॥ श्रोतां व्हावें सावधान । येकाप्र करूनियां मन । आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ २५ ॥ येके आशंकेचा भाव । जनीं वेगळाळे अनुभव । तेहि बोलिजेती सर्व । येथानुक्रमें ॥ २६ ॥ येक सणती देवें केली । स-णोनि हे त्रिस्तारली | देवास इछया नस्ती जाली | तरी हे माया कैंची ॥ २७ ॥ येक हाणती देव निर्गुण । तेथें इछा करी कोण । माया मिथ्या हे आपण । जालीच नाहीं ॥ २८ ॥ येक ह्मणती प्रत्यक्ष दिसे । तयेसी नाहीं ह्मणता कैसें। माया हे अनादि असे। शक्ती ईश्वराची ॥ २९ ॥ येक ह्मणती साच असे । तरी हे ज्ञानें कैसी निरसे । साचा-सारिखीच दिसे । परी हे मिथ्या ॥ ३० ॥ येक ह्मणती मिथ्या स्वभावें। तरी साधन कासया करावें । भक्तिसाधन वोठिठें देवें । मायात्यागाका-रणें ॥ ३१ ॥ येक ह्मणती मिथ्या दिसते । भये अज्ञानसन्येपातें । साधनऔषध ही घेईजेतें। परी तें दृश्य मिथ्या ॥ ३२ ॥ अनंत साधनें

१ ब्रह्माचा आणि मायेचा कांही संबंध नाही असे ह्मणण्याने विरोध दिस्त येतो. संबंध नाही तर मग काय माया आपण होऊनच जाठी? ती जर स्वयंभ्र् असेल तर मग देवाचें प्रयोजन कोठें उरलें ? देवच नाहीं तर भक्तांचा उद्धार कसा होईल व माया विलयाला कोण नेईल ? सारांश माया आपण होऊन झाली, असे ह्मणण्यानें ही अनर्थपरंपरा ओडवते. २ अज्ञानरूप जो संनिपात त्याच्या योगानें मायेचें भय वाटतें. हा अज्ञानरूपी संनिपाताचा आजार वरा होण्यास साधनरूपी औषध घेतलें ह्मणजे दृश्य तितकें मिथ्या आहे हें कळतें.

बोछिठीं । नाना मतें भांबावटीं । तरी माया नवचे त्यागिछी । मिथ्या कैसी ह्मणावी ।। ३३ ।। मिथ्या बोले योगवाणी । मिथ्या वेदशास्त्री पुराणीं । मिथ्या नाना निरूपणीं । बोठिठी माया ॥ ३४ ॥ माया मिथ्या ह्मणतां गेली। हे वार्ता नाहीं ऐकिली। मिथ्या ह्मणतांच छागली । समागमें ॥ ३५ ॥ जयाचे अंतरीं ज्ञान । नाहीं वोळखिले सजन । तयास माया मिथ्याभान । सत्यचि वाटे ॥ ३६ ॥ जेणें जैसा निश्चये केला । तयासी तैसाचि फळला । पाहे तोचि दिसे बिंबैला । तैसी माया ।। ३७।। येक ह्मणती माया कैंची । आहे तें सर्व ब्रह्मची। थिजल्या विद्युर्ल्या वृताची । ऐक्यता न मोडे ॥ ३८ ॥ थिजलें आणी विघुरलें। हें स्वरूपीं नाहीं वोलिलें। सीहित्य भंगलें येणें बोलें। सणती येक ॥ ३९ येक ह्मणती सर्व ब्रह्म । हें न कळे जयास वर्म । तयाचे अंतरींचा भ्रम । गेलाच नाहीं ॥ ४०॥ येक सणती येकचि देव । तेथें कैचें आणि हें सर्व । सर्व ब्रह्म हें अपूर्व । अश्चिर्य वाटे ॥४१॥ येक ह्मणती येकि च खरें। आनुहि नाहीं दुसरें। सर्व ब्रह्म येणें प्रकारें । सहजची जालें ॥ ४२ ॥ सर्व मिध्या येकसरें । उर-कें तेंचि ब्रह्म खरें। ऐसीं वाक्यें शास्त्राधारें। बोलती येक ॥ ४३॥ आळंकारं आणी सुवर्ण । तेथें नाहीं भिन्नपण । आटाआटी वेर्थ सीण । म्हणती येक ॥ ४४ ॥ हीन उपमा येकदेसी । कैसी साहेठ वस्तूसी । वर्णवेक्ती अन्यक्तासी । साम्यता न घडे ॥ ४५॥ सुवर्णी दृष्टी घालितां। मुळींच आहे वेक्तता । आळंकार सोनें पाहातां । सोनेंचि असे ॥ ४६॥ मुळीं सोनेंचि हें वेक्त । जड येकदेसी पीत । पूर्णास अपूर्णाचा दृष्टांत । केवी घडे ॥ ४७॥ दष्टांत तितुका येकदेसी । देणें घडे कळायासी। सिंधु आणी लहरीसी । भिन्नत्व कैंचें ॥ ४८ ॥ उत्तम मधेम कनिष्ठ ।

१ ज्याचे अंतरीं ज्ञान नाहीं व ज्यानें सज्जन ओळखिले नाहींत. २ पाह गारा जसा असतों तसे त्याला प्रतिविव ( उ॰ आरशांत ) दिसतें. ३ पातळ शालेल्या. ४ संगती, संबंध. ५ अणु, यार्किचित्.

येका दृष्टांतें कळे पष्ट । येका दृष्टांतें नष्ट । संदेह वाढे ॥ ४९ ॥ केंचा सिंधु केंची छहरी । अचळास चळाची सेरी । साचाएसी वोडंबरी । मानूंच नये ॥ ५० ॥ वोडंबरी हे कल्पना ! नाना मास दाखवी जना । येरवी हे जाणा । ब्रह्मची असे ॥ ५१ ॥ ऐसा वाद येकमेकां । छागतां राहिळी आशंका । तेचि आतां पुढें ऐका । सावध होउनि ॥ ५२ ॥ माया मिध्या कळों आळी । परी ते ब्रह्मीं कैसी जाळी । ह्यणावी ते निर्णुणें केळी । तरी ते मुळींच भिध्या ॥ ५३ ॥ मिध्या शब्दीं कांहींच नाहीं । तेथें केळें कोणें काई । करणें निर्णुणाचा ठाई । हेंहि अवितत ॥ ५४ ॥ कर्ता ठाईचा अरूप । केळें तेही मिध्यारूप । तथापी फेइं आक्षेप । श्रोतयांचा ॥ ५५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्षम-आशंकानाम समास दुसरा ॥ २ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

अरे जें जालेंचि नाहीं । त्याची वार्ता पुससी काई । तथापि सांगों जेणें कांहीं । संशय नुरे ॥ १ ॥ दोरीकरितीं भुँजंग । जळाकरितां तरंगें । मार्तडाकरितां चांगें । मृगजळ वाहे ॥ २ ॥ कल्पनेकरितां स्वप्न दिसे । सिंपीकरितां रुपें भासे । जळाकरितां गार वसे । निमिष्य येक ॥ ३ ॥ मातीकरितां भिंती जाळी । सिंयुकरितां छहरी आळी । तिळाकरितां पुतळी । दिसों छागे ॥ ४ ॥ सोन्याकरितां आळंकार । ततुंकरितां जाळें चीर्र । कासवाकरितां विस्तार । हातापायांचा ॥ ५ ॥ तूप होतें तरी थिजळें । 'तरीकरितां मीठ जाळें । विंवाकरितां विंवळें । प्रतिविंव ॥ ६ ॥ पृथ्वीकरितां जाळें झाड । झाडाकरितां छाया वाड । धातुकरितां पवार्ड । उंच नीच वर्णाचा ॥ ७ ॥ आतां असो हे दृष्टांत । अद्देतास कैंचें द्वेत । द्वेतेंविण अद्देत । बोळतांच नये ॥ ८ ॥ भासाक-

१ वरोवरी. २ मुळें, योगानें. ३ सर्प. ४ लहरी. ५ सूर्य. ६ **चांगळें.** ७ डोळ्यांतली कृष्णतारा, ८ वस्त्र. ९ झणून. १० खाडी, ११ थोरी.

रितां भास भासे । दश्याकरितां अदृश्य दिसे । अदृश्यास उपमा नसे । क्षणोिन निरोपम ॥ ९ ॥ कल्पनेविरहित हेत । दृश्यावेगळा दृष्टांत । द्वैतावेगळें द्वैतं । कैसें जालें ॥ १० ॥ विचित्र भगवंताची करणी । वर्णवेना सहस्रकणी । तेणें केळी उभवणी । अनंत ब्रह्मांडाची ॥ ११ ॥ परमात्मा परमेश्वर । सर्वकर्ता जो ईश्वर । तयापासूनि विस्तार । सकळ जाला ॥ १२ ॥ ऐसीं अनंत नामें घरी । अनंत शक्ती निर्माण करी । तोचि जाणावा चतुरीं । मूळपुरुष ॥ १३ ॥ त्या मूळपुरुषाची वोळखण । ते मूळपायाचि आपण । सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि आलें ॥ १४ ॥

# कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥

हैं उघड बोलतां नये । मोडों पाहातो उपाये ! यरवीं हें पाहातां काय । साच आहे ॥ १५ ॥ देवापासून सकळ जालें । हें सर्वीस मानलें । परी त्या देवास बोळखिलें । पाहिजे कीं ॥ १६ ॥ सिद्धांचें जें निरूपण । तें साधकांस न मने जाण । पक नाहीं अंतः कर्ण । ह्मणोनियां ॥ १७ ॥ अविद्यागुणें बोलिजे जीवें । मायागुणें बोलिजे हिावें । मूळमायागुणें देव । बोलिजेतो ॥ १८ ॥ ह्मणोनि कारण मूळमाया । अनंत हाक्ती धरावया । तथीचा अर्थ जाणावया । अनुभवी पाहिजे ॥ १९ ॥ मूळमाया तोचि

१ अद्वेत ? २ मूळपुरुष = मूळमाया = मायाविशिष्ट ईश्वर = शवल ब्रह्म.

३ "अद्वेतास केंचें द्वेत" असे वर ह्मटलें आहे त्याचा अर्थ असा की अद्वेत वस्तूला दष्टांत कसा देतां येईळ ? दष्टांताची कल्पना करणें ह्मणजेंच द्वेत कबूल करण्यासारखें होतें. द्वेत उभारल्यावांच्न दष्टांत देतांच येणार नाहीं. अद्वेत वस्तूच्या ठिकाणीं द्वेत कसें संभवणार ? परंतु असें उघड वोलणें वरें नव्हे. कारण द्वेत नाहीं ह्मटल्यावर वोलणें चालणें, अवण मनन इत्यादि सर्व नष्ट होतें आणि अशी कल्पना झाली ह्मणजे ब्रह्मप्राप्तीचा उपायच खुंटतो. वाकी खरें पाहूं गेल्यास अवणमनननादि आपल्या कियेंत सत्य काय आहे ? ४ पिंडहूप उपाधी ज्याला आहे तो जीव. ५ ब्रह्मांडाची उपाधी ज्यानें धारण केली आहे तो शिव.

मूळपुरुष । तोचि सर्वीचा ईश । अनंतनामी जगदीश । तयासीच बोलिजे ॥ २० ॥ अवर्घा माया विस्तारली । परी हे निशेष नाथिली । ऐसिया वचनाची खोली। विरुळा जाणे॥ २१ ॥ ऐसे अनुर्वाच्य बोलिजे । परी हें स्वानुभवें जाणिजे । संतसंगेविण नुमजे । कांहीं केल्या ॥ २२ ॥ माया तोचि मृळपुरुव । साधकां न मने हें निशेव । परी अनंतनामी जगदीश । कोणास हाणावें ॥ २३ ॥ नामरूप माये लालगें। तरी हैं बोलणें नीटाचे जालें। येथें श्रोतीं अनुमानिलें। कासयासी ।। २४ ।। आतां असो हे सकळ बोली । मार्गाल आशंका राहिली । निराकारीं कैसी जाली । मूळमाया ॥ २५ ॥ दृष्टीवंवन मिथ्या सकळ । परी तो कैसा जाला खेळ । हेचि आतां अववें निवळ । करून दाऊं ॥ २६ ॥ आकाश असतां निश्चळ । मधें वायो जाला चंचळ । तैसी जाणावी केवळ । मूळमाया ॥ २७ ॥ रूप वायोचें जालें। तेणें आ<mark>काश</mark> भंग छें। ऐसें हें सत्य मान छें। नवचे कि कदा ॥ २८ ॥ तैसी मूळ-माया जाली । आणी निर्गुणता संचली । येणें दृष्टांतें तुटली । मागील आशंका ॥ २९ ॥ वायु नव्हता पुरातन । तैसी मूळमाया जाण । साच ह्मणतां पुन्हा लीन । होतसे ॥ ३० ॥ वायो रूपें कैसा आहे । तैसी मूळमाया पाहे । भासे परी तें न छाहे । रूप तयेचें ॥ ३१ ॥ वायो सस्य झणों जातां। परी तो नये दाखिवतां। तयाकडे पाहों जातां। धुळीच दिसे ॥ ३२ ॥ तैसी मूळमाया भासे । भासे परी दे न दिसे । पुढें विस्तारली असे । माया अविद्या ॥ ३३ ॥ जैसें वायोचेनि योगें । दृश्य उडे गगनमार्गे । मूळमायेच्या संयोगें । तैसें जग ॥ ३४ ॥ गगनीं आभाळ नाथिछें। अकस्मात उद्भवछें। मायेचेनि गुणें जाछें। तैसें जग ॥ ३५ ॥ नाथिछेंचि गगन र्नैव्हतें। अकस्मात आलें तेथें।

१ मिथ्या, नाशवंत, लटकी. २ इंद्रजालविद्या, गारुड्याचा खेळ. ३ अन्न, ढग. ४ गगनाच्या ठिकाणीं नश्वर ढग नसतां जसे ते एकाएकीं उद्भवतात, तद्वत् मह्माच्या ठिकाणीं हीं लटकी माया उत्पन्न होते. परंतु ढग आले आणि गेले तरी गगन जसें निश्रक असतें तद्वत् मायेपासून ब्रह्माला कांहीं गुणवत्व येत नाहीं.

तैसें दृश्य जालें येथें । तैसियापरी ॥ ३६ ॥ परी त्या आमाळाकरितां। गगनाची गेली निश्चळता। वाटे परी ते तत्वता। तैसीच आहे ॥३०॥ तैसें मायेकरितां निर्गुण । वाटे जालें सगुण । परी तें पाहातां संपूर्ण। जैसें तैसें ॥ ३८॥ आभाळ आलें आणि गेलें। तरी गगन तें संच छें। तैसें गुण नाहीं आछें। निर्गुण ब्रह्म ॥ ३९ ॥ नभ माथां छागलें दिसे। परी तें जैसें तैसें असे। तैसें जाणावें विश्वासें। निर्गुण ब्रह्म ॥ ४० ॥ ऊर्घ पाहातां आकाश । निळिमा दिसे साव-कास । परी तो जाणिजे मिथ्या भास । भासलासे ॥ ४१ ॥ आकाश पाल्थें घातलें । चहूंकडे आटापलें । वाटे विश्वास कोंडिलें । परी ते मोकळोंचे असे ॥ ४२ ॥ पर्वतीं निळा रंग दिसे । परी तो तया लागला नसे । अलिस जाणावें तैसें । निर्गुण ब्रह्म ॥ ४३ ॥ रथ धावतां पृथ्वी चंचळ । वाटे परी ते असे निश्चळ । तैसें परब्रह्म केवळ । निर्गुण जाणावें ॥ ४४ ॥ आभाळाकरितां मयंकं । वाटे धावतो निरांक । परी तें अववें माईक । आभाळ चळे ॥४५॥ झैळे अथवा अग्निज्वाळ । तेणें कंपित दिसे अंत्राळ । बाटे परी तें निश्वळ । जैसें तैसें ॥ १६॥ तैसें स्वरूप हें संच हें। असतां वाटे गुगा आहें। ऐसें कल्पनेसि गम हें। प्री तें मिथ्या ॥ ४७ ॥ दृष्टिवंधनाचा खेळ । तैसी माया हे चंचळ । वस्त शाश्वत निश्वल । जैसी तैसी ।। १८।। ऐसी वस्तु निरावेव । माया दाखवीं अवेव । इचा ऐसाच स्वभाव । नाथिछीच हे ॥ ४९॥ माया पाहातां मुळींच नसे। परी हे साचाऐसी भासे। उद्भवे आणि निरसे। आभाळ जैसें ॥ ५० ॥ ऐसी माया उद्भवली । वस्तु निर्गुण संचली । अहं ऐसी स्फूर्ति जाली । तेचि माया ।। ५१ ।। गुणमायेचे पवाडे । नि-

१ निळेपणा. २ चंद्र. ३ प्रखर, उष्ण वारा. ४ वातावरण. ५ " मी एक आहे तो बहुविध व्हावें " अशी ब्रह्माच्या ठिकाणीं होणारी स्फूर्ति.

र्गुणीं हें कांहींच न घडे । परी हें घडे आणी मोडे । सस्बर्ह्मपीं ॥ ५२ ॥ जैसी दृष्टी तरळ्टी । तेणें सेनाच भास्टी । पाहातां आकाशींच जाटी । परी ते मिथ्या ।। ५३ ।। मिथ्या मायेचा खेळ । उद्भव बोलिला सक्ळ । नाना तत्वांचा पाल्हाळ । सांडूनियां ॥ ५४ ॥ तत्वें मुळींच आहेती । बोंकार वायोची गती । तेथीचा अर्थ जाणती । दक्ष ज्ञानी ॥ ५५॥ मुळमायेचें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण । सूक्ष्म तत्त्वें तेचि जाण । जडत्वा पावळीं ॥ ५६ ॥ ऐसीं पंचमहाभूतें । पूर्वी होतीं अवेक्तें । पुढें जाळीं वेक्तें । सृष्टिरचनेसी ॥ ५७ ॥ मूळमायेचें लक्षण । तेंचि पंच-भूतिक जाण । त्याची पाहे वोळखण । सूक्ष्म दृष्टीं ॥ ५८ ॥ आकारा वायोविण । इछाशब्द करी कोण । इछाशक्ति तेचि जाण । तेजस्वरूप ॥ ५९ ॥ मृदपण तेंचि जळ । जडत्व पृथ्वी केवळ । ऐसी मूळमाया सकळ । पंचभूतिक जाणावी ॥ ६० ॥ येक येक भूतांपोटीं । पंचभू-तांची राहाटी । सर्व कळे सूक्ष्मदृष्टी । वाळून पाहातां ॥ ६१ ॥ पुढें ज़डत्वास आलीं । तरी असतीं कालवर्ली । ऐसी माया विस्तारली । पंचभूतिक ॥ ६२ ॥ मूळमाया पाहातां मुँळीं । अथवा अविद्या भूमं-डळीं । स्वर्ग मृत्य पाताळीं । पांचिच भूतें ॥ ६३ ॥

> स्वर्गे मृत्यो पाताले वा यतिकचित्सचराचरं। सर्वे पंचभूतकं राम षष्टं किंचित्र दश्यते॥ १,॥

सत्य स्वरूप आदिअंतीं । मध्यें पंचभूतें वर्तती । पंचभूतिक जाणिजें श्रोतीं । मूळमाया ॥ ६४ ॥ येथें उठिछी आशंका । सावध होऊन

१ गुणमायेचा हा सर्व पसारा आहे. निर्गुणाच्या ठिकाणीं हें कांहींच घडत नाहीं तर निर्गुणाच्या साक्षित्वानें किंवा अधिष्ठानामुळें हें सर्व घडत आणि मोडत आहे; जसें दोरीचें अधिष्ठान असतें ह्यणून भुजंग वाटतो पण वस्तुतः दोरी जशीच्या तशीच असते. २ आत्म्याच्या ठिकाणीं. आत्म्याच्या ठिकाणची मूळ माया किंवा या भूतलावरील अविद्या हीं उभयतां पंचभूतात्मकच आहेत. पंचभूतांशिवाय स्वर्गमृत्युपाताल या ठिकाणीं दुसरें कांहीं नाहीं.

ऐका । पंचभ्तें जाठीं येका । तमोगुणापासुनी ॥ ६५ ॥ मूळमाया गु-णापरती । तेथें भूतें केंचीं होतीं । ऐसी आशंका हे श्रोतीं । घेतळी मागां ॥ ६६ ॥ ऐसें श्रोतीं आक्षोपिलें । संशयास उभें केलें । याचें उत्तर दिघलें । पुढिले समासीं ॥ ६७ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य-संबादे सूक्ष्मआशंकानाम समास तिसरा ॥ ३ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

मागील आशंकेचें मूळ । आतां होईल प्रांजळ । वृत्ति करावी नि-वळ । निमिष्य येक ॥ १ ॥ ब्रह्मीं मूळमाया जाली । तिच्या पोटां माया अपूर्ण । मग ते गुणा प्रसवर्ण । ह्मणौनि गुणक्षोभिणी ॥ २ ॥ पुढें तिजपौसाव कोण । सत्वरजतमोगुण । तमोगुणापासून निर्माण । जाली पंचभूतें ॥ ३ ॥ ऐसीं भूतें उद्भवलीं । पुढें तत्त्वें विस्तौरलीं । एवं त-मोगुणापासून जालीं । पंचमाहाभूते ॥ ४ ॥ मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें कैचीं होतीं। ऐसी आशंका हे श्रोतीं। घेतली मागां॥ ५॥ आ-णीक येक येके भूतीं। पंचभूतें असती । तेहि आतां कैसी स्थिती। प्रांजळ करूरं ॥ ६ ॥ सूक्ष्मदृष्टीचें कोतुक । सूळमाया पंचभूतिक । श्रोतीं विमळ विवेक । केला पाहिजे ॥ ७ ॥ आधीं भूतें तों जाणात्रीं। रूपें केसीं बोळखावीं । मग ते शोधून पाहावीं । सूक्ष्मदृष्टीं ॥ ८ ॥ बोळखी नाहीं अंतरीं । ते बोळखाबी कीणेपरी । ह्मणोनि भूतांची बो-ळखी चतुरीं। नावेक परिसावी ॥ ९ ॥ जें जें जड आणी कठिण। तें तें पृथ्वीचें छक्षण । मृद आणी वोलेपण । तितुकें आप ॥ १०॥ जें जें उष्ण आणी सतेज। तें तें जाणावें पें तेज। आतां वायोही स-हज । निरोपिजेल ॥ ११ ॥ चैतन्य आणी चंचल । तो हा वायोचि केवळ । सुन्य आकारा निश्चळ । आकारा जाणावें ॥ १२ ॥ ऐसी

१ पासून. २ तमोगुणापासून प्रथम सूक्ष्म अशीं भूतें निर्माण झाली व स्यांचाच विस्तार होऊन सृष्टीच्या रूपानें तीं जडत्व पावलीं. ३ क्षणभर.

पंचमाहाभूतें । वोळखी धरावी संकेतें । आतां येकीं पांच भूतें । सावध ऐका ॥ १३ ॥ जें त्रिगुणाहूनि पेर । त्याचा सुक्ष्म विचार । यालागीं अति तत्पर । होऊन ऐका ॥ १४ ॥ सूक्ष्म आकाशीं कैसी पृथ्वी । तेचि आधीं निरोपावी । येथें धारणा धरावी । श्रोते जनीं ॥ १५ ॥ आकाश हाणजे अवकाश मुन्य । सुन्य हाणिजे तें अज्ञान । अज्ञान हा-णिजे जडत्व जाण । तेचि पृथ्वी ॥ १६ ॥ आकाश स्वयं आहे मृद् । तेंचि आप स्वतसिद्ध । आतां तेज तेंहि विशद । करून दाऊं ॥ १७॥ अज्ञानें भासला भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । आतां वाया सावकाश । साकल्य सांगों ॥ १८ ॥ वायु आकाशा नाहीं भेद । आकाशाइतकां असे स्तब्ध । तथापी आकाशीं जो निरोर्ध । तोचि वायो ॥ १९ ॥ आकाशीं आकाश मिसळलें । हें तों नलगे कि बोलिलें । येणें प्रकारें निरोपिलें । आकाश पंचभूत ॥ २० ॥ वायोमध्यें पंचभूतें । तेहि ऐका येकचित्तें । बोलिजेती ते समस्तें । येथान्वयें ॥ २१ ॥ हळ फूल तरी जड । हळू वारा तरी निविड । वायो लागतां कडाड । मोडती झाडें ।। २२ ।। तोलेंबिण झाड मोडे । ऐसें हें कहिंचै न घडे । तोल तोचि तये जडे । पृथ्वीचा अंर्रो ॥ २३ ॥ येथें श्रोते आरांका घेती । तेथें कैचीं झाडें होतीं । झाडें नव्हतीं तरी राक्ती । कठिणरूप आहे ।।२४॥ वन्हीस्फुलिंग लाहान । कांहीं तन्हीं असे उष्ण । तैसें सृक्ष्मीं जडपण । सूक्ष्मरूपें ।। २५ ।। मृदपण तोंचि आप । भास तेजाचें स्वरूप । वायो तेथें चंचळरूप । सहजचि आहे ॥ २६ ॥ सकळांस मिळोन आकाश । सहजचि आहे अवकारा । पंचभूतांचे अंश । वायोमधें निरोपिछे

१ त्रिगुणाच्या पिलकडची माया आहे. तिच्या संबंधाचा विचार सूक्ष्म आहे. २ अटकाब, प्रतिरोध. ३ कधींच. ४ तोल हाच वायूमध्यें पृथ्वीचा जिल्हाचा का अहे तो सांगतांना हीं झाडें मध्यें कशाला आणतां १ सद्गुरु ह्मणतात, बरें, झाडें नकोत, पण वायूच्या ठिकाणीं काहीं शक्ती आहे को नाहीं १ आहे. शक्ती ह्मणजे काठिण्य, तोच पृथ्वीचा अंश.

॥ २०॥ आतां तेजाचें उक्षण। भासलेंपण तें कठिण। तेजीं ऐसी बोळखण । पृथ्वीयेची ॥ २८ ॥ भासला भास वाटे मृद । तेजीं आप तेंचि प्रसिद्ध । तेजीं तेज स्वतसिद्ध । सांगणेंचि नलगे ॥ २९ ॥ तेजी वायो तो चंचळ । तेजीं आकाश निश्चळ । तेजीं पंचभूतें सकळ। निरोपिटीं ॥ ३० ॥ आतां आपाचें रुक्षण । आप तेंचि जें मृद्पण । मृदपण तें कठिण । ताचि पृथ्वी ॥ ३१ ॥ आपीं आप सहजचि असे। तेज मृदपणें भासे । वायो स्तब्धपणें दिसे । मृदत्वाआंगीं ॥ ३२ ॥ आकाश नलगे सांगावें। तें व्यापकचि स्वभावें। आपीं पंचभूतांची नावें । सूक्ष्में निरोपिठीं ॥ ३३ ॥ आतां पृथ्वीचें लक्षण । कठिण पृथ्वी आपण । कठिणत्वीं मृदपण । तेंचि आप ॥ ३४ ॥ कठिणत्वाचा जो भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । कठिणत्वीं निरोधांश । तोचि वायो ॥ ३५ ॥ आकाश सकळांस व्यापक । हा तों प्रगटचि विवेक । आ-काशींच कांहीं येक । भास भासे ॥ ३६ ॥ आकाश तोडितां तुटेना । आकाश फोडितां फुटेना । आकाश परतें होयेना । तिळमात्र ॥ ३७॥ असो आतां पृथ्वीअंत । दाविला भूतांचा संकेत । येक भूतीं पंचभूत । तेंहि निरोपिळें ॥ ३८ ॥ परी हें आहाच पाहातां नातुडे । वळेंचि पोटीं संदेह पडे । भ्रांतिरूपें अहंता चढे । आकस्मात ॥ ३९ ॥ सूक्ष्मदृष्टीनें पाहातां । वायोचि वाटे तत्वता । सूक्ष्म वायो शोधूं जातां । पंचभूतें दिसती ॥ ४० ॥ एवं पंचभूतिक पवन । तेचि मूळमाया जाण । माया आणी सूक्ष्म त्रिगुण । तेहि पंचभूतिक ॥ ४१ ॥ भूतें गुण मेळविजे । त्यासी अष्टधा बोलिजे। पंचभूतिक जांणिजे। अष्टधा प्रकृती ॥४२॥ शोधून पाहिल्याविण । संदेह धरणें मूर्खपण । याची पाहावी वोळखण । सूक्ष्मदृष्टीं ||४३|| गुणापास्नि भूतें । पावलीं पष्ट दशेतें । जडत्वा येऊन समस्तें । तत्वें जालीं ॥ ४४ ॥ पुढें तत्विववंचना । पिंडब्रह्मांड तत्वरचना । वी-छिछी असे ते जना । प्रगटचि आहे ॥ ४५॥ हा भूतकर्दम बोछिछा । सुक्ष्म संकेतें दाविला । ब्रह्मगोळ उभारला । तेलूवीं ॥ ४६॥ या ब्रह्मां-डापैलिकडिल गोष्टी । जै जाली नन्हती सृष्टी । मूळमाया सूक्षमदृष्टी । बोळखावी ॥ ४७ ॥ सप्तकंचुक प्रचंड । जालें नव्हतें ब्रैह्मांड । मायेअ-विद्येचे वंड । ऐलिकडे ॥ ४८ ॥ ब्रह्माविष्णुमहेश्वर । हा ऐलिकडिल वि-चार । पृथ्वी मेरु सप्तसागर । ऐलिकडे ॥ ४९ ॥ नाना लोक नाना स्थानें । चंद्र सूर्य तारांगणें । सप्त द्वीपें चौदा मुवनें। ऐछिकडे ॥ ५० ॥ होप कूर्म सप्त पाताळ । येकविस स्वर्गे अष्ट दिग्पाळ । तेतिस कोटी देव सकळ । ऐलिकडे ॥ ५१॥ वारा आदिस अक्रा रुद्र । नव नाग सप्त ऋषेश्वर । नाना देवांचे अवतार । ऐछिकडे ॥ ५२ ॥ मेव मनु चक्रवती । नाना जीवांची उत्पती । आतां असो सांगों किती । विस्तार हा ॥ ५३ ॥ सकळ विस्ताराचें मूळ । ते मूळमायाच केवळ । मागां निरोपिछी सकळ । पंचभूतिक ॥ ५४ ॥ सूक्ष्मभूतें जे बोलिछीं । तेचि पुढें जडत्वा आर्टी । ते सकळही बोलिर्टी । पुढिले समासी ॥ ५५ ॥ पंचभूतें पृथकाकारें । पुढें निरोपिछीं विस्तारें । वोळखीकारणें अत्यादरें । श्रोतीं श्रवण करावीं ॥ ५६ ॥ पंचमूतिक ब्रह्मगोळ । जेणें कळे हा प्रांजळ । दृश्य सांडून केवळ । वस्तुच पाविजे ॥ ५७ ॥ महाद्वार वोलां-डार्वे । मग देवदर्शन घ्यावें । तैसें दश्य हें सांडावें। जाणीनियां ॥ ५८ ॥ म्हणोनि दस्याचा पोटीं । आहे पंचभूतांची दाटी । येकपणें पडिली मिठी । द्दय पंचैमूतां ॥ ५९ ॥ एवं पंचभूतांचेंचि दृश्य । सृष्टी रचली साव-

१ मूळमाया पंचभूतिक आहे, परंतु ही पंचभूतें मूळमायेंत सूक्ष्मरूपानें आहेत. नंतर मग गुणमाया, त्रिगुण, सूक्ष्मभूतें व स्पष्ट भूतें कमामकानें निर्माण झाळी. परंतु वर एका भूताच्या ठिकाणीं पंच भूतें आहेत असा कर्दम जो सांगितला, तो सूक्ष्म भूतांचा होय, त्या वेळीं हें ब्रह्मांड निर्माण झाळें नव्हतें. "उभारला। तत्पूर्वीं " = उभारण्याच्या पूर्वीं. २ पंच तत्त्वें +अहंकार + महत्तत्त्व = सप्तकंचुक-युक्त त्रेळोक्य. ३ हद्य आणि पंचभूतें हीं एकच आहेत. जें ह्रय आहे तें पंचभूतात्मक आहे व जें पंचभूतात्मक आहे तें हर्य आहे.

कास । श्रोतीं करून अवकाश । श्रवण करावें ।। ६० ॥ इति श्रीदास-बोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मपंचभूतेंनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४॥

# ॥ श्रीराम ॥

केवळ मूर्ख तें नेणे । म्हणीन घडलें सांगणें । पंचभूतांचीं लक्षणें । विशद करूनि ॥ १ ॥ पंचभूतांचा कर्दम जाला । आतां नवचे वेगळा केला । परंतु कांहीं येक वेगळाला । करून दाऊं ।। २ ॥ पर्वत पाषाण सिळा सीखरें । नाना वर्णे लाहान थोरें । खडे गुंडे बहुप्रकारें । जाणि-जे पृथ्वी ।। ३ ।। नाना रंगाची मृतिका । नाना स्थळोस्थळीं जे कां। बाळुके वाळु अनेका । मिळोन पृथ्वी ॥ ४ ॥ पुरें पद्दणें मनोहरें । नाना मंदिरें दामोदरें । नाना देवाळयें सीखरें । मिळोन पृथ्वी ॥ ५ ॥ सप्त द्वीपावती पृथ्वी । काये ह्मणोनि सांगावी । नव खंडें मिळोन जाणावी । वसुंधरा ॥६ ॥ नाना देव नाना नृपती । नाना भाषा नाना रिती । उक्ष चौन्यासी उत्पत्ती । मिळोन पृथ्वी ॥ ७ ॥ नाना उँद्वसें जे वनें । नाना तरुवरांचीं बनें । गिरिकंदरें नाना स्थानें । मिळोन पृथ्वी ॥ ८॥ नाना रचना केलीं देवीं । जे जे निर्मिशी मानवीं । सकळ मिळोन पृथ्वी । जाणिजे श्रोतीं ।। ९ ॥ नाना धातु सुवर्णादिक । नाना रहें जे अनेक । नाना काष्ट्रवृक्षादिक । मिळोन पृथ्वी ॥ १० ॥ आतां असो हें बहुवस । जडांश आणी कठिणांश । सकळ पृथ्वी हा विश्वास । मानिला पाहिजे ११ । बोलिलें पृथ्वीचें रूप । आतां सांगिजेलं आप । श्रोतीं बोळ. खावें रूप । सावध होउनी ॥ १२ ॥ वापी कूप सरोवर । नाना सरि-तांचें जें नीर । मेव आणी सप्त सागर । मिळोन आप ॥ १३ ॥

# स्रोकार्ध-क्षारक्षीरसुरासर्पिर्देधि इक्षुर्जेठं तथा।

क्षारसमुद्र दिसताहे । सकळ जन दृष्टीस पाहे । जेथे छवण होताहे ।

<sup>9</sup> रत्नखाचित मंदिरें. २ नाना भाषा बोलणारे लोक व नाना रीतिरि-बाजाचे लोक. ३ उदास, उध्वस्त, ओसाड,

तोचि क्षारसिंधु ॥ १४ ॥ येक दुधाचा सागर । त्या नाव क्षीरसागर । देवें दिधला निरंतर । उपमन्यासी ॥ १५ ॥ येक समुद्र मद्याचा । येक जाणावा घताचा । येक निखळ दह्यःचा । समुद्र असे ॥ १६ ॥ येक उसाच्या रसाचा। येक तो शुद्ध जळाचा। ऐसा सातां समुद्रांचा। वेढा पृथ्वीयेसी ॥ १७ ॥ एवं भूमंडळीचें जळ । नाना स्थळींचें सकळ । मिळोन अवघें केवळ । आप जाणावें ॥ १८ ॥ प्रध्वीगर्भी कितियेक । पृथ्वीतळीं अवर्णीदक । तिहीं छोकींचें उदक । मिळोन आए ॥ १९ ॥ नाना वर्छी बहुवस । नाना तरुवरांचे रस । मध पारा अमृत विष । मिळोन आप ॥ २० ॥ नाना रस स्नेहादिक । याहि बेगळे अनेक । जळावेगेळे अवस्यक । आप बोलिजे ॥ २१ ॥ सारेद आणी सीतळ । जळासारिखें पातळ । शुक्रीत श्रीणीतें मुत्र लाळ । आप बोलिजे ॥ २२ ॥ आप संकेतें जाणावें । पातळ वोलें वोळखावें । मृद सीतळ स्वभावें । आप बोलिजे ॥ २३ ॥ जाला आपाचा संकेत । पातळ मृद गुळगुळित । स्वेद श्लेब्मा अश्रु समस्त । आप जाणावें ॥ २४ ॥ तेज ऐका सावधपणें । चंद्र सूर्य तारांगणें । दिव्य देह सतेजपणें । तेज बोालिजे ॥ २५ वन्ही मेवीं विद्युल्पता । वन्ही सृष्टी संव्हारिता । वन्ही सागरा जाळिता । वडवानळु ॥ २६ ॥ वन्ही शंकराचे नेत्रींचा। वन्ही काळाचे क्षुयेचा। वन्ही परीघ भूगोळाचा। तेज बोळिजे ॥ २७ ॥ जें जें प्रकाशरूप । तें तें तेजाचें स्वरूप । शोपक उष्णादि आरोप । तेज जाणावें ॥ २८ ॥ वायो जाणावा चंचळ । चैतन्य चेतवी केवळ । बोलणें चालणें सकळ । वायोमुळें ॥ २९ ॥ हाले डोले तितुका पवन । कांहीं न चले पवनेंविण । सृष्टी चाळाया कारण । मूळ तो वायो ॥ ३० ॥ चळण वळण आणी प्रासारण । निरोध आणी अकोचन । सकळ जाणावा पवन । चंचळरूपी ॥ ३१ ॥

१ जल तेवढेंच आप असें नसून जलावेगळे सर्व साई पदार्थ हि आपच. २ साई, ओलें. ३ रेत. ४ रक्त. ५ आकुंचन.

प्राण अपान आणी व्यान । चौथा उदान आणी समान । नाग कूर्म कर्करी जाण । देवदत्त धनंजये ॥ ३२ ॥ जितुकें कांहीं होतें चळण । तितुकें वायोचें लक्षण । चंद्र सूर्य तारांगण । वायोचि धर्ता ॥ ३३ ॥ आकाश जाणावें पोकळ । निर्मळ आणी निश्चळ । अवकाशरूप सकळ । आकाश जाणावें ॥ ३४ ॥ आकाश सकळांस ब्यापक । आकाश अनेकीं येक । आकाशामध्यें कौतुक । चहूं भूतांचें ॥ ३५॥ आकाशाऐसें नाहीं सार । आकाश सकळाहून थोर । पाहातां आकाशाचा विचार । स्वरूपासारिखा ॥ ३६ ॥ तव शिष्यें केला आक्षेप । दोहींचें सारिखेंचि रूप । तरी आकाशाचि स्वरूप । कां हाणों नये ॥ ३७ ॥ आकाश स्वरूपा कोण भेद । पाहातां दिसती अभेद । आकाश वस्तुच स्वतिसद्ध । कां न ह्मणावी ॥३८॥ वस्तु अचळ अढळ । वस्तु निर्मळ निश्चळ । तैसेंचि आकाश केनळ । वस्तुसारिखें ॥ ३९ ॥ ऐकोनि वक्ता घोळे वचन । वस्तु निर्गुण पुरातन । आकाशाआंगीं सप्त गुण। शास्त्रीं निरोपिले ॥ ४० ॥ काम ऋोध शोक मोहे। । भय अज्ञान सुन्य-त्व पाहो । ऐसा सप्तविध स्वभाव । आकाशाचा ॥ ४१ ॥ ऐसे शास्त्रा-कारें वोछिछें। हाणौनि आकाश भूत नाछें। स्वरूप निर्विकार संचछें। उपमेरहित ॥ ४२ ॥ काचैवंदि आणी जळ । सारिखेंच वाटे सकळ । परी येक काच येक जळ । शाहाणे जाणती ॥ ४३ ॥ रुवामध्यें स्फटिक पडिला। लोकीं तद्र्प देखिला। तेणें कपाळमोक्ष जाला। कापुस न करी ॥ ४४ ॥ तंदुलामधें श्वेत खडे । तंदुलासारिखेच वांकुडे । जातां दांत पडे । तेव्हां कळे ॥ ४५ ॥ त्रिभा-चाऊं गौमधें खडा असे । त्रिभागासारिखाच भासे । शोधूं जातां वेगळा दिसे । कठिणपणें ॥ ४६ ॥ गुळासारिखा गुळदगड । परी तो

१ क्रिकल. नाग, कूर्म, क्रुकल, देवदत्त व धनंजय हे पांच उपप्राण आ-हेत. २ कांच बसबिलेली जमीन. ३ चुना, वाळु व तागु यांचा कर्दम

क्रिण निचाड । नागकांडी आणी वेखंड । येक म्हणों नये ॥ १० ॥ मोनें आणी सोनिपतळ। येकचि वाटती केवळ। परी पितळेसी मिळतां ज्वाल । काळिमा चढे ॥ ४८ ॥ असो हे हीन दृष्टांत । आकाश म्हणि-जे केवळ भूत । तें भूत आणी अनंत । येक केसें ॥ ४९ ॥ वस्तुसी वर्णचि नसे । आकाश शामवर्ण असे । दोहींस साम्यता कैसे । करिती विचक्षण ॥ ५० ॥ श्रोते म्हणती कैंचें रूप । आकाश ठाईचें अरूप । आकाश वस्तुच तद्रप । भेद नाहीं ॥ ५१ ॥ चहुं भूतांस नाश आहे । आकारा कैसें नासताहे । आकाशास न साहे। वर्णवेक्ती विकार॥५२॥ आकाश अचळ दिसतें । त्याचें काये नासों पाहातें । पाहातां आमुचेनि मतें । आकाश शाश्वत ॥ ५३॥ ऐसें ऐकोन वचन । वक्ता बोले प्रति-वचन । ऐक आतां लक्षणं । आकाशाचें ॥ ५४ ॥ आकाश तमापासून जालें । म्हणीन कामक्रोधें वेष्टिलें । अज्ञान सुन्यत्व बोलिलें । नाम तयाचें ॥ ५५ ॥ अज्ञानें कामकोधादिक । मोंहो भये आणी शोक । हा अज्ञान नाचा विवेक । आकाशागुणें ॥ ५६ ॥ नास्तिक नकारवचन । तेंचि सुन्याचें लक्षण । तयास म्हणती हृदयसुन्य । अज्ञान् प्राणी ॥ ५० ॥ आकाश स्तब्धपणें सुन्य । सुन्य म्हणिजे तें अज्ञान । अज्ञान म्हणिजे कठिण । रूप तयाचें ॥ ५८ ॥ कठिण सुन्य विकारवंत । तयास कैसें म्हणावें संत । मनास वाटे हें तद्वते । आहाँच दृष्टी ॥ ५९ ॥ अज्ञान काछवर्छे आकाशीं । तया कर्मा ज्ञान नासी । म्हणोनियां आकाशासीं । नाश आहे ॥ ६० ॥ तैसें आकाश आणी स्वरूप । पाहातां वाटती ये-करूप । परी दोहीमधें विक्षेपें । सुन्यत्वाचा ॥ ६१ ॥ आहाच पाहातां कल्पनेसी । सारिखेंच वाटे निश्चयेंसीं । परी आकाश स्वरूपासी । भेद आहे ॥ ६२ ॥ उन्मनी आणी सुषुप्ति अवस्ता । सारिखेच वाटे तत्वता।

१ केवळ, निखालस. २ स्वरूपाप्रसाणें. ३ वरवर पाहिलें तर. ४ अ. डथळा, विघ्न. आकाशाच्या ठिकाणीं शून्यत्व, अज्ञानत्व आहे, तें स्वरूपी नाहीं, इतकाच काय तो स्वरूप व आकाश यांच्यांत फरक आहे.

परी विवंचून पाहों जातां । भेद आहे ॥ ६३॥ खोटें खञ्यासारिखें भाविती । परी परीक्षवंत निविद्यती । कां कुरंगें देखोन भुलती । मृगजळासी ॥ ६४॥ आतां असो हा दष्टांत । वोलिला कळाया संकेत । म्हणौनि भूत आणि अनंत । येक नव्हेती ॥ ६५॥ आकाश वेगळेपणें पाहावें । स्वरूपीं स्वरूपिच व्हावें । वस्तुचें पाहाणें स्वभावें । ऐसें असे ॥ ६६॥ येथें आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मावळली । भिन्नपणें नवचे अनुभवली । स्वरूपिथती ॥ ६०॥ आकाश अनुभवा येतें । स्वरूप अनुभवापरतें । म्हणोनियां आकाशातें । साम्यता न घडे ॥ ६८॥ धु-ग्धासारिखा जळांश । निवडूं जाणती राजहंस । तैसें स्वरूप आणी आकाशा । संत जाणती ॥ ६९॥ सकळ माया गथागोवी । संतसंगें हे उगवावी । पाविजे मोक्षाची पदवी । सत्समागमें ॥ ७० ॥ इति श्रीदासबो- धे गुरुशिष्यसंवादे स्थूळपंचमाह।भूतेंस्वरूपाकाशभेदोनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम ॥

श्रोता विनवी वक्तयासी । सत्संगाची महिमा कैसी । मोक्ष छामे कितां दिवसीं । हें मज निरोपावें ॥ १ ॥ धरितां साधूची संगती । कितां दिवसां होते मुक्ती । हा निश्चयं ऋपामूर्ती । मज दीनास करावा ॥ २ ॥ मुक्ती छामे तत्क्षणीं । विश्वासतां निरूपणीं । दुश्चीतपणें हानी । होतसे ॥ ३ ॥ सुचितपणें दुश्चीत । मन होते अकस्मात । त्यास करावें नि-

<sup>9</sup> आकाशापासून भिन्न असे जे आपण त्या आपणांस आकाश समजतें, परंतु स्वरूपाच्या ठिकाणीं लीन झाल्याशिवाय स्वरूपाचा अनुभव येत नाहीं. स्वरूप पाहावयाचें ह्मणजे तद्द्प व्हावयाचें, असेंच हें स्वरूपाचें पाहणें आहे; त्या-पासून भिन्न राहून त्या स्वरूपाचा अनुभव येणें नाहीं. २ कांहीं वेळ सुचित व पुन्हां कांहीं वेळ दुश्चित. दुश्चित = आपणांस काय करावयाचें आहे व आपण काय करीत आहोंत याचें कांहींच भान नसून केवळ आयुष्यक्रमण करणें.

वांत । कोणे परी ॥ ४ ॥ मनाच्या तोडून वोटी । श्रवणीं वैसावें आ-वडीं । सावधपणें घडीनें घडी । काळसार्थक करावा ॥ ५ ॥ अर्थप्रमय म्रंथांतरीं । शोधून ध्यावें अभ्यांतरीं । दुश्चीतपण आलें तरी । पुन्हां श्रवण करावें ॥ ६ ॥ अर्थातर पाहिल्यावीण । उगेंचि करी जो श्रवण । तो श्रोता नव्हे पापाण । मनुष्यवेषें ।। ७ ॥ येथें श्रोते मानितील सीण । आह्मांस केलें पापाण । तरी पापाणाचें लक्षण । सावध ऐका ॥ ८॥ वांकुडा तिकडा फोडिला। पाषाण घडून नीट केला। दुसरे वेळेसी पा-हिला। तरी तो तैसाचि असे ॥ ९ ॥ टांकीनें खपली फोडिली । ते मागृती नाहीं जडली । मनुष्याची कुबुद्धि झाडिली । तरी ते पुन्हा लागे ॥ १०॥ सांगतां अत्रगुण गेला । पुन्हा मागुता जडला। याकारणें माहाभला । पाषाणगोटा ॥ ११ ॥ ज्याचा अवगुण झडेना । तो पाषा-णाहून उणा । पापाण आगळा जाणा । कोटिगुणें ॥ १२ ॥ कोटिगुणें कैसा पाषाण । त्याचेंहि ऐका लक्षण । श्रोतीं करावें श्रवण । सावध होऊनी ॥ १३ ॥ माणीक मोतीं प्रवाळ । पाचि वैडूर्य वैज्ञनीळ । गोमे-दमणी परिस केवळ । पाषाण बोलिजे ॥ १४॥ याहिवेगळे बहुत । सूर्यकांत सोमकांत । नाना मोहैरे सप्रचित । औषधाकारणें ॥ १५॥ याहि वेगळे पाषाण भले। नाना तीर्थी जे लागले। वापी कूप सेखी जाळे । हरिहरमूर्ती ॥ १६ ॥ याचा पाहातां विचार । पाषाणाऐसें नाहीं सार । मनुष्य तें काये पामर । पाषाणापुढें ।। १७ ।। तरी तो ऐसा नव्हे पाषाण । जो अपवित्र निःकारण । तयासारिखा देह जाण । दु-श्रीत अभक्तांचा ॥ १८ ॥ आतां असो हें बोलणें। घात होतो दु-श्चितपणें । दुश्चीतपणाचेनि गुणें । प्रपंच ना परमार्थ ॥ १९॥ दुश्चीत-पणें कार्य नासे । दुश्चीतपणें चिंता वसे । दुश्चीतपणें स्मरण नसे । क्षण येक पाहातां ।। २० ।। दुश्चीतपणें शर्त्रुंजिणें । दुश्चीतपणें जन्ममर्णे ।

१ अर्थ व प्रमेय. प्रमेय = सिद्धांत. २ हिरा. ३ मोहरा = औषधीमणी. ४ शत्रूकडून जिंकलें जाणें.

दुश्चीतपणाचेनि गुणें । हानी होये ।। २१ ।। दुश्चीतपणें नव्हे साधन । दुश्चीतपणें न घडे भजन । दुश्चीतपणें नव्हे ज्ञान । साधकांसी ॥ २२॥ दुश्चीतपणें नव्हे निश्चयो । दुश्चीतपणें न घडे जयो । दुश्चीतपणें होये क्षयो । आपुल्या स्वहिताचा ॥ २३ ॥ दुश्चीतपणें न घडे श्रवण । दुश्चीतपणें न घडे विवरण । दुश्चीतपणें निरूपण । हातीचें जाये ।। २४ ।। दुश्चीत बैसलाचि दिसे । परी तो असतचि नसे । चंचळ चर्तीं पडिलें असे । मानस तयाचें ॥ २५ ॥ वेडें पिशाच्य निरंतर । अंध मुकें आणी बधिर । तैसा जाणावा संसार । दुश्चीत प्राणियांचा ।। २६ ।। सावध असोन उमजेना । श्रवण असोन ऐकेना । ज्ञान अ-सोन कळेना । सारासारिवचार ॥ २० ॥ ऐसा जो दुर्श्वीत आळसी । परलोक कैंचा त्यासी । जयाचे जिवीं अहिर्निशीं । आळस वसे ॥२८॥ दुश्चीतपणापासूनि सुटला । तरी तो सर्वेच आळस आला । आळसा-हातीं प्राणीयाला । उसंताचि नाहीं ॥ २९ ॥ आळसें राहिला विचार । आळसें बुडाला आचार । आळसें नव्हे पाठांतर । कांहीं केल्या ॥३०॥ आळसें घडेना श्रवण । आळसें नव्हे निरूपण । आळसें परमार्थाची खूण । मळिण जाली ।। ३१ ॥ आळसें नित्यनेम राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला । आळसें आळस वाढला । असंभाव्य ।। ३२ ॥ आळसें गेली धारणा धृती । आळसें मळिण जाली वृत्ती । आळसें वि-वेकाची गत्री । मंद जाली ॥ ३३ ॥ आळसें निद्रा वाढली । आळसें वासना विस्तारली । आळसें सुन्याकार जाली । सद्बुद्धि निश्चयाची ॥ ३४ ॥ दुश्चीतपणासर्वे आळस । आळसे निद्राविळास । निद्रावि-ळासें केवळ नास । आयुष्याचा ॥ ३५ ॥ निद्रा आळस दुर्श्वातपण । हेंचि मूर्खाचें लक्षण। येणेंकारितां निरूपण। उमजेचिना॥ ३६॥ हे तिन्हीं लक्षणें जेथें। विवेक कैचा असेल तेथें। अज्ञानास यापरतें। सुखचि नाहीं ॥ ३७॥ क्षुधा लागतांच जेविला । जेऊन उठतां आळस

१ विसाषा, रिकामा वेळ.

आला । आळस येतां निजेला । सावकास ॥ ३८ ॥ निजोन उठतांच दुश्चीत । कदा नाहीं सावचित । तेथें कैचें आत्महित । निरूपणीं ॥ ३९ ॥ मर्कटापासीं दिल्हें रत्न । पिशाच्याहातीं नियान । दुश्चीतापुढें निरूपण । तयापरी होये ॥ ४० ॥ आतां असो हे उपपत्ती । आशं-केची कोण गती । कितां दिवसां होते मुक्ती । सज्जनाचेनि संगें ॥ ४१ ॥ ऐका याचे प्रयोत्तर । कथेसि व्हार्वे निरोत्तर । संतसंगाचा विचार । ऐसा असे ॥ ४२ ॥ छोहो परीसेसीं छागछा । थेंबुटा सागरीं मिळाला । गंगे सरिते संगम जाला । तत्क्षणीं ॥ ४३ ॥ सावध साक्षपी आणी दक्ष । तयास तत्काळिच मोक्ष । इतरांस तें अलक्ष । लक्षिलें नवचे ॥ ४४ ॥ येथें शिष्यप्रज्ञाच केवळ । प्रज्ञावंतां नलगे वेळ । अनन्यास तत्काळ । मोक्ष लामे ॥ ४५ ॥ प्रज्ञावंत आणी अनन्य । तयास नलगे येक क्षण । अनन्य भावार्थेविण । प्रज्ञा खोटी ॥ ४६ ॥ प्रज्ञेविणें अर्थ न कळे । विश्वासेंविण वस्तु ना कळे । प्रज्ञाविश्वासें गळे । देहाभिमान ॥ ४७ ॥ देहाभिमानाचे अंतीं । सहजचि वस्तुप्राप्ती । सत्संगें सद्गती । विलंबचि नाहीं ॥ ४८ ॥ सावध साक्षपी विशेष । प्रज्ञावंत आणी विश्वास । तयास साधनीं सायास । करणेंचि नलगे ॥ ४९ ॥ इतर भाविक सावडे । तयांसिह सावनें मोक्ष जोडे । साधु-संगें तत्काळ उँडे । विवेकदृष्टी ॥ ५० ॥ परी तें साधन मोडूं नये । निरूपणाचा उपाये । निरूपणें छागे सोय । सर्वत्रांसी ॥ ५१ ॥ आतां मोक्ष आहे कैसा । कैसी स्वरूपाची दशा। त्याचे प्राप्तीचा भवसा । सत्संग केवी ॥५२॥ ऐसें निरूपण प्रांजळ । पुढें बोलिलें असे सकळ। श्रोतीं होऊनियां निश्चळ । अवधान द्यावें ॥ ५३ ॥ अवगुण त्यागावया-कारणें। न्यायनिष्ठुर छागे बोछणें। श्रोतीं कोप न धरणें। ऐसिया वच-

१ ठेव, द्रव्य, खिजना. २ " उघडे " बद्दल " उडे " हस्तदेशामुळे पडलें असावें?

नाचा ॥ ५४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे दुश्रीतनिरूपणनाम समास साहावा ॥ ६ ॥ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

मागां श्रोतयांचा पक्ष । कितां दिवसां होतो मोक्ष । तेचि कथा श्रोते दक्ष । होऊन ऐका ।। १ ।। मोक्षास कैसें जाणावें । मोक्ष कीणास साणावें । संतसंगें पात्रावें । मोक्षास कैसें ॥ २ ॥ तरी वद्ग ह्मणिजे बांधला। आणी मोक्ष हाणिजे मोकळा जाला। तो संतसंगें कैस लांधला । तेंहि ऐका ॥ ३ ॥ प्राणी संकर्शे बांधला । जीवपणें बद्ध जाला। तो विवेकों मुक्त केला। साधुजनीं ॥ ४ ॥ मी जीव ऐसा संकल्प। इंड धरितां गेळे कल्पे। तेणें प्राणी जाला अल्प। देहबुद्धीचा।। ५॥ मी जीव मज बंधन। मज आहे जन्ममरण। केल्या कर्माचें फळ आपण । भोगीन आतां ॥ ६॥ पापाचें फळ तें दु:ख । आणी पुण्याचें फळ तें सुख। पापपुण्य अवस्यक। भोगणें लागे ॥ ७ ॥ पापपुण्यभोग सुटेना । आणी गर्भवासही तुटेना । ऐसी जयाची कल्पना । दढ जाली ।। ८ ॥ तया नात्र बांधला । जीत्रपणें बद्ध जाला । जैसा स्वयें बांधोन कोर्सेळा। मृत्य पावे ॥ ९ ॥ तैसा प्राणी तो अज्ञान । नेणे भगवंताचें ज्ञान । क्षणे माझें जन्ममरण । सुटेचिना ॥ १० ॥ आतां कांहीं दान करूं । पुढिल्या जन्मास आधार । तेणें सुखरूप संसार । होईल माझा ।। ११ ।। पूर्वी दान नाहीं केलें । झगोन दिरद्र प्राप्त जालें । आतां तरी कांहीं केलें। पाहिजे कीं।। १२।। ह्मणीनी दिलें वस्त्र जुनें। आणी येक तांत्र नाणें । हाणे आतां कोटिगुणें । पावेन पुढें ॥ १३॥ कुशावर्ती कुरुक्षेत्रीं । महिमा ऐकोन दान करी । आशा धरिली अभ्यांतरीं। क्तोटिगुणेंस्ची ।। १४ ॥ रुका आडका दान केला। अतितास दुकडा घातला ।

१ युगेंची युगें. २ रोशिमाच्या किञ्चासारखी एक किञ्चाची जात आहे. तो किडा आपणाभोंवतीं घर करून स्वतःस आंत कोंडून घेऊन मरतो.

क्षणे माझा ढींग जाला। कोटि टुकड्यांचा॥ १५॥ तो मी खाईन पुढिलीये जन्मी। ऐसें कर्ली अंतर्यामीं। वासना गुंतली जन्मकर्मी। प्राणीयां ची ॥ १६॥ आतां मी जें देईन। तें पुढिले जन्मीं पावेन। ऐसें कर्ली तो अज्ञान। बद्ध जाणावा॥ १०॥ बहुतां जन्माचे अंतीं। होये नरिहाची प्राप्ती। येथें न होतां ज्ञानें सद्गती। गर्भवास चुकेंना॥ १८॥ गर्भवास नरदेहीं घडे। ऐसें हें सर्वथा न घडे। अकस्मात भोगणें पडे। पुन्हा नीच योनी॥ १९॥ ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरीं। बहुतीं केला बहुतांपरी। नरदेह संसारीं। परम दुल्लम असे॥ २०॥ पापपुण्य समता घडे। तरीच नरदेह जोडे। येरवीं हा जन्म न घडे। हें व्यासवचन भागवतीं॥ २१॥

नरदेहमाचं खुलभं खुदुर्लमं। प्लवं खुक्तव्यं गुरुकर्णधारं। मयानुक्लेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाव्यि न तरेत्स आत्महा॥१॥

नरदेह दुछभ । अल्प संकल्पाचा छ।भ । गुरु कर्णधारी स्वयंभ । सुख पाववी ॥ २२ ॥ देव अनुकूळ नव्हे जया । स्वयं पापी तो प्राणीया । भवाव्धी न तरवे तया । आत्महत्यारा बोळिजे ॥ २३ ॥ ज्ञानंविण प्राणी- यांसी । जन्ममृत्य छक्ष चौ-यासी । तितुक्या आत्महत्या त्यासी । म्हणीन आत्महत्यारा ॥ २४ ॥ नरदेहीं ज्ञानंविण । कदा न चुके जन्ममरण । भो-गणें लागती दारुण । नाना नीच योनी ॥ २५ ॥ रीस मर्कट श्वान स्कर । अश्व वृषभ महैसा खर । काक कुर्कुट जंबुक मार्जर । सरडं बे- दुक मिक्षका ॥ २६ ॥ इत्यादिक नीच योनी । ज्ञान नस्तां भोगणें जनीं । आशा धरी मूर्ख प्राणी । पुढिलिया जन्माची ॥ २७ ॥ हा नरदेह पड-तां । तोचि पाविजे मागुता । ऐसा विश्वास धरितां । लाज नाहीं ॥ २८ ॥ कोण पुण्याचा संग्रहो । जे पुन्हा पाविजे नरदेहो । दुराशा धरिली पाहो ।

<sup>े</sup> सहजगत्यां थोड्याशा संकल्पानं प्राप्त होणारा असा नरदेह आहे. २ कु-

पुढिलिया जन्माची ॥ २९ ॥ ऐसें मूर्व अज्ञान जन । केलें संकल्पें वंध-न । रात्रु आपणासि आपण । होजन ठेला ॥ ३० ॥

# आत्मैव द्यात्मनो वं धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

ऐसें संकल्पाचें बंधन । संतसंगें तुटे जाण। ऐक तयाचें लक्षण । सांगि-जेल ॥ ३१ ॥ पांचाभूतांचें शरीर । निर्माण जालें सचराचर । प्रक्र-तिस्वभावें जगदाकार । वर्तों लागे ॥ ३२ ॥ देह अवस्ता अभिमान । स्थानें भाग मात्रा गुण । शक्ती आदिकरून लक्षण । चौपुँटी तत्वांचें ॥ ३३ ॥ ऐसी पिंडब्रह्मांडरचना । विस्तारें वाढळी कलपना । निर्धारितां लत्वज्ञाना । मतें भांबावली ॥ ३४ ॥ नाना मतीं नाना भेद । भेदें वाद-ती वेवाद । परी तो ऐक्यतेचा संवाद । साधु जाणती ॥ ३५ ॥ तया संवादाचें लक्षण । पंचभूतिक देह जाण । त्या देहामधें कारण । आत्मा षोळखाया ॥ ३६ ॥ देह अंतीं नासीन जाये । त्यास आत्मा म्हणों नये । नाना तत्वांचा समुदाय । देहामध्यें आला ।। ३७ ॥ अंत:-कर्ण प्राणादिक । विषये इंद्रियं दशक । हा सूक्ष्मीचा विवेक । बोळिला शास्त्रीं ॥ ३८ ॥ घेतां सूक्षाची शुद्धी । भिन्न अंतः करण मन बैद्धी । नाना तत्वांचे उपाधी । वेगळा आत्मा ॥ ३९ ॥ स्थूळ सूक्ष्म कारण । माहाकारण विराट हिरण्य। अन्याकृत मुळप्रकृति जाण। ऐसे अष्टदेह॥४०॥ च्यारी पिंडीं च्यारी ब्रह्मांडीं । ऐसी अष्टदेहाची प्रौढी । प्रकृतीपुरुषांची बाढी । दशदेह बोछिजे ॥ ४१ ॥ ऐसें तत्वांचें छक्षण । आत्मा साक्षी विल्क्ष्मण । कार्यकर्ता कारण । दश्य तयाचें ।। ४२ ।। जीवशिव पिंडन-ह्मांड । मायेअविद्येचें बंड । हें सांगतां असे उदंड । परी आत्मा तो वे-

१ दशक १७ १ पहा. २ सूक्ष्म देहाचा. द. १७ १८ २२ पहा. ३ सूक्ष्म देहाचा खोल विचार करून पाहिलें ह्मणजे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार हीं वेगळाली आहेत असे दिसून येईल. द. १०४८ पहा. ४ आत्मा तत्त्वांचा साक्षी असून त्यांपासून निराळा आहे. तो कार्यकर्ती ह्मणजेच कारण आहे व हें सारें दश्य त्यांचें आहे.

गळा ॥४३॥ पाहों जातां आत्मे च्यारी । त्यांचें छक्षण अवधारी । हें जा-णोनि अभ्यांतरीं । सदृढ धरावें ॥४४॥ येक जीवात्मा दुसरा शिवात्मा । तिसरा परमात्मा जो विश्वात्मा । चौथा जाणिजे निर्मळात्मा । ऐसे च्यारी आतमे ॥ ४५ ॥ भेद उंच नीच भासती । परी च्यारी येकाचि असती । वेविषीं दृष्टांतसंमती । सावध ऐका ॥ ४६ ॥ घटाकाश मठाकाश । म-हदाकाश चिदाकाश । अवधे मिळोन आकाश । येकचि असे ॥४०॥ तैसा जीवात्मा आणी शिवात्मा । परमात्मा आणी निर्मळात्मा । अवघा मिळोन आत्मा । येकचि असे ॥ ४८ ॥ घटीं व्यापक जें आकाश । तया नाव घटाकाश । पिंडीं व्यापक ब्रह्मांश । त्यास जीवात्मा बोहिजे ॥ ४९ ॥ मठीं व्यापक जें आकाश । तया नाव मठाकाश । तैसा ब्र-ह्यांडीं जो ब्रह्मांश । त्यास शिवात्मा वोलिजे ॥ ५० ॥ मठाबाहेरील सा-काश । तया नाव महदाकाश । त्रह्मांडावाहेरील त्रह्मांश । त्यास परमातमा बोछिजे ॥ ५१ ॥ उपाधीवेगळें आकाश। तया नाव चिदाकाश । तैसा मिर्मळात्मा परेश । तो उपाधीवेगळा ॥ ५२ ॥ उपाधीयोगें वाटे भिन्न । परी तें आकाश अभिन्न । तैसा आत्मा स्वानंद्यन । येकाचि असे ॥ ५३ ॥ दश्य सवाह्य अंतरीं । सूक्ष्मात्मा निरंतरीं । त्याची वर्णावया थोरी । शेष समर्थ नव्हे ॥ ५४ ॥ ऐसे आत्म्याचें लक्षण । जाणतां नाहीं जीवपण । उपाधी शोधितां अभिन्न । मुळींच आहे ॥ ५५ ॥ जीवपणें येकदेसी । अहंकारें जन्म रेसोसी । विवेक पाहातां वाणीयांसी । जन्म कैंचा ॥ ५६ ॥ जन्ममृत्यापासून सुटला । या नाव जाणिजे मोक्ष जाला । तत्वें शोधितां पावला । तत्वता यस्तु ॥ ५० ॥ तेचि वस्तु ते आपण । हें माहावाक्याचें लक्षण । साधु करिती ।निरूपण । आपुलेन

१ हें आत्म्याचें लक्षण पाहिलें झणजे जीवातमादि जे चार भेद सांगितले ते उपाधीच्या योगानें होत, असें कळून येतें, बाकी वास्तविक आत्मा मूळचा एकच आहे. २ जीवातमा एकदेशी असून अहंकाराच्या योगानें जन्ममृत्यूच्या फेच्यांत पढ़ा आहे.

मुखं ॥ ५८ ॥ जेचि क्षणीं अनुप्रह केळा । तोचि क्षणीं मोक्ष जाळा । बंधन कांहीं आत्मयाळा । बोळोंचि नये ॥ ५९ ॥ आतां आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मायळळी । संतसंगें तत्काळ जाळी । मोक्षपद्यी ॥ ६० ॥ स्वप्रामधें जो बांधळा । तो जागृतीनें मोकळा केळा । ज्ञानिववेकें प्राणीयाळा । मोक्षप्राप्ती ॥ ६१ ॥ अज्ञानिक्सीचा अंतीं । संकर्षपदुःखें नासती । तेणें गुणें होये प्राप्ती । तत्काळ मोक्षाची ॥ ६२ ॥ तोडावया स्वप्तबंधन । नळगे आणीक साधन । तयास प्रेत्न जागृतीवीण । बोळोंचि नये ॥ ६३ ॥ तैसा संकर्तें बांधळा जीव । त्यास आणीक नाहीं उपाव । विवेक पाहातां वाव । बंधन होये ॥ ६४ ॥ विवेक पाहिल्याविण । जो जो उपाव तो तो सीण । विवेक पाहातां आपण । आत्माच असे ॥ ६५ ॥ आत्मयाचा ठाई कांहीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । जन्ममृत्य हें सर्वही । आत्मयाचा ठाई कांहीं । इति श्रीदास-बोधे गुरुशिष्यसंवादे मोक्षळक्षणनाम समास सातवा ॥ ७ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

मागां जालें निरूपण । परमात्मा तो तृंचि जाण । तया परमात्मयांचें लक्षण । तें हें ऐसें असे ॥१॥ जन्म नाहीं मृत्य नाहीं । येणें नाहीं जाणें नाहीं । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । परमात्मयासी ॥ २ ॥ परमात्मा निर्गुण निराकार । परमात्मा अनंत अपार । परमात्मा नित्य निरंतर । जैसा तैसा ॥ ३ ॥ परमात्मा सर्वास व्यापक । परमात्मा अनेकीं येक । परमात्म-याचा विवेक । अतर्क्य आहे ॥ ४ ॥ ऐसी परमात्मयाची स्थिती । बोल्ताती वेद श्रुती । परमात्मा पाविजे भक्तीं । येथें संशय नाहीं ॥ ५ ॥ तये भक्तीचें लक्षण । भक्ती नवविधा भजन । नवविधा भजनें पावन । बहु भक्त जाले ॥ ६ ॥ तया नवविधामध्यें सार । आत्मिनवेदन थोर । स्थेचा करावा विचार । स्वानुभवें स्वयें ॥ ७ ॥ आपुल्लिया स्वानुभवें । सापणास निवेदावें । आत्मिनवेदन जाणावें । ऐसें असे ॥ ८ ॥ महापूर्ण

जेचा अंतीं । देवास मस्तक वाहाती । तैसी आहे निकट भक्ती । आत्मनिवेदनाची ॥ ९ ॥ आपणास निवेदिती । ऐसे भक्त थोडे असती । तयांस परमात्मा मुक्ती ! तत्काळ देतो ॥ १० ॥ आपणास कैसें निवेदावें । कोठें जाऊन पडावें । किंवा मस्तक तोडावें । देवापुढें ॥ ११ ॥ ऐसे ऐकोन बोल्लें । बक्ता बदे सर्वज्ञपणें । श्रोतां साबधान होणें । येकाम्र चित्तें ॥ १२ ॥ आत्मनिवेदनाचें छक्षण । आधीं पाहावें मी कोण । सग परमात्मा निर्गुण । तो वोळखावा ॥ १३ ॥ देवाम-क्ताचें शोधन । करितां होतें आत्मनिवेदन । देव आहे पुरातन । भक्त पाहे ॥ १४ ॥ देवास वोळखों जातां । तेथें जाळी तद्रपता । देवभक्त-विभक्तता । मुळींच नाहीं ॥ १५ ॥ विभक्त नाहीं ह्मणोन भक्त । वर्द्रेन नाहीं सणोनि मुक्त । अयुक्त नाहीं बोलणें युक्त । शास्त्राधारें ॥ १६॥ देंवाभक्ताचें पाहातां मूळ । होये भेदाचें निर्मूळ । येक परमात्मा सकळ। दृश्यावेगळा ॥ १७ ॥ तयासि होतां मिळणी । उरी नाहीं दुजेपणीं । देव भक्त हे कडसँणी । निरसोन गेळी ॥ १८ ॥ आत्मनिवेदनाचे अंतीं। जे कां घडली अभेद भक्ती। तये नाव सायोज्यमुक्ती। सत्य जाणावी ॥ १९ ॥ जो संतांस शरण गेला । अद्वैतनिरोपणें बोधला । मग जरी वेगळा केला। तरी होणार नाहीं ॥ २०॥ नदी मिळाळी सागरीं। ते निवडावी कोणेपरी। लोहो सोने होतां माघारी। काळिमा नये ।। २१ ।। तैसा भगवंतीं मिळाला । तो नवचे वेगळा केला । देव भक्त आपण जाला । विभक्त नव्हे ॥ २२ ॥ देव भक्त दोनी येक। ज्यासी कळला विवेक । साधुजनीं मोक्षदायेक । तोचि जाणावा॥ २३॥ आतां असो हें बोलगें। देव पाहावा भक्तपणें। तेणें त्याचें ऐश्वर्य बाणे। तत्काळ आंगीं।। २४॥ देहचि होऊन राहिजे। तेणें देहदुःख

<sup>9</sup> प्रथम "बद्ध " होतें तें कायम ठेवून समासांत "न " लिहिला आहे, तेणेंकरून "बद्धन " झालें तें अथीत् "बंधन" बद्दल असावें. २ विचार, भकार.

साहिजे । देहातीत होतां पाविजे । परब्रह्म तें ।। २५ ।। देहातीत कैसें होणें। कैसें परब्रह्म पावणें। ऐश्वर्याचीं लक्षणें। कवण सांगिजे ॥ २६ ॥ ऐसें श्रोतां आक्षेपिछें। याचें उत्तर काय बोछिछें। तेंचि आतां निरोपिलें । सावध ऐका ॥ २७ ॥ देहातीत वस्तु आहे । तें तं परब्रह्म पाहे । देहसंग हा न साहे । तुज विदेहासी ।। २८ ।। ज्याची बुद्धि होये ऐसी । वेद वार्णिती तयासी । शोधितां नाना शास्त्रांसी । न पडे ठाई ॥ २९ ॥ ऐश्वर्य ऐसें तत्वता । वाणे देहबुद्धि सोडितां। देह मी ऐसें भावितां। अधोगती ॥ ३०॥ याकारणें साधुवचन। मानं नये अप्रमाण । मिथ्या मानितां दूषण । लागों पाहे ॥ ३१॥ साध्यचन तें कैसें। काये धरावें विश्वासें। येक वेळ स्वामी ऐसें। मज निरोपावें ॥ ३२ ॥ सोहं आत्मा स्वानंदघन । अजन्मा तो तुंचि जाण । हेंचि साधूचें वचन । सदद धरावें ॥ ३३ ॥ माहावाक्याचें अंतर । तंचि ब्रह्म निरंतर । ऐसिया वचनाचा विसर । पडोंचि नये 11 ३४ || देहासि होईल अंत | मग मी पावेन अनंत | ऐसें बोल्णें निम्नांत । मानूंचि नये ॥ ३५ ॥ येक मूर्ख ऐसें ह्मणती । माया नासेल कल्पांतीं । मग आह्मांस ब्रह्मप्राप्ती । येरवीं नाहीं ।। ३६ ।। मायेसी होईल कल्पांत । अथवा देहासी येईल अंत । तेव्हां पावेन निवांत । परब्रह्म मी | | ३७ | | हें बोलणें अप्रमाण | ऐसें नव्हे समाधान | समाधानाचें लक्षण । वेगळेंचि असे ॥ ३८ ॥ शैन्य अववेचि मरावें । मग राज्यपद प्राप्त व्हावें । शैन्य अस्तांचि राज्य करावें । हें कळेना ।। ३९ ।। माया असोनिच नाहीं । देह असतांच विदेही । ऐसें समाधान कांहीं । वोळखावें ॥ ४० ॥ राज्यपद हातासी आलें । मग परिवारें काय केलें। परिवारा देखतां राज्य गेलें। हें तों घडेना ॥ ४१॥

<sup>9</sup> देह तोच मी अशी कल्पना असली ह्मणजे सहजच देहदुःखें भीगावी स्नागतात.

प्राप्त जालियां आत्मज्ञान । तैसें ' दश्य देत्भान । दृष्टीं पडतां समाधान । जाणार नाहीं ॥ ४२ ॥ मार्गी मुळी सर्पाकार । देखतां भये आलें थार । कळतां तेथीचा विचार । मग मारणें काये ॥ ४३ ॥ तैसी माया भ-यानक । विचार पाहातां माईक । मग तयेचा धाक । कासया धरावा ॥ ४४ ॥ देखतां मृगजळाचे पूर । ह्मणे कैसा पात्रों पैलपार । कळतां तेथीचा विचार । सांकडें कैंचें ॥ ४५ ॥ देखतां स्वप्न भयानक । स्वप्नीं बाटे परम धाक । जागृती आलीयां साशंक । कासया व्हावें ॥ ४६ ॥ तथापी माया कल्पनेसी दिसे । आपण कल्पनेतीत असे । तेथें उद्देग काईसे । निर्विकल्पासी ।। ४७ ॥ अंतीं मती तेचि गती । ऐसें सर्वत्र बोलती । तुझा अंतीं तुझी प्राप्ती । सहजिच जाली ॥४८॥ चौंदेहाचा अंत आणी जन्म मुळाचा प्रांत । अंतांप्रांतासी अलित । तो तूं आतेंग ॥ ४९ ॥ जयासी ऐसी आहे मती । तयास ज्ञानें आत्मगती । गती आणी अवगती । वेगळाचि तो ॥ ५०॥ मति खुंटली वेदांची । तेथें गती आणी अवगती फैंची । आत्मशास्त्रगुरुप्रचितीची । ऐक्यता आली ॥ ५१ ॥ जीवपणाची फिटली भ्रांती । वस्तु आली आत्मप्रचिती । प्राणी पावला उत्तम गती । सदुरुवोधें ॥ ५२ ॥ सदुरुवोध जेव्हां जाला । चौंदेहांस अंत आला । तेणें निजध्यास लागला । सस्वरूपीं ॥ ५३ ॥ तेणें निजध्यासें प्राणी । धैययेचि जाला निर्वाणीं । सायोज्य-

१ जसें इकडे राज्यपद आणि परिवार तसें तिकडे आत्मज्ञान आणि दरय देहमान. सगळें सैन्य मरावें आणि मग आपण राजा व्हावें यापेक्षां सैन्य असून आपण राजा होणें वरें, माया असून ती मिथ्या कळ्ठी पाहिजे, देह असून विदेह स्थिती प्राप्त झाळी पाहिजे. राज्यपद प्राप्त झाल्यावर मग परिवार असळा ह्य-णून काय विधडतें? तद्वत् आत्मज्ञान झाल्यावर माया काय करणार आहे? २ नरजन्म हा मुळाचा (परमेश्वराचा, आत्म्याचा) प्रांत (शेवटचा भाग) आहे. स्थूळ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण या चार देहांचा अंत व जन्म यांपासून आत्मा अळिप्त आहे. ३ ध्येयचि,

मुक्तीचा धनी । होऊन बैसला ॥ ५४ ॥ दस्य पदार्थ वोसरतां । आववा आत्माचि तत्वता । नेहटूने विचारें पाहातां । दृश्य मुळींच नाहीं ॥ ५५ ॥ मिध्या मिध्यत्वें पाहिलें । मिध्यापणें अनुभवा आहें । श्रोतीं पाहिजे ऐकिलें । या नाव मोक्ष ॥ ५६ ॥ सदुरुवचन हदई धरी । तो-चिं मोक्षाचा अधिकारी । श्रवण मनन केलेंचिं करी । अत्यादरें ॥५७॥ जैथें आटती दोनी पक्ष । तेथें लक्ष ना अलक्ष । या नाव जाणिजे मोक्ष । नेमस्त आत्मा ॥ ५८ ॥ जेथें ध्यान धारणा सरे । कल्पना नि-विकल्पीं मुरे । केवळ बेप्तिमात्र उरे । सूक्ष्म ब्रह्म ॥ ५९ ॥ भवमृगजळ आटर्ले । लटिकें वंधन सुटलें । अजन्म्यास मुक्त केलें । जन्मदःखापा-सुनी || ६० || नि:संगाची संगन्याथी । विदेहाची देहबुद्धी । विवेकें तोडिळी उपाधी । नि:प्रपंचाची ॥ ६१ ॥ अद्वैताचें तोडिळें द्वैत । ये-कांतांस दिघटा येकांत । अनंतास दिघटा अंत । अनंताचा ॥ ६२ ॥ जागृतीस चेवविछें। चेईन्यास सावध केछें। निजवीधास प्रबोधिछें। आत्मज्ञान ॥ ६३ ॥ अमृतास केळें अमर । मोक्षास मुक्तीचें घर । सं-योगास निरंतर । योग केला ॥ ६४ ॥ निर्गुणास निर्गुण केलें । सार्थ-काचें सार्थक जालें । बहुतां दिवसां भेटलें । आपणासि आपण ॥६५॥ तुटला द्वैताचा पडदा । अभेदें तोडिलें भेदा । भूतपंचकाची बाधा । निरसोन गेली ॥ ६६ ॥ जालें साधनाचें फळ । निश्वलास केलें नि-श्रळ। निर्मळाचा गेळा मळ। विवेक्तवळे ॥ ६७॥ होतें सनिध चु-करुं। ज्याचें त्यास प्राप्त जालें। आपणा देखतां फिटलें। जन्मदुःख ।। ६८ ।। दुष्ट स्त्रमें जाजावला । ब्राह्मण नीच याती पावला । आप-णासि आपण सांपडला । जागेपणें ॥ ६९ ॥ ऐसें जयास जालें ज्ञान । तया पुरुषाचे छक्षण । पुढिछे समासीं निरूपण । बोछिछें असे ॥७०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मदर्शननाम समास आठवा ॥ ८॥

९ लक्ष लाबून, न्याहाळून. २ मिथ्या हें सिथ्या आहे असें समजणें आणि अनुभवाला येणें याचें नांव मोक्ष. ३ अनंताचा अंत (पार) लावला.

# ॥ श्रीराम॥

अंतरीं गेलियां अमृत । बाह्य काया ठखठखित । अंतरिश्वित बाण-तां संत । लक्षणें कैसीं ॥ १ ॥ जालें आत्मज्ञान वरवें । हें कैसेनि पां जाणावें । ह्मणोनि वोछिछीं स्वभावें । साधुछक्षणें ॥ २ ॥ ऐक सिद्धाचें छक्षण । सिद्ध हाणिजे स्वरूप जाण । तेथें पाहातां वेगळेपण । मळींच नाहीं ॥ ३ ॥ स्वरूप होऊन राहिजे । तया नाव सिद्ध बोळिजे । सिद्ध-स्वरूपींच साजे । सिद्धपण ॥ ४ ॥ वेदशाखीं जें प्रसिद्ध । सस्वरूप स्वतिसद्ध । तयासिच बोलिजे सिद्ध । अन्यथा न घडे ॥ ५ ॥ तथा-पी बोलों कांहीं येक । साधकास कळाया विवेक । सिद्धलक्षणाचें कौतु-क । तें हें ऐसें असे ॥६॥ अंतरस्थित स्वरूप जाली । पढें काया कैसी वर्तली । जैसी स्वप्नीची नाथिली । स्वप्नरचना ॥ ७ ॥ तथापी सिद्धाचें रुक्षण । कांहीं करूं निरूपण । जेणें वाणे अंतर्ख्ण । परमार्थाची ।। ८ ॥ सदा स्वरूपानुसंधान । हें मुख्य साधूचें छक्षण । जनीं अंसोन आपण । जनावेगळा ॥ ९ ॥ स्वरूपीं दृष्टी पडतां । तुटोन गेळी संसा-रचिंता । पुढें लागली ममता । निरूपणाची ।। १० ।। हें साधकाचें लक्षण । परी सिद्धाआंगीं असे जाण । सिद्धलक्षण साधकेंविण । बोलोंच नये ॥११॥ बाह्य साधकाचे परी । आणी स्वरूपाकार अंतरीं । सिद्धल-क्षण तें चतुरीं । जाणिजे ऐसें ॥ १२ ॥ संदेहरहित साधन । तेंचि सिद्धाचें लक्षण । अंतर्वाद्य समाधान । चळेना ऐसें ।। १३ ॥ अचळ जाली अंतरस्थिती। तेथें चळणास कैंची गती। स्वरूपीं लागतां वृत्ती। स्वरूपचि जाली ॥१४॥ मग तो चळतांच अचळ । चंचळपणें निश्चळ । निश्वळ असोन चंचळ। देह त्याचा ॥ १५॥ स्वरूपीं स्वरूपचि जाला। मग तो पडोनिच राहिला। अथवा उठोनि पळाला । तरी चळेना ॥ १६॥ येथें कारण अंतरस्थिती । अंतरींच पाहिजे निवृत्ती । अंतर लागलें भगवंतीं । तोचि साधु ॥ १७ ॥ बाह्य भलतैसें असावें । परी अंतर स्वरूपीं लागावें । लक्षणें दिसती स्वभावें । साधुआंगीं ॥ १८॥

रोजी बैसतां अवैठिळा । आंगी वाणे राजकळा । स्वरूपी लागतां जिन्हाः ळा । उक्षणें बाणती ॥ १९ ॥ येरव्हीं अभ्यास करितां । हाता न चढ-ती सर्वथा । स्वरूपी राहावें तत्वता । स्वरूप हो ऊनी ॥ २० ॥ अभ्या-साचा मुगुटमणीं । वृत्ती राहावी निर्गुणीं । संतसंगें निरूपणीं । स्थिती बाणे ॥ २१ ॥ ऐसीं लक्षणें बरवीं । स्वरूपाकारें अभ्यासावीं । स्वरूप सोडितां गोसावी । भांबावती ॥ २२ ॥ आतां असो हें बोछणें । ऐका साधूची लक्षणें । जेणें समाधान बाणे । साधकाआंगीं ॥ २३ ॥ स्वरू-पीं भरतां कल्पना । तेथें कैंची उरेल कामना । हाणौनियां साधुजना। कामचि नाहीं ॥ २४ ॥ किल्पला विषयो हातींचा जावा । तेणें गुणें क्रोध यावा । साधुजनाचा अक्षे ठेवा । जाणार नाहीं ॥ २५ ॥ ह्मणोनि ते क्रोधरहित । जाणती स्वरूप संत । नासिवंत हे पदार्थ । सांडुनियां ।। २६ ।। जेथें नाहीं दुसरी परी । ऋोध यावा कोणावरी । क्रोधरहित सचराचरीं । साधुजन वर्तती ॥ २७ ॥ आपुला आपण स्वानंद । को-णावरी करावा मद । याकारणें वादवेवाद । तुटोन गेला ॥ २८ ॥ साधु स्वरूप निर्विकार । तेथें कैंचा तिरस्कार । आपछा आपण मत्सर । कोणावरी करावा ॥ २९ ॥ साधु वस्तु आनायासे । याकारणें मत्सर नसे । मदमत्सराचें पिसें । साधुसी नाहीं ॥ ३० ॥ साधु स्त्ररूप स्वयं-भ । तेथें कैंचा असेल दंभ । जेथें द्वैताचा आरंभ । जालाच नाहीं ॥ ३१ ॥ जेंगें दृश्य केलें विसंचें । तयास कैंचा हो प्रपंच । याकारणें निःप्रपंच । साधु जाणावा ॥ ३२ ॥ अवघें ब्रह्मांड त्याचें घर । पंच-भूतिक हा जोजार । मिथ्या जाणोन सत्वर । त्याग केळा ॥ ३३ ॥ या-कारणें छोभ नसे । साधु सदा निर्छोभ असे । जयाची वासना समरसे । शुद्धस्वरूपीं ॥ ३४ ॥ आपुला आपण आघवा कोणाचा करावा । ह्मणोनि साधु तो जाणावा । शोकरहित

१ राज्यीं. २ सहज. ३ उत्कट इच्छा, अंतःकरण. ४ नाहींसें, नष्ट. ५ पसारा, खटपट. ६ मिळून जाते, एकवट होते.

॥ ३५ ॥ दृश्यं सांडून नासिवंत । स्वरूप सेविछें शाश्वत । याकारणें शोकरहित । साधु जाणावा ॥ ३६ ॥ शोकें दु:खवावी वृत्ती । तरी ते जाहाली निवृत्ती । हाणौनि साधु आदिअंती । शोकरहित ॥ ३७ ॥ मोहें झळंबावें मन । तरी तें जाहाळें उन्मन । याकारणें साधुजन । मोहातीत ।। ३८ ॥ साधु वस्तु अद्वये । तेथें कैंचें वाटेल भये । परब्रह्म तें निर्भये । तोचि साधु ॥ ३९॥ याकारणें भयातीत । साधु निर्भय नित्रांत । सकळास मांडेळ अंत । साधु अनंतरूपी ॥ ४० ॥ सत्यस्वरूपे अमर जाला । भये कैंचें बाटेल त्याला । याका-रणें साधुजनाला । भयाचि नाहीं ॥ ४१ ॥ जेथें नाहीं इंदमेद । आ-पला आपण अभेद । तेथें कैंचा उठेल खेद । देहबुद्रीचा ।। ४२ ॥ बुद्धीनें नेमिलें निर्गुणा । त्यास कोणीच नेईना । याकारणें साधुजना । खेदचि नाहीं ।। ४३ ॥ आपण येकला ठाईचा। स्वार्थ करावा कोणाचा। दृश्य नस्तां स्वार्थाचा । ठावचि नाहीं ॥ ४४ ॥ साधु आपणिच येक । तेथें कैंचा दुःखशोक । दुजेविण अविवेक । येणार नाहीं ॥ ४५ ॥ आशा धरितां परमाथीची । दुराशा तुटली स्वाथीची । ह्मणोन नैराशता साधूची । वोळखण ॥ ४६॥ मृदपणें जैसें गगन । तैसें साधूचें लक्षण । याकारणें साधुवचन । कठीण नाहीं ।) ४७ ॥ स्वरूपाचा संयोगीं । स्वरूपचि जाहा योगी । याकारणें वीतरागी । निरंतर ॥ ४८ ॥ स्थिति वाणतां स्वरूपाची । चिंता सोडिछी देहाची । याका-रणें होणाराची । चिंता नसे ॥ ४९ ॥ स्वरूपीं लागतां बुद्धी । तुटे अवघी उपाधी । याकारणें निरोपाधी । साधुजन ॥ ५० ॥ साधु स्वरू-पींच राहे | तेथें संगचि न साहे | ह्मणोनि साधु तो न पाहे | मानाप-माने ॥ ५१ ॥ अलक्षास लावी लक्ष । ह्मणोन साधु परम दक्ष । बोहूं जाणती कैपेंक्ष । परमार्थाचा ॥ ५२ ॥ स्वरूपीं न साहे मळ ।

१ गुंडाळलें जावें, पच्छाडलें जावें. २ बुद्धीनें निर्गुणाचा निश्चय केला, रे विषयावरील प्रेम गेलेलें आहे ज्याचें असा. ४ कैवार,

ह्मणौन साधु तो निर्मळ । साधु स्वरूपिच केवळ । ह्मणोनियां ॥ ५३॥ सकळ धर्मामधें धर्म । स्वरूपीं राहाणें हा स्वधर्म । हेचि जाणिजे मुख्य वर्म । साधु छक्ष गाचें ॥ ५४ ॥ धरितां सधूची संगती । आपेषाच छागे स्वरूपिधतीं । स्वरूपिधतीं नें वाणतीं । छक्षणें आंगीं ॥ ५५ ॥ ऐसीं साधूचीं छक्षणें । आंगीं वाणतीं निरूपणें । परंतु स्वरूपीं राहाणें । निरंतर ॥ ५६ ॥ निरंतर स्वरूपीं राहातां । स्वरूपिच होईजें तत्वतां । मग छक्षणें आंगीं वाणतां । वेळ नाहीं ॥ ५७ ॥ स्वरूपीं राहिल्यां मतीं । अवगुण अवधिच सांडतीं । परंतु यासी सत्संगती । निरूपण पाहिजे ॥ ५८ ॥ सकळ सृष्टीचा ठाई । अनुभ्य येकचि नाहीं । तो वोछिजेछ सर्वहीं । पुढिछे समासीं ॥ ५९ ॥ कोणें स्थितीनें राहाती । केसा अनुभव पाहाती । रामदास ह्मणे श्रोतीं । अवधान देणें ॥ ६० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिज्यसंवादे सिद्ध छक्षणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

जनाचे अनुभव पुसतां। कळ्हो उठिला अविता। हा कथाकलीळ श्रोतां। कौतुकें ऐकावा॥१॥ येक क्षणती हा संसारु। करितां पाविजे पैलपारु। आपला नव्हें कीं जोजारुँ। जीव देवाचे॥ २॥ येक क्षणती हें न घडे। लोभ येजन आगीं जडे। पोर्टरतें करणें घडे। सेवा कुटुंबाची॥ ३॥ येक क्षणती स्वभावें। संसार करावा मुखें नावें। कांहीं दानपुण्य करावें। सद्गतीकारणें॥ ४॥ येक क्षणती संसार खोटा। वैराग्यें घ्यावा देशवटा। येणें स्वर्गलोकींच्या वाटा। मोकळ्या होती॥ ५॥ येक क्षणती कोठें जावें। वेथीचि कासया हिंडावें। आपुले आश्रमीं असावें। आश्रमधर्म करूनी ॥६॥ येक क्षणती कैंचा धर्म। अवघा होतसे अधर्म। ये संसारीं नाना कर्म। करणें लागे॥ ७॥ येक क्षणती बहुतांपरी।

१ आपोआप. २ खटपट, पसारा. ३ पोटास्तव, पोटासाठीं. ४ सुक्षेतैव.

वासना असावी वरी । येणेंचि तरिजे संसारीं । अनयासें ॥ ८॥ येक ह्मणती कारण भाव । भावेचि पाविजे देव । येर हें अवधेचि वाव । ग-थागोबी ॥ ९ ॥ येक हाणती वाडिले जीबीं। अवघीं देविच मानाबीं। मायेवापें पूजित जावीं । येकाभावें ॥ १० ॥ येक क्षणती देवब्राह्मण । त्यांचें करावें पूजन । मायेवाप नारायेण । विश्वजनाचा ॥ ११ ॥ येक ह्मणती शास्त्र पाहावें । तेथें निरोपिछें देवें । तेणें प्रमाणेंचि जावें । पर-लोकासी ॥ १२ ॥ येक ह्मणती अहो जना। शास्त्र पाहातां पुरवेना। याकारणें साधुजना । शरण जावें ॥ १३ ॥ येक ह्मणती सांडा 'गोठी। वायांचि करितां चाउटी । सर्वांस कारण पोटीं। भूतदया असावी ॥ १४ ॥ येक क्षणती येकचि वरवें । आपुल्या आचारें असावें । अं-तकाळीं नाम ध्यावें । सर्वोत्तमाचें ॥ १५ ॥ येक सणती पुण्य असेल । तरीच नाम येईल । नाहीं तरी भुली पडेल । अंतकाळीं ॥ १६॥ येक ह्मणती जीत असावें । तंत्रचि सार्थक करावें । येक ह्मणती फिरावें । तीर्थाटण ॥ १७ ॥ येक ह्मणती हे अटाटी । पाणीपापाणाची मेटी । चुबकुळ्या मारितां हिंपुटी । कासाविस व्हावें ॥ १८ ॥ येक ह्मणती सांडी वाचाळी । अगाध महिमा भूमंडळीं । दर्शनमात्रें होये होळी । माहापातकाची ॥ १९ ॥ येक हाणती तीर्थ स्वभावें । कारण मन अव-रावें । येक सणती कीर्तन करावें । सावकास ॥ २० ॥ येक सणती योग वरवा । मुख्य तोचि आधीं साधावा । देहो अमरचि करावा । अ-कस्मात ॥ २१ ॥ येक ह्मणती ऐसें काये । काळवंचना करूं नये । येक ह्मणती धरावी सोये । भक्तिमार्गाची ॥ २२ ॥ येक ह्मणती ज्ञान बरवें। येक हाणती साधन करावें। येक हाणती मुक्त असावें। निरंतर ॥२३॥ येक हाणती अनैर्गळा । धरी पापाचा कंटाळा । येक हाणती रे मोकळा। मार्ग आमुचा॥ २४॥ येक ह्मणती हें विशेष। करूं नये

१ गोष्टी, गोष्ट. २ मुळांत प्रथम "कारण मनच असावें " असे होतें, खाचें "कारण मन अवरावें " असें केलें आहे. ३ उच्छृंखल.

निंदा द्वेष । येक क्षणती सात्रकास दुष्टसंग त्यागावा ॥ २५॥ येक ह्मणती ज्याचें खावें । त्या सन्मुखचि मरावें । तेणें तत्काळाचि पावावें । मोक्षपद ॥ २६ ॥ येक ह्मणती सांडा गोठी । आधीं पाहिजे ते रोटी । मग करावी चाउटी । सावकास ॥ २० ॥ येक ह्मणती पाउस असावा। मग सकळ योग वरवा । कारण दुष्काळ न पडावा । स्नणिजे बरें ॥ २८ ॥ येक ह्मणती तपोनिधी । होतां वोळती सकळ सिद्धी । येक ह्मणती रे आधीं । इंद्रपद साधावें ॥ २९ ॥ येक ह्मणती आगम पा-हावा । वेताळ प्रसन्न करून ध्यावा । तेणें पाविजे देवा । स्वर्गलोकी ॥ ३०॥ येक ह्मणती अघोरमंत्र । तेणें होईजे स्वतंत्र । श्रीहरी जयेचा कळेंत्र । तेचि वोळे ॥ ३१ ॥ ैती छागछे सर्व धर्म। तेथें कैंचें कियाकर्म। येक क्षणती कुकर्म ! तिच्या मदें ॥ ३२ ॥ येक हा-णती यक साक्षर्प । करावा मृत्यंजयाचा जप । तेणे गुणें सर्व संकल्प । सिद्धीतें पावती ॥ ३३ ॥ येक हाणती बटु भैरव । तेणें पाविजे वैभव। येक ह्मणती झोटिंग सर्व । पुर्वितसे ॥ ३४ ॥ येक ह्मणती काळी कं-काळी । येक सणती भद्रकाळी । येक सणती उचिष्ट चांडाळी । साहें करावी || ३५ || येक ह्मणती विव्वहर | येक ह्मणती भोळा शंकर | येक ह्मणती सत्वर । पावे भगवती ॥ ३६ ॥ येक ह्मणती मल्हारी । स-त्वरचि सभाग्य करी। येक ह्मणती माहा वरी । भक्ति वेंकटेशाची ।। ३७ । येक हाणती पूर्व ठेवा । येक हाणती प्रेत करावा । येक हा-णती भार घालावा । देवाचवरी ।। ३८ ।। येक क्षणती देव कैंचा । अं-तिच पाहातो भल्यांचा। येक सणती हा युगाचा। युगधर्म।। ३९॥ येक आश्रीर्य मानिती । येक विस्मयो कारिती । येक कंटाळोन क्षणती । काये होईछ तें पाहावें ॥ ४० ॥ ऐसे प्रपंचिक जन । लक्षण

<sup>9</sup> शास्त्र. २ " श्रीहरी जयेचा कळत्र " असे चरण मुळांत आहे. खाचा अर्थ केला पाहिजे. " श्रीहरीचें जें कळत्र " ह्यणजे लक्ष्मी अशा अर्थी हें चरण आहे. ३ तिला, त्या लक्ष्मीला, संपत्तीला. ४ साक्षेप, प्रयक्ष. ५ साह्य.

सांगतां गहन । परंतु कांहींयेक चिन्ह । अल्पमात्र बोछिछें ॥ ४१ ॥ आतां असो हा स्वभाव । ज्ञात्यांचा कैसा अनुभव । तोहि सांगिजेल सर्व । सावध ऐका ॥ ४२ ॥ येक ह्मणती करावी भक्ती । श्रीहरी देईछ सदती । येक सणती ब्रह्मप्राप्ती । कर्मेंचि होये ॥ १३ ॥ येक सणती भोग सटेना । जन्ममरण हें तुटेना । येक ह्मणती उर्मी नाना । अज्ञानाच्या ॥ ४४ ॥ येक ह्मणती सर्व ब्रह्म । तेथें कैचें क्रियाकर्म । येक ह्मणती हा अधर्म । बोळोंचि नये ॥ ४५ ॥ येक म्हणती सर्व नासे । उरछें तेंचि ब्रह्म असे । येक म्हणती ऐसें नसे । समाधान ॥ ४६ ॥ सर्व ब्रह्म केवळ ब्रह्म । दोनी पूर्वपक्षाचे भ्रम । अनुभवाचें वेगळें वर्म । म्ह-णती येक ॥ ४७ ॥ येक म्हणती हें न घडे । अनुवीच्य वस्तु घडे । जें बोलतां मोन्य पडे । वेदशास्त्रांसीं ॥ ४८ ॥ तव श्रोता अनुवादला । म्हणे निश्चये कोण केला । सिद्धांतमतें अनुभवाला । उरी कैंची ॥४९॥ अनुभव देहीं वेगळाले । हें पूर्वीच वोलिलें । आतां कांहीं येक केलें । नवचे कीं ॥ ५० ॥ येक साक्षत्वें वर्तती । साक्षी वेगळाचि म्हणती । आपण द्रष्टा ऐसी स्थिती । स्वानुभवाची ॥ ५१ ॥ दश्यापासून द्रष्टा वे-गळा । ऐसी अछिप्तपणाची कळा । आपण साक्षत्वें निराळा । स्वानुभवें ॥ ५२ ॥ सकळ पदार्थ जाणतां । तो पदार्थाहून पर्ता । देहीं असोनी अठिप्तता । सहजचि जाली ॥ ५३ ॥ येक ऐसें स्वानुभवें । म्हणती साक्षत्वें वर्तावें । दृश्य असोनि वेगळें व्हावें । दृष्टेपणें ॥ ५४ ॥ येक म्हणती नाहीं भेद । वस्तु ठाईची अभेद । तेथें कैंचा मतिमंद । द्रष्टा आणिला ॥ ५५ ॥ अवधी साकरचि स्वभावें । तेथें कडु काय निव-डावें । द्रष्टा कैंचा स्वानुभवें । अववेंचि व्रह्म ॥ ५६ ॥ प्रपंच परव्रह्म अमेद । भेदवादी मानिती भेद । परी हा आत्मा स्वानंद । आकारला ॥ ५७ ॥ विघुरहें तुप थिजहें । तैसें निर्गुणिच गुणा आहें । तेथें काये

९ अनुभवाला ठाव नाहीं, अनुभव उरत नाहीं असा सिद्धांत आहे, कारण अनुभव झटला की तेथे द्वैत आलेंच.

वेगळें केलें । द्रष्टेपणें ॥ ५८॥ म्हणौनि द्रष्टा आणी दस्य । अवघा ये-कचि जगदीश । द्रष्टेपणाचे सायास । कासयासी ।। ५९ ॥ ब्रह्मचि आ-कारलें सर्व । ऐसा येकांचा अनुभव । ऐसे हे दोनी स्वभाव । निरोपिले || ६० || अवद्या आत्मा आकारला । आपण भिन्न केंचा उरला । दु-सरा अनुभव बोछिछा । ऐसियापरी ॥ ६१ ॥ ऐक तिसरा अनुभव। प्रपंच सारुनियां सर्व । कांहीं नाहीं तोचि देव । ऐसें क्षणती ।। ६२ ॥ दृश्य अवधें वेगळें केलें । केवळ अदृश्यचि उरलें । तेचि ब्रह्म अनुभ-विलें । म्हणती येक ।। ६३ ॥ परी तें ब्रह्म म्हणों नये । उपायासारिखा अपाये । सुन्यत्वास ब्रह्म काये । म्हणों येई छ ।। ६४ ॥ दर्य अवधें बोलांडिलें। अदृश्य सुन्यत्वीं पडिलें । त्रह्म म्हणौनि मुरडलें। तेथुनिच मागें ॥ ६५ ॥ इकडे टस्य तिकडे देव । मध्यें सुन्यत्वाचा ठाव । त-यास मंदबुद्धीस्तव । प्राणी ब्रह्म म्हणे ॥ ६६ ॥ रायास नाहीं वोळ-खिलें । सेवकास रावसें कल्पिलें । परी तें अववें वेर्थ गेलें । राजा दे-खतां ॥ ६७ ॥ तैसें सुन्यत्व कहिपछें त्रह्म । पुढें देखतां परत्रह्म । सु-न्यत्वाचा अवघा भ्रम । तुटोन गेला ॥ ६८ ॥ परी हा सूक्ष्म आड-ताळा । बारी विवेकें वेगळा । जैसें दुग्ध वेऊन जळा । राजहंस सांडी ।। ६९ ।। आधीं दर्य सोडिलें । मग सुन्यत्व बोलांडिलें । मूळमायेपरतें देखिलें । परब्रह्म ॥ ७० ॥ वेगळेंपणें पाहाणें घडे । तेणें वृत्ति सु-न्यत्वीं पडेन। पोटीं संदेह पवाडे । सुन्यत्वाचा ॥७१॥ भिन्नपणें अनुभन विछें । तयास सुन्य ऐसें बोछिछें । वस्तु छिक्षतां अभिन जाछें ।

१ द्रष्टा हा दरयापासून वेगळा आहे असे एक मत. दुसरें मत असे आहे कीं द्रष्टा आणि दरय हीं एकच आहेत, जें आहे तें सर्व ब्रह्म आहे. ातिसरें मत असे आहे कीं जें दरय आहे तें वगळून जें "कांहीं नाहीं " तें ब्रह्म. २ स्ट्रमाला ब्रह्म ह्माणें बरोबर आहे (उपाय) असें वाटेल पण तें चुकीचें होईल (अपाय); अपाय उपायासारिखा वाटतो. ३ अडथळा. दर्य ओलांहून परब्रह्माकडे जातांना मार्गीत " स्ट्रम्यत्व" लागतें. तेंच ब्रह्म समजून कित्येक तेथेंच थांवतात. तरी असें कहं नये. स्ट्रम्यत्वाचा हा अडथळा विवेकानें मार्गे वाह्न पुढें गेलें पाहिजे.

पाहिजे आधीं ॥ ७२ ॥ वस्तु आपणाचि होणें । ऐसे वस्तूचें पाहाणें । निश्चयेसीं भिन्नपणें । सुन्यत्व छाभे ॥ ७३ ॥ याकारणें सुन्य कांहीं । परत्रहा होणार नाहीं । वस्तुरूप होऊन पाहीं । स्वानुभवें ॥ ७४ ॥ आपण वस्तु सिद्धाचे आहे । मन मी ऐसें कल्यूं नये । साधु सांगती उपाये । तूंचि आत्मा ॥७५॥ मन मी ऐसें नाथिटें । संतीं नाहीं निरोपिछें । मानावें कोणाच्या बोछें । मन मी ऐसें ॥ ७६ ॥ संतवचनीं ठेवितां भाव । तोचि शुद्ध स्वानुभव । मनाचा तैसाच स्वभाव । आपण वस्तु ॥ ७७ ॥ जयाचा ध्यावा अनुभव । तोचि आपण निरावेव । आपुला घेती अनुभव । विश्वजन ॥ ७८ ॥ लोभी धन साघूं गेले । तंव ते छोभी धनचि जोछे । मग ते भाग्यपुरुषीं भोगिछे । सावकास ॥ ७९ ॥ तैसें देहबुद्धि सोडितां । साधकास जालें तत्वता । अनुभ-वाची मुख्य वार्ता । ते हे ऐसी ॥ ८० ॥ आपण वस्तु मुळीं येक । ऐसा ज्ञानाचा विवेक । येथून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ॥ ८१ ॥ आत्मज्ञान निरोपिछें । येथामतीनें बोछिछें । न्यूनपूर्ण क्ष्मा केछे । पाहिने श्रोतीं ॥ ८२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सुन्यत्वनिर्शननाम समास दाहवा ॥ १०॥

# ।। द्शक नवम गुणरूपनाम ।। ९ ॥

॥ श्रीराम॥

निराकार म्हणिजे काये । निराधार म्हणिजे काये । निर्विकल्प म्हणि-

१ एकादा लोगी मनुष्य धनाची अपेक्षा करून धन मिळवायाला गेला आणि स्वतःच धन झाला तर त्या धनाचा उपभोग घेण्यास जसा तो निराळा उरत नाहीं, तद्वत् साधक हा परत्रद्धा पाहण्यास गेला आणि स्वतःच ब्रह्म झाला; मग पाहाणें कोठें उरलें ?

जें काये । मज निरोपावें ॥ १ ॥ निराकार म्हणि ने आकार नाहीं । नि-राधार म्हणिजे आधार नाहीं । निर्धिकलेप म्हणिजे कल्पना नाहीं । पर-ब्रह्मासी | | २ | | निरामय म्हणिजे काये | निराभास म्हणिजे काये | निरावेव म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ ३ ॥ निरामय म्हणिजे जळे-मये नाहीं । निराभास म्हणिजे भासाचि नाहीं । निरावेव म्हणिजे अवेव नाहीं । परब्रह्मासी ॥ ४ ॥ निःप्रपंच म्हणिजे काये । निःकळंक म्हणिजे काये। निरोपाधी म्हणिजे काये। मज निरोपावें।। ५ ॥ निःप्रपंच मह-णिजे प्रपंच नाहीं । नि:कळंक म्हणिजे कळंक नाहीं । निरोपाधी म्हणि-जे उपाधी नाहीं । परब्रह्मासी ॥ ६ ॥ निरोपम्य म्हणिजे काये । निरा-छंब म्हणिजे काये । निरापेक्षा म्हणिजे काये । मज निरोपार्वे ॥ ७॥ निरोपम्य म्हणिजे उपमा नाहीं । निरालंब म्हणिजे अवलंबन नाहीं । निरापेक्षा म्हणिजे अपेक्षा नाहीं । परब्रह्मासी ॥ ८॥ निरंजन ह्मणिजे काये । निरंतर म्हणिजे काये । निर्गुण म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ ९ ॥ निरंजन म्हणिजे जनचि नाहीं । निरंतर म्हणिजे अंतर नाहीं । निर्गुण म्हणिजे गुणिच नाहीं । परब्रह्मासी ॥ १० ॥ नि:संग म्हणिजे काये । निर्मळ म्हणिजे काये । निश्चळ म्हणिजे काथे । मज निरोपावें ॥ ११ ॥ निःसंग म्हणिजे संगचि नाहीं। निर्मळ म्हणिजे मळाचे नाहीं। निश्चळ म्हणिजे चळण नाहीं । परब्रह्मासी ॥ १२ ॥ निशब्द म्हणि-जे काये । निर्दोष म्हणिजे काये । निवृती म्हणिजे काये । मज निरोपा-में ॥ १३ ॥ निराब्द म्हणिजे राब्दिच नाहीं । निर्दोष म्हणिजे दोषि

१ इतर चरणांची धाटणी पाहिली ह्मणजे येथे " निरामय ह्मणिजे आमय नाहीं " असे असावयाचें होतें; परंतु येथें " आमय " वहल " जळमये " आहे. आमय ह्मणजे रोग, विकार. पिंड आणि ब्रह्मांड या उभयतांना विकार आहेत. रोग होऊन पिंडाचा जसा अंत होतो तद्वत् सर्व " जळमय " होऊन ब्रह्मांडाचाहीं अंत होतो. अर्थात् " जलमय " हा ब्रह्मांडाचा विकारच होय. ब्रह्मांला हा विकार वाधत नाहीं ह्मणून तें निरामय आहे. २ लोकांचा संसर्ग नाहीं जें एकटेंच आहे, तें निरंजन.

नाहीं । निवृती म्हणिजे वृतिच नाहीं । परत्रक्षासी ॥ १४ ॥ नि:काम म्हणिजे काये । निर्छप म्हणिजे काथे । निःकर्म म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १५ ॥ निःकाम म्हणिजे कामाचि नाहीं । निर्छेप म्हणिजे छेपचि नाहीं । निःकर्म म्हणिजे कर्मचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥ १६॥ अनाम्य म्हणिजे काये । अजन्मा म्हणिजे काये । अप्रसक्ष म्हणिजे काये मज निरोपावें ॥ १७ ॥ अनाम्य म्हणिजे नामचि नाहीं । अज-न्मा म्हणिजं जन्मचि नाहीं । अप्रत्यक्ष म्हणिजं प्रत्यक्ष नाहीं । परत्रह्म तें ।। १८ ।। अगणीत म्हणिजे काये । अकर्तव्य म्हणिजे काये । अक्षे म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १९ ॥ अगणीत म्हणिजे गणीत नाहीं । अकर्तव्य म्हणिजे कर्तव्यता नाहीं । अक्षे म्हणिजे क्षयि नाहीं। परब्रह्मासी || २० || अरूप म्हणिजे काये | अलक्ष म्हणिजे काये | अनंत म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २१ ॥ अरूप म्हणिजे रूपचि नाहीं । अलक्ष म्हणिजे लक्षत नाहीं । अनंत म्हणिजे अंतचि नाहीं । परब्रह्मासी ।। २२ ॥ अपार म्हणिजे काये। अढळ म्हणिजे काये। अ-तक्यें म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २३ ॥ अपार म्हणिजे पारचि नाहीं । अढळ म्हणिजे । ढळिच नाहीं । अतर्क्ये म्हणिजे तर्कत नाहीं । परव्रह्म तें ॥ २४ ॥ अद्वेत म्हणिजे काये । अदृश्य म्हणिजे काये । अच्युत म्हणिजे काये । मज निरोपार्वे ॥ २५ ॥ अद्वैत म्हणिजे द्वैतचि नाहीं । अदस्य म्हणिजे दस्यचि नाहीं । अन्युत म्हणिजे चेवत नाहीं । परब्रह्म तें ॥ २६ ॥ अछेद म्हणिजे काये । अदाह्य म्हणिजे काये । अ-क्केंद्र म्हणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २७ ॥ अछेद म्हणिजे छेदेना । अदाह्य म्हणिजे जळेना । अक्केद म्हणिजे कालवेना । परब्रह्म तें ॥२८॥ परब्रह्म म्हणिजे सकळांपरतें । तयास पाहातां आपणाचि तें । हें कळे अनुभवमतें । सद्गुरु केलियां ॥ २९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आशंकानाम समास ॥ १ ॥

# ॥ श्रीराम॥

जें जें कांहीं साकार दिसे । तें तें कल्पांतीं नासे । स्वरूप तें अस-तिच असे । सर्वकाळ ॥ १ ॥ जें सकळांमधें सार । मिथ्या नव्हे तें साचार । जें कां नित्य निरंतर । संच छें असे ॥ २ ॥ तें भगवंताचें निजरूप । त्यासि बोछिजे स्वरूप । याहि वेगळीं अमूप । नामें तयाची ।। ३ ।। त्यास नामाचा संकेत । कळावया हा दृष्टांत । परी तें स्वस्तप नामातीत । असतचि असे ॥ ४ ॥ दश्यासबाह्य संचलें । परी तें वि-श्वास चोरलें। जवळिच नाहींसें जालें। असतिच कैसें ॥ ५॥ ऐसा ऐकोनियां देव । उठे दृष्टीचा भाव । पाहों जातां दिसे सर्व । दृश्यचि आवर्षे ॥ ६ ॥ दृष्टीचा विषयो दृश्य । तोचि जालियां सार्देश्य । तेणें दृष्टी पावे संतोष। परी तें देखणें नव्हे ॥ ७ ॥ दृष्टीस दिसे तें नासे । येतद्विषई श्रुति असे । ह्मणौन जें दृष्टीस दिसे । तें स्वरूप नव्हे ॥ ८॥ स्वरूप तें निराभास । आणी दश्य भासलें साभास । भासास बोलिला नास । वेदांतशास्त्रीं ॥ ९ ॥ आणी पाहातां दृश्यचि भासे । वस्तु दृश्या-वेगळी असे । स्वानुभवें पाहातां दिसे । दश्यासबाह्य ॥ १०॥ जें नि-राभास निर्गुण। त्याची काये सांगावी खूण। परी तें स्वरूप जाण। सनिधचि असे ॥ ११ ॥ जैसा आकाशीं भासला भास । आणी सक-ळांमधें आंकाश । तैसा जाणिजे जगदीश । सवाह्य अभ्यांतरीं ॥ १२॥ उदकामधें परी भिजेना । पृथ्वीमधें परी झिजेना । वन्हींमधें परी सि-जेना । स्वरूप देवाचें ॥ १३ ॥ तें रेंद्यामध्यें परी बुडेना । तें वायोमधें परी उडेना । सुवर्णी असे परी घडेना । सुवर्णासारिखें ॥ १४॥ ऐसें जें संचलें सर्वदा। परी तें आकळेना कदा। अभेदामाजी वाढवी भेदा।

<sup>9</sup> परमेश्वराचें हैं वर्णन ऐकून दर्षीला इच्छा होते की तो पहावा, परंतु पर् हावयाला जातां सारें दर्यच दिसतें. २ प्रलक्ष.

ते हे अहंतो ॥ १५ ॥ तिच्या स्वरूपाची ख्ण । सांगों कांहीं वोळ खण । अहंतेचें निरूपण । सावध ऐका ॥ १६ ॥ जे स्वरूपाकडे पांवा अनुभवासवें झेंपावे । अनुभवाचे शब्द आघवे । वोछोन दांवी ॥ १० ॥ म्हणे आतां मीच स्वरूप । तेंचि अहंतेचें रूप । निराकारीं आपंआप । वेगळी पडे ॥ १८ ॥ स्वयें मीच आहे ब्रह्म । ऐसा अहंतेचा भ्रम । ऐसिये स्क्ष्मीं स्क्ष्म । पाहातां दिसे ॥ १९ ॥ कल्पना आकळी हेतें । वस्तु कल्पनातीत । म्हणोन नाकळे अंत । अनंताचा ॥ २० ॥ अन्वये आणी वीतरेंक । हा शब्दभेद कोणी येक । निशब्दाचा अंतरिववेक । शोधिला पाहिजे ॥ २१ ॥ आधीं घेईजे वाच्यांश । मग वोळिखजे छक्यांश । लक्ष्यांशीं पाहातां वाच्यांश । असेल केंचा ॥ २२ ॥ सर्वब्रह्म आणी विमळब्रह्म । हा वाच्यांशाचा अनुक्रम । शोधितां लक्ष्यांशाचें वर्म । वाच्यांशां लावेतां लक्ष । सर्वविमळ दोनी पक्ष । वाच्यांशीं आर्टती प्रस्क्ष । लक्ष्यांशीं लावितां लक्ष । पक्षपात घडे ॥ २४ ॥ हें लक्ष्यांशें अनुभवणें । येथें नाहीं वाच्यांश बोलणें । मुख्य अनुभवाचे खुणे ।

१ ह्मणे आतां मीच स्वरूप । तेचि अहंतेचें रूप ॥ मी ब्रह्म आहें, अहं ब्रह्मास्मि असा मीपणा. २ जी अहंता "अहं ब्रह्मास्मि" अशी स्वरूपची ओळख करून देते, तसा अनुभव आणिते आणि आलेला सर्व अनुभव बोल्चन दाख्विते. ३ "मीच ब्रह्म" हा जो हेतु, हें जें बोलणें, तें कल्पनेनें जाणलें जातें परंतु ब्रह्म कल्पनातीत असल्यामुळें त्याचा अंत लागत नाहीं. ४ "अष्ट देहांची उभवणी" याचें नांव अन्वय व त्या "उद्भवाचा संहार" त्याचें नांव व्यतिरेक. अष्ट देहांची उभावणी व सहारणी सांगतां येणें हें नुसतें शाब्दिक ज्ञान आहे, परंतु निःशब्द असें जें परब्रह्म त्याचा विवेकानें शोध घेतला पाहिजे. ५ "हें सर्व ब्रह्म आहे" असें ह्मणणारांचा एक व "मायाविवर्जित तेवढेंच विमल ब्रह्म" असें ह्मणणारांचा दुसरा, असे दोन पक्ष आहेत. परंतु हे पक्ष बोलण्यापुरते आहेत; परब्रह्म काय आहे त्याचें वर्म कल्ल्यावर हें बोलणें आणि हे पक्ष उरत नाहींत. ६ सर्व आणि विमल हे दोन पक्ष वाच्यांशांतच आटतात, ते बोलण्यापिलकडे जात नाहींत; परंतु लक्ष्यांश जें काहीं आहे त्याच्याकडे लय लागला ह्मणके तेथें पक्ष उरत नाहीं. पक्षपात घडे = पक्षाचा नाश होतो. " सर्व विमल " असे जे पक्ष त्याचा पात होतो. ७ ह्मा गोष्टी अनुभवाच्या आहेत, तेथें बोलण्याचें काम नाहीं.

वाचारंभ कैंचा ॥ २५ ॥ परा पश्यंती मधेमां वैखरी । जेथें वोसरती च्यारी । तेथें शब्दकळाकुसँरी । कोण काज ॥ २६ ॥ शब्द बोलता सवेंचे नासे । तेथें शाश्वतता कोठें असे । प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । वरें पाहा || २७ || शब्द प्रसंक्ष नासिवंत | ह्मणोन घडे पक्षपात | सर्व विमळ ऐसा हेत । अनुभवीं नाहीं ॥ २८ ॥ ऐक अनुभवाचें छक्षण । अनुभव म्हणिजे अनन्य जाण । ऐक अनन्याचें लक्षण । ऐसें असे ॥ २९ ॥ अनन्य म्हणिजे अन्य नसे । आत्मनिवेदन जैसे । संर्गभंगे असतचि असे । आत्मा आत्मपणें ॥ ३० ॥ आत्म्यास नाहीं आत्मपण। हेंचि नि:संगाचें लक्षण । हें वाच्यांशें वोलिलें जाण । कळावया कारणें ॥ ३१ ॥ येरवीं लक्ष्यांश तो वाच्यांशें । सांगिजेल हें घडे कैसें। वाक्य-विवरणें अपसें। कळों लागे ॥ ३२ ॥ करावें तत्वविवरण । शोधावें ब्रह्म निर्गुण । पाहावें आपणास आपण । ह्मणिजे 'कळे ॥ ३३ ॥ हें न बोलतांच विवरिजे । विवरोन विवरोन राहिजे । मग अबोलणेंचि साजे । माहापुरुषीं ॥ ३४ ॥ शब्दचि निशब्द होती । श्रुति नेति नेति म्हणती । हें तों आलें आत्मप्रचिती । प्रत्यक्ष आतां ॥ ३५ ॥ प्रचित आलियां अनुमान । हा तों प्रत्यक्ष दुराभिमान । तरी आतां मी अज्ञान । मज कांहींच न कळे ॥ ३६ ॥ मी लटिका माझें बोलणें लटि-कें। मी लटिका माझें चालणें लटिकें। मी माझें आववेंचि लटिकें। कल्पनिक ॥ ३७ ॥ मैज मुळींच नाहीं ठाव । माझें बोलणें अवघेंचि वाव । हाँ प्रकृतीचा स्वभाव । प्रकृती लिटकी ॥ ३८ ॥ प्रेकृति आणी पुरुर्ष । या दोहींस जेथें निरास । तेथें मीपण विशेष । हैं केवि घडे ॥ ३९ ॥ जेथं सर्वही अरोप जालें । तेथें विरोप कैंचें आलें । मी मौनी

<sup>9</sup> आदतात, मागें हदतात. २ शब्दांचें कलाकोशल्य. ३ तत्काळ. ४ संग नाहींसा होऊन; त्रिपुटी ( उ॰ उपास्य, उपासक, उपासना ) नाहींशी होऊन; द्वैत नाहींसें होऊन. ५ " गुरोस्तु सौनं व्याख्यानम् ।" ब्रह्म अनिर्वाच्य असल्यामुळें सत्पुरुष बोद्धन दाखवीत नाहींत हें योग्यच होय. ६ मीपणाला. ७ माझें बोलणें. ८ वायूचा. ९ वायु. १० जाणीव.

म्हणतां भंगळें । मौन्य जैसें ।। ४० ।। आतां मौन्य न भंगावें । करून कांहींच न कैरावें । असोन निशेष नैसावें । विवेकवळें ॥ ४१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम समास द्वितीय ॥ २ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

श्रोती केला अनुमान । ऐसे कैसे ब्रह्मज्ञान । कांहींच नाहीं असोन । हें कांबि घडे ॥ १ ॥ सकळ करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोक्ता । सकळांमधें अलितता । येईल कैसी ॥ २ ॥ तथापी तुझी झणतां । योगी भोगून अभोक्ता । स्वर्गनर्कही आतां । येणें न्यायें ॥ ३ ॥ जन्म मृत्य भोगींलेच भोगी । परी तो भोगून अभोक्ता योगी । यातनाहीं त-यालागीं । येणेंचि पाडें ॥ ४ ॥ कुटून नाहीं कुटिला । रहोन नाहीं रडला । कुंथोन नाहीं कुंथिला । योगेश्वर ॥ ५ ॥ जन्म नसोन घानला । पतित नसोन जाला । यातना नसोन पावला । नानापरी ॥६॥ ऐसा श्रोतयांचा अनुमान । श्रोतीं घेतलें आडरान । आतां याचें समाधान । केलें पाहिजे ॥ ७ ॥ वक्ता झणे सावध वहावें । तुझी बोलता वरवें । परी हें तुमच्याच अनुभवें । तुझास घडे ॥ ८ ॥ ज्याचा अनुभव जैसा । तो तो बोलतो तैसा । संपदेविण जो धिवसा । तो नि-

१ जेथें कांहींच उरलें नाहीं तेथें विशेष काय सांगावयाचें. श्री मौनव्रत धारण केलें आहे असें कीणी तोंडानें सांगितलें झणजे जसें त्याचें मौन्य नाहीं सहोतें, तद्वत कीणी तोंडानें अनुभव सांगूं लागला तर तो त्याला आला नाहीं असें समजावें. २ कियादोपविरिहत किया करावी. ३ असोन कांहींच नसावें. ४ श्रोता आडरानांत शिरून प्रश्न विचारतोः—तुद्धी झणतां योगी सर्व करून अकर्ता व सर्व भोगून अभोक्ता आहे तर मग पापाचरण करण्यास आडकाठी कोठेंच उरली नाहीं; कारण पाप करून नच केल्यासारखें आहे. पापपुण्य, सुकृतदुष्कृत हीं सर्व सारखींच झालों झाणावयाचीं. स्वर्गाला जाऊन नच गेल्यासारखें आहे व नरकाला जा. फनही नच गेल्यासारखें आहे. ५ धीर,

रार्थक ॥ ९ ॥ नाहीं ज्ञानाची संपदा । अज्ञानदारिद्रें आपदा । मोगि-ल्याच भोगी सदा । शब्दज्ञानें ॥ १० ॥ योगी बोळखावा योगेश्वरें । ज्ञानी बोळखावा ज्ञानेश्वरें । माहाचतुर तो चतुरें । वोळखावा ॥ ११॥ अनुभवी अनुभवियास कळे । अलिस अलिसपणें निवेळे। विदेहाचा देहभाव गळे । विदेही देखतां ॥ १२ ॥ वद्धासारिखा सिद्ध । आणी सिद्धासारिखा बद्ध । येक भावील तो अबद्ध । हाणावाच नलगे ॥१३॥ झडपळा तो देहधारी । आणी देहधारक पंचाक्षरी । परंतु दोघां येक-सरी । कैसी द्यात्री ॥ १४ ॥ तैसा अज्ञान पतित । आणी ज्ञानी जी-वन्मुक्त । दोघे समान मानील तो युक्त । कैसा झणावा ॥ १५ ॥ आतां असो हे द्रष्टांत । प्रचित बोलों कांहीं हेते । येथें श्रोतीं सावचित्त । क्षणयेक व्हावें ॥ १६ ॥ जो जो ज्ञानें गुप्त जाला । जो विवेकें वि-रांछा। जो अनन्यपणें उँरछा। नाहींच कांहीं।। १७।। तयास कैसें गवसावें । शोधूं जातां तोचि वहावें । तोचि होतां हाणावें । नलगे कांहीं 川 १८ ॥ देहीं पाहातां दिसेना । तत्वें शोधितां भासेना । ब्रह्म आहे नियडेना । कांहीं केल्यां ॥ १९ ॥ दिसतो तरी देहधारी । परी कांहींच नाहीं अंतरीं । तयास पाहातां वरिवरी । कळेल कैसा ॥ २०॥ क-ळाया शोधावें अंतर । तंत्र तो नित्य निरंतर । जयास धुंडितां विकार । निर्विकार होती ॥ २१ ॥ तो परमात्मा केवळ । तयास नाहीं मायामळ । अखंड हेतूचा विटाळ । जालाच नाहीं ॥ २२ ॥ ऐसा जो कां योगी-राज । तो आत्मा सहजी सहज । पूर्णब्रह्म वेदंबीज । देहाकारें कळेना ॥ २३ ॥ देह भावितां देहाचि दिसे । परी अंतर अनारिसें असे । त-यास शोधितां नसे । जन्ममर्रण ॥ २४ ॥ जयास जन्ममरण हैंहावें ।

१ अलिप्ताला पाहून अलिप्त निवळतो द्याणजे आनंद पावतो. २ प्रचीति पूर्वक कांहीं हेतु, विचार सांगतों. ३ आत्मस्वरूपी लीन झाला. ४ जो अनन्य, ब्रह्मस्वरूप झाल्यामुळे निराळा राहिला नाहीं. ५ पूर्ण ब्रह्म ह्मणजेच वेदानें सींगित्रेलेले गुह्म, तें. ६ त्या अंतरात्म्याचे स्वरूप पाहूं जातां त्याला जन्ममरण नाहीं. ७ होतें. जन्ममरण हें ज्याला आहे असा देह कांहीं तो नव्हे.

तें तो नव्हैचि स्वभावें । नाहींच तें आणावें । कोठून कैचें ॥ २५ ॥ निर्गुणास जन्म किंपिला । अथवा निर्गुण उंडिविला। तरी उडाला आणी जन्मला । आपला आपण ॥ २६ ॥ माध्यानीं शुंकितां सूर्यावरी । तो थुंका पडेल आपणाचवरी । दुसऱ्यास चितितां अंतरीं । आपंणास घडे || २७ || समर्थ रायाचें महिमान । जाणतां होतें समाधान । परंत्र भंकों लागलें स्वान । तरी तें स्वानचि आहे ॥ २८ ॥ ज्ञानी तो सत्य-स्वरूप । अज्ञान देखे मनुष्यरूप । भावासारिखा फळदूप । देव तैसा ॥२९॥ देव निराकार निर्गुण । लोक भाविती पाषाण । पाषाण फुटतो निर्गुण । फुटेल कैसा ॥ ३० ॥ देव सदोदित संचला । लोकीं बहुविध केला । परंतु बहुविध जाळा । हें तों घडेना ॥ ३१ ॥ तैसा साधु आत्मज्ञानी । बोधें पूर्ण समाधानी । विवेकें आत्मनिवेदनी । आत्मरूपी ॥ ३२ ॥ ज-ळोन काष्टाचा आकार । अग्नि दिसे काष्टाकार । परी काष्ट होईल हा विचार । बोलोंच नये ॥ ३३ ॥ कर्पूर असे तो जळतां दिसे । तैसा ज्ञानीदेह भासे । तयास जन्मवितां कैसें । कैईळीउदरीं ॥ ३४ ॥ बीज भाजलें उगवेना । वस्त्र जळालें उकलेना । वोच निवडितां निवडेना । गंगेमधें ।।, ३५ ॥ वोघ गंगेमागें दिसे । गंगा येकदेसी असे । साधु क़ांहींचं न भासे । आणी आत्मा सर्वगत ॥ ३६ ॥ सुवर्ण नव्हे छो-खंड । साधूस जन्म थोतांड । अज्ञान प्राणी जडम्द । तयास हें उम-जेचिना ।। ३७ ।। अंधास कांहींच न दिसे। तरी ते छोक आंधळे कैसें । सर्नेपातें बरळतसे । सनपाती ॥ ३८ ॥ जो स्वप्नामधें भ्याछा । तो स्वप्तमयें वोसर्गाछा । तें भये जागत्याछा । केवि छागे ॥ ३९॥

<sup>9</sup> अथवा निर्गुणास मृत्यु किल्पला. उडविला=बाध केला, मृत्यु आणला. २ दुस=याला जमें बरें वाईट चिंतावें तमें तें आपणांस घडतें. ३ ज्ञान्याच्या देहाची स्थिति कापरासारखी आहे. एकदा कापुर जळला ह्मणजे तो पुन्हां कर्दळीच्या उद्शें निर्माण व्हावयाचा नसतो, तद्वत् ज्ञान्याचा देह एकदां गेला कीं त्यास पुन्हां जन्म नाहीं. ४ सिन्निपाताच्या योगानें. ५ बरळूं लागला,

मुळी सपीकार देखिली । येक भ्याला येकें वोळिखिली । दोघांची अवस्ता लेखिली । सारिखीच कैसी ।। ४० ॥ हातीं धिरतांहि उसेना । हें ये-कास भासेना । तरी ते त्याची कल्पना । तयासीच वाधी ॥ ४१ ॥ विंचु सर्प उसला । तेणें तोचि जाकळेला । तयाचेनि लोक जाला । कासावीस कैसा ॥ ४२ ॥ आतां तुटला अनुमान । ज्ञानियांस कले ज्ञान । अज्ञानास जन्ममरण । चुकेचिना ॥ ४३ ॥ येका जाणण्यासाठीं । लोक पिछले अटाटी । नेणपणें हिंपुटी होती । जन्ममृत्यें ॥ ४४ ॥ तेचि कथानुसंधान । पुढें केलें पारिछिन । सावधान सावधान । म्हणे वक्ता ॥ ४५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निःसंदेहनिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

पृथ्वीमधें लोक सकळ । येक संपन्न येक दुर्वळ । येक निर्मळ येक बोंगळ । काय निमित्य ॥ १ ॥ कित्येक राजे नांदती । कित्येक दिर मोगिती । कितीयेकांची उत्तम स्थिती । कित्येक अधमोद्रम ॥ २ । ऐसें काय निमित्य जालें । हें मज पाहिजे निरोपिलें । याचें उत्तर ऐकिलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ ३ ॥ हे सकळ गुणापासीं गती । सगुण मान्यश्री मोगिती । अवगुणास दिद्रप्राप्ती । येदथीं संदेह नाहीं ॥ ४ ॥ जो जो अर्थे उपजला । तो ते वेवसाई उमजला । तयास लोक ह्मणती मला । कार्यकर्ता ॥ ५ ॥ जाणता तो कार्य करी । नेणता कांहींच न करी । जाणता तो पोट भरी । नेणता भीक मागे ॥ ६ ॥ हें तों प्रगटिच असे । जनीं पाहातां प्रत्यक्ष दिसे । विद्येवीण करंटा वसे । विद्या तो भाग्यवंत ॥ ७ ॥ आपुली विद्या न सिकसी । तरी कार्य भीक मागसी । जेथें तेथें बुद्री ऐसी । विडिलें सांगती ॥ ८ ॥ विडिलें

१ व्याप्त झाला, व्याकुळ झाला. २ एक ज्ञान नसल्यामुळे. ३ अज्ञानाने. ४ स्पष्ट.

आहे करंटा । आणी समर्थ होये धाकुटा । कां जे विद्येनें मोठा । झणो-नियां ॥ ९ ॥ विद्या नाहीं बुद्धि नाहीं । विवेक नाहीं साक्षेप नाहीं । कुराळता नाहीं व्याप नाहीं । हाणौन प्राणी करंटा ॥ १०॥ इतुकेंही जेथें वसे । तेथें वैभवास उणें नसे । वैभव सांडितां अपैसें । पाठीं होंगे ।। ११ ।। बांडिल समर्थ धाकुटा भिकारी । ऐका याची कैसी परी। विडलाएसा व्याप न करी । ह्मणोनियां ॥ १२ ॥ जैसी विद्या तैसी हांव । जैसा व्याप तैसे वैभव । तोलासारिखा हावभाव । लोक कारिती ॥ १३ ॥ विद्या नसे वैभव नसे । तेथें निर्मळ कैचा असे । करंटपणें बोखटा दिसे । बोंगळ आणी विकारी ॥ १४ ॥ पश पक्षी गुणवंत । त्यास कृपा करी समर्थ । गुण नस्तां जिणें वेर्थ। प्राणिमात्रांचें ॥ १५ ॥ गुण नाहीं गौरव नाहीं । सामर्थ्य नाहीं महत्व नाहीं । कुशळता नाहीं तर्क नाहीं । प्राणीमात्रांसीं ।। १६ ॥ याकारणें उत्तम गुण । तेंचि भाग्याचें लक्षण । लक्षणेंविण अवलक्षण । सहजि जालें || १७ || जनामधें जो जाणता | त्यास आहे मान्यता | कोणी येक विद्या असतां । महत्व पावे ॥ १८ ॥ प्रपंच अथवा परमार्थ । जा-णता तोचि समर्थ । नेणता जाणिजे वेर्थ । नि:कारण ॥ १९ ॥ नेणतां त्रिंचु सर्प उसे । नेणतां जीवघात असे । नेणतां कार्य नासे । कोणी येक ॥ २० ॥ नेणतां प्राणी सिंतरे । नेणपणें तन्हे भरे । नेणपणें ठके वि-सरे । पदार्थ कांहीं ।। २१ ॥ नेणतां वैरी जिंकिती । नेणतां अपाई पड-ती । नेणतां संव्हारती घडती । जीवनास ॥ २२ ॥ आपुळें स्वहित न कळे जना । तेणें भोगिती यातना । ज्ञान नेणतां अज्ञाना । अयोगती ।। २३ ॥ मायाब्रह्म जीवशिव । सारासार भावाभाव । जाटिल्यासाठीं होतें वाव । जन्ममरण ॥ २४ ॥ कोण कर्ता निश्चयेंसी । बद्ध मोक्ष तो कोणासी । ऐसें जाणतां प्राणीयांसी । सुटिका घडे ॥ २५ ॥ जाणिजे

१ वैभव नको ह्राटलें तरी सग तें पाडीस लागतें. २ फसे. ३ जाणत्यानें,

देव निर्गुण । जाणिजे मी तो कोण । जाणिजे अनन्यलक्षण । सणिज मुक्त ॥ २६ ॥ जितुकें जाणोन सांडिलें । तितुकें दस्य वोलांडिलें । जा-णयास जाणतां तुटले । मूळ मीपणाचें ॥ २७ ॥ न जाणतां कोटीवरी। साधनें केलीं परोपरीं। तरी मोक्षास अधिकारी। होणार नाहीं ॥ २८॥ मायात्रह्म वोळखावें । आपणास आपण जाणावें । इंतुक्यासाठीं स्वभावें। चुके जन्म ॥ २९ ॥ जाणतां समर्थाचें अंतर । प्रसंगें वर्ते तदनंतर । भाग्य वैभव अपार । तेणेंचि पावे ॥ ३० ॥ ह्मणौन जाणणें नव्हे सा-मान्य । जाणतां होईजे सर्वमान्य । कांहींच नेणतां अमान्य । सर्वत्र कारिन ती ॥३१॥ पदार्थ देखोन भूत भावी । नेणतें झडपोन प्राण ठेवी । मिथ्या आहे उठाठेवी । जाणते जाणती ॥ ३२॥ जाणसास कळे वर्म । नेणसाचे खोटें कर्म । सकळ कांहीं धर्माधर्म । जाणतां कळे ।। ३३ ॥ नेणसास येमयातना । जाणस्यास कांहींच छागेना । सकळ जाणोन विवंचना। करी तो मुक्त ।।३४॥ नेणतां कांहीं राजकारण । अपमान करून घेती प्राण । नेणतां कठीण वर्तमान । समस्तांस होये ॥ ३५ ॥ ह्मणोनियां नेणणें खोटें । नेणते प्राणी ते करंटे । जाणतां विवरतां तुटे । जन्ममरण ३६ । सणोन अलक्ष करूं नये । जाणणें हाचि उपाये । जाणतां सांपडे सोये । परलोकाची ॥ ३७ ॥ जाणणें सकळांस प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । परंतु अलितपणाची खूण । जाणतां कळे ॥ ३८॥ येक जाणणें करून पैरतें । कोण सोडी प्राणीयांतें । कोणी येक कार्य जें तें । जाटिल्याविण न कळे ।। ३९ ।। जाणणें ह्मणिजे स्मरण । ने-णणें ह्मणिजे विस्मरण । दोहींमधें कोण प्रमाण । शाहाणे जाणती ।। ४० ॥ जाणते लोक ते शाहाणे । नेणते वेडे दैन्यवाणे । विज्ञान तेंही जाणपणें। कळों आलें ॥ ४१ ॥ जेथें जाणपण खुंटलें। तेथें बोल्णेंही तुटलें । हेतुरहित जालें । समाधान ॥ ४२ ॥ श्रोते झणती हें

१ देव तोच मी असा अनन्य भाव. २ असे जाणलें ह्मणजे. ३ एक जाणणें खेरीज करून; ज्ञानावांचून.

प्रमाण । जालें परम समाधान । परी पिंडब्रह्मांडऐक्यलक्षण । मज नि-रोपावें ।। ४३ ॥ ब्रह्मांडीं तेचि पिंडीं असे । बहुत बोलती ऐसें । परंतु याचा प्रत्यय विलसे । ऐसें केलें पाहिजे ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे गु-रुशिष्यसंवादे जाणपणनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

## ॥ श्रीराम॥ \*

पिंडासारिखी ब्रह्मांडरचना । नये आमुच्या अनुमाना । प्रचित पाहातां नाना । मतें भांत्रावती ।। १ ॥ जें पिंडीं तेंचि ब्रह्मांडीं । ऐसी बोलावया-ची प्रौढी । हें वचन घडीनें घडी । तत्वज्ञ बोलती ।। २ ॥ पिंड ब्रह्मांड येक राहाटी । ऐसी छोकांची छोकथाटी । परी प्रत्ययाचे परीपाटीं । तगों न सके ॥ ३ ॥ स्थूळ सूक्ष्म कारण माहाकारण । हे च्यारी पिंडींचे देह जाण । विराट हिरण्य अन्याकृत मुळप्रकृती हे खूण । ब्रह्मांडीची ॥ ४ ॥ हे शास्त्रधाटी जाणावी । परी प्रचित कैसी आणावी । प्रचित पाहातां गथागोवी । होत आहे ॥ ५ ॥ पिंडीं आहे अंत:करण । तरी ब्रह्मांडीं विष्णु जाण । पिंडीं वोळिजेतें मन । तरी ब्रह्मांडीं चंद्रमा ॥ ६ ॥ पिंडीं बुद्धी ऐसें बोलिजे । तरी त्रह्मांडीं त्रह्मा ऐसें जाणिजे । पिंडीं चित्त त्रह्मां-डीं वोळिखिजे । नारायेणु ॥ ७ ॥ पिंडीं बोलिजे अहंकार । ब्रह्मांडीं रुद्ध हा निर्धार । ऐसा बोलिला विचार । शास्त्रांतरीं ॥ ८ ॥ तरी क्रोण वि-ष्णूचें अंत:कर्ण । चंद्राचें कैसें मन । त्रह्मयाचें वुद्धिलक्षण । मज निरो-पावें ॥ ९ ॥ नारायेणाचें कैसें चित्त । रुद्रअहंकाराचा हेत । हा विचार पाहोन नेमस्त । मज निरोपावा ॥ १० ॥ प्रचितनिश्वयापुढें अनुमान । जैसें सिंहापुढें आलें स्वान । खऱ्यापुढें खोटें प्रमाण । होईल कैसें ॥ ११ ॥ परी यास पारखी पाहिजे । पारखीनें निश्चय लाहिजे । परीक्षा नस्तां राहिजे । अनुमानसंशई ॥ १२ ॥ विष्णु चंद्र आणी ब्रह्मा । ना-

१ परिपाठ, रीत. हें झणणें प्रस्वयापुढें दिकत नाहीं,

रायेण आणी रुद्रनामा । यां पाचांचीं अंतःकर्णपंचकें आम्हा । स्वामीं निरोपावी ॥ १३ ॥ येथें प्रचित हें प्रमाण । नलगे शास्त्राचा अनुमान । अथवा शास्त्रीं तरी पाहोन । प्रत्ययो आणावा ॥ १४ ॥ प्रचितीवीण जें बोलणें। तें अववेंचि कंटाळवाणें। तोंड पसरून जैसें सुणें। रहोन गेलें || १५ || तेथें काये हो ऐकावें | आणी काये शोधून पाहावें | जेथें प्रत्ययाच्या नावें । सुन्याकार ॥ १६ ॥ आवधे आंधळेचि मिळाले । तेथें डोळसाचें काय चाछे । अनुभवाचे नेत्र गेछे । तेथें अंधकार ॥ १७॥ नाहीं द्रग्ध नाहीं पाणी । केली विष्टेची सारणी । तेथें निवडायाचे धनी। ते येक डोंबकावळे ।। १८ ॥ आपुले इछेनें वोलिलें । पिंडाऐसें ब्रह्मांड काल्पिलें। परी तें प्रचितीस आलें। कोण्या प्रकारें।। १९।। हाणीन हा अवघाच अनुमान । अवघें कल्पनेचें रान । भैळीं न घ्यावें आडरान । तरकरीं ध्यावें ॥ २० ॥ कल्पून निर्मिले मंत्र । देव ते कल्पनाँमात्र । देव नाहीं स्वतंत्र । मंत्राधेर्ने ॥ २१ ॥ येथें न बोछतां जाणावें । बोछणें वि-वेका आणावें । आंधळे पाउळीं वोळखींवें । विचक्षणें ॥ २२ ॥ जयास जैसें भासलें । तेणें तैसें कवित्व केलें । परी हें पाहिजे निवडिलें । प्रचि-तीनें ॥२३॥ ब्रह्मानें सकळ निर्मिलें। ब्रह्मास कोणें निर्माण केलें। विष्ण्नें विश्व पाळिलें । विष्णूस पाळिता कवणु ॥ २४ ॥ रुद्र विश्वसंन्हार कर्ता। परी कोण रुद्रास संव्हारिता। कोण काळाचा नियंता। कळला पाहिजे ।। २५ । याचा कळेना विचार। तों अवदा अंधकार । म्हणोनियां सारासार । विचार करणें ॥ २६ ॥ ब्रह्मांड स्वैभावेंचि जाछें । परंतु हें

१ संशय. २ भल्यानें. ३ मंत्र हे कल्पनेनें निर्माण केलेले आहेत. अमुक देवाचा अमुक मंत्र ही नुसती कल्पना आहे. अर्थात् त्या मंत्रांनीं जी देवांची प्राण्यातिष्ठा होते तीही कल्पनेचीच होय. ४ मंत्राच्या आधीन. ५ आंधळ्याचे डोळे पाहाणाराला केव्हां केव्हां चांगले दिसतात, पण तो चालं लागला हाणजे ओळख् येतो, तद्वत् शाखांनीं सांगितलेल्या गोष्टी दिसण्यांत खच्या दिसत असतील पण त्या तशाच आहेत हाणून काय सांगावें ? आह्मांला प्रत्यय आणून द्या. ६ सहज, अनायासें.

पिंडाकार किंपलें। किंपलें परी प्रस्यया आलें। नाहीं कदा ॥ २७॥ पाहातां ब्रह्मांडाची प्रचिती । कित्येक संशय उठती । हें कल्पनिक श्रोतीं। नेमस्त जाणावें ॥ २८ ॥ पिंडासारिखी ब्रह्मांडरचना । कोण आणितो अनुमाना । ब्रह्मांडीं पदार्थ नाना । ते पिंडीं कैचे ॥ २९ ॥ औटकोटी भूतावळी । औटकोटी तीर्थावळी । औटकोटी मंत्रावळी । पिंडीं कोठें ॥ ३० ॥ तेतीस कोटी सुरवर । अठ्यासि सहस्र ऋपेश्वर । नवकोटी कात्यायेणीचा विचार । पिंडीं कोठें ॥ ३१ ॥ च्यामुंडा छपन्न कोटी । कि-स्पेक जीव कोट्यानुकोटी । चौन्यासी लक्ष योनीची दाटी । पिंडी कोठें ॥३२॥ ब्रह्मांडीं पदार्थ निर्माण जाले । प्रथकाकारें वेगळाले । तेहि तित्के निरोपिछे । पाहिजेत पिंडीं ॥ ३३ ॥ जितुक्या औषधी तितुकीं फळें। नाना प्रकारीं रसाळें । नाना बीजें धान्यें सकळें । पिंडीं निरोपावीं ॥ ३४ ॥ हें सांगतां पुरवेना । तरी उगेंची बोछवेना । बोाछछें न येतां अनुमाना । लाजिरवाणें ॥ ३५ ॥ तरी हें निरोपिलें न वचे । फुकट वोलतां काय वेचे । याकारणें अनुमानाचें । कार्य नौहीं ॥ ३६॥ पांच भूतें ते ब्रह्मांडीं । आणी पांचचि वर्तती पिंडीं । याची पाहावी रोकडी । प्रचीत आतां ।। ३७ ।। पांचा भूतांचें ब्रह्मांड । आणी पंच-भूतिक हैं पिंड । यावेगळें तें उदंड । अनुमानज्ञान ॥ ३८ ॥ जितुकें अनुमानाचें बोळणें । तितुकें वमनप्राये । त्यागणें । निश्चयात्मक तेंचि बोलणें । प्रत्ययाचें ३९ ॥ जेंचि पिंडीं तेंचि ब्रह्मांडीं । प्रचितं नाहीं कीं रोकंडी ॥ पंचभूतांची तांतंडी । दोहीकडे ॥ ४० ॥ सणोनि देहींचें थानमान । हा तो अववाचि अनुमान । आतां येक समाधान । मुख्य

<sup>9</sup> पहिल्या ओवीपासून तों येथवर पूर्वपक्ष झाला; येथवर शिष्याची शंका झाली. आतां येथून पुढें सद्गुरु उत्तर देतात. २ हा प्रश्न आहे. पिंडब्रह्मांड पंच-भूतात्मक आहेत ह्मणून एकच आहेत, तेव्हां आतां नाहीं कां प्रचित येत ? रेगर्दी. ४ देहांतील, ५ स्थानमान, स्थितिप्रमाण, रचना.

तें कैसें ॥ ४१ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिर्शननाम समास पांचवा ॥ ५ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

आकाश जैसें निराकार । तैसा ब्रह्माचा विचार । तेथें वायोचा विकार । तैसी मूळमाया ॥ १ ॥ हें दासबोधीं असे बोळिछें । ज्ञानद-शकीं । प्रांजळ केलें । मूळमायेंत दाखिवलें । पंचभूतिक ॥२॥ तेथें जाणीव तो सत्वगुण । मध्ये तो रजोगुण । नेणीव तमोगुण । जाणिजे श्रोतीं ॥ ३ ॥ ह्मणाळ तेथें कैंचीं जाणीव । तरी ऐका याचा अभिप्राव पिंडीं माहाकारण देहीं सर्व- । साक्षिणी अवस्थां ॥ ४ ॥ तैसी मूळप्रकृती ब्रह्मांडीचें । देह माहाकारण साचें । ह्मणोन तेथें जाणीवेचें । आधिष्ठान आंछें ॥ ५ ॥ असो मूळमायेभीतरीं गुप्त त्रिगुण वास करी । पष्ट होती सुंधी चतुरीं । जाणावी गुणेंक्षोभिणी ॥ ६ ॥ जैसा तृणाचा पोटराकळा पुढें उकलेन होये मोकळा । तैसी मूळमाया अवळीळा । गुणा प्रसव्हीं ॥ ७ ॥ मूळमाया वायोस्वरूप । ऐक गुणक्षोभिणीचें रूप । गुणविकार होतांचि अल्प । गुणक्षोभिणी बोळिजे ॥ ८ ॥ पुँढें जाणीव मर्थस्त नेणीवें । मिश्रित चाळिळा स्वभाव । तेथें " मातृकास ठाव ।

<sup>9</sup> कांहीं जाणीव व कांहीं नेणीव मिळून. २ पिंडाच्या ठिकाणीं महाकारण देह झणजेच सर्वसाक्षिणी (तूर्या) अवस्था होय. ३ पिंडांतील चवथा देह जसा महाकारण तसा ब्रह्मांडांतील चवथा देह मूळप्रकृति होय; आणि महाकारण देही च्या ठिकाणों जशी सर्वसाक्षिणी अवस्था आहे तद्वत् मूळप्रकृतीतही जाणीव आहे. ४ मूळमायेमध्यें गुप्त असलेले त्रिगुण जेव्हां स्पष्ट होतात तेव्हां तिला गुणक्षोभिणी = गुणमाया असें ह्मणतात. ५ उमलण्यापूर्वीचें कर्णीस. ६ सहज. ७ गुणमायोपासून. ८ सत्वगुण. ९ रजागुण, १० तमोगुण ११ गुणांच्या ठिकाणा

होंद्द जाला ॥ ९ ॥ तो शब्दगुण आकांशींचा।ऐसा अभिप्राव येथीचा। हाद्वेंचि वेदशास्त्रांचा । आकार जाला ॥ १० ॥ पंचभृतें त्रिगुंणाकार । अवघा वायोचा विकार । जाणीवनेणीवेचा विचार । वायोचि करितां ।। ११ ।। वायो नस्तां कैंची जाणीव । जाणीव नस्तां कैंची नेणीब । जाणीवनेणीवेस ठाव । वायोगुणें ॥ १२ ॥ जेथें मुळींच नाहीं चळण । तेथें कैंचें जाणीवलक्षण। हाणोनि वायोचा गुण। नेमस्त जाणाया ॥१३॥ येकापासून येक जालें। हें येक उगेंचि दिसोन आलें। स्वरूप मुळींच भासकें । त्रिगुणभूतांचें ॥ १४ ॥ ऐसा हा मुळींचा कर्दमु । पुढें पष्टतेचा अनुऋमु । सांगतां येकापासून येक उगमु । हेंहि खेरें ।।१५॥ वायोचा कर्दम बोलिला । तयापासून अग्नि जाला । तोहि पाहातां दे-खिला । कर्दमुची ॥ १६ ॥ अग्नीपासून जालें आप । तेंहि कर्दमस्त्र-रूप । आपापासून पृथ्वीचें रूप । तेहि कर्दम रूँपी ॥ १७ ॥ येथें आशंका उठिली। भूतांस जाणीव कोठें देखिली। तरी भूतांत जाणीव हें ऐकिली। नाहीं वार्ता ॥ १८॥ जाणीव सणिजे जाणतें चळण। तेंचि वायोचें लक्षण । वायो आंगीं सकळ गुण । मागां निरोपिलें ॥१९॥ क्षणोन जाणीवनेणीवमिश्रित । अवधें चाळिळें पंचभूत । ह्मणोनिया भूतांत । जाणीव असे ॥ २०॥ कोठें दिसे कोठें न दिसे । परी ते भूतीं व्यापून असे । तिक्षण बुद्धि करितां भासे । स्थूळ सूक्म ॥ २१॥ पंचभूतें आकारलीं । भूतीं भूतें कालवलीं । तरी पाहातां भासैलीं । येक

<sup>9</sup> मातृकात्मक शब्द उत्पन्न झाला; आणि शब्द हा आकाशाचा गुण आहे; तेव्हां तेथें आकाश उत्पन्न झालें आणि पुढें आकाशापासून वायु, वायूपासून अप्ति, अमीपासून पाणी आणि पाण्यापासून पृथ्वी अशी परंपरा आहे. २ तिन्ही गुणांशीं मिळालेलीं पंचभूतें ह्याणेज अष्टधा प्रकृति. ३ मूळमाया—गुणमाया—प्रिगुण—पंचभूतें अशी एकापासून एक परंपरा सांगितली खरी, परंतु खरा विचार पाहिला तर तीन गुण आणि पंच भूतें यांचें स्वरूप मुळांच (वायुस्वरूप मूळमायेच्या ठिकाणीं) आहे. ४ प्रत्येक भूताच्या ठिकाणीं इतर भूतांचे अंश असतात हें निरूपण मागें ८×४ त आलेंच आहे ह्याणून कर्दमरूप.

स्थूळ येक सूक्ष्में ॥ २२ ॥ निरोधवायो न मासे । तैसी जाणीव न दिसे । न दिसे परी ते असे । भूतरूपें ॥ २३ ॥ काष्टीं अमी दि-सेना । निरोधवायो भासेना । जाणीव तैसी छक्षेना । येकायेकी ॥२४॥ भूतें वेगळाळीं दिसती । पाहातां येकचि भासती । बहुत धूर्तपणें प्र-चिती । योळखावी ॥ २५ ॥ ब्रह्मापासून मूळमाया । मूळमायेपासून गुणमाया । गुणमायेपासून तया । गुणास जन्म ॥ २६ ॥ गुणापासु-नियां भूतें । पावलीं पष्ट दशेतें । ऐसियांचीं रूपें समस्तें । निरोपिली ।। २० ।। आकाश गुणापासून जालें । हें कदापी नाहीं घडलें । शब्द-गुणास किएछें। आकाश वायां॥ २८ ॥ येक सांगतां येकचि भावी। उगीच करी गथागोवी । ते या वेड्याची उगवी । कोणें करावी ॥२९॥ सिकविल्यांहि कळेना । उम्जविल्यांही उमजेना । दृष्टांतेंही तर्केना । मंदरूप ॥ ३० ॥ भूतांहून भूत थार । हाहि दाविला विचार । परी भूतांबडिल स्वतंत्र । कोण आहे ॥ ३१ ॥ जेथें मूळमाया पंचभूतिक । तेथें काये राहिला विवेक । मूळमायेपरते येक । निर्गुणब्रह्म ॥ ३२ ॥ ह्रह्मीं मूळमाया जाली । तिची लीळा परीक्षिली । तंव ते निखळ वो-तैली । भ्तेंत्रिगुणाची ॥ ३३ ॥ भूतें विकारवंत चत्वार । आकाश पा-हातां निर्विकार । आकाश भूत हा विचार । उपाधीकैरितां ॥ ३४॥ पिंडीं व्यापक हाणोन जीव । ब्रह्मांडीं व्यापक हाणोन शिव। तैसाच हाही अभिपाव । आकाशाचा ॥ ३५ ॥ उपाधीमधे सांपडळे । सूक्ष्म पाहातां भासलें । इतुक्यासाठीं आकाश जालें । भूतरूप ॥ ३६ ॥ आ-कारा अवकाश तो भैकास । परब्रह्म तें निराभास । उपाधी नस्तां जें आकाश । तेंचि ब्रह्म ॥ ३७ ॥ जाणीव नेणीव मध्यमान । हेंचि गु-

<sup>9</sup> गुणाच्या ठिकाणीं शब्द उत्पन्न झाला व शब्द हा आकाशाचा गुण आहे, ह्मणून गुणापासून आकाश निर्माण झालें असें वर ह्याटलें आहे. यांत शब्द हा आकाशाचा गुण आहे ही कल्पनाच मिथ्या होय असें श्रोता ह्मणतो. २ माया ही पंचभूतें व त्रिगुण यांची ओतलेली मूस आहे. ३ उपाधीच्या योगानें. ४ आकाश = अन्वकाश = भकास = कांहीं नाहीं असा भास, ५ जाणीवनेणीविमिश्रित,

णाचें प्रमाण । येथें निरोपिले त्रिगुण । रूपेंसहित ॥ ३८ ॥ प्रकृती पावली विस्तारातें । पुढें येकाचें येकचि होतें । विकारवंतचि तयातें । नेम कैंचा ।। ३९ ।। काळें पांढरें मेळवितां । पारवें होतें तत्वता । काळें पिवळें मेळवितां । हिरवें होये ॥ ४० ॥ ऐसे रंग नानापरी । मेळवितां पालट धरी । तैसे दस्य हें विकारी । विकारवंत ॥ ४१ ॥ येका जी-वर्ते नाना रंग । उमटों लागती तरंग । पालटाचा लागवेग । किती ह्मणोन पाहावा ॥ ४२ ॥ येका उदकाचे विकार । पाहातां दिसती अ-पार । पांचा भूतांचा विस्तार । चौऱ्यांसी लक्ष योनी ॥ ४३ ॥ नाना देहाचें बीज उदक । उदकापासून सकळ लोक । किडा मुंगी स्वापदा-दिक । उदकेंचि होये ॥ ४४ ॥ ग्रुङ्गीत श्रोणीत स्रणिजे नीर । सा नीराचें हें शरीर ! नखें दंत अस्तिमात्र । उदकाच्या होती ॥ ४५॥ मळ्यांचे वारीक पागोरे । तेणें पंथें उदक भरे । त्या उदकेंचि वि-स्तारे । वृक्षमात्र ॥ ४६ ॥ अंत्रवृक्ष मोहरा आहे । अवधे उदकाकारितां जाले । फर्ळी फुर्ली लगडले । सावकास ॥ ४७ ॥ खोड फोडून अंबे पाहातां । तेथें दिसेना सर्वथा । खांद्या फोडून फळें पाहातां । बोळीं सालें ।। ४८ ।। मुळापासून सेवटवरी । फळ नाहीं तदनंतरीं । जळरूप फळ चतुरीं । विवेकें जाणावें ॥ ४९ ॥ तेंचि जळ सेंड्या चढे । तेव्हां वृक्षमात्र लगडे । येकाचें येकची वडे । येणेंप्रकारें ॥ ५० ॥ पत्रें पुन्पें फळें भेद । किती करावा अनुवाद । सूक्ष्म दृष्टीनें विशद । होत आहे ॥ ५१ ॥ भूतांचें विकार सांगों किती। क्षणक्षणा पालटती । येकाचे येकचि होती ॥ नाना वर्ण ॥ ५२ ॥ त्रिगुणभूतांची छटपट । पाहीं जातां हे खटपट । बहुरूप बहु पालट । किती हाणोन सांगावा ॥५३॥ ये प्रकृतीचा निरास । विवेकें वारावा सावकास । मग परमात्मा परेश । अनन्यभावें भजावा ।। ५३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुण-रूपनिरूपणनाम समास साहावा ॥ ६ ॥

१ पांगोरे, बारीक तंत्र.

#### ॥ श्रीराम ॥

आधीं स्थूळ आहे येक । तरी मग अंतःकृणेपंचक । जाणतेपणा-चा विवेक । स्थूळाकरितां ।। १ ।। तैसेंचि ब्रह्मांडेंविण कांहीं । मूळमा-येसि जाणीव नाहीं । स्थूळाच्या आधारें सर्विहि । कार्य चाले ॥ २ ॥ तें स्थूळिच नस्तां निर्माण । कोठें राहेल अंतःकर्ण । ऐसा श्रोतीं केला प्रश्न । याचे उत्तर ऐका ॥ ३ ॥ कोसैले अथवा कांटेवरें । नाना पृष्ठि-भागीं चालती घरें। जीव कारिती लाहानथोरें। शक्तीनसार ॥ ८॥ शंख सिपी घुळा कवडे । आधीं त्यांचें घर घडे । किंवा आधीं निर्माण किड । हें विचारावें ॥ ५ ॥ आधीं प्राणी ते होती । मग घरें निर्माण कारिती । हे तों प्रत्यक्ष प्रचिती । सांगणें नलगे ॥ ६ ॥ तैसे आधीं सूक्ष्म जाण । मग स्थूळ होतें निर्माण । येणें दष्टांतें प्रस्न । फिटला श्रोतयांचा ॥ ७ ॥ तव श्रोता पुसे आणीक । जी आठवलें कांहीं येक । जन्ममृत्याचा विवेक । मज निरोपावा ॥ ८ ॥ कोण जन्मास घालितें । आणी मागुता कोण जन्म घेतें । हें प्रत्यया कैसें येतें । कोण्या प्रकारें 1) ९ ।। ब्रह्मा जन्मास घाछितो । विष्णु प्रतिपाळ करितो । रुद्र अवधे संव्हारितो । ऐसे वोछती ।। १० ।। तरी हें प्रवृत्तीचें बोछणें । प्रत्ययास आणी उर्णे । प्रत्यय पाहातां श्लाध्यवाणें । होणार नाहीं ॥ ११ ॥ त्र-ह्यास कोणें जन्मास घातलें । विष्णूस कोणें प्रतिपाळिलें ! रुद्रास कोणें संव्हारिलें । माहाप्रकई ॥ १२ ॥ ह्मणौनि हा सृष्टीभाव । अवघा माये-चा स्वभाव । कर्ता हाणों निर्गुण देव । तरी तो निर्विकारी ।। १३ ॥ ह्मणावें माया जन्मास घाळी। तरी है आपणिच विस्तारळी। आणी वि-

<sup>9</sup> आपणाभोंबतीं घर करून आंत स्वतःस कोंड्रन घेणारा एक किडा. २ बाउ॰ बंडील गोलतात त्याला अनुसरून; परिपाठाचें, जनरूढीचें. ३ सहजगत्या.

चारितां थारली । हेंही घडेना ॥ १४॥ आतां जन्मता तो कोण। कैसी त्याची वोळखण । आणी संचिताचें लक्षण । तेंहि निरोपावें ॥ १५ ॥ पुण्याचें कैसें रूप । आणी पापाचें कैसें स्वरूप । याहि श-ब्दाचा अक्षेप । कोण केर्ता 📙 १६ ॥ हें कांहींच नये अनुमाना । स-णती जन्म घेते वासना । परी ते पाहातां दिसेना । ना धरितां नये ॥ १७ ॥ वासना कामना आणी कल्पना । हेत्र भावना मित नाना । ऐशा अनंत वृत्ती जाणा। अंतः कर्णपंचकाच्या।। १८॥ असो हें अ-ववें जाणीवयंत्र । जाणीव हाणिजे स्मरणमात्र । त्या स्मरणास जन्मसूत्र । कैसें लागे ॥ १९ ॥ देहो निर्माण पांचा भूतांचा । वायो चाळक तया-चा । जाणणें हा मनाचा । मनोभाव ॥ २० ॥ ऐसें हें सहजिच घ-डलें । तत्वांचें गुंथाडें जालें । कोणास कोणें जन्मविलें । कोण्या प्रकारें ॥ २१ ॥ तरी हें पाहातां दिसेना । ह्मणोन जन्मचि असेना । उपजला प्राणी येना । मागुता जन्मा ॥ २२ ॥ कोणासीच जन्म नाहीं । तरी सं-तसंगें केलें काई । ऐसा अभिप्राय सर्वही । श्रोतयांचा ॥ २३ ॥ पूर्वी स्मरण ना विस्मरण । मधेंचि हें जालें स्मरण । अंतर्यामीं अंतःकर्ण । जाणती कळा ॥ २४ ॥ सावध आहे तो स्मरण । विकळ होतां विस्म-रण । विस्मरण पडतां मरण । पावती प्राणी ।। २५ ।। स्मरण विस्मरण राहिले । मग देहास मरण आलें । पुढें जन्मास घातलें । कोणास कोणें ॥ २६ ॥ ह्मणोनी जन्मचि असेना । आणी यातनाही दिसेना । वधी वेथीचे कल्पना । वळावली ॥ २७ ॥ सणीन जन्मचि नाहीं को-णासी । श्रोतयांची अशंका ऐसी । मरोन गेलें तें जन्मासी । मागुतें नये ।। २८ ॥ वाळळें काष्ट हिरवळेनां । पडिलें फळ तें पुन्हा लागेना ।

<sup>9</sup> हैं सर्व मायेनें केलें असे ह्मणावें तर माया ही आपत्या आपण जन्मास आली व नाहींशीही झाली. मायेचा विस्तार आपत्यां आपण झाला असून ती स्थिरही नाहीं. तेव्हां अशी ही अशाश्वत माया कर्ती कशी ह्मणावी? २ आणि या शब्दांची शंका घेणारा मी कोण. ३ हिरवें होत नाहीं.

तैसें पडिलें शरीर येना । जन्मास मागुतें ॥ २९॥ मडकें अवचितें फुटलें । फुटलें तें फुटोनिच गेलें । तैसेंचि पुन्हां जन्मलें । नाहीं मनुष्य ॥ ३०॥ येथें अज्ञान आणी सज्ञान । सारिखेच जाले समान । ऐसा बळावळा अनुमानं । श्रोतयांसी ॥ ३१ ॥ वक्ता ह्मणे हो ऐका। अवघें पाषांड करूं नका । अनुमान असेल तरी विवेका। अ-वलोकावें ॥ ३२ ॥ प्रेतेंवीण कार्य जालें । जेविल्यावीण पोट भरछें । ज्ञानेंबीण मुक्त जालें । हें तों घडेना ॥ ३३॥ स्वयें आपण जेविला। त्यास वाटे लोक घाला। परंतु हें समस्तांला। घडलें पाहिजे ।। ३४ ॥ पोहणें सिकला तो तरेल । पोहणें नेणे तो बुंडेल । येथेंहि अनुमान करील । ऐसा कवणु ॥ ३५ ॥ तैसें जयांस ज्ञान जाछें। ते ते तितुकेच तरले। ज्याचें बंधनचि तुटलें। तोचि मुक्त १६ ॥ मोकळा म्हणे नाहीं बंधन । आणी प्रत्यक्ष बंदीं पडले जन। लांचें कैसें समाधान । तें तुम्ही पाहा ॥ ३७ ॥ नेणे दुसऱ्याची तळ-मळ । तें मनुष्य परदुः खसीतळ । तैसाच हाही केवळ । अनुभव जा-णावा ।। ३८ ॥ जयास आत्मज्ञान जालें । तत्वें तत्व विवंचिलें। खुणेसी पावतांच बाणलें । समाधान ॥ ३९ ॥ ज्ञानें चुके जन्ममरण । संगट बोलजें अप्रमाण । वेदशास्त्र आणी पुराण । मग कासयासी ॥ ४०॥ वेदशास्त्रविचारबोली । माहानुभावांची मंडळी । भूमंडळीं लोक सकळी । हें मानीतना ।। ४१ ।। अवधें होतां अप्रमाण । मग आपर्लेच काय प्रमाण । म्हणोन जेथें आत्मज्ञान । तोचि मुक्त ॥ ४२ ॥ अवघेच मुक्त पाहातां नर । हाही ज्ञानाचा उँद्वार । ज्ञानेंविण तो उद्धार । होणार नाहीं || ४३ || आत्मज्ञान कळों आलें | म्हणोन दृश्य मिथ्या जालें |

<sup>9</sup> शंका, संशय. १ सरसकड. ३ सर्वच मुक्त आहेत हें तू झणतीस तें काहीं खीडें नाहीं; हें झणणें देखील झामाचें आहे, पण तू कोहीं तशा हृष्टीनें हैं प्रश्न विचारिले नाहींस. तूं केवळ पाखांडमतानें सरसकट सगळच मुक्त हें प्रति पादन करितोस.

परंतु वेढा लाविलें । सकळांस येणें ॥ ४४ ॥ आतां प्रश्न हा फिटला । ज्ञानी ज्ञाने मुक्त जाला । अज्ञान तो वांधला । आपले कल्पनेने ॥ ४५॥ विज्ञानासारिखें अज्ञान । आणी मुक्तासारिखें वंधन । निश्चयासारिखा अनुमान । मानंचि नये ॥ ४६ ॥ बंधन म्हणिजे कांहींच नाहीं । परी बेदा छाविछें सर्वही । यास उपावचि नाहीं । कळल्यावांचुनी ॥ ४७ ॥ कांहींच नाहीं आणी बाधी । हेंचि नवल पाहा आधीं । मिध्या जाणिजेना वेदि । म्हणोन बद्ध ।। ४८ ।। भोळा भाव सिद्धी जाव । हा उधाराचा उपाव । रोकडा मोक्षाचा अभिप्राव । विवेकें जाणावा ॥ ४९ ॥ प्राणी व्हावया मोकळा । आधीं पाहिजे जाणीवकळा । सकळ जाणतां निराळा । सहजचि होये ॥ ५० ॥ कांहींच नेणिजे तें अज्ञान । सकळ जाणिजे तें ज्ञान । जाणीव रौहातां विज्ञान । स्वयेंचि आत्मा ॥ ५१ ॥ अमृत सेऊनि अमर जाला । तो म्हणे मृत्य कैसा येतो जनाला । तैसा विवेकी म्हणे बद्धाला । जन्म तो कैसा ॥ ५२ ॥ जाणता म्हणे जनातें । तुम्हांस भूत कैसें झडिपतें । तुम्हांस वीष कैसें चढतें । निर्विष म्हणे ॥ ५३ ॥ आधीं बद्धासारिखे व्हावें । मग हें नलगेचि पुसावें । विवेक दुरी ठेऊन पाहावें । लक्षण बद्धाचें ॥ ५४ ॥ निजेल्यास चेई्टा तो । म्हणे हा कारे वो-संणातो । अनुभव पाहाणेंचि आहे तो । तरी मग निजोन पाहावा ॥५५॥ ज्ञात्याची उगवळी वृत्ती । बद्धाऐसी न पडे गुंती । भुकेल्याची अनुभव-प्राप्ती । धाल्यास नाहीं ॥ ५६ ॥ इतुकेन अशंका तुटळी । ज्ञानें मोक्ष-प्राप्ती जाळी । विवेक पाहातां बाणळी । अंतरस्थिती ॥ ५७॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विकल्पनिर्शननाम समास सप्तम ॥ ७ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

ज्ञाता सुटला ज्ञानमते । परंतु जन्म कैसा बद्धाते । बद्धाचे काये ज-

१ बंधन हें मिथ्या आहे असें समजत नाहीं ह्मणूनच तो बद्ध. २ विचा-रानें, ज्ञानानें. ३ जाणीव वाजूस राहिली ह्मणजे, जाणीव न उरली असतां, जा-णीवद्शेचा अभिमान न राहिला ह्मणजे, ४ जागृत असलेला. ५ वरळतो,

न्मते । अंतकाळीं ॥ १ ॥ बद्ध प्राणी मरोन गेले । तेथें काहींच नाही उरलें । जाणीवेचें विस्मरण जालें । मरणापूर्वी ॥ २ ॥ ऐसी घेतली अशंका । याचें उत्तर ऐका । आतां दुश्चीत होऊं नका । म्हणे वक्ता ।। ३ ।। पंचप्राण स्थळें सोडिती । प्राणरूप वासनावृत्ती । वासनामिश्रित प्राण जाती । देह सोडुनियां ॥ ४ ॥ वायोसिरिसी वासना गेळी । ते बायोरूपोंचे राहिली। पुन्हां जन्म वेऊन आली। हेतुपरत्वे ॥ ५॥ कित्येक प्राणी निःशेष मरती । पुन्हां मागुतें जीव येती । ढकळून दिल्हें तेणं दुःखवती । हस्तपादादिक ॥ ६ ॥ सपेदृष्टि जालियांबार । ती दि-वसां उठवी धन्वंतरी । तेव्हां ते माघारी । वासना येते की ॥ ७ ॥ कि-त्येक ैसेवें होऊन पडती । किस्पेक तयास उठविती । येमलाकींहून आणिती । माघारे प्राणी ।। ८ ।। कित्येक पूर्वी श्रापिले । ते शापें देह पावले । उश्रापकाळीं पुन्हां आले । पूर्वदेहीं ।। ९ ।। कित्येकीं बह जन्म घेतले । कित्येक परकाया प्रवेशले । ऐसे आले आणी गेले । बहुत लोक ॥ १० ॥ फुंकिल्यासरिसा वायो गेला । तेथें वायोसुत नि-मीण जाला। म्हणान वायोरूप वासनेला। जन्म आहे ॥ ११॥ म-नाच्या वृत्ती नाना । त्यांत जन्म घेते वासना । वासना पाहातां दिसेना। परंतु आहे ॥ १२ ॥ वासना जाणिजे जाणीवहेत । जाणीव मुळींचा मूळतंत । मूळमायेंत असे मिश्रित । करणरूपें ॥ १३ ॥ कारणरूप आहे ब्रह्मांडी । कार्यरूपें वर्ते पिंडी । अनुमानितां तांतडी । अनुमानेना ॥ १४ ॥ परंतु आहे सूक्ष्मरूप । जैसें वायोचें स्वरूप । सकळ देव वायोरूप । आणी भूतसृष्टि ॥ १५ ॥ वायोमधे विकार नाना । वायो तरी पाहातां दिसेना । तैसी जाणीववासना । अतिसूक्ष्म ॥ १६ ॥ त्रि-

१ स्वर्गात्न ढकळ्न देतात त्यामुळे हातपाय दुखाविले जातात. द. ४ रेह पहा. २ तीन. ३ शवें. ४ मरण येतें तेव्हां एका देहांतून प्राणवायु निघून दु-स-यांत प्रवेश कारेतों. एका देहांतून दुस-या देहांत जातो ह्याण्न त्यास वायुष्ठत ह्याटलें आहे. ५ हेतुरूप जाणीव. ६ मूळमायेचें कारण जाणीव आहे, जाणीवरूप मूळमाया आहे. ७ घाईघाईचें,

गुण आणी पंचभूतें । हे वायोमध्यें मिश्रिते । अनुमानेना हाणोन त्यातें । मिध्या हाणों नये ॥ १० ॥ सहज वायो चाले । तरी सुगंध दुर्गंध कळों आले । उष्ण सीतळ तप्त निवाले । प्रत्यक्ष प्राणी ॥ १८ ॥ वायोचेनि मेघ बोळती । वायोचेनि नक्षत्रें चालती । सकळ सृष्टीची वर्तती गती । सकळ तो वायो ॥ १९ ॥ वायोरूपे देवते भूते । आंगी भरती अकस्मातें । वीर्धं केलियां प्रेतें । सावध होती ॥ २० ॥ राहाँणें ब्राह्मण-समंघ जाती । राहाणें ठेवणी सांपडती । नाना गुंतले उगवती । प्रसक्ष राहाणें ॥ २१ ॥ वारें निराळें न बोळे | देहामधें भरोन डोळे । आळी घेऊन जन्मा आले । कित्येक प्राणी ॥ २२ ॥ ऐसा वायोचा विकार । येवंचे कळेना विस्तार । सकळ कांहीं चराचर । वायोमुळे ॥ २३ ॥ वायो स्तब्बरूपें सृष्टीधर्ता । वायो चंचळरूपें सृष्टीकर्ता । न कळे तरी विचारीं प्रवर्ता । हाणिजे कळे ॥ २४ ॥ मुळापासून सेवटवरी । वायो-चि सकळ कांहीं करी । वायोवेगळे कर्तुत्व चतुरीं । मज निरोपावें ॥२५॥ जाणीवरूप मूळमाया । जाणीव जाते आपल्या ठाँया । गुप्त प्रगट होजानियां । विश्वीं वर्ते ॥२६॥ कोठें गुप्त कोठें प्रगटे । जैसें जीवन उ-फाँळे आटे । पुढें मागुता वोघ छोटे । भूमंडळीं ।। २७ ॥ तैसाच वा-योमधें जाणीव प्रकार । उमटे आटे निरंतर । कोठें विकार कोठें समीर । उगाच वाजे ॥ २८ ॥ वारीं आंगावरून जाती । तेणें हातपाय वाळती। वारा वाजतां करपती । आठीं पिकें ॥ २९ ॥ नाना रोगांची नाना वारीं । पीडा करिती पृथ्वीवरी । वीज कडाडी अंवरीं । वायोमुळें ॥ ३०॥ वायोकरितां रागोद्धार । कळे वोळखीचा निर्धार । दीप छागे मेघ पंडे हा चमत्कार । रागोद्धारीं ॥ ३१ ॥ वायो फुंकितां भुळी पडती । वायो

<sup>9</sup> विधिविधान, मंत्रप्रयोग, उतारा. २ अंगांत दैवत आणवृन बोलविणें. ३ इच्छा. ४ जाणीव लीन होते. ५ एकदम वर येतें, उसळतें. ६ निरिनराळे स्वरज्ञान होतें. ७ दीपकल्याण रागानें दिवा लागतो. ८ मेघमल्हार रागानें मेघ कोसळतात.

फुंकितां खांडकें करपती । वायोकिरितां चालती । नाना मंत्र ॥ ३२ ॥ मंत्रें देव प्रगटती । मंत्रें भूतें अखंरिकिती । बाजीगरी वोडंवरी किरिती । मंत्रसामध्यें ॥ ३३ ॥ राक्षसांची मावरचना । ते हे देवांदिकां कळेना । विचित्र सामध्यें नाना । स्तंवनमोहनादिकें ॥ ३४ ॥ धडचि पिसें करावें । पिसेंच उमर्जवावें । नाना विकार सांगावे । किती हाणोनी ॥ ३५ ॥ मंत्रीं संप्राम देवाचा । मंत्रीं साभिमान ऋषीचा । महिमा मंत्रसामध्यीचा । कोण जाणे ॥ ३६ ॥ मंत्रीं पक्षी आटोपिती । मूशकें स्वापदें बांधती । मंत्रीं माहासप खिळिती । आणी धनलाम ॥ ३७ ॥ आतां असो हा प्रश्न जाला । बद्धाचा जन्म प्रत्यया आला । मागील प्रश्न फिटला । श्रोतयाचा ॥ ३८ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहांतिनिक्षपणनाम समास अष्टम ॥ ८ ॥

# ॥ श्रीराम॥

ब्रह्म वारितां वारेना । ब्रह्म सारितां सरेना । ब्रह्म कांहीं वोसरेना । येकीकडे ॥ १ ॥ ब्रह्म भेदितां भेदेना । ब्रह्म छेदितां छेदेना । ब्रह्म परतें होयेना । केलें तरी ॥ २ ॥ ब्रह्म खंडेना अखंड । ब्रह्मीं नाहीं दुसरें बंड । तरी कैसें हें ब्रह्मांड । सिरकलें मधें ॥ ३ ॥ पर्वत पाषाण सिळा सिखरें । नाना स्थळें स्थळांतरें । भूगोळरचना कीण्या प्रकारें । जाली परब्रह्मीं ॥ ४ ॥ भूगोळ आहे ब्रह्मामधें । ब्रह्म आहे भूगोळामधें । पाहातां येक येकामधें । प्रत्यक्ष दिसे ॥ ५ ॥ ब्रह्मीं भूगोळें पैस केला । आणी भूगोळही ब्रह्मों भेदिला । विचार पाहातां प्रत्यय आला । प्रत्यक्ष आतां ॥ ६ ॥ ब्रह्मों ब्रह्मों ब्रह्मोंड भेदिलें । हें तों पाहातां नीटिचे जालें । परी ब्रह्मास ब्रह्मोंड भेदिलें । हें विपरीत दिसे ॥ ७ ॥ भेदिलें नाहीं ह्मणावें । तरी ब्रह्मीं ब्रह्मांड स्वभावें । हें सकळांस अनुभवें । दिसत आहे ॥ ८ ॥

<sup>9</sup> फोड. २ अखेर होतात, नाहींशीं होतात. ३ जो धड असती त्याला वेड लावावयाचें व वेडा असती त्याला धड करावयाचें.

तरी हें आतां कैसें जालें । विचारून पाहिजे बोछिलें। ऐसें श्रोतीं अक्षे-पिछें। अंक्षेपवचन ॥ ९ ॥ आतां याचें प्रत्योत्तर । सावध ऐका निरो-त्तर । येथें पडिले कीं विचार । संदेहाचे ॥ १० ॥ ब्रह्मांड नाहीं हाणों तरी दिसे । आणी दिसे हाणों तरी नासे । आतां हें समजती कैसें । श्रोतेजन ॥ ११ ॥ तंव श्रोते जाले उद्दीत । आहों सणती सावचित्त । प्रसंगें बोलों उचित । प्रसोत्तर ॥ १२ ॥ आकाशीं दीपास लाविलें। दीपें आकाश परतें केलें। हें तों घडेना पाहिलें। पाहिजे श्रोतीं ॥१३॥ आप तेज अथवा पवन । सारूं न सकती गगन । गगन पाहा-तां सघन । चळेळ कैसें ॥ १४ ॥ अथवा कठीण जाली मेदंनी । तरी गगनें केळी चाळणी। पृथ्वीचें सर्वोग भेद्रनी। राहिळें गगन॥ १५॥ याची प्रचित ऐसी असे । जें जडत्वा आलें तितुकें नासे । आकाश जैसें तैसें असे । चळणार नाहीं ॥ १६ ॥ वेगळेपणें पाहावें । तयास आका-श् म्हणावें । अभिन्न होतां स्वभावें । आकाश ब्रैहा ॥ १७ ॥ तस्मात आकाश चळेना। भेद गगनाचा कळेना। भासलें ब्रह्म तयास जाणा। आकाश म्हणावें ॥ १८ ॥ निर्गुण ब्रह्मसें भासलें । कल्यूं जातां अनु-मानलें । हाणोन आकाश बोलिलें । कस्पनेसाठीं ॥ १९ ॥ कस्पनेसि भासे भास । तितुकें जाणावें आकाश । परब्रह्म निराभास । निर्विकल्प ॥ २० ॥ पंचभूतांमधें वास । हाणीन बोलिजे आकाश । भूतांतरीं जो ब्रह्मांश । तेंचि गगन ॥ २१ ॥ प्रत्यक्ष होतें जातें। अचळ कैसें स-णावें त्यातें । म्हणोनियां गगनातें । भेदिलें नैाहीं ॥ २२ ॥ पृथ्वी विरो-न उरे जीवन । जीवन नस्तां उरे अम्र । अम्र विज्ञतां उरे पवन । तोहिं

<sup>9</sup> उदित, उस्कंठित. २ मेविनी, पृथ्वी. १ वस्तूपासून वेगळें राहून जें पाहावयाचें तें आकाश. परब्रह्माचें पाहणें असें माही. तदूप होऊन परब्रह्म पाहावें लागतें. ४ या ओबांतील पहिलीं दोम चरणें पृथ्वी, आप, तेज व बायु या चार भूतीबद्दल आहेत; हीं चार भूतें होतात, जातात, ह्मणून त्यांस अचळ झणतां थेत नाहीं परंतु गगनाचा भेद होत नाहीं सणून तें अचेल आहे.

नासे ।। २३ ॥ मिथ्या आलें आणी गेलें । तेणें खरें तें भंगेलें । ऐसें हें प्रचितीस आहें। कोणेंपरी ॥ २४ ॥ भ्रमें प्रत्यक्ष दिसतें । विचार पाहातां काये तेथें । भ्रमम्ळ या जगातें । खरें कैसें ह्मणावें ॥ २५॥ भ्रम शोधितां कांहींच नाहीं । तेथें भोदिलें कोणें काई । भ्रमें भेदिलें हा-णतां ठाई । भ्रमचि मिथ्या ॥ २६ ॥ भ्रमाचें रूप मिथ्या जाछें । मग सुखें ह्मणावें भोदिलें । मुळीं लाटिकें त्यानें केलें । तेंहि तैसें ॥ २७॥ छिटक्यानें उदंड केलें। तरी आमुचें काये गेलें। केलें ह्मणतांच नाथ-हैं। शाहाणे जाणती ॥ २८ ॥ सागरामधें खसखस । तैसे परब्रह्मीं दृश्य । मतीसारिखा मतिप्रकाश । अंतरीं वाढे ॥ २९ ॥ मती करितां विशाळ । कवळों लागे अंतराळें । पाहातां भासे ब्रह्मगोळ । कवीट जैसें 11 ३० ।। वृत्ति त्याह्रन विशाळ । करितां ब्रह्मांड विदे फळे । ब्रह्माकार होतां केवळ । कांहींच नाहीं ।। ३१ ।। आपण विवेकें विशाळळा । म-र्यादेवेगळा जाला । मग ब्रह्मगोळ देखिला । वटबीजन्यायें ॥ ३२॥ होतां त्याहून विस्तीर्ण । वटवीज कोटीप्रमाण । आपण होतां परिपूर्ण । कांहींच नाहीं ।। ३३ ॥ आपण भ्रमें लाहानाळला । केवळ देहधारी जाला । तरी मग ब्रह्मांड त्याला । कवळेल कैसें ।। ३४ ।। वृत्ति ऐसी वाढवावी । पसरून नाहींच करावी । पूर्णब्रह्मास पुरवावी । चहूंकडे ।। ३५ ।। जब येक सुवर्ण आणितां । तेणें ब्रह्मांड मढिवतां । कैसें होई-छ तें तत्वीतां । बरें पाहा ॥ ३६ ॥ वस्तु वृत्तीस कवळे । तेणें वृत्ति फाटोन वितुळे । निर्गुण आत्माच निवळे । जैसा तैसी ॥ ३७ ॥ येथें फिटली अशंका। श्रोते हो संदेह घरू नका। अनुमान असेल तरी विवे

<sup>9</sup> पहिली चार नाशवंत भूतें आली आणि गेली तरी तेणेंकरून सर्वत्र संच छेलें गगन भंग पावलें असे होत नाहीं. २ गगनाला कवटाळतें, गगनाला जाऊन पोंचतें. ३ घदरीफल, बोर. ४ सर्व ब्रह्मांडाला सोन्याच्या एका पत्र्यानें महबा-घयाचें ह्यटलें तर त्या पत्र्याचें.काय होईल? तो फादून जाईल. वृत्तीनें ब्रह्माचें आकलन करूं गेल्यास बृत्ति फादून लीन होऊन जाते आणि मग निवळ आत्माच उरतों.

का । अवलोकावें ॥ २८ ॥ विवेकें तुटे अनुमान । विवेकें होये समा-धान । विवेकें आत्मनिवेदन । मोक्ष लामे ॥ २९ ॥ केली मोक्षाची उपे-क्षा । विवेकें सारिलें पूर्वपक्षा । सिद्धांत आत्मा प्रत्यक्षा । प्रमाण नेलगे ॥ ४० ॥ हे प्रचितीचीं उत्तरें । कलती सारासारविचारें । मननध्यासें साक्षात्कारें । पावन होईजे ॥ ४१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादें संदेहवारणनाम समास नवम ॥ ९॥

# ॥ श्रीराम ॥

देखामधें जगनायेक । आणी देखावरी बैसला काक । परी तो देबाहून अधिक । सणों नये कीं !! १ ।। सभा बैसली राजद्वारीं। आणी मर्कट गेलें स्तंभावरी । परी तें समेहून श्रेष्ठ चतुरीं । कैसें मानावें !! २ ।। सभा बैसली राजद्वारीं। आणी मर्कट गेलें स्तंभावरी । परी तें समेहून श्रेष्ठ चतुरीं । कैसें मानावें !! २ ।। ब्राह्मणामधें कोणी नेमस्त । कोणी जाले अव्यावेस्त । आणी स्वान सदा ध्यानस्त । परी तें उत्तम नव्हे ।। १ ।। ब्राह्मणा लक्षमुद्रा नेणे । मार्जर लक्षविपई शाहाणें । परी ब्राह्मणापरीस विशेष कोणें । ह्मणावें तयासी ।! ५ ।। ब्राह्मण पाहे मेदाभेद । मिक्षका सर्वास अभेद । परी तीस जाला ज्ञानवोध । हें तों न धडे कीं ।। ६ ।। उंच वह्म नीच स्थाला। आणी समर्थ उघडाच बैसला । परी तो आहे परीक्षिला । परीक्षवंतीं ।। ७ ।। बाह्याकार केला अधीक । परी तो आववा लोकिक । येथें पाहिजे मुख्य येक । अंतरनिष्ठा ।। ८ ।। लेणें किक बरा संपादिला । परी अंतरीं सावध नाहीं जाला । मुख्य देवास भजतां तो आत्मघातकी ।। ९ ।। देवास भजतां देवलोक । पित्रांस भजतां पित्रलोक । भूतांस भजतां भूतलोक । पाविजेतो ।। १० ।। जेणें

१ मोक्षाची देखील उपेक्षा केली, (कारण अपेक्षा करणें हा प्रविपक्षच जाला असता) विचारानें पूर्वपक्ष उडाविला आणि सिद्धीत वस्तु प्रस्यक्ष प्रस्ययाला आली, स्राला आतां प्रमाण नको.

जयास भजावें। तेणें त्या लोकासि जावें। निर्गुणीं भजतां व्हावें। नि-र्गुणचि स्वयें ॥११॥ निर्गुणाचें कैसें भजन । निर्गुणीं असावें अनन्य। अनन्य होतां होईजे धन्य । निश्चयेंसी ।। १२ ॥ संकळ केलियाचें सार्थक । देव वोळखावा येक । आपण कोण हा विवेक । पाहिला पा-हिजे ।। १३ ॥ देव पाहातां निराकार । आपला तों माईक विचार। सोहं आत्मा हा निर्धार । बाणोन गेळा ॥ १४ ॥ आतां अनुमान तो काई । वस्तु आहे वस्तुचा 'ठाई । देहभाव कांहींच नाहीं । धांडोळितां ।। १५ ।। सिद्धांत आणी साधन । हा तों अवघाच अनुमान । मुक्तास आणी बंधन । आडळेना ॥ १६ ॥ साधनें जें कांहीं साधावें । तें तों आपणचि स्वभावें । आतां साधकाच्या नावें । सुन्याकार ॥ १७ ॥ कु-ह्याळ पावला राज्यपदवी । आतां रासभें कासया राखावीं । कुछाळप-णाची उठाठेवी । कासया पाहिजे ॥ १८ ॥ तैसा अवघा वृत्तीभाव । नाना साधनाचा उपाव । साध्य जालियां कैचा ठाव । साधनासी ॥१९॥ साधनें काये साधावें । नेमें काये फळ ध्यावें । आपण वस्तु भरंगळावें। कासयासी ॥ २० ॥ देह तरी पांचाभूतांचा । जीव तरी अंश ब्रह्मींचा। परमात्मा तरी अनन्याचा । ठाव पाहा ॥ २१ ॥ उगेंचि पाहातां मीपण दिसे । शोध घेतां कांहींच नसे । तत्वें तत्व निरसे । पुढें निखळ आत्मा ।। २२ ।। आत्मा आहे आत्मपणें । जीव आहे जीवपणें । माया आहे मायभपणें । विस्तारली ॥ २३ ॥ ऐसें अववेंचि आहे । आणी आपणही कोणीयेक आहे । हें सकळ शोधून पाहे । तोचि ज्ञानी ॥२४॥ शोधूं जाणे सकळांसी । परी पाहों नेणे आपणासी । ऐसा ज्ञानी येकदेसी। वृत्तिरूपें ।। २५ ।। ते वृत्तिरूप जारे पाहिलें । तरी मग कांहींच नाहीं राहिलें। प्रकृतिनिरासें अवघेंचि गेलें। विकारवंत ॥ २६॥ उरलें तें निखळ निर्गुण । विवंचितां तेंचि आपण । ऐसी हे परमार्थाची खूण ।

१ आपण ब्रह्म आहोंत हा निर्धार झाल्यावर मग आतां शंका कसली उरली है ब्रह्म ठिकाणच्या ठिकाणींच आहे, आपणच स्वतः ब्रह्म आहोंत.

अगाध आहे ॥ २७ ॥ फळ येक आपण येक । ऐसा नाहीं हा वि-वेक । फळाचें फळ कोणीयेक । स्वयेंचि होईजे ै॥ २८॥ रंक होता राजा जाला । बरें पाहातां प्रत्यये आला । रंकपणाचा गल्यला । रंकीं करावा ॥ २९ ॥ वेदशास्त्रें पुराणें । नाना साधनें निरूपणें । सिद्ध सीध ज्याकारणें । नाना सायास कारेती ॥ ३० ॥ तें ब्रह्मरूप आप-णचि आंगें । सारासारविचारप्रसंगें । करणें न करणें वाउगें । कांहींच नाहीं ।। ३१ ।। रंक राजआज़ेसि भ्यालें । तेंचि पुढें राजा जालें । मग तें भयेचि उडाळें । रंकपणासारेसें ॥ ३२ ॥ वेदें वेदाज्ञेनें चाळावें । सच्छास्त्रें शास्त्र अभ्यासावें । तीर्थैं तीर्थास जावें । कोण्याप्रकारें ॥ ३३ ॥ अमतें सेवावें अमृत । अनंतें पाहावा अनंत । भगवंतें लक्षावा भगवंत । कीण्या प्रकारें ॥३४॥ संतें असंत त्यागावें । निर्मुणें निर्मुणासी भंगावें । स्वरूपें स्वरूपीं रंगावें । कोण्या प्रकारें ॥३५॥ अंजर्ने ल्यावें अंजन । धर्ने साधावें धन । निरंजनें निरंजन । कैसें अनुभवावें ॥ ३६ ॥ सौध्य करावें साध-नासी । धैययें घरावें ध्यानासी । उन्मनें आवरावें मनासी कीण्या प्रकारें ॥ ३७ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थितिनिरूपणनाम समास दाहावा ॥ १०॥

# ॥ दशक दाहावा जगज्जोतीनाम ॥ १० ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

. सकळांचें अंत:करण येक । किंवा येक नव्हे अनेक । ऐसें हें निश्च-

१ आत्मज्ञानाचें फळ मुक्ति आणि मुक्तिभोक्ता आपण असा निराळेपणा नाहीं. स्वतःच आपण फळाचें फळ आहोंत ह्मणजे मुक्तीलाही मुक्तिपद देणारे शाहोंत. २ साध्यें. ३ ध्येयें-

यात्मक । मज निरोपार्वे ।। १ ।। ऐसें श्रोतयानें पुसिलें । अंतः करण . येक कि वेगळालें । याचें उत्तर ऐकिलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ २ ॥ सम-स्तांचें अंतः कर्ण येक । निश्चयो जाणावा नेमक । हा प्रत्ययाचा विवेक । तुज निरोपिछा ॥ ३ ॥ श्रोता हाणे वक्तयासी । अंत:कर्ण येक सम-स्तांसी । तरी मिळेना येक्सयेकासी । काये निमित्य ॥ ४ ॥ येक जेवितां अवधे धाले । येक निवतां अवधे निवाले । येक मरतां अवधे मेले । पाहिजेत की ॥ ५ ॥ येक सुखी येक दुःखी । ऐसें वर्ततें छोकिकीं। येका अंतः कणीची बोळखी । कैसी जाणावी ॥६॥ जनीं वेगळाळी भावना । कोणास कोणीच मिळेना । ह्मणीन हें अनुमाना । येत नाहीं ॥ ७ ॥ अंतः कर्ण येक असतें । तरी येकाचें येकास कळों यतें । कांहीं चोरितांच न थेतें । गौप्य गुह्य ॥ ८ ॥ याकारणें अनुमानेना । अंतः कर्ण येक हैं षडेना । विरोध लागला जना । काये निमित्य ॥९॥ सर्प उसाया येतो। प्राणी भेऊन पळतो । येक अंत:कर्ण तरी तो । विरोध नसावा ॥ १०॥ ऐसी श्रोतयाची आशंका। वक्ता ह्मणे चळों नका। सावध होऊन ऐका । निरूपण ॥११॥ अतःकर्ण हाणिजे जाणीव । जाणीव जाणता-स्वभाव । देहरक्षणाचा उपाव । जाणतीकळा ॥ १२ ॥ सर्प जाणोन उंखूं आठा । प्राणी जाणोन पळाळा । दोहींकडे जाणीवेळा । बरें पाहा ।। १३ ।। दोहींकडे जाणीवेसी पाहिलें । तरी अंत:कर्ण येकचि जालें । विचारितां प्रस्यया आलें। जाणीवरूपें ॥ १४ ॥ जाणीवरूपें अंत:कर्ण। सकळांचें येक हें प्रमाण । जीवमात्रांस जःणपण । येकचि असे ॥ १५॥ येके दृष्टीचें देखणें । येके जिब्हेचें चाखणें । ऐकणें स्पर्राणें वास घेणें । सर्वत्रांस येक ।। १६ ।। पशु पक्षी किडा मुंगी । जीवमात्र निर्माण जगों । जाणीवकळा सर्वाळागों । येकचि आहे ॥ १७ ॥ सर्वास जळ तें सीतळ । सर्वीस अग्नि तेजाळ । सर्वीस अंत:कर्ण केवळ । जाणती-कळा ॥ १८ ॥ आवडे नावडे ऐसे जालें । तरी हें देहस्वभावावरी गेलें । परंतु हैं कळों आलें। अंतःकर्णयोगें।। १९।। सर्वाचें अंतःकर्ण येक।

ऐसा निश्चयो निश्चयात्मक । जाणती याचें कातुक । चहंकडे ॥ २०॥ इतकेन फिटली आशंका। आतां अनुमान करूं नका। जाणणें तित्कें वेका । अंत:कर्णाचें ॥ २१ ॥ जाणोन जीव चारा घेती । जाणोन भिती छपती । जाणोनिया पळोन जाती । प्राणीमात्र ॥ २२ ॥ किडामुं-गीपासन ब्रह्मादिक । समस्तांस अंतः कर्ण येक । ये गोष्टीचें कौतक । प्रत्यें जाणार्वे ॥ २३ ॥ थोर लाहान तरी असी । थोडें बह तरी पाणी। न्यून पूर्ण तरी प्राणी । अंतःकर्णे जाणती ॥ २४ ॥ कोठें उणे कोठें अधीक । परंतु जिनसमासला येक । जंगम प्राणी कोणी येक । जाटिल्योविण नाहीं ॥ २५ ॥ जाणीव ह्मणिजे अंतःकर्ण । अंत:कर्ण विष्णूचा अंश जाण । विष्णु करितो पाळण येणें प्रकारें ॥ २६ ॥ नेणतां प्राणी संव्हारितो । नेणीव तमोगुण बोलिजेतो । तमोगुणें रुद्र संव्हारितो । येणें प्रकारें ॥ २७ ॥ कांहीं जाणीय कांहीं नेजीय । हा रजेगुजाचा स्वभाव । जाणतां नेणतां जीव । जन्मास येती ॥ २८ ॥ जाणीवेनें होतें सुख । नेणीवेनें होतें दुःख । सुखदुःख अवस्यक । उत्पत्तिगुणें ॥ २९ ॥ जाणण्यानेणण्याची बुद्धी । तोचि देहीं जाणाया विधी । स्थूळ देहीं ब्रह्मा त्रिशुँद्धि । उत्पत्तिकर्ता ॥ ३० ॥ ऐसा उत्पत्ति स्थिति संव्हार । प्रसंगें बोलिला विचार । परंतु याचा निर्धार । प्रत्यें पाहावा ॥३ १॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंत:कर्णयेकनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

स्वामीनें विचार दाखिवला । येथें विष्णूचा अभाव दिसोन आला । ब्रह्मा विष्णु महेशालां । उरी नाहीं ।। १ ॥ उत्पत्ति स्थिति संव्हार । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । याचा पाहातां विचार । प्रत्ययो नाहीं ॥ २ ॥ ब्रह्मा

१ जाणीवेबांचून. २ निश्चयेंकरून. कोणी ''कफवातिपत्त '' असा अर्थ कारतात.

उत्पत्तिकर्ता चौंमुखाचा । येथें प्रत्ययो नाहीं त्याचा । पाळणकर्ता विष्णु चौभुजांचा । तोही ऐकोन जाणों ॥ ३ ॥ महेश संव्हार करितो । हाही प्रत्ययो कैसा येतो । हिंगमहिमा पुराणीं तो । विपरीत बोलिला ॥ १॥ मूळमायेस कोणें केलें। हें तों पाहिजे कळलें। तिही देवांचें रूप जालें। ऐलीकडे ॥ ५ ॥ मूळमाया लोकजननी । तथेपासून गुणक्षोभिणी। गुणक्षोभिणीपासून त्रिगुणी। जन्म देवो ॥ ६ ॥ ऐसें बोछती शास्त्र-कारक । आणि प्रवृत्तीचेहि लोक । प्रत्यय पुसतां कित्येक । अकांत करिती ॥ ७ ॥ ह्मणोन त्यास पुसावेना । त्यांचेन प्रत्ययो आणवेना । प्रत्ययेविण प्रेत्न नाना । ठकाठकी ॥ ८ ॥ प्रचितीवीण वैद्य ह्मणवी । उगीच करी उठाठेवी । तया मूर्खीला गोवी । प्राणिमात्र ॥९॥ तैसाच हाही विचार । प्रत्ययें करावा निर्धार । प्रत्यये नस्तां अंधकार । गुरुशिष्यांसी ॥ १०॥ बरें लोकांस काये ह्मणावें। लोक ह्मणती तेंचि बरवें । परंतु स्वामीनें सांगावें । विशद करुनी ।। ११ ।। ह्यणों देवीं माया केली । तरी देवांची रूपें मायेंत आलीं । जरी हाणों मायेनें माया केली । तरी दुसरी नाहीं ॥ १२ ॥ जरी हाणों भृतीं केली । तरी ते भृतांचीच वळली । सणावें जरी परब्रह्में केली । तरी ब्रह्मीं कर्तृत्व नाहीं ॥ १३॥ आणी माया खरी असावी । तरी ब्रह्मीं कर्तुत्वाची गोवी । माया मिथ्या ऐसी जाणावी । तरी कर्तुत्व कैंचें ॥ १४॥ आतां हें अवधेंचि उगवे। आणी मर्नास प्रत्यये फावे। ऐसें केळें पाहिजे देवें। क्रपाळुपणें ॥ १५॥ वेद मात्रुकावीण नाहीं । मात्रुकौ देहावीण नाहीं । देह निर्माण होत नाहीं। देहावेगळा ॥ १६ ॥ तया देहामधें नरदेहो । त्या नरदेहांत ब्राह्मणदेहो । तया ब्राह्मणदेहास प्राहो । अधिकार वेदीं ॥ १७॥ असी वेद कोरून जाले । देह कासयाचे केले । देव कैसे प्रगटले । कीण्या-प्रकारें ॥ १८॥ ऐसा वळावला अनुमान । केलें पाहिजे समाधान

१ त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश हे गुणमायेपासून निर्माण झालें. २ ६ ढ़ीला, परंपरेला अनुसरून वागणारे. ३ मातृका, अक्षर.

वक्ता क्षणे सावधान । होई आतां ॥ १९ ॥ प्रत्येय पाहातां सांकेडी । अवधी होते विवडाविवडी । अनुमाँनितां घडीनें घडी । काळ जातो ॥ २० ॥ लोकधाँटी शास्त्रनिर्णये । येथें वहुर्यो निश्चये । ह्मणोनियां येक प्रत्ये । येणार नाहीं ॥ २१ ॥ आतां शास्त्राची भीड धरावी । तरी सुटेना हे गथागोवी । गथागोवी हे उगवावी । तरी शास्त्रभेद दिसे ॥ २२ ॥ शास्त्र रक्ष्म प्रत्यये आणिला । पूर्वपक्ष ल्यागून सिद्धांत पाहिला । शाहाणा मूर्ख समजाविला । येकावचनें ॥ २३ ॥ शास्त्रींच पूर्वपक्ष बोलिला । पूर्वपक्ष ह्मणावें लटक्याला । विचार पाहातां आह्मांला । शब्द नाहीं ॥ २४ ॥ तथापि वोलों कांहींयेक । शास्त्र रक्ष्म कांतुक । श्रोतीं सादर विवेक । केला पाहिजे ॥ २५ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरु-शिष्यसंवादे आशंकानिरूपणनाम समास द्वितीये ॥ २ ॥

## ॥ श्रीराम॥

उपाधीविण जें आकाश । तेंचि ब्रह्म निराभास । ते निराभासीं मूळ-मायेस । जन्म जाळा ॥ १ ॥ ते मूळमायेचें ळक्षण । वायोस्वरूपचि जाण । पंचभूतें आणि त्रिगुण । वायोआंगीं ॥ २ ॥ आकाशापासून वायोजाळा । तो वायेदेव बोळिळा । वायोपासून अग्नी जाळा । तो अग्निदेव ॥ ३ ॥ अग्नीपासून जाळें आप । तें नारायणाचें स्वरूप । आपापासून पृथ्वीचें रूप । तें वीजाकारें ॥ ४ ॥ ते पृथ्वीचे पोटीं पाषाण । बहु देवांचें ळक्षण । नाना प्रचित प्रमाण । पार्पाणदेवीं ॥ ५ ॥ नाना पापाण मृत्तिका । प्रचित रोकडी विश्वळोकां । समस्त

१ संकट. लोकव्यवहार व शास्त्रनिर्णय ही एकाच प्रकारची नसल्यामुळें प्रत्यय एक प्रकारचा बेत नाही; आणि तेणेंकरून कोणता निर्णय करावा असें संकट पडतें. २ संशयांत. ३ लोकव्यवहार, जनरूढी. ४ बहुविध, अनेक. ५ पाषाणमूर्तीपासून नाना प्रकारची प्राचित बेते.

देवांचा थारा येका । वायोमेध्यं ॥ ६ ॥ देव यक्षिणी कात्यायेणी । च्या-मुंडा जिखणी मानविणी । नाना शक्ति नाना स्थानी । देशपरत्वे ॥ ७॥ पुरुषनामें कित्येक । देव असती अनेक । भूतें देवतें नपुषक । नामें बो-छिजेती ॥ ८ ॥ देव देवता देवतें भूतें । पृथ्वीमधें असंख्यातें । परंत यां समस्तांतें । वायोस्वरूप बोलिजे ॥ ९ ॥ वायोस्वरूप सदा असणें। प्रसंगें नाना देह धरणें । गुप्त प्रगट होणें जाणें । समस्तांसी ॥ १०॥ वायोस्वरूपें विचरती । वायोमध्यें जगजोती । जाणतीकळा वासना वृत्ति । नाना भेदें ॥ ११ ॥ आकाशापासून वायो जाला । तो दों प्रकारें वि-भागला । सावधपणें विचार केला । पाहिजे श्रोतीं ॥ १२ ॥ येक वारा सकळ जाणती । येक वायोमधील जगज्जोती । जगज्जोतीच्या अनंत मूर्ती । देवदेवतांच्या ॥१३॥ वायो बहुत विकारला । परंतु दों प्रकारें विभागला । आतां विचार ऐकिला । पाहिजे तेजाचा ॥ १४ ॥ वायोपासून तेज जालें । उष्ण सीतळ प्रकाशलें । द्विविया रूप ऐकिलें । पाहिजे तेजाचें ॥ १५॥ उष्णापासून जाला भातु । प्रकाशरूप दैदीप्यमानुः । सर्वभ-क्षक हुताशनु । आणी विद्युल्यता ॥ १६ ॥ सीतळापासून आप अमृ-त | चंद्र तारा आणी सीत । आतां परिसा सावचित्त । होऊन श्रोते ॥ १७ ॥ तेज बहुत विकारलें । परंतु द्विविधाच बोलिलें । आपही द्वि-विधाच निरोपिलें । आप आणि अमृत ॥ १८ ॥ ऐके पृथ्वीचा विचार। पाषाण मृत्तिका निरंतर । आणीक दुसरा प्रकार । सुवर्ण परीस नाना रतें ॥ १९ ॥ बहुरता वसुंधरा । कोण खोटा कोण खरा । अवधें कळे विचारा-। रूढ होतां ॥ २०॥ मनुष्यें कोठून जालीं । हे मुख्य आशंका राहिली। पुढें वृत्ति सावृध केली। पाहिजे श्रोतीं ॥ २१॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहआशंकाशोधननाम स्तीये ॥ ३॥

१ कारण पाषाणापासून वायूपर्यत एकसारखी चढती परंपरा आहे.
 १ जाणीव, जाणीव, वासना इत्यादि अनेक रूपांनी वायूमध्यें जगज्ञयोति औहें.

# ॥ श्रीराम॥

आतां पाहों जातां उत्पत्ती । मनुष्यापासून मनुष्यें होतीं । पशुपासून प्शु निपजती । प्रत्यक्ष आर्ता ॥ १ ॥ खेचरें आणी भूचरें। वनचेंर आणी जळचरें । नाना प्रकारीचीं शरीरें । शरीरापासून होतीं ॥ २ ॥ प्रत्यक्षास आणी प्रमाण । निश्चयास आणी अनुमान । मार्ग देखोन आ-डरान । वेऊंच नये ॥ ३ ॥ विपरीतांपासून विपरीतें होती । परी शरी-रेंचि बोछिजेती । शरीरावांचून उत्पत्ती । होणार नाहीं ॥ ४ ॥ तरी है उत्पत्ति कैसी जाछी । कासयाची कोणें केछी । जेणें केछी त्याची नि-र्मिली। काया कोणें ॥ ५ ॥ ऐसें पाहातां उदंड लांबलें। परी मुळीं शरीर कैसें जालें। कासयाचें उभारिलें। कोणें कैसें।। ६॥ ऐसी हे मागील आशंका । राहात गेली ते ऐका। कदापी जांजु घेऊं नका। प्र-त्ययो आलियानें ॥ ७ ॥ प्रत्ययोचि आहे प्रमाण। मूर्जास वाटे अप्रमाण। पिंडें प्रचित शब्दें जाण । विश्वासासी ॥ ८ ॥ ब्रह्मीं मूळमाया जाछी। तेचि अष्टधा प्रकृति वोलिली । भूतीं त्रिगुणीं कालवली । मूळमाया ॥ ९ ॥ ते मूळमाया वायोस्वरूप । वायोमधें जाणीवेचें रूप । तेचि इछा परी आरोप । ब्रह्मीं न घडे ॥ १०॥ तथापि ब्रह्मीं कल्पिला । तरी तो शब्द वायां गेला । आत्मा निर्गुण संचला । शब्दातीत ॥११॥ आत्मा निर्गुण वस्तु ब्रह्म । नाममात्र तितुका भ्रम । कल्पून लानिला सं-भ्रम । तरी तो लागणार नाहीं ॥१२॥ तथापि आप्रहें लाविला । जरी भोंडा मारिला आकाशाला । आकाशावरी कुंथिला । तरी तें तुटेना ॥ १३ ॥ तैसें ब्रह्म निर्विकार । निर्विकारीं छाविती विकार । विकार नासे निर्विकार । जैसें तैसें ॥ १४ ॥ आतां ऐका प्रत्ययो । जाणोनि

<sup>9</sup> आरोप, संशय. २ प्रचित आत्यानंतर मनुष्यानें विश्वास **धरला पा** हिजे. प्रचिती आणि विश्वास ही परस्परावलंबी आहेत, जेथे प्रचिती तेथें विश्वास आणि जेथें विश्वास तेथेंच प्रचिती; तात्पर्य विश्वास हीच प्रचिती,

धरावा निश्चयो । तरीच पाविजे जयो । अनुभवाचा ॥ १५॥ माया ब्रह्मीं जो समीर । त्यांत जाणता तो ईश्वर । ईश्वर आणी सर्वेश्वर । त-यासीच वोळिजे ॥ १६ ॥ तोचि ईश्वर गुणासी आळा । त्याचा त्रिगु-णभेद जाला । ब्रह्मा विष्णु महेरा उपजला । तये ठाई ॥ १७ ॥ सल रज आणी तम । हे त्रिगुण उत्तमोत्तम । याच्या स्वरूपाचा अनुक्रम । मागां निरोपिला ॥ १८ ॥ जाणता विष्णु भगवान । जाणतानेणता च-तुरानन । नेणता महेश पंचानन । अत्यंत भोळा ॥ १९ ॥ त्रिगुण त्रि-गुणीं कालवले । कैसे होती वेगळाले । परी विशेष न्यून भासले । ते बोलावे लागती ॥ २०॥ वायोमधें विष्णु होता । तो वायोस्वरूपिच तत्वता । पुढें जाला देहधर्ता । चतुर्भुजु ॥ २१ ॥ तैसाच ब्रह्मा आणी महेश । देह धरिती सावकाश । गुप्त प्रगट होतां तयांस । वेळ नाहीं ॥ २२ ॥ आतां रोकडी प्रचिती । मनुष्यें गुप्त प्रगटती । मा त्या दे-वांच्याच मूर्ती । सामर्थ्यवंत ॥ २३ ॥ देव देवता भूतें देवतें । चढतें सामध्ये आहे तेथें । येणेंचि न्यायें राक्षसांतें । सामध्येकळा ॥ २४॥ झोटिंग वायोस्वरूप असती । सवेंच खुळखुळां चालती । खोबरीं खा-रिका टाकून देती । अकस्मात ॥ २५ ॥ अवघेंचि न्याल अभावें । तरी हैं बहुतेकांस ठावें। आपुलाल्या अनुभवें। विश्वलोक जाणती ॥ २६ ॥ मनुष्यें धरिती शरीरवेष । नाना परकाया प्रवेश । मा ती परमात्मा जगदीश । कैसा न घरी ॥ २७ ॥ ह्मणोनि वायोस्वरूपें देह धरिले। ब्रह्मा विष्णु महेश जाले। पुढें तेचि विस्तारले। पुत्रपौत्रीं ॥ २८॥ अंतरींच स्त्रिया काल्पिल्या । तों त्या कल्पितांचि निर्माण जाल्या । परी तयापासून प्रजा निर्मिल्या । नाहींत कदा ॥ २९ ॥ इछून पुत्र कल्पिले । ते ते प्रसंगीं निर्माण जाले । येणें प्रकारें वर्तले । हरिह-

१ ब्रह्माच्या ठिकाणीं वायुस्वरूप जी मूळनाया तिच्या ठिकाणीं जी जाणीव कळा तोच ईश्वर. २ त्याच जाणीवेपासून गुणमाया झाली. ३ वायुस्वरूप मूळ मायेत सत्वगुणात्मक जें विष्णूचें रूप तें वायुरूपच होतें.

रादिक ॥ ३० ॥ पुढें ब्रह्मयानें सृष्टी किल्पली । इन्ने सरिसी सृष्टी जाली । जीवसृष्टि निर्माण केली । ब्रह्मदेवें ॥ ३१ ॥ नाना प्रकारीचे प्राणी किंदिपले । इछेसरिसे निर्माण जाले । अवधे जोडेचि उदेले । अं-डजजारजादिक ॥ ३२ ॥ येक जळस्वेदापासन जाले। ते प्राणी स्वेदज बोछिले । येक वायोकरितां जाले । अकस्मात उद्घीज ॥ ३३ ॥ मन्-ष्यांची गौडविद्या । राक्षसांची वोडंवरी विद्या । त्रसयाची सृष्टिविद्या । येणें प्रकारें ।। ३४ ॥ कांहींयेक मनुष्यांची । त्याहून विशेष राक्षसांची । त्याहून विशेष ब्रह्मयाची। सृष्टिविद्या ॥ ३५ ॥ जाणते नेणते प्राणी नि-र्मिले। वेद वदोन मार्ग लाविले। ब्रह्मयानें निर्माण केले।। येणें प्रकारें ३६ ।। मग दारीरापासून दारीरें । सृष्टि वाढली विकारें । सकळ दा-रीरें येणें प्रकारें । निर्माण जालीं ॥ ३७ ॥ येथें आशंका फिटली । स-कळ सृष्टि विस्तारली । विचार पाहातां प्रसया आली । येथान्वयें ॥ ३८॥ ऐसी सृष्टि निर्माण केळी । पुढें विष्णूनें कैसी प्रतिपाळिळी । हेही विवंचना पाहिळी । पाहिजे श्रोतीं ।। ३९ ।। सकळ प्राणी निर्माण जाले । ते मूळरूपें जाणोनि पाळिले । शरीरें दैत्य निर्दाळिले । नाना प्रकौरींचे ॥ ४० ॥ नाना अवतार धरणें । दुष्टांचा संव्हार करणें । धर्मस्थापायाकारणें । विष्णूस जन्म ॥४१॥ ह्मणोन धर्मस्थापनेचे नर । तेही विष्णूचे अवतार । अभक्त दुर्जन रजनीचैर । सहजचि जाले ॥ ४२ ॥ आतां प्राणी जे जन्मले । ते नेणीन संव्हारले । मूळरूपें संन्हारिले । येणें प्रकारें ॥ ४३ ॥ शरीरें रुद्र खवळेल । तैं जीवसृष्टि

१ विष्णूचे मूळरूप ह्मणजे सत्वगुण, जाणीव, ज्ञान होय. हें रूप सूक्ष्म, अ-हश्य असतें. तेणेंकरून सर्व प्राण्यांचें सरंक्षण होतें. तें विष्णूचें सूक्ष्म रूप स्थूल शारीर धारण करून दुष्टांचा संव्हार करितें. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दु-ष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ २ धर्मस्थापनेचे जे नर ते विष्णूचे अवतार अस मानलें ह्मणजे त्या कार्याआड येणारे जे अभक्त दुर्जन ते मग ओधानेंच राक्षसांच्या ठिकाणीं होतात.

संव्हारेल । अववें ब्रह्मांडाचि जळेल । संव्हारकाळीं ॥ ४४ ॥ एवं उत्पत्ती स्थिती संव्हार । याचा ऐसा आहे विचार । श्रोतीं होऊन तत्पर । अवधान द्यावें ॥ ४५ ॥ कल्पांतीं संव्हार घडेल । तोचि पुढें सांगि-जेल पंचप्रळये वोळखेल । तोचि ज्ञानी ॥ ४६ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वीजलक्षणनाम समास चवथा ॥ ४ ॥

## ॥ श्रीराम॥

ऐका प्रळयाचें लक्षण । पिंडीं दोनी प्रळये जाण । येक निदा येक मरण । देहांत काळ ।। १ ।। देहधारक तिनी मूर्ती । निद्रा जेव्हां संपा-दिती । तो निद्राप्रळय श्रोतीं । ब्रह्मांडींचा जाणावा ॥ २ ॥ तिनी मूर्तीस होईल अंत । ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत । तेव्हां जाणाया नेमस्त । ब्रह्मप्रळये जाला ॥ ३ ॥ दोनी पिंडी दोनी ब्रह्मांडी । च्यारी प्रळय नवै-खंडीं । पांचवा प्रळय उदंडी । जाणिजे विवेकाचा ।। ४ ॥ ऐसे हे पांचिह प्रळये । सांगितले येथान्वयें । आतां हें अनुभवास ये ! ऐसें करूं ॥ ५ ॥ निद्रा जेव्हां संचरे । तेव्हां जागृतीव्यापार सरे । सुषुप्ति अथवा स्वप्न भरे । अकस्मात आंगीं ॥ ६ ॥ या नांव निद्राप्रळये । जागृतीचा होये क्षये । आतां ऐका देहांतसमय । हाणिजे मृत्यप्रळये ॥ ७॥ देहीं रोग बळावती । अथवा कठीण प्रसंग पडती । तेणें पंच-प्राण जाती । व्यापार सांडुनी ।। ८ ।। तिकडे गेला मनपवनु । इकडे राहिली नुस्ती तनु । दुसरा प्रळये अनुमानु । असेचिना ॥ ९ ॥ तिसरा ब्रह्मा निजेला। तों हा मृत्यलोक गोळा जाला। अवघा व्यापार खुंटला । प्राणीमात्रांचा ॥ १० ॥ तेव्हां प्राणीयांचे सूक्ष्मांश । वायो-चक्रीं कारेती वास । कित्येक काळ जातां ब्रह्मयास । जागृती घडे ।। ११ पुन्हा मागुती सृष्टि रची । विसंचिछे जीव मागुतें संची । सीमा होतां आयुष्याची । ब्रह्मप्रळये मांडे ।। १२ ।। रात वरुषें मेघ जाती ।

१ नवखंडपृथ्वीमध्यें. २ विस्खालेत झालेले.

तेणें प्राणी मृत्य पावती । असंभाव्य तैर्के क्षिती । मर्यादेवेगळी ॥ १३॥ सर्य तपे बाराकळी । तेणें पृथ्वीची होये होळी । अग्नी पावतां पाताळी । शेष विष वमी ।। १४ ।। आकाशीं सुर्याच्या ज्वाळा । पाताळीं रोप विष विम गरळा । दोहिंकडून जळतां भूगोळा । उरी कैची ॥ १५ ॥ सर्यास खडतरता चढे । हलकालोळ चहुंकडे । कोंसळती मेळ्चे कडे । धडधडायेमान ॥१६॥ अमरावती सत्यलोक । वैकुठ कैलासादिक । याहि-वेगळे नाना छोक । भस्मोन जाती ॥१७॥ मेरु अवधाचि घसरे। तेथीछ महिमाच वोंसरे । देवसमुदाय वावरे । वायोचर्क्रा ॥१८॥ भस्म जाळियां धरत्री । प्रजन्ये पडे शुंडाधारी । मही विरे जळांतरीं । निमिष्यमात्रें ॥ १९॥ पढें नुस्तें उरेल जळ । तयास शोषील अनळ । पढें येकव-टती ज्वाळ । मर्यादेवेगळे ॥ २० ॥ समुद्रींचा वडवानळ । शिवनेत्रींचा नेत्रानळ । सप्तकंचुँकींचा आवर्णानळ । सूर्य आणी विद्युल्लता ॥ २१ ॥ ऐसे ज्वाळ येकवटती । तेणें देव देह सोडीती । पूर्वरूपें मिळोन जाती। प्रभंजनीं ॥ २२ ॥ तो वारा झडपी वैश्वानरा । वन्ही विझेल येकसरा । वायो धांवे सैरावरा । परव्रह्मी ॥ २३ ॥ धूम्र वितुळे आकाशीं । तैसें होईल समीरासी । बहुतांमध्यें थोडियासी । नाश बोलिला ॥ २४ ॥ वायो वितुळतांच जाण । सूक्ष्म भूतें आणी त्रिगुण । ईश्वरें सांडी अधि-ष्टान । निर्विकर्त्पों ॥ २५ ॥ तेथें जाणीव राहिळी । आणी जगज्जोती निमाली । शुद्ध सारांश उरली । स्वरूपस्थिती ॥ २६ ॥- जितुकी कांहीं नामाभिधानें । तये प्रकृतीचीनि गुणें । प्रकृति नस्तां बोछणें । कैसें बोलावें ॥ २७ ॥ प्रकृति असतां विवेक कींजे । त्यास विवेकप्र-ळय बोलिजे । पांचही प्रळय वोजे । तुज निरोपिले ॥ २८ ॥ इति

१ तडके, फाटे. २ पंचतत्वें, अहंकार व महत्तत्व मिळून सप्तकंचुकयुक्त त्रैलोक्य. ३ वायूमध्यें. ४ पंचभूतें+त्रिगुण=प्रकृती, व ईश्वर=पुरुष. प्रकृती+पुरुष=वायु+जाणीव=मूळमाया. ती मूळसाया निर्विकल्प स्वरूपी लीन होते. द. १०५६ व द. १०८९ पहा. ५ उत्तम रीतीनें.

6

श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पंचप्रळयेनिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

# ॥ श्रीराम ॥

उत्पत्ती स्थिति संव्हार । याचा निरोपिला वेव्हार । परमात्मा निर्गुण निराकार । जैसा तैसा ॥ १ ॥ होतें वर्ततें आणी जातें । याचा समध नाहीं तेथें । आद्य मध्य अवसान तें । संचलेंचि आहे ॥ २ ॥ परब्रह्म असतिच असे । मध्येंचि हा भ्रम भासे । भासे परंतु अवघा नासे । काळांतरीं ॥ ३ ॥ उत्पत्तीस्थितीसंव्हारत । मधेंही अखंड होत जात । पुढें सेवटीं कल्पांत । सकळांस आहे ॥ ४ ॥ यामध्यें ज्यास विवेक आहे । तो आधींच जाणताहे । सारासार विचारें पाहे । ह्मणोनियां ॥ ५ ॥ बहुत भ्रमिष्ट मिळाले । त्यांत उमजल्याचें काय चाले । सृष्टीमधें उमजले । ऐसे थोडे ॥ ६ ॥ त्या उमजल्याचें लक्षण । कांहीं करूं निरूपण । भ्रमाहून विलक्षण । माहापुरुष ॥ ७ ॥ भ्रम हा नसेल जयासी । मनीं वोळखांवें तयासी । ऐक आतां भ्रमासी । निरोपिजल ॥ ८ ॥ येक परब्रह्म संचलें । कदापी नाहीं विकारलें । त्यांवगळें भासलें । तें भ्रमरूप ॥ ९ ॥ जयासी बोलिला कल्पांत । त्रिगुण आणी पंचभूत । हें अवघेंचि समस्त । भ्रमरूप ॥ १० ॥ मी तूं हा भ्रम । उपासनाही भ्रम । ईश्वरभाव हाहीं भ्रम निश्चयेंसी ॥ ११ ॥

भ्रमेणाहं भ्रमेण त्वं। भ्रमेणोपासका जनाः। भ्रमेणेश्वरभावत्वं। भ्रममूलमिदं जगत्॥१॥

याकारणें सृष्टि भासत । परंतु भ्रमचि हा समस्त । यामध्यें जे विचार-वंत । तेचि धन्य ॥१२॥ आतां भ्रमाचा विचार । अत्यंतचि प्रांजळ करूं । दृष्टांतद्वारें विवरूं । श्रोतयांसी ॥ १३॥ भ्रमण करितां दुरी देसीं । दिशाभूळि आपणासी । कां वोळखी मोडे जीवलगांसी । या नांव भ्रम ॥१४॥ कां उन्मत्त द्रव्य सोविलें । तेणें अनेक भासों लागले । नाना वेथा कां झडपिलें । भूतें तो भ्रम ॥ १५ ॥ दशावतारीं वाहती नारी । कां ते मांडली बाजीगरी ! उगाच संदेह अंतरीं । या नांव भम ।। १६ ।। ठेविला ठाव तो विसरला । कां मार्गी जातां मार्ग चुकला । पुरुणामधें भांबावला । या नांव भ्रम ॥ १७॥ वस्तु आपणापासीं असतां । गेली ह्मणोनि होये दुश्चिता। आपलें आपण विसरतां। या नांव भ्रम ॥ १८ ॥ कांहीं पदार्थ विसरोन गेला । कां जें सिकला तें विस-रला । स्वप्नदुःखें घाविरा जाला । या नांव भ्रम ॥ १९ ॥ दुश्चिन्हें अ-थवा अपशक्तन । मिथ्या वार्तेनें भंगे मन । वचके पदार्थ देखोन । या नांव भ्रम ॥ २०॥ वृक्ष काष्ट देखिलें। मनांत वाटे भूत आलें। कांहींच नस्तां हडबाडिलें । या नांव भ्रम ॥ २१॥ काच क्षणोन उदकांत पडे । कां सभा देखोन दर्पणीं पवाडे । द्वार चुकोन भलतेकडे । जाणें या नांव भ्रम ॥ २२ ॥ येक अस्तां येक वाटे । येक सांगतां येक निर्वटे । येक दिसतां येक उठे । या नांव भ्रम ॥२३॥ आतां जें जें देइजेतें । तें तें पुढें पाविजेतें । मेळें माणुस भोजना येतें । या नांव भ्रम ॥ २४॥ ये जन्मोंचें पुढिले जन्मीं। कांहींयेक पावेन मी। प्रीती गुंतली मनुष्या-चे नामीं । या नांव भ्रम ॥ २५ ॥ मेलें मनुष्य स्वप्तीं आलें । तेणें कांहीं मागितलें । मनीं अखंड वैसलें या नांव भ्रम ॥ २६॥ अवर्वे मिथ्या ह्मणौन बोले । आणी सामर्थ्यावरी मन चौले । ज्ञाते वैभवें दप-टैले । या नांव भ्रम ॥ २७ ॥ कर्मठपणें ज्ञान विटे । कां इसतेपणें बळें भ्रष्टे । कोणीयेक सीमा फिटे<sup>8</sup>। या नांव भ्रम ॥२८॥ देहाभिमान कर्मा-भिमान । ज्यात्याभिमान कुळाभिमान । ज्ञानाभिमान मोक्षाभिमान । या नांव भ्रम ।। २९ ॥ कैसा न्याय तो न कळे। केळा अन्याय तो नाड-छै। उगाच अभिमान खवळे। या नांव भ्रम ॥ ३०॥ मागील कांही

१ निष्पन्न होतें. २ आणी वैभवाचा तर लोभ सुटतो. ३ ज्ञाता असून वैर भवाला भुलला. ४ कर्मठपणाच्या योगानें ज्ञानाचा वीट येणें किंवा ज्ञातेपणाच्या भमेंडींत जाणूनवुज्जन भ्रष्टाचार करणें यांपेकी कोणत्याही मर्यादेचें उल्लंघन करणें।

आठवेना । पुढील विचार सुचेना । अखंड आरूढ अनुमाना । या नांव भ्रम ॥ ३१ ॥ प्रचीतिविण औषध वेणें । प्रचितः नस्तां पथ्य करणें। प्रचीतिविण ज्ञान सांगणें। या नांव भ्रम ॥ ३२ ॥ फळश्रुतीवीण प्रयो-ग । ज्ञानेंवीण नुस्ता योग । उगाच शरीरें भोगिजे भोग । या नांव भ्रम ॥ ३३ ॥ ब्रह्मा लिहितो अटिष्टीं । आणी वाचून जाते सटी । ऐशा प्रकारीच्या गोष्टी । या नांव भ्रम ॥३४॥ उदंड भ्रम विस्तारला । अज्ञा-नजनीं पैसावला । अल्प संकेतें बोलिला । कळावयाकारणें ॥ ३५॥ भ्रमरूप विश्व स्वभावें । तेथें काय हाणोन सांगावें । निर्गुण ब्रह्मावेगळें अववें । भ्रमरूप ।। ३६ ॥ ज्ञात्यास नाहीं संसार । ऐसें वोछती अपार। गत ज्ञात्याचे चमत्कार। या नांव भ्रम ॥ ३७ ॥ येथें आशंका उठिली। ज्ञात्याची समाधी पूजिली । तेथें कांहीं प्रचित आली। किंवा नाहीं ॥ ३८ ॥ तैसेचि अवतारी संपले । त्यांचेंही सामर्थ्य उदंड चाले । तरी ते काये गुंतले। वासना धरूनी ॥ ३९ ॥ ऐसी आशंका उद्भवली। समर्थे पाहिजे निरसिछी । इतुकेन हे समाप्त जाछी । कथा भ्रमाची ॥ ४० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भ्रमनिरूपणनाम समास पष्ठ ॥ ६ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

अवतारादिक ज्ञानी संत । सारासारविचारें मुक्त । त्यांचें सामर्थ्य चालत । कोण्या प्रकारें ॥ १ ॥ हे श्रोतयांची आशंका । पाहातां प्रश्न केला निका । सावध होजन ऐका । म्हणे वक्ता ॥ २ ॥ ज्ञानी मुक्त होजन गेले । मागें त्यांचें सामर्थ्य चाले । परंतु ते नाहीं आले । वासना धरूनी ॥ ३ ॥ लोकांस होतो चमत्कार । लोक मानिती साचार । परंतु याचा विचार । पाहिला पाहिजे ॥ ४ ॥ जीत असतां नेणों किती । जनामधें चमत्कार होती । ऐसीयाची सद्यप्रचिती । रोकडी पाहावी

न निश्ची, कपाळावर,

॥ ५ ॥ तो तरी आपण नाहीं गेळा । छोकीं प्रत्यक्ष देखिळा । ऐसा हा चमत्कार जाला । यास काये म्हणीवें ॥ ६॥ तरी हा लोकांचा भावार्थ। भाविकां देव येथार्थ । अनेत्रं कल्पना वेर्थ । कुर्तकाची ॥ ७ ॥ आवडे तें स्वप्नीं देखिलें। तरी काये तेथून आलें। म्हणाल तेणें आठविलें। तरी द्रव्य कां दिसे । ८ ।। एवं आपली कल्पना । स्वप्नीं येती पदार्थ नाना । परी ते पदार्थ चालतीना । अथवा आठऊं नाहीं ॥ ९॥ येथें तुटली आशंका। ज्ञात्यास जन्म कल्पूं नका। उमजेना तरी विवेका। बरें पाहा ॥ १० ॥ ज्ञानी मुक्त होऊन गेले । त्यांचें सामर्थ्य उगेंच चाछे । कां जे पुण्यमार्गे चाछिले । म्हणोनियां ॥ ११ ॥ याकारणें पु-ण्यमार्गे चालावें । भजन देवाचें वाढवावें । न्याये सांद्रन न जावें । अन्यायमार्गे ॥ १२ ॥ नाना पुरश्चरणें करावीं । नाना तीर्थाटणें फिरावीं । नाना सामर्थ्ये वाढवावीं । वैराग्य-वळें ॥ १३ ॥ निश्चय वैसे वस्तूकडे । तरी ज्ञानमार्गेही सामर्थ्य चढे । कोणीयेक येकांत मोडे ऐसें न करावें ।। १४ ॥ येक गुरु येक देव । कोठेंतरी असावा भाव । भावार्थ नस्तां वाव । सर्व कांहीं ॥ १५॥ निर्गुणीं ज्ञान जालें । ह्मणोन सगुण अलक्ष केलें । तरी ते ज्ञाते नाग-वले । दोहिकडे ।। १६ ।। नाहीं भक्ति नाहीं ज्ञान । मधेंच पैसावला अभिमान । हाणोनियां जपध्यान । सांड्रंच नये ॥ १७ ॥ सांडी-छ सगुणभजनासी । तरी तो ज्ञाता परी अपेसी । ह्मणोनियां सगुणभ-जनासी । सांड्रंच नये ।। १८ ॥ निःकाम बुद्धीचिया भजना । त्रैलोकीं नाहीं तुळना । सर्मर्थ्याविण घडेना । निःकाम भजन ॥ १९ ॥ कामने-नें फळ घडे । नि:काम भजनें भगवंत जोडे । फळभगवंता कोणीकडे । महदांतर ॥ २०॥ नाना फळें देवापासीं । आणी फळ अंतरी भगर्व-

<sup>9</sup> ही ओवी कोणाला अनुलक्ष्त असावी काय? २ अन्यत्र. ३ स्थानें आडवण केली असें हाणावें तर जेवढें चिंतन असतें तेवढेंच दिसतें असें नसून इन्तरही पदार्थ दिसतात. ४ सामर्थ्यावांचून, थोज्यतेवांचून, ५ अंतरिवर्ते.

तासी । याकारणें परमेश्वरासी । निःकाम मजावें ॥ २१ ॥ निःकामभ-जनाचें फळ आगळें । सामर्थ्य चढे मर्यादेवेगळें । तथें वापुढीं फळें । कोणीकडे ॥ २२ ॥ मक्तें जें मनीं घरावें । तें देवें आपणिच करावें । तथें वेगळें भावावें । नलगे कदा ॥ २३ ॥ दोनी सामर्थ्यें येक होतां । काळास नाटोपे सर्वथा । तथें इतरांची कोण कथा । कीटकन्यायें ॥ २४ ॥ ह्मणोन निःकाम भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । तयास तु-ळितां त्रिभुवन । उणें वाटे ॥ २५ ॥ येथें बुद्धीचा प्रकाश । आणीक न चढे विशेष । प्रताप कीर्ती आणी येश । निरंतर ॥ २६ ॥ निरूपणाचा विचार । आणी हरिकथेचा गजर । तथें होती तत्पर । प्राणीमात्र ॥ २७ ॥ जेथें भ्रष्टाकार घडेना । तो परमार्थही दडेना । समाधान विघडेना । निश्चयाचें ॥ २८ ॥ सारासारविचार करणें । न्यायअन्याय अखंड पाहाणें । बुद्धि भगवंताचें देणें । पालटेना ॥ २९॥ मक्त भगवंतीं अनन्य । त्यासी बुद्धि देतो आपण । येदर्थी भगद्यचन । सावध ऐका ॥ ३०॥

# ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते॥

सणोन संगुण भंजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । प्रत्ययाचे समाधान । दुर्छभ जगीं ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यासवादे संगुणभजनि-रूपणनाम् समास सप्तम ॥ ७॥

#### ॥ श्रीराम॥

ऐका प्रचितीचीं लक्षणें । प्रचित पाहेल ते शाहाणे । यर वेडे दैन्य-वाणे । प्रचितीविण ॥१॥ नाना रत्नें नाना नाणीं । परीक्ष्न न घेतां हानी । प्रचित न येतां निरूपणीं । वैसोंच नये ॥२॥ तुरंग शस्त्र दमून पाहिलें । बरें पाहातां प्रचितीस आलें । तरी मग पाहिजे घेतलें । जाणते पुरुषीं ॥३॥ बीज उगवेलसें पाहावें । तरी मग द्रव्य घाळून घ्यावें । प्रचित आलियां ऐकावें । निरूपण ॥ ४ ॥ देहीं आरोग्यता जाली । ऐसी जना प्रचित आली । तरी मग आगर्ये घेतली । पाहिजे मात्रा ॥ ५ ॥ प्रचितीविण औषध घेणें । तरी मग धडचि विधर्डणें । अनुमानें जें कार्य करणें । तेंचि मर्खपण ॥ ६ ॥ प्रचितीस नाहीं आहें । आणी सुवर्ण करविटें । तरी मग जाणावें ठिकलें । देखत देखतां ॥ ७ ॥ शोधन प्राहिल्याविण । कांहीं तरी येक कारण । होणार नाहीं निर्वाण । प्राणास चंडे ॥ ८॥ ह्मणोनी अनुमानाचें कार्ये । भल्यानीं कदापि करूं नये । उपाय पाहातां अपाये । नेमस्त घडे ॥ ९ ॥ पाण्यांतील होसीची साटी । करणें हे बद्धिच खोटी । शोधिल्याविण हिंपुटी । होणें घडे ॥ १० ॥ विश्वासें घर घेतछें। ऐसें किंती नाहीं ऐकिछें। मैंदें मैंदीयें केछें। परी ते शोधिलें पाहिजे ॥ ११ ॥ शोधिल्याविण अन्नवस्त्र घेणें । तेणें प्राणास मुकणें । •छटिक्याचा विश्वास धरणें । हेंचि मूर्खपण ॥ १२ ॥ संगती चोराची धरितां । घात होईछ तत्वतां । ठकु सिंतरु शोधितां । ठाई पँडे ॥ १३ ॥ गैरसीळ तामैंगिरी । कोणी नवी मुद्रा कैरी । नाना कपट परोपरी । शोधून पाहावें । १४ ।। दिवाळखोरांचा मांडे । पाहातां वैभव दिसे उदंड। परी तें अववें थोतांड। भंडें पुढें ॥ १५ ॥ तैसे प्रचितीवीण ज्ञान । तेथे नाहीं समाधान । करून बहु-तांचा अनुमान । अन्हीत जालें ॥ १६ ॥ मंत्र यंत्र उपदेसिले । नेणते प्राणी ते गोविले । जैसें झाकून मारिलें । दुःखणाईत ॥ १७ ॥ वैद्य पाहिला परी कचा । तरी प्राण गेला पोराचा । येथें उपाय दुसऱ्याचा । काये चाले ॥ १८ ॥ दुःखें अंतरीं झिजे । आणी वैद्य पुसतां लाजे ।

१ विघडविणें. २ शोधून पाहिल्यावांचून कोणतेंही कार्य करणें वाजवी होणार नाहों, जर केलें तर तेणेंकरून प्राणान्तिक अवस्था होतें. ३ बदला, संगत, संप्रह, खरेदी. ४ कधीं? ५ कपटी मनुष्यानें. ६ कपट. ७ लवाड कोण, फस-विणारा कोण याचा शोध केला ह्मणजे समजतें. ८ खोटा, गैरशिस्त वर्तनाचा. ९ रागीट, तामसी. १० कोणी नवीन चमत्कारिक वेष धारण करून लोकांना फसवितात. ११ पसारा. १२ फाजिती.

तरीच मग त्यासी साजे । आत्महत्यारेपण ॥ १९ ॥ जाणत्यावरी गर्व केला। तरी नेणत्याकरितां बुडाला। येथें कोणाचा घात जाला। बरें पाहा ॥ २० ॥ पापाची खंडणा जाली । जन्मयातना चुकली । ऐसी स्ययें प्रचित आठी। झणिजे वरें ॥२१॥ परमेश्वरास वोळखिछें। आपण कोणसें कळछें । आत्मनिवेदन जाळें । हाणिजे वरें ॥२२॥ ब्रह्मांड कोणें केलें । कासयाचें उभारिलें। मुख्य कर्त्यास वोळखिलें। क्षणिजे बरें।।२३॥ येथें अनुमान राहिला। तरी परमार्थ केला तो वायां गेला। प्राणी सं-शई बुडाला । प्रचिताविण ॥ २४ ॥ हें परमार्थाचें वर्म । लटिकें बोलेल तो अत्थम । लटिकें मानील तो अधमोत्थम । येथार्थ जाणावा ॥ २५॥ येथे बोलण्याची जाली सीमा। नेणतां नकळे परमात्मा। असत्य नाही सर्वोत्तमा । तूं जाणसी ।। २६ ॥ माझे उपासनेचा बडिवार । ज्ञान सांगावें साचार । मिथ्या बोळतां उत्तर । प्रभूस लागे ॥ २७ ॥ हाणोनि सत्यचि बोलिलें। कर्त्यास पाहिजे वोळिखलें। मायोद्भवाचें शोधिलें। पाहिजे मूळ ।। २८ ।। तेंचि पुढें निरूपण । बोलिलेंचि बोलिलें प्रमाण । श्रोतीं सावध अंतःकर्ण । घातलेंचि घालावें ॥ २९ ॥ सूक्ष्म निरूपण लागलें। तेथें बोलिलेंचि मागुतें बोलिलें। श्रोत्यांस पाहिजे उमजलें । ह्मणौनियां ॥ ३० ॥ प्रचित पाहातां निकट । उडोन जाती परिपाँठ । झणोन हे खटपट । करणें लागे ॥ ३१ ॥ परिपाठेंचि जरी बोलिलें। तरी प्रचितसमाधान बुडालें। प्रचितसमाधान राखिलें। तरी परिपाठ उडे ॥ ३२ ॥ ऐसी सांकडी दोहीं कडे । हाणोनि बोलिलेंचि बोलणें घडे । दोनी राखोनियां कोडें । उकल्लन दाऊं ।। ३३ ॥ परि-पाठ आणी प्रचित प्रमाण।दोनी राखोन निरूपण।श्रोते परम विचक्षण विवरोत पुढें ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्राचितनिरू-पणनाम समास अष्टम ॥ ८॥

<sup>9</sup> स्वतः अज्ञानी राहिल्यामुळें. २ या वरील गोष्टीसंबंधानें जर संशय उरला तर. ३ लोकांचा दंडक, जनरूढि,

#### ॥ श्रीराम ॥

आकाशीं वायो जाला निर्माण । तैसी ब्रह्मीं मूळमाया जाण । त्या वायोमधें त्रिगुण । आणी पचंभूतें ॥ १ ॥ वटवीजी असे वाड । फोडन पाहातां न दिसे झाड । नाना वृक्षाचें जुंबाडे । बीजापास्न होती ।। २ ।। तैसी बीजरूप मूळमाया । विस्तार जाला तेथनियां । तिचें स्वरूप शोधूनियां । वरें पाहावें ॥ ३ ॥ तेथें दोनी भेद दिसती । विवकें पाहावी प्रचिति । निश्वळीं जे चंचळ स्थिती । तोचि वायो ॥ ४ ॥ तयामधें जाणीवकळा । जगज्जोतीचा जिव्हाळों । वायो जाणीव मिळोन मेळा । मूळमायौ बोलिजे ॥ ५ ॥ सरितौ ह्मणतां बायको भासे । तेथें पाहातां पाणीच असे । विवेकी हो समजा तैसें । मूळमायेसी ॥ ६ ॥ वायो जाणीव जर्गजोती । तयास मूळमाया ह्मणती । पुरुष आणी प्रकृती । याचेंच नाव ॥ ७ ॥ वायोस ह्मणती प्रकृति । आणि पुरुष म्हणती जगज्जोती । पुरुष प्रकृती शिवशक्ती । याचेंच नांव ॥ ८॥ वायोमधें जाणीव विशेष । तोचि प्रकृतीमधें पुरुष । ये गोष्टी-चा विश्वास । धरिला पाहिजे ।। ९ ।। वायो शक्ति जाणीव ईश्वर्र । अर्धनारी नटेश्वर । लोक म्हणती निरंतर । येणेंप्रकारें ॥ १० ॥ वायो-मध्यें जाणीव गुण । तेंचि ईश्वराचें लक्षण । तयापासून त्रिगुण । पुढें जाले ।। ११ ।। तया गुणामधें सत्वगुण । निखळ जाणीव लक्षण । त्याचा देहधारी आपण । विष्णु जाळा ॥ १२ ॥ त्याच्या अंशें जग चाळे । ऐसें भगवद्गीता बोले । गुंतलें तेंचि उगवलें । विचार पाहातां ॥ १३ ॥ येक जाणीव वाटली । प्राणीमात्रांस विभागली । जाणजाणों वांचिवळी । सर्वत्र काया ॥ १४ ॥ तयेचें नांव जगजोती । प्राणीमात्र तिचेन जीती । याची रोकडी प्रचिती । प्रत्यक्ष पाहावी ॥ १५ ॥

१ समूह. २ झरा. २ वायु आणि जाणीव मिळून मूळमाया होते. ४ नदी. ५ जाणीव तीच जगज्जोती. ६ वायु ही शक्ति व जाणीव हा ईश्वर, यालाच अर्धनारीनटेश्वर ह्मणतात. ७ जगतात, वांचतात.

पक्षी श्वापद किंडा मुंगी । कोणीयेक प्राणी जगीं । जाणीव खेळे त्याचा आंगीं। निरंतर ॥ १६॥ जाणोन काया पळविती। तेणें गुजें वांचती । दडती आणि लपती । जाणजाणों ॥ १७ ॥ आवध्या जगास वांचविती । हाणोन नामें जगज्जोती । ते गेळीयां प्राणी मरती । जेथील तेथें ।। १८ ॥ मुँळींचे जाणीवेचा विकार । पुढें जाला विस्तार । जैसे उदकाचे तुषार । अनंत रेणु ॥१९॥ तैसे देव देवता देवतें भूतें । मिथ्या ह्मणों नये त्यांतें । आपलाल्या सामध्यें ते । सृष्टीमधें फिरती ॥२०॥ सदा विचरती वायोस्वरूपें । स्वैईछा पाछटिती रूपें । अज्ञान प्राणी भ्रमे संकर्षे । त्यास वाधिती ।। २१ ॥ ज्ञात्यास संकर्पाच असेना । ह्मणोन त्यांचेन वाधवेना । याकारणें आत्मज्ञाना । अभ्यासावें ॥ २२ ॥ अभ्या-सिलीयां आत्मज्ञान । सर्व कमीस होये खंडण । हे रोकडी प्रचित प्रमाण । संदेह नाहीं ।। २३ ॥ ज्ञानेविण कर्म विधेडे । हें तों कदापी न घडे। सहुरुवीण ज्ञान जोडे। हेंहि अघटीत ॥ २४ ॥ सणोन सहुरु करावा । सत्संग शोधून धरावा । तत्वविचार विवरावा । अंतर्यामी ॥ २५ ॥ तत्वें तत्व निरसोन जातां । आपला आपणिच तत्वता। अनन्यभावें सार्थकता । सहजचि जाली ॥ २६ ॥ विचार न करितां जें जें केलें। तें तें वाउमें वेर्थ मेलें। ह्मणोन विचारीं प्रवर्तलें। पाहिजे आर्थी ॥,२७ ॥ विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु । एसीं वचनें सर्वेशु । ठाइं ठाइं बोछिछा ॥ २८ ॥ सिद्धांत साधायाका-रणें । पूर्वपक्ष लागे उडवणें । परंतु साधकां निरूपणें । सार्क्षांत्कार ॥ २९ ॥ श्रवण मनन निजध्यास । प्रचितीने वाणती विश्वास । रोकडा साक्षात्कार सायास । करणेंचि नलगे ॥ ३०॥ इति श्रीदासवीधे गुरुशिष्यसंवादे पुरुषप्रकृतीनाम समास नवम ॥ ९ ॥

१ मूळमायेंतील. २ स्वेच्छेनें. ३ नाहींसें होतें, खंडण होतें. ४ साध-काला निरूपणाच्या योगानें साक्षात्कार होतो.

#### ॥ श्रीराम ॥

गगनासारिखें ब्रह्म पोकळ । उदंड उंच अंतराळे । निर्गुण निर्मळ निश्रळ । सदोदित ॥ १ ॥ त्यास परमात्मा ह्मणती । आणीक नामें नेणों किती । परी ते जाणिजे आदिअंतीं । जैसें तैसें ॥ २ ॥ विस्तीर्ण पुसरला पैस । भोवता दाटला अवकाश । भासचि नाहीं निराभास । जैसें तैसें ॥ ३ ॥ चहुंकडे पाताळतळीं । अंतचि नाहीं अंतराळीं । कल्पांतकाळीं सर्वकाळीं । संचलेंचि असे ॥ ४ ॥ ऐसें कांहींयेक अचं-चळ । ते अचंचळीं भासे चंचळ । त्यास नामेंहि पुष्कळ । त्रिविधा प्रकारें ॥ ५ ॥ न दिसतां नांव ठेवणें । न देखतां खूण सांगणें । असो हें जाणायाकारणें । नामाभिधानें ॥ ६ ॥ मूळमाया मूळप्रकृति । मूळपु-रुष ऐसें क्षणती । शिवशक्ति नामें किती । नाना प्रकारें ।। ७ ॥ परी जें नाम ठेविछें जया। आधीं वोळखावें तया । प्रचितीवीण कासया। वलगना करावी ॥ ८॥ रूपाची न धरितां सोये। नामासरिसें भरं-गळों नये । प्रत्ययाविण गळंगौं होये । अनुमानज्ञानें ।। ९ ॥ निश्चळ गगनीं चंचळ वारा । वाजों लागला भरारां । परी त्या गगना आणि समीरा | भेद आहे || १० || तैसें निश्चळ परब्रह्म | चंचळ माया भासला भ्रम । त्या भ्रमाचा संभ्रम । करून दाऊं ॥ ११ ॥ जैसा गगनीं चालिला पवन । तैसें निश्वळीं जालें चळण । इछा स्फ्रातिलक्षेण । स्फूर्णरूप ॥ १२ ॥ अहंपणें जाणीव जाली । तेचि मूळप्रकृति बोलिली । माहाकारणकाया रचिछी । ब्रह्मांडींची ॥ १३ ॥ माँहामाया मूळप्रकृती । भारण ते अन्याकृती । सूक्ष्म हिरण्यगर्भ ह्मणती । विराट ते स्थूळं ।

१ पोकळ. २ एकंकार, घोटाळा. ३ स्मूर्तिलक्षणह्म जी इच्छा. "मी एक आहें तो बहुविध व्हावें "ही ब्रह्माच्या ठिकाणी स्फुरण पावलेली इच्छा. ४ महाकारण. ५ स्थूळ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण हे जसे पिंडांतील चार देह तसेच विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, मूळप्रकृती हे ब्रह्मांडांतील अनुकर्में चार देह होत.

॥ १४ ॥ ऐसे पंचीकर्ण शास्त्रप्रमये। ईश्वरतनुचतुष्टये। ह्यणीन हे बोलणें होये। जाणीव मूळमाया॥ १५॥ परमात्मा परमेश्वरु। परेश ज्ञानघन ईश्वरु । जगदीश जगदातमा जगदेश्वरु । पुरुष नामें ॥ १६॥ सत्तारूप ज्ञानस्वरूप। प्रकाशरूप जोतिरूप। कारणरूप चिद्रुप। शुद्ध सूक्ष्म अलिप्त ।। १७ ॥ आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । द्रष्टा साक्षी सर्वात्मा । क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जिवात्मा । देही कूटस्त बोलिजे ।। १८॥ इंद्रात्मा ब्रह्मात्मा हरिहरात्मा । येमात्मा धर्मात्मा नैरुत्यात्मा । वरुणवायो-कुबेरात्मा । ऋषीदेवमुनिधर्ता ॥ १९ ॥ गण गंधर्व विद्याधर । येक्ष कि-नर नारद तुंबर । सर्व छोकांचें अंतर । तो सर्वात्मा बोछिजे ॥ २०॥ चंद्र सूर्य तारामंडळें । भूमंडळें मेघमंडळें । येकविस स्वर्गे सप्त पाताळें। अंतरात्माच वर्तवी ॥ २१ ॥ गुप्त वल्ली पाल्हाळली । तिचीं पुरुषनामें वेतलीं । आतां स्त्रीनामें ऐकिलीं । पाहिजेत श्रोतीं ॥ २२ ॥ मूळमायां जगदेश्वरी । परमविद्या परमेश्वरी । विश्ववंद्या विश्वेश्वरी । त्रैलोक्यजननी। ॥ २३ ॥ अंतर्हेतु अंतर्कळा । मौन्यगर्भ जाणीवकळा । चपळ जग-जीति जीवनकळा। परा पर्यंती मध्यमा।। २४॥ युक्ति बुद्धि मति धारणा । सावधानता नाना चाळणा । भूत भविष्य वर्तमाना । उकछ्न दावी ॥ २५ जागृति स्वप्न सुषुती जाणे । तुर्या ताटस्ता अवस्ता जाणे । सुंखदुःख सकळ जाणे । मानापमान ॥ २६ ॥ ते परम कठीण ऋपाळुं। ते परम कोमळ स्नेहाळु। ते परम क्रोधी छोभाळु। मर्यादेवेगळी ॥ २०॥ शांती क्मा विरक्ती भक्ती। अध्यात्मविद्या सायोज्यमुक्ति। विचारणा सहजस्थिति । जयेचेनी ।। २८ ॥ पूर्वी पुरुषनामें बोटिलीं। उपरी स्त्रीनामें निरोपिछीं । आतां नपुराकनामें ऐकिछीं । पाहिजे चंच-

<sup>9</sup> अशा प्रकारचें पंचीकरण हें शास्त्रसंमत आहे. २ विराट, हिरण्यगर्भ, अन्याकृत व मूळमाया यांना ईश्वरतनुचतुष्ट्य ह्मणतात. ३ वर १३ व्या ओवीत जाणीव तीच मूळमाया असें ह्माटलें आहे तें याच कारणामुळें. पिंडांतील जी जाणीव किंवा महाकारणकाया तीच ब्रह्मांडांतील मूळमाया.

ळाचीं ॥ २९ ॥ जाणणें अंतःकर्ण चित्त । श्रवण मनन चैतन्य जीवित । येतें जातें सुचीत । होऊन पाहा ॥ ३० ॥ मीपण त्रंपण जाणपण । ज्ञातेपण सर्वज्ञपण । जीवपण शिवपण ईश्वरपण । अलित-पण बोलिजे ॥ ३१ ॥ ऐसीं नामें उदंड असती । परी ते येकाचि जग-जोती । विचारवंत ते जाणती । सर्वीतरात्मा ॥ ३२ ॥ आत्मा जग-जोती सर्वजपण । तीनी मिळोन येकाचि जाण । अंतःकर्णीच प्रमाण । क्रेसीमात्र ॥ ३३ ॥ ढींग जाले पदार्थाचे । पुरुष स्त्री नपुराक नामाचे । परंत संधीरचैनेचे । किती ह्मणोनी सांगावे ॥ ३४ ॥ सकळ चाळिता येक । अंतरात्मा वर्तवी अनेक । मुंगीपासून ब्रह्मादिक । तेणेंचि चालती ॥ ३५ ॥ तो अंतरात्मा आहे कैसा । प्रस्तुत ओळखावा आमासा । नाना प्रकारींचा तमासा। येथेंचि आहे ॥ ३६ ॥ तो कळतो परी दिसेना । प्रचित येते परी भासेना । शरीरीं असे परी वसेना । येके ठाई ॥ ३७ ॥ तीक्षणैपणें गगनीं भरे । सरोवर देखतांच पसरे । पदार्थ लक्षून उरे । चहुंकडे ॥ ३८ ॥ जैसा पदार्थ दृष्टीस पडतो । तो त्यासारिखाच होतो । वायोहून विशेष तो । चंचळविषई ॥ ३९ ॥ कित्येक दृष्टीनें देखे। कित्येक रसनेनें चाखे। कितीयेक तें बोळखे। मनेंकरूनि ॥ ४० ॥ श्रोत्रीं वैसोन शब्द ऐकतो । घ्राणेंद्रियें वास वेतो । त्वचेइंद्रियें जाणतो । सीतोष्णादिक ॥ ४१॥ ऐस्या जाणे अंतर्कळा । सकळांमधें परी निराळा । पाहातां त्याची अगाध लीळा । तोचि जाणे ॥ ४२ ॥ तो पुरुष ना सुंदरी । बाळ तारुण्य ना कुमारी । नपुराका-चा देहें धारी । परी नपुशक नव्हे ॥ ४३ ॥ तो चालवी सकळ देहासी। करून अकर्ता ह्मणती त्यासी। तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवासी। देही कूटस्त बोलिजे ॥ ४४ ॥

१ आणखी ह्या सृष्टींतील नांबें किती तरी सांगतां येतील. २ अंमळसा. १ एकदम. ४ नपुंसक शरीराचा धारण करणारा जरी आत्मा आहे तरी तीं नपुंसकही नव्हे.

## द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते।

दोनी पुरुष लोकी असती । क्षराक्षर बोलिजेती । सर्व भूते क्षर ह्मणती। अक्षर कुटस्त बोलिजे ॥ ४५ ॥ उत्तम पुरुष तो आणीक । निःप्रपंच नि:कळंक । निरंजन परमात्मा येक । निर्विकारी ॥ ४६ ॥ च्यारी देह निरसावे । साधकें देहातीत व्हावें । देहातीत होतां जाणावे । अनन्य भक्त ॥ ४७ ॥ देहमात्र निरसुनी गेला । तेथें अंतरात्मा कैसा उरला । निर्विकारी विकारला । ठाव नाहीं ॥ ४८ ॥ निश्चल परव्रह्म येक । चंचळ जाणावें माईक । ऐसा प्रत्यय निश्चयात्मक । विवेकें पाहावा ॥ ४९॥ येथें बहुत नलगे खळखळ। येक चंचळ येक निश्चळ। शाश्वत कोणतें केवळ । ज्ञानें वोळखावें ।। ५० ॥ असार त्यागून घेईजे सार । ह्मणोन सारासार विचार । नित्यानित्य निरंतर । पाहाती ज्ञानी ॥ ५१ ॥ जेथें ज्ञानिच होतें विज्ञान । जेथें मनिच होतें उन्मन। तेथें कैचें चंचळपण । आत्मयांसी ।। ५२ ।। सांगणीवांगणीचें काम नव्हे । आपुल्या अनुभवें जाणावें । प्रत्ययाविण सिणावें । तेंचि पाप ।। ५३ ।। सत्यायेवढें सुकृत नाहीं । असत्यायेवढें पाप नाहीं । प्रचिती-विण कोठेंचि नाहीं । समाधान ॥ ५४ ॥ सत्य ह्मणिजे स्वरूप जाण । असत्य माया हें प्रमाण । येथें निरोपिछें पापपुण्य । रूपेंसहित ॥ ५५॥ दृश्य पाप वोसरलें। पुण्य परब्रह्म उँरलें। अनन्य होतांच जालें। नामातीत ॥ ५६ ॥ आपण वस्तु स्वतसिद्ध । तेथें नाहीं देहसमंध ।

<sup>9 &</sup>quot;अंतरात्मा" हा शब्दप्रयोग देहाच्या अपेक्षेनें झाला आहे, तेव्हां दे-हच निरसून गेल्यावर अंतरात्मा कोठें उरतो? निर्विकार जें ब्रह्मस्वरूप त्याच्या ठिकाणीं विकार नाहीं. अंतरात्मा हा प्रयोग देहाच्या उपाधीयोगें आहे ती उपाधी ब्रह्माच्या ठिकाणीं नाहीं. ही ओवी मूळ प्रतीत मागाहून लिहिलेली आहे, ती कदाचित् श्रीसमर्थीचा शोध असेल. २ दृश्य हेंच पाप तें नाहींसें होऊन पुण्य जें परब्रह्म तें उरलें.

पापरासी होती दग्ध । येणेंप्रकारें ॥ ५० ॥ येरवीं ब्रह्मज्ञानेवीण । जें जें साधन तो तो सीण । नाना दोपांचें क्षाळण । होईछ कैसें । ॥ ५८ ॥ पापाचें वैळलें शरीर । पापचि घडे तदनंतर । अंतरीं रोग वरिवरी उपचार । काय करी ॥ ५९ ॥ नाना क्षेत्रीं हें मुंडिलें । नाना तीर्थी हें दंडिलें । नाना निप्रहीं खंडिलें । ठाई ठाई ॥ ६० ॥ नाना मृत्तिकेनें घांसिलें । अथया ततमुद्रेनें लांसिलें । जरी हें वरिवरी तासिलें । तरी शुद्ध नव्हे ॥ ६१ ॥ सेणाचे गोळे गिळिले । गोमुत्राचे मोवे घे-तळे । माळा रुद्राक्ष घातळे । काष्टमणी ॥ ६२ ॥ वेश वरीवरी केळा । परी अंतरीं दोष भरला । त्या दोषाच्या दहनाला । आत्मज्ञान पाहिजे । ॥ ६३ ॥ नाना त्रतें नाना दानें । नाना योग तीर्थाटणें । सर्वीहून कोटिगुणें । महिमा आत्मज्ञानाचा ॥ ६४ ॥ आत्मज्ञान पाहे सदा । त्याच्या पुण्यासी नाहीं मर्यादा । दुष्ट पातकाची वाधा । निरसोन गेली । ॥ ६५ ॥ वेदशास्त्रीं सत्यस्वरूप । तेंचि ज्ञानियाचें रूप । पुण्य जाठें अमूप । सुकृतें सीमा सांडिछी ॥ ६६ ॥ या प्रचितीच्या गोष्टी । प्रचित पाहावी आत्मदृष्टीं । प्रचितीवेगळे कृष्टी । होऊंच नये ॥ ६७॥ आगा ये प्रचितींचे लोक हो । प्रचित नस्तां अवघा शोक हो। रघुनाथ-कृपेनें राहो । प्रत्यय निश्चयाचा ॥ ६८ ॥ इति श्रीदासत्रोधे गुरुशिष्य-संवादे चळाचळनिरूपणनाम समास दशम ॥ १० ॥

१ हें शरीर पापापासून वनलेलें आहे व पुढेंही मायेला सत्य मानल्याका-रणानें पापच घडत आहे. २ डाग दिले. ३ मोघा=गाडगें,

# ॥ भीमदेशक एकादश ॥ ११॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आकाशापास्न वायो होतो । हा तों प्रस्पये येतो । वायोपास्न अग्नी जो तो । सावध ऐका ॥ १ ॥ वायोची कठिण विसणी । तेथं निर्माण जाला वन्ही । मंद वायो सीतंळ पाणी । तेथं निर्माण जाला वन्ही । मंद वायो सीतंळ पाणी । तेथं निर्माण जाला वन्ही । मंद वायो सीतंळ पाणी । तेथं निर्माण जाले ॥ १ ॥ आपापास्न जाली पृथ्वी । ते नाना वीजरूप जाणावी । वीजापास्न उत्पत्ति व्हावी । हा स्वभाविच आहे ॥ ३ ॥ मुळीं सृष्टि कल्पनेची । कल्पना आहे मुळींची । जयेपास्न देवत्रयाची । काया जाली ॥ १ ॥ निश्वळामधें चंचळ । तेचि कल्पना केवळ । अष्टधा प्रकृतींचें मूळ । कल्पनारूप ॥ ५ ॥ कल्पना तेचि अष्टधा प्रकृति । अष्टधा तेचि कल्पनाम्ती । मुळाग्रापास्न उत्पत्ति । अष्टधा जाणावी ॥ ६ ॥ पांच भूतें तीन गुण । आठ जालीं दोनी मिळोन । म्हणौनी अष्टधा प्रकृति जाण । बोलिजेते ॥ ७ ॥ मुळीं कल्पनारूप जाली । पुढें तेचि फांपावलीं । केवळ जढत्वास आली । सृष्टिरूपें ॥ ८ ॥ मुळीं जाली ते मूळमाया । तिगुण जाले ते गुणमाया । जढत्व पावली ते अविद्या माया । मृष्टिरूपें ॥ ९ ॥ पुढें च्यारी खाणी जाल्या । च्यारी वाणी विस्तारल्या । नाना योनी प्रगटल्या । नाना वेक्ती ॥ १० ॥ ऐसी जाली उभारणी । आतां

<sup>9</sup> मास्ती हा अकरावा स्द्र, ह्मणून या अकराव्या दशकाला भीम (मास्ती) नांव दिलेलें दिसतें. २ द. १२ कि पहा. वायूच्या उष्ण व शीतल अशा दोन झुळुका असून उष्ण झुळुकेपासून रिव, वन्ही, विद्युलता इत्यादि निर्माण झाले व शीतल झुळुकेपासून चंद्र, तारा इत्यादि निर्माण झाले. या ठिकाणीं मंद (शीतल ) वायूपासून शीतल (तेज) उप्तन्न झालें, त्या शीतल तेजापासून पाणी उत्पन्न झालें असा अर्थ. 'सीतळ 'हें तेज या अध्याहत नामाचें विशेषण आहे. मूळमायेच्या ठिकाणीं. ४ ज्या मूळमायेपासून सत्वरजतमात्मक [देवत्रय] गुण्माया निर्माण झाली.

ऐका संव्हारणी । मागील दशकीं विशद करूनि । बोलिलें असे ॥ ११॥ परंत आतां संकळित । बोछिजेल संव्हारसंकेत । श्रोते यक्ते येथें चित्त । देऊन ऐका ॥ १२ ॥ शत वरुषे अनावृष्टि । तेथे आटेल जीव-सप्टि । ऐइया कल्पांताच्या गोष्टी । शास्त्रीं निरोपित्या ।। १३ ॥ बारा-कळीं तपे सूर्य । तेणें पृथ्वीची रक्षा होये ! मग ते रक्षा विरोन जाये । जळांतरीं ॥ १४ ॥ तें जळ शोषी वैश्वानर । वन्ही झडपी समीर । समीर वितुळे निराकार । जैसें तैसें ॥ १५ ॥ ऐसी सृष्टिसंव्हारणी जाळी । मागां विस्तारें वोलिळी । मायानिरासें उरळी । स्वस्तपस्थिति ।। १६ ॥ तेथें जीवशिव पिंडब्रह्मांड । आटोन गेलें थोतांड । मायेअ-विद्येचें बंड । वितळोन गेळें ॥ १७ ॥ विवेकेंचि बोळिला क्षये । म्हणौ-नि विवेकप्रळये । विवेकी जाणती काये । मूर्खास कळे ॥ १८ ॥ सृष्टि शोधितां सकळ । येक चंचळ येक निश्चळ । चंचळास कर्ता चंचळ । चंचळरूपी ॥ १९ ॥ जो सकळ शरीरीं वर्ते । सकळ कर्त्रत्वास प्रवर्ते । करून अकर्ता हा वर्ते । शब्द जया ॥ २०॥ राव रंक ब्रह्मादिक । सकळांमधें वर्ते येक । नाना शरीरें चाळक । इंद्रियेंद्वारें ॥ २१ ॥ त्यास परमात्मा बोलती । सकळ कर्ता ऐसे जाणती । परी तो नासेल प्रचिती। विवेकें पाहावी ।।२२॥ जो स्वानामधें गुरुगुरितो । जो सूकरांमधें कुरु-कुरितो । गाढवीं भरोन भुंकतो । आटाहास्यें ॥ २३ ॥ छोक नाना देह देखती । विवेकी देहांत पाहाती । पंडित समदर्शनें घेतीं । येणें-प्रकारें ॥ २४ ॥

> विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि द्युनि चैव श्वपाके च पंडिताः 'समदर्शिनः ॥ १॥

देह पाहातां वेगळाळे । परंतु अंतर येकचि जालें । प्राणीमात्रें देखिलें ।

१ देहांतर, अंतःस्थिति. २ विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रें, जांडाळ या सर्वोच्या विषयीं पंडितांची समृदृष्टि असते.

येकांतरें || २५ || अनेक प्राणी निर्माण होती | परी येकचि कळा वर्तती । तये नांव जगजोती । जाणती कळा ॥ २६ ॥ श्रोत्रीं नाना शब्द जाणे । त्वचेमधं सीतोष्ण जाणे । चक्षुमधं पाहों जाणे । नाना पदार्थ ।। २७ ।। रसनेमधें रस जाणे । व्राणामधें वास तो जाणे । कर्म-इंद्रियामधें जाणे । नाना विषयेस्वाद ॥ २८ ॥ सूक्ष्म रूपें स्थूळ रक्षी । नाना सुखदुःखें परीक्षी । त्यास ह्मणती अंतरसाक्षी । अंतराह्मा ॥ २९ ॥ आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । चैतन्य सर्वात्मा सुक्सात्मा । जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा । द्रष्टा साक्षी सत्तारूप ॥ ३० ॥ विकारा-मधील विकारी । अडंख नाना विकार करी । तयास वस्त ह्मणती भिकारी । परम हीन ॥ ३१ ॥ सर्व येकचि दिसती । अवधा येकंकार करिती । ते अवधी माईक स्थिती । चंचळामधें ॥ ३२ ॥ चंचळ माया ते माईक । निश्चळ परब्रह्म येक । नित्यानित्यविवेक । याकारणें ।। ३३ ।। जाणतो जीव तो प्राण । नेणे जीव तो अज्ञान । जन्मतो जीव तो जाण । वासनात्मक ॥ ३४ ॥ ऐक्य जीवें तो ब्रह्मांश । जेथें पिंडब्रह्मांडनिरास । येथें सांगितले विशेष । चत्वार जीव ॥३५॥ असो हैं आवघें चंचळ । चंचळ जाईल सकळ । निश्वळ तें निश्वळ । आदि-अंतीं ॥ ३६ ॥ आद्य मध्य अवसान । जे वस्तु समसमान । निर्वि-कारी निर्गुण निरंजन । निःसंग निःप्रपंच ॥ ३७ ॥ उपाधीनिरासे तत्वता । जीवशिवास ऐक्यता । विवंचून पाहों जातां । उपाधी कैची ।। ३८ ।। असो जाणणें तितुकें ज्ञान । परंतु होतें विज्ञान । मनें वोळ-खावें उन्मन । कोण्याप्रकारें ॥ ३९॥ वृत्तीस न कळे निवृत्ति । गुणास कैंची निर्गुणप्राती । गुणातीत साधक संतीं । विवेकें कें ॥ ४० ॥ श्रवणापरीस मनन सार । मनने कळे सारासार । निजध्यासें साक्षात्कार । निसंग वस्तु ॥ ४१ ॥ निर्गुणीं जे अनन्यता । तेचि

९ विकारात्मक शरीरांतील विकार करणारा. २ व्राह्माशीं ऐक्य पावलेला जीव.

मुक्ति सायोज्यता । छक्ष्यांश वाच्यांश आतां । पुरे जाला ॥ ४२ ॥ अलक्षीं रेगिहेलें लक्ष । सिद्धांतीं केंचा पूर्वपक्ष । अप्रसक्षास केंचें प्रत्यक्ष । असोन नाहीं ॥ ४३ ॥ असोन माईक उपाधी । तेचि सहजर्समाधी । श्रवणें वळावी बुद्धी । निश्चयाची ॥ ४४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशि-ष्यसंवादे सिद्धांतनिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

येक निश्चळ येक चंचळ । चंचळीं गुंतलें सकळ । निश्चळ तें निश्चळ । जैसें तैसें ॥ १ ॥ पाहे निश्चळाचा विवेक । ऐसा लक्षांमधें येक । निश्चळाऐसा निश्चयात्मक । निश्चळचि तो ॥ २ ॥ या निश्चळाच्या गोष्टी सांगती । पुन्हा चंचळाकडे धांवती । चंचळचकीं निघोन जाती । ऐसे थोडे ॥ ३ ॥ चंचळीं चंचळ जन्मलें । चंचळाचिमधें वाढलें । अववें चंचळचि विवेलें । जन्मवरी ॥ ४ ॥ पृथ्वी अवधीं चंचळाकडे । करणें तितुकें चंचळीं घडे । चंचळ सांडून निश्चळीं पवाडे । ऐसा कैंचा ॥ ५ ॥ चंचळ कांहीं निश्चळेना । निश्चळ कदापी चळेना । निश्चानित्यविवेकें जना । उमजे कांहीं ॥ ६ ॥ कांहीं उमजलें तरी नुमजे । कांहीं समजलें तरी न समजे । कांहीं खुझे तरी निर्बुजे । किंचित् मात्र ॥ ७ ॥ संदेह अनुमान आणी भ्रम । अवधा चंचळामधें श्रम । निश्चळीं कदा नाहीं वर्म । समजलें पाहिजे ॥ ८ ॥ चंचळाकारि तितुकी माया । माई-क जाये विल्या । लाहान थोर हाणावया । कार्य नाहीं ॥ ९ ॥ सगट माया विस्तारली । अष्टधा प्रकृति फांपावली । चित्रविचित्र विकारली ।

<sup>9</sup> विराठें. २ सनबुद्धीला अगोचर असे जे ब्रह्म त्याच्या ठिकाणी चर्मच-धूनें प्रत्यक्षता कशी येईल ? ३ परब्रह्माचा अनुभव असून तो नाहींसा झाला पाहिजे, ह्मणजे तेथें द्वैत उरलें न पाहिजे. ४ माईक उपाधी असतांनाही स्वरू-पाकार यृत्ति राहणें याचें नांव सहजसमाधी. ५ चंचळाकार.

नाना रूपें ॥ १० ॥ नाना उत्पत्ती नाना विकार । नाना प्राणी लाहान थोर । नाना पदार्थ मैकार । नाना रूपें ॥ ११ ॥ विकारवंत विकारलें। सूक्ष्म जडत्वास आलें। अमर्याद दिसों लागलें। कांहींचावाहीं॥१२॥ मग नाना शरीरें निर्माण जाळीं । नाना नामाभिधानें ठेविळीं । भाषापरतें कळों आळीं। कांहीं कांहीं ॥ १३॥ मग नाना रीति नाना दंडक। आचार येकाहून येक। वर्तों लागले सकळ लोक। लोकाचारें॥ १४॥ अष्टधा प्रकृतीचीं शरीरें। निर्माण जालीं लाहानथारें। पुढें आपुलाल्या प्रकारें । वर्तों छागती ॥ १५ ॥ नाना मत्तें निर्माण जाछीं । नाना पा-षांडें वाढलीं । नाना प्रकारीचीं उठिलीं । नाना वंडें ॥ १६ ॥ जैसा प्रवाह पडिला। तैसाचि लोक चालिला। कोण वारील कोणाला । येक नाहीं || १७ || पृथ्वीचा जाला गळांठा । येकाहून येक मोठा । कोण खरा कोण खोटा । कोण जाणे ॥ १८ ॥ आचार बैहुकचिंत पाडेला । किस्येक पोटासाठीं बुडाला । अवघां वरपंगाचि जाला । साभिमानें ।। १९ ॥ देव जाले उदंड । देवांचें मांडलें भंड । भूतादेवतांचें थोतांड । येकचि जालें ॥२०॥ मुख्य देव तो कळेना । काशास कांहींच मिळेना। येकास येक वळेना । अनावर ॥ २१ ॥ ऐसा नासंछा विचार । कोण पाहातो सारासार । कैचा लाहान कैचा थार । कळेचिना ॥२२॥ शास्त्रांचा वाजार भरला। देवांचा गल्वला जाला। लोक कामनेच्या व्रताला। झों-बोन पड़नी ॥ २३ ॥ ऐसें अवघें नासळें । सत्यासत्य हारपळें । अवघें अनावेक जालें । चहूंकडे ।। २४ ।। मतामतांचा गत्वला । कोणी पु-सेना कोणाला। जो जे मतीं सांपडला। तयास तेंचि थोर॥ २५॥ असत्याचा अभिमान । तेणें पाविजे पतन । ह्मणोनियां ज्ञाते जन । सत्य शोधिती ॥ २६ ॥ लोक वर्तती सकळ । तें ज्ञालास करतळामळ।

१ मूळ प्रतीत 'म 'स्पष्ट दिसती तो कदाचित ''प्र'' असावा र वहुँ चिकिस, चावटपणाचा ३ अनावेक याचा अर्थ काय करावा? 'व' च्या जागी जर 'य' असता तर अनायेक झणजे निर्नायक असा अर्थ झाला असता.

आतां ऐका केवळ । विवेकी हो ॥ २७ ॥ लोक कोण्या पंथें जाती । आणि कोण्या देवास भजती । ऐसी हे रोकडी प्रचिती । सावध ऐका ॥ २८ ॥ मृत्तिका धातु पाषाणादिक । ऐसीया प्रतिमा अनेक । बहुते-क लोकांचा दंडक । प्रतिमादेवीं ॥ २९ ॥ नाना देवांचे अवतार । च-रित्रें ऐकती येक नर। जप ध्यान निरंतर। करिती पूजा।।३०॥ येक सक-ळांचा अंतरात्मा । विश्वीं वर्ते जो विश्वात्मा । द्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । मानिती येक ॥ ३१ ॥ येक ते निर्मळ निश्चळ । कटापी नव्हेति चंचळ । अनन्यभावें केवळ । वस्तुच ते ॥ ३२ ॥ येक नाना प्रतिमा । दुसरा अवतारमहिमा । तिसरा तो अंतरात्मा । चौथा तो निर्विकारी ॥ ३३ ॥ ऐसे हे चत्वार देव । सृष्टीमधील स्वभाव । यावेगळा अंतर्भाव । कोठें-चि नाहीं ॥ ३४ ॥ अवर्वे येकचि मानिती । ते साक्ष देव जाणती । परंतु अष्टधा प्रकृति । वोळखिळी पाहिजे ॥ ३५ ॥ प्रकृतीमधील देव । तो प्रकृतीचा स्वभाव । भावातीत माहानभाव । विवेकें जाणावा ॥ ३६॥ जो निर्मळास ध्याईल । तो निर्मळिच होईल । जो जयास भजेल । तो तद्रुप जाणावा ॥ ३७ ॥ क्षीर नीर निवडिती । ते राजहंस बोलिजेती । सारासार जाणती । ते माहानभाव ॥ ३८॥ अरे जो चंचळासध्याईळ । तो सहजचि चळेछ । जो निश्चळास भजेछ । तो निश्चळिच ॥ ३९ ॥ प्रकृतीसारिखें चालावें । परी अंतरीं शाधत वोळखावें । सत्य होऊन वर्तावें । लोकांऐसें ॥ ४० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे चला-रदेवनिरूपणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

वहुतां जन्माचा सेवट । नरदेह सांपडे अवचट । येथे वर्तावें चो-

<sup>9</sup> अवधें एकच आहे असें ह्मणणारे जे आहेत ते देवाला (आत्म्याला) साक्षी ह्मणतात; परंतु आत्म्याच्या ठिकाणीं हें साक्षित्व अष्टधा प्रकृतीच्या (मा-येच्या) योगानें आलें आहे हें ओळखलें पाहिजे; वस्तुतः आत्म्याच्या ठिकाणीं सा- क्षित्व देखील उरत नाहीं. २ सायेमधील.

खुट । नीतिन्यायें ।। १ ।। प्रपंच करावा नेमक । पाहावा परमार्थिव-वेक । जेणेंकरितां उभये लोक । संतुष्ट होती ॥ २ ॥ शत वरुषें वये नेमिलें । त्यांत बाळपण नेणतां गेलें । तारुण्य अवधें वेचलें । विषयां-कड़े || २ || वृधपणीं नाना रोग | भोगणें लागे कर्मभोग | आतां भगवंताचा योग । कोणे वेळे ॥ ४ ॥ राजिक देविक उँदेग चिंता। अन्न वस्त्र देह ममता । नाना प्रसंगें अवचिता । जन्म गेळा ॥ ५ ॥ लोक मरमरों जाती। वडिलें गेलीं हे प्रचिती। जाणत जाणत नि-श्चिती । काथे मानिलें ।। ६ ।। अग्न गृहासी लागला । आणि सावकास निजेला । तो कैसा ह्मणावा भला । आत्महत्यारा ॥ ७ ॥ पुण्यमार्ग अ-बघा बुडाला । पापसंग्रह उदंड जाला । येमयातनेचा झोला । कठीण आहे ।। ८ ।। तरी आतां ऐसें न करावें । बहुत विवेकें वर्तावें । इह-लोक परत्र साधावें । दोहींकडे ॥ ९ ॥ आळसाचें फळ रोकडें । जां भया देऊन निद्रा पडे । सुख ह्मणोन आवडे । आळसी छोकां ॥१०॥ साक्षेप करितां कष्टती । परंतु पुढें सुरवाडती । खाती जेविती सुखी होती । येतेंकरूनी ॥ ११ ॥ आळस उदास नागवणा । आळस प्रेत-बुडवंणा । आळसें करंटपणाच्या खुणा । प्रगट होती ॥ १२ ॥ ह्मणौन आळस नसावा । तरीच पाविजे वैभवा । अरत्रीं परत्रीं जीवा । समा-धान ।। १३ ।। प्रेत करावा तो कोण । हेंचि ऐका निरूपण । सावध करून अंतः कर्ण । निमिष्य येक ॥ १४ ॥ प्रातः काळीं उठावें । कांहीं पाठांतर करावें । येथानशाक्ति आठवावें । सर्वोत्तमासी ॥ १५॥ मग दिशेकडे जावें । जे कोणासिच नव्हे ठावें । शौच्य आच्मन करावें । निर्मळ जळें ॥ १६॥ मुखमार्जन प्रातःस्नान । संध्या तर्पण देवतार्चन । पुढें वैश्यदेवें उपासन । येथासांग ॥ १७॥ कांहीं फळाहार ध्यावा । मग संसारधंदा करात्रा । सुशब्दें राजी राखावा । सकळ लोक ॥१८॥ उया ज्याचा जो व्यापार । तेथें असावें खबर्दार । दुश्चितपणें तरी पोर ।

१ दैनिक, २ उद्देग, ३ सुखी होती, ४ नैश्वदेन,

वेढा छात्री ॥ १९ ॥ चुके ठके विसरे सांडी । आठवण जाहिया च-र्फडी । दुश्चीत आळसाची रोकडी । प्रचित पाहा ॥ २०॥ याकारणें सावधान । येकाप्र असावें मन । तरी मग जेवितां भोजन । गोड वाटे ॥ २१ ॥ पुढें भोजन जालियांवरी । कांहीं वाची चर्चा करी । येकांतीं जाऊन विवरी । नाना प्रंथ ॥ २२ ॥ तरीच प्राणी शाहाणा होतो । नाहींतरी मूर्विचि राहातो । लोक खाती आपण पाहातो । दैन्यवाणा ॥ २३ ॥ ऐक सदेवपणाचें छक्षण । रिकामा जाऊं नेदी येक क्षण । प्रपंचवेवसायाचें ज्ञान । वरें पाहे ॥ २४ ॥ कांहीं मेळवी मग जेवी । गुंतल्या लोकांस उगवी। शरीर कारणीं लावी। कांहीं तरी ।। २५॥ कांहीं धर्मचर्चा पुराण । हरिकथा निरूपण । वायां जाऊं नेदी क्षण । दोहींकडे ॥ २६ ॥ ऐसा जो सर्वसावध । त्यास कैचा असेल खेद । विवेकें तुटला समंघ । देहबुद्धीचा ॥ २७ ॥ आहे तितुकें देवाचें । ऐसें वर्तणें निश्चयाचें । मूळ तुटे उद्देगीचें । येणें रीति ॥ २८॥ प्र-पंचीं पाहिजे सुवर्ण । परमाथीं पंचिकर्ण । माहावाक्याचें विवरण । करितां सुटे ॥ २९ ॥ कर्म उपासना आणि ज्ञान । येणें राहे समाधान । परमार्थाचें जें साधन । तेचि ऐकत जावें ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिकवणनिरूपणनाम समास तिसरा ॥ ३ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ब्रह्म ह्मणिजे निराकार । गगनासारिखा विचार । विकार नाहीं निर्वि-कार । तेंचि ब्रह्म ॥ १ ॥ ब्रह्म ह्मणिजे निश्चळ । अंतरात्मा तो चंचळ । द्रष्टा साक्षी केवळ । बोळिजे तया ॥ २ ॥ तो अंतरात्मा ह्मणिजे देव । याचा चंचळ स्वभाव । पाळिताहे सकळ जीव । अंतरीं वसोनी ॥ ३ ॥ त्यावेगळे जड पदार्थ । तेणेंबीण देहे वेर्थ । तेणेंचि कळे

१ फसवी, २ उद्वेगाचें.

परमार्थ । सकळ कांहीं ॥ ४ ॥ कर्ममार्ग उपासनामार्ग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमार्ग । प्रवृत्तिमार्ग निवृत्तिमार्ग । देवचि चालवी ॥ ५ ॥ चंचळे-विण निश्वळ कळेना । चंचळ तरी स्थिरावेना । ऐसे हे विचार नाना । बरे पाहा ॥ ६ ॥ चंचळिनश्वळाची संधी । तेथें भांवावते वुद्धि । कर्म-मार्गाची जे विधी। ते मग ऐलीकैंडे ॥ ७ ॥ देव या सकळांचें मूळ। देवास मूळ ना डीळ । परब्रह्म तें निश्चळ । निर्विकारी ॥ ८ ॥ निर्वि-कारी आणि विकारी । येक ह्मणेल तो भिकारी । विचाराची होते वीरी। देखतदेखतां ॥ ९ ॥ सकळ परमर्थास मूळ । पंचीकर्ण माहावाक्य केवळ । तेंचि करावें प्रांजळ । पुनःपुन्हां ॥ १० ॥ पहिला देहे स्थूळकाया । आठवा देहे म्ळमाया । अष्ट देहे निर्शालियां । विकार कैंचा ।। ११ ॥ याकारणें विकारी । साचाऐसी वाजीगरी । येक समजे येक खरी । मानिताहे ।। १२ ।। उत्पत्ति स्थिती संव्हार । यावेगळा निर्विकार । कळायासाठीं सारासार । विचार केळा ॥ १३॥ सार असार दोनी येक । तेथें कैचा उरला विवेक । परीक्षा नेणती रंक। पापी करंटे ॥ १४ ॥ जो येकचि विस्तारला । तो अंतरात्मा बोलिला । नाना विकारीं विकारला। निर्विकारी नव्हे।। १५ ॥ ऐसें प्रगटिच आहे । आपुल्या प्रत्ययें पाहें । काये राहे काये न राहे । हें कळेना ।। १६ ।। जें अखंड होत जातें । जें सर्वदा संव्हारतें । रोकडें प्रचि-तीस येतें । जनामधें ॥ १७ ॥ येक रडे येक चर्फडी । येकांची धरी नरडी । येकमेकां झोंबती बैराडी । दुँकळूळे जैसे ॥ १८ ॥ नाहीं न्याये नाहीं नीति। ऐसे हे लोक वर्तती। आणि अवघेंचि सार

<sup>9</sup> चंचळ असा अंतरात्मा व निश्चळ असे ब्रह्म यांचा जो संघी ती माया; त्या मायेच्या योगानें बुद्धीला उमज पडत नाहीं. २ कर्ममार्गादि मार्ग मायेनंतर मनुष्यास लागले आहेत. ३ ढाळ, फांदी. देवास शेंडा नाहीं व बुडुख नाहीं. ४ वारी=वारण=निवारण. विचार नष्ट होतो. ५ काय शाश्वत आहे व काय अशाश्वत आहे हें कळेना, ६ आशाळभूत. ७ दुकळलेले,

क्षणती । विवेकहीन ॥ १९ ॥ घोंडे सांड्रन सोनें घ्यावें । माती सांड्रन अन खार्वे । आणि आवर्वेचि सार ह्मणार्वे । वाष्कळपणें ॥ २०॥ ह्मणीन हा विचार करावा । सत्यमार्ग तोचि धरावा । लाभ जाणोन ध्यावा विवेकाचा ॥ २१ ॥ सीरगार येकचि सरी । तेथे परीक्षेस कैंची उरी । याकारणें चतुरीं । परीक्षा करावी ॥ २२ ॥ जेथें परीक्षेचा अभाव । तेथें दे घाव घे घाव । सगट सारिखा स्वभाव । छैंदिंपणाचा ॥ २३ ॥ धेवँ ये तेंचि व्यावें । घेव नये तें सांडावें । उंच नीच वोळखावें । त्या नाव ज्ञान ॥ २४ ॥ संसारसांतेस आले । येक लामें अभर जाले। येक ते करंटे ठकले। मुदल गेले।। २५॥ जाणत्यानें ऐसें न करावें। सार तेंचि शोधून ध्यावें। असार तें जाणोन त्यागावें। वमक जैसें ॥ २६ ॥ तें वमक करी प्राशन । तरी तें स्वानाचें लक्षण । तेथें सुचि-स्मंत ब्राह्मण । काये कारिती।।२७।। जेहिं जैसें संचित केछें। तयास तैसेंचि घडलें । जें अभ्यासीं पडोन जडलें । तें तों सुटेना ॥ २८ ॥ येक दि-व्यान्नें भक्षिती । येक विष्टा सावडिती । आपल्या विडलांचा घेती । सामि-मान ॥ २९ ॥ असो विवेकेविण । बोल्लें तितुका सीण । कोणीयेकें अवण मनन । केलेंचि करावें ॥ ३०॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे सारविवेकनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

# कर्म केलेंचि करावें। ध्यान धरिलेंचि धरावें। विवरलेंचि विवरावें।

१ पाण्याची गार क्षणिक असते ह्मणून गार या शब्दानें असार असा अर्थ ध्यावयाचा. सारगार=सार+असार. २ लोंद=गलेलह, खुशालचंद. लोंदपणाचा = मूर्खपणाचा. ३ धेव ये=घेऊं ये=घेण्यासारखें. ४ सांत=सांध=भ-रभराट=जेथें व्यापाराची भरभराट चालते असें ठिकाण = बाजारपेट. नरदेह हें मुहल घेऊन संसाराच्या बाजाराला लोक येतात, त्यांपैकीं कित्येक नरदेहाचा चांगला उपयोग करून अभर ह्मणजे श्रमित होतात व कित्येक दुरुपयोग करून मु-हल दवडून बसतात.

पुन्हा निरूपण ॥ १॥ तैसे आह्मांस घडलें। बोलिलेंचि बोलणें पहि. हें। कां जें विघडहेंचि घडहें। पाहिजे समाधान ॥ २ ॥ अनन्य राहे समुदाय । इतर जनास उपजे भाव । ऐसा आहे अभिप्राव । उ-पायाचा ॥ ३ ॥ मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण । तिसरें तें सावधपण । सर्वविषई ॥ २ ॥ चौथा अत्यंत साक्षप । फे. डावे नाना आक्षेप । अन्याये थोर अथवा अरुप । क्षमा करीत जावे ।। ५ ॥ जाणावें पराचें अंतर । उदासीनता निरंतर । नीतिन्यायास अंतर । पडोंच नेदावें ।। ६ ।। 'संकेतें छोक वेधावा । येक्नयेक बो-धावा । प्रपंचिह सावरावा । येथानशक्तया ॥ ७ ॥ प्रपंचसमयो बोळ-खावा । धीर बहुत असावा । समंध पडों नेदावा । अति परी तैयाचा ॥ ८ ॥ उपाधीसी विस्तारावें । उपाधींत न संपडावें । नीचत्व पहिलेंचि घ्यावें। आणि मूर्खपण ॥ ९ ॥ दोष देखोन झांकावे। अवगुण अखंड न बोळावे । दुर्जन सांपडोन सोडावे । परोपकार करूनी ॥ १०॥ तन्हे भरोंच नये । सुचावे नाना उपाये । नव्हे तेंचि करावें कार्य। दीर्घ प्रेंते ॥ ११ ॥ फड नासोंचि नेदावा । पडिला प्रसंग सांवरावा । अतिवाद न करावा । कोणियेकासी ॥ १२ ॥ दुसऱ्याचें अभिष्ट जा-णावें । बहुतांचें बहुत सोसावें । न सोसे तरी जावें । दिगांतराप्रती ।। १३ ।। दुःख दुसऱ्याचें जाणावें । ऐकोन तरी वांटून ध्यावें । वरें वाईट सोसावें । समुदायाचें ।। १४ ॥ अपार असावें पाठांतर । सानि-धाचि असावा विचार । सदा सर्वदां तत्पर । परोपकारासी ॥ १५॥ शांती करून करवावी । तन्हे सांड्रन सांडवावी । क्रिया करून करवावी। बहुतांकरवीं ॥ १६ ॥ करणें असेल अपाये। तरी बोलोन दाखऊं नये ! परस्परेंचि प्रत्यये। प्रचितीस आणावा ॥ १७॥ जो बहुतांचें

१ संकेत = चिन्ह, खूण, जें बोलण्यासारखें नसतें तें. २ आपलासा करावा.
 बोल्रन नव्हें तर कृतीनें लोकांचीं मनें आपल्याकडे वेधून ध्यावीं. ३ अतिपरिच-याचा, किंवा, परी तयाचा (प्रपंचाचा) अति संबंध पडों नेदावा.

सौसीना । त्यास बहुत लोक मिळेना । बहुत सोसितां उरेना । महत्व आपुलें ॥ १८ ॥ राजकारण बहुत करावें । परंतु कळांच नेदावें । पर-पीडेवरी नसावें । अंतःकर्ण ॥ १९॥ लोक पारखून सांडावे । राजकारणें अभिमान झाडावे । पुन्हा मेळऊन ध्यावें । दुरील दोरें ॥ २० ॥ हिरवटासी दुरी धरावें । कचरटासीं न बोलावें । समंघ पडतां सोडून जावें । येकीकडे ॥ २१ ॥ ऐसें असो राजकारण । सांगतां तें असाधारण । सुचित अस्तां अंतःकर्ण । राजकारण जाणे ॥ २२ ॥ वृक्षीं केंद्रासी उचलावें । युध्यकर्त्यास ढकल्लन द्यावें । कारवाराचें सांगावें । आंग कैसें ॥ २३ ॥ पाहातां तरी सांपडेना । कीर्ति करूं तरी राहेना। आलें वैभव अभिळासीना । कांहीं केल्या ॥ २४ ॥ येकांची पाठी राखणें । येकांस देखों न सकणें । ऐसीं नव्हेत कीं लक्षणें । चातुर्याचीं ॥ २५ ॥ न्याय बोलतांहि मानेना । हित तेंचि नये मना । येथें कांहींच चालेना । त्यागेंवीण ॥ २६ ॥ श्रोतीं कळोन आक्षेपिलें । क्ष-णोन बोलिलेंचेच बोलिलें । न्यूनपूर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥२०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे राजकारणनिरूपणनाम समास पांचवा ॥५॥

#### ॥ श्रीराम ॥

शुद्ध नेटकें ल्याहावें । लेहोन शुद्ध शोधावें । शोधून शुद्ध वाचावें ।

१ बहुतांचें सोसावें ह्मणजे लोक मिळतात हें खरें परंतु फारच सहनशीलता दाखिवली तर तिकड्नहीं आपलें महत्व कमी होण्याचा संभव असतो; सारांश प्रसंग पाहून वागावें. २ भीतींनें झाडावर चढले असतील त्यांना उचलून धरावें म्हणजे त्यांचा गौरव करावा व युद्धकर्ते जे असतील त्यांना ढकलून द्यांवें म्हणजे त्यांचा आपण तिरस्कार करतों असे दाखवावें. ह्या शिकवणीचा सरसकट नेहमींच उपयोग करावयाचा असें नाहीं. वेळ प्रसंग पाहून कसें वागावें हें ठरवावें ह्मणून समर्थ म्हणतात, कीं या कारभाराच्या गोष्टी आहेत, त्या शिकवून येण्यासारख्या नाहींत, त्या सांगाव्या तरी कशा. ३ कीर्ति व्हावयास लागली तर हा तेथें राहत नाहीं, किंवा कीर्ति केल्याशिवाय राहत नाहीं.

चुकों नये ॥ १ ॥ विस्कळित मात्रुका नेमस्त कराव्या । धाट्या जाणी-न सदृढ धराव्या । रंग राखोन भराव्या । नाना कथा ॥ २ ॥ जाणा-याचें सांगतां न ये। सांगायाचें नेमस्त न ये। समजल्यावीण कांहींच न ये । कोणीयेक ॥ ३ ॥ हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण। वर्तायाचें रुक्षण । तेंही असावें ॥ ४ ॥ पुसों जाणे सांगों जाणे । अर्थी-तर करूं जाणे। सकळिकांचें राखों जाणे। समाधान ।।५।। दीर्ध सूचना आधीं .कळे । सावधपणें तर्क प्रबळे। जाणजाणोनि निवळे। येथायोग्य ॥६॥ ऐसा जाणे जो समस्त । तोचि महंत बुद्धिवंत । यावेगळें अंतवंत । सकळ सांहीं || ७ || ताळवेळ तानमानें | प्रबंध कविता जाडवचनें | मैज्याल-सी नाना चिन्हें । सुचती जया ॥ ८ ॥ जो येकांतास तत्पर । आधी करी पाठांतर । अथवा शोधी अर्थांतर । ग्रंथगर्भींचें ॥ ९ ॥ आर्थांच सिकोन जो सिकवी। तोचि पावे श्रेष्ट पदवी। गुंतल्या लोकांस उगवी। विवेकवळें॥१०॥ अक्षर सुंदर वाचणें सुंदर । बोल्णें सुंदर चाल्णें सुंदर। भक्तिज्ञान वैराग्य सुंदर। करून दावी।।११॥ जयास येलचि आवडे । नाना प्रसंगीं पैवाडे । धीटपणें प्रगटे दंडे । ऐसा नव्हे ॥१२॥ सांकडीमधें वर्ती जाणे । उपाधीमधें मिळों जाणे । अलिप्तपणें राखों जाणे । आपणासी ।। १३ ।। आहे तरी सर्वी ठाई । पाहों जातां कोठेंचि नाहीं । जैसा अं-तरात्मा ठाईचा ठाई । गुप्त जाला ।। १४ ।। त्यावेगळें कांहींच नसे । पाहों जातां तो न दिसे। न दिसोन वर्तवीतसे। प्राणीमात्रांसी ॥ १५॥ तैसाच हाही नानापरी । बहुत जनास शाहाणे करी । नाना विद्या सा विवरी । स्थूळ स्क्मा ॥ १६ ॥ आपणाकरितां शाहाणे होती । ते सह-जिच सोये धरिता । जाणतेपणाची महंती । ऐसी असे ॥ १७ ॥ राखीं

<sup>9</sup> धाटण्या, प्रकार. २ थोडक्यांत पण निश्चयेंकरून. ३ मजालस = सभा. मज्यालसी चिन्हें = सभाधीटपणाची लक्षणें, सभेमध्यें जें चातुर्य लागतें तें. ४ प बाडणें = शिरणें. हरएक प्रसंगी जो पुढें असतो, माधार घेत नाहीं. धीटपणानें पुढें होतो, दहन बसत नाहीं.

जाणे नीतिन्याये । न करी न करवी अन्याये । कठीण प्रसंगीं उपाये । करूं जाणे ॥ १८ ॥ ऐसा पुरुष धारणेचा । तोचि आधार बहुतांचा । दास म्हणे रघुनाथाचा । गुण घ्यावा ॥ १९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरु- शिष्यसंवादे महंतळक्षणनिरूपणनाम समास साहवा ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

चंचळ नेदी गुँत गंगा । स्मरणें पावन करी जगा । प्रचित रोकडी पाहा गा। अन्यथा नव्हे ॥ १ ॥ केवळ अंचंचळीं निर्माण जाळी । अधोमुखें बळें चाळिळी । अखंड वाहे परी देखिळी । नाहींच कोणी ॥ २ ॥ वळणें वांकाणें भोबरे । उकळ्या तरंग झरे । ठाँदा छाटा कानतरे । ठाई ठाई ॥ ३ ॥ कुँक्त जळाचे चळाळ । धारा धवावे खळाळ । चिपळ्या चळक्या भळाळ । चपळ पाणी ॥ ४ ॥ फेँण फुगे हेळावे । सैरावैरा उदक धावे । थेंव फुई मोजावे । अणुरेणु किती ॥ ५ ॥ वोंसाणें वाहाती उदंड । झोतींवे देंकुंटे दगड । खडकें बेटें आड । वेंळसा उठे ॥ ६ ॥ मृद भूमी तुटोन गेल्या । कठिण तैश्याचि राहिल्या । ठाई ठाई उदंड पाहिल्या । सृष्टीमधें ॥ ७ ॥ येक ते वाहताचि गेळे । येक वळशामधें पडिले । येक सांकडींत आडकले । अधोमुख ॥ ८ ॥ येक आपटआपटोंच गेळीं । येक चिरडचिरडोंच मेळीं । कितीयेक ते फुगळीं । पाणी भरलें ॥ ९ ॥ येक वळाचे निवडले । ते पोहताचे उंगमास गेळे । उगमदर्शनें पवित्र जाले । तीर्थरूप ॥ १० ॥ तेथें ब्रह्मादिकांचीं

१ ह्या समासांत मायेला नदीचें रूपक दिलेलें आहे. २ माया ही नदीप्र-माणें चंचळ असून फल्गु वगैरे नद्यांप्रमाणें ग्रप्त आहे. ग्रप्त ह्याणण्याचें कारण ती सर्वत्र असूनही तिचें रूप कोणास कळत नाहीं. ३ ब्रह्म व पर्वत माया ब्रह्माच्या ठि-काणीं, जशी नदी पर्वताच्या ठिकाणीं. ४ आपटणें. ५ खडकाच्या योगानें पाणी कातरणें. ६ खरोखर पाणी नसून ग्रुप्त आहे ह्मणून ग्रुष्क. ७ फेन, फेंस. ८ तु-षार. ९ पुरामधून वाहात येणारा केरकचरा. १० उंचावरून पाणी पडणें. ११ लहान धोंडे. १२ भोंवरा. १३ ब्रह्माकडें. ♥

भुवनें । ब्रह्मांड देवतांचीं स्थानें । उपराटी गंगा पाहातां मिळणें। सकळांस तेथे ॥ ११ ॥ त्या जळाऐसें नाहीं निर्मळ । त्या जळाऐसें नाहीं चंचळ । आपोनारायेण केवळ । बोलिजे त्यासी ॥ १२ ॥ माहा-नदी परी अंतराळीं । प्रत्यक्ष वाहे सर्वकाळीं। स्वर्गमृत्यपाताळीं। पसरही पाहा ॥ १३ ॥ अधोर्घ अष्टहि दिशा । तिचें उदक करी वळसा। जाणते जाणती जगदीशा । सारिखीच ते ॥ १४ ॥ अनंत पात्री उदक भरलें। कोठें पाझपाझरोंच गेलें। कितीयेक तें वेचलें। संसा-रासी ॥ १५ ॥ येक्यासंगें तें कडवट । येक्यासंगें तें. गुळचट । येक्यासंगें तें तिखट। तुरट क्षार ॥१६॥ ज्या ज्या पदार्थास मिळे। तेथें तद्रपिच मिसळे। सखोल भूमीस तुंबळे। सखोलपणें ॥ १७॥ विषा-मधें विषचि होतें । अमृतामधें मिळोन जातें । सुगंधीं सुगंध तें। दुर्गधीं दुर्गंध ॥ १८ ॥ गुणीं अवगुणीं मिळे । ज्याचे त्यापरी निवळे। त्या उदकाचा महिमा न कळे । उदकेंविण ॥ १९ ॥ उदक वाहे अप-रांपर। न कळे नदी कीं सरोवर। जळवास करून नर। रीहिले किती-येक ॥ २० ॥ उगमापैलिकडे गेले । तेथें परतोन पाहिलें । तंव तें पाणीच आंटलें । कांहीं नाहीं ॥ २१ ॥ वृत्तिसुन्य योगेर्थर । याचा

<sup>9</sup> प्रवाहाच्या उलट उगमाकडे पोहत गेल्यास सर्व तथें (ब्रह्मादिकांची भुवनं वगेरे ठिकाणीं) जाऊन मिळतात, असा कोणी अर्थ कारतात किंवा कोणी 'उफराटी गंगा क्राणं माया असा अर्थ कहन जे मायेला ओळखतात ते तेथें जाऊन पाँचतात असा अर्थ लावतात. २ अधीर्ध्व, खालीवर. ३ एकंदर मनुष्यें हीं गांडीं आहेत व तो मायानदीच्या पाण्यानें भरलेली आहेत. कोणाचें पाणी पाझहन जातें, (जशी साधूच्या ठिकाणची माया) व कोणाचें पाणी संसाराकडें खर्च होतें (जशी बद्धाच्या ठिकाणची माया). ४ त्या पाण्यांतच कित्येकांना असंखं वास घडला, मायेंतच कायमचे गुरफट्टन गेले. ५ मायानदींतून प्रवाहाच्या उलट पोहत जाऊन परब्रह्मस्वहृप गांठत्यावर, आपण जींतून पोहत आलों ती नदी कोठें आहे ह्मणून मागें वळून पाहिलें, तर ती नदीच नाहींशी होते. माया मिथ्या आहे, आपण पोहून आलों ती नदीच मुळीं नाहीं असें त्यांना तेव्हां के ळतें, कांहीं नाहीं असे त्यांना आढळून येतें, ह्मणजे ते वृत्तिश्चर्य बनतात. ६ अ शाप्रकारें जे योगेश्वर असतात त्यांच्या ठिकाणीं कोणतीच वृत्ति उरत नाहीं.

पाहावा विचार । दास ह्मणे वारंवार । किती सांगों ॥ २२ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे चंचळनदीनिरूपणनाम समास सातवा ॥॥

#### ॥ श्रीराम॥

आधीं वंदूं सकळकर्ता । समस्त देवांचा जो भर्ता । त्याचे भजनीं प्रवर्ता । कोणीतरी ॥१ ॥ तेणेंविण कार्य न चले । पडिलें पर्ण तेंही न हाले । अववें त्रैलेक्यिच चाले । जयाचेनी ॥ २ ॥ तो अंतरात्मा सकळांचा । देवदानवमानवांचा । चत्वारखाणीचत्वारवाणीचा । प्रवर्तकु ॥ ३ ॥ तो येकळाचि सकळां वटीं । करी मिन्नमिना राहाटी । सकळ सृष्टीची गोष्ट । किती क्षणौनी सांगावी ॥ १ ॥ ऐसा जो गुप्तेश्वर । त्यास हाणावें ईश्वर । सकळ ऐश्वर्य थोर थोर । जयाचेनि भोगिती ॥ ५ ॥ ऐसा जेणें वोळखिटा । तो विश्वंभरचि जाटा । समाधी सहजस्थितीला । कोण पुसे ॥ ६ ॥ अववें त्रैलोक्य विवरावें । तेव्हां वर्म पडे ठावें । आवचटें घवाड सिणावें । नलगेचि कांहीं ॥ ७ ॥ पाहातां ऐसा कोण आहे । जो अंतरात्मा विवरोन पाहे । अल्प स्वल्प कळोन राहें । समाधानें ॥ ८ ॥ आरे हें पाहिलेंचि पाहावें। विवरलेंचि मागुतें विवरावें । वाचिलेंचि वाचावें । पुन्हः पुन्हा ॥ ९ ॥ अंतरात्मा केवढा कैसा । पाहाणाराची कोण दशा । देखिल्या ऐकिल्या ऐसा । विवेक सांगे ॥ १० ॥ उदंड देखिलें ऐकिलें। अंतरात्म्यास नवचे पुरवलें। प्राणी देहधारी वाउलें। काये जाणे ॥ ११ ॥ पूर्णास अपूर्ण पुरेना । कां जे अखंड विवरेना । विवरतां विवरतां उरेना । देवावेगळा ॥ १२ ॥ विभक्तपणें नसावें । तरीच भक्त

१ एकदम घवाड सांपडल्यावर मग वृथा शिणावें लागत नाहीं. २ अपूर्ण (चंचल) असे जे आपण, ला आपणांस पूर्ण (निश्चल) जें परब्रह्म लाचें ज्ञान होते नाहीं, कारण अखंड विवरण नाहीं,

ह्मणवावें । नाहींतरी वेथीच सिणावें । खटाटोपें ।। १३ ॥ उगाच घर पाहोन गेला । घरधनी नाहीं वोळखिला । राज्यामधूनचि आला । परी राजा नेणे ॥ १४ ॥ देहसंगें विषये भोगिले । देहसंगें प्राणी मिरवले देहधर्त्यास चुकले । नवल मोठें ॥ १५ ॥ ऐसे लोक अविवेकी । आणि सणती आसी विवेकी । बरें ज्याची जैसी टांकी । तैसें करावें ॥ १६॥ मूर्ख अंतर राखों नेणे। हाणोन असावे शाहाणे। ते शाहाणेहि दैन्यवाणे। होऊन गेले ॥१०॥ अंतरीं ठेवणें चुकले । दारोदारीं धुंडूं लागले । तैसें अज्ञानास जालें। देव न कळे ॥ १८ ॥ या देवाचें ध्यान करी। ऐसा कोण सृष्टीवरी । वृत्ती येकदेसी तर्तरी । पैवाडेल कोठें ॥ १९॥ ब्रह्मांडीं दाटले प्राणी । बैंहुरूपें बहुवाणी । भूगर्भी आणि पाषाणीं। कितीयेक ॥ २० ॥ इतुके ठाई पुरैंवला । अनेकी येकचि वर्तला । गुप्त आणि प्रगटला । कितीयेक ।। २१ ॥ चंचळें न होईजे निश्चल। प्रचित जाणावी केवळ । चंचळ तें नव्हे निश्वळ । प्ररब्हा तें ॥ २२ ॥ तत्वें तत्व जेव्हां उडें । तेव्हां देहबुद्धि झडे । निर्मळ निश्चळ चहुंकडे । निरंजन ॥ २३ ॥ आपण कोण कोठें कैचा । ऐसा मार्ग विवेकाचा । प्राणी जो स्वयें काचा । त्यास हें कळेना ॥ २४ ॥ भल्यानें विवेक धरावा । दुस्तर संसार तरावा । अवघा वंशचि उद्धरावा । हरिभक्ती करूनी ॥ २५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंतरात्माविवरण-नाम समास अष्टम ।। ८ ।।

#### ॥ श्रीराम ॥

आधीं कर्माचा प्रसंग । कर्म केलें पाहिजे सांग । कदाचित पिडलें

<sup>9</sup> दंडक, रीति. २ वृत्ति एकदेशी व चंचल असल्यामुळें अंतरात्म्या<sup>चें</sup> स्थान करण्याकडे तिची गती होत नाहीं. ३ बहुरूपांचे व बहुवाणींचे प्राणी विक् ह्यांडांत उदंड आहेत. ४ ह्या सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणी अंतरात्मा आहे. ५ तो कोठें कोठें दिसती व कोठें कोठें दिसत नाहीं.

ब्यंग । तरी प्रत्यवाय घडे ।। १ ।। हाणौनं कर्म आरंभिलें । कांहीं-येक सांग घडळें । जेथजेथें अंतर पडिलें । तेथें हिरस्मरण करावें ॥ २ ॥ तरी तो हारे आहे कैसा । विचार पाहावा ऐसा । संधेपूर्वी जगदीशा । चोविसां नामीं स्मरावें ॥ ३ ॥ चोविसनामी सहस्रनामी । अनंतनामी तो अनामी । तो कैसा आहे अंतर्यामीं । विवेकें वोळखावा ॥ १ ॥ ब्राह्मण स्नानसंध्या करून आला । मग तो देवार्चनास वैसला । येथा-सांग तो पूजिला । प्रतिमादेवो ॥५॥ नाना देवांच्या नाना प्रतिमा । लोक पूजिती धरून प्रेमा । ज्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । कैसा आहे ॥ ६॥ ऐसें वोळखिळें पाहिजे । वोळखोन भजन कीजे । जैसा साहेव नमस्कारिजे । बोळखिल्यांउपरी ॥ ७ ॥ तैसा परमात्मा परमे-श्वर । बरा बोळखावा पाहोन विचार । तरीच पाविजे पार । भ्रेमसागराचा ॥ ८॥ पूजा घेताती प्रतिमा। आंगा येतो अंतरात्मा। अवतारी तरी निजधामा येऊन गेले।। ९॥ परी ते निजरूपे असती। तें निजरूप ते जगजोती । सत्वगुण तयेस झणती । जाणतीकळा ।। १०॥ तये कळेचे पोटीं । देव असती कोट्यान्कोटी । या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्ययें पाहान्या ।। ११ ॥ देहपुरामधें ईश । ह्यणोन तया नांव पुरुष । जगामधें जगदीश । तैसा वोळखावा ॥ १२ ॥ जाणी-वरूपें जगदांतरें। प्रस्तुत वर्तती शरीरें। अंतः कर्णविष्णु येणें प्रकारें। वोळखावा ॥१३॥ तो विष्णु आहे जगदांतरीं। तोचि आपुळे अंतरीं। कर्ता भोक्ता चतुरीं। अंतरात्मा वोळखावा ॥ १४ ॥ ऐके देखे हुंगे चाले। जाणीन विचारें वोळखे। किलेक आपुले पारिखे। जाणताहे ॥ १५ ॥ येकचि जगाचा जिंव्हाळा । परी देहलोभाचा आडताळा । देहसमंधें वेगळा । अभिमान धरी ॥ १६॥ उपजे वाढे मरे मारी ।

<sup>9</sup> भव हा भ्रमच आहे, तेव्हां भ्रमसागर आणि भवसागर एकच. २ जी-वनकळा, अंतःकरण. ३ अडथळा. सर्व जगाचें अंतःकरण एकच आहे परंतु दे-हलोभामुळें प्रत्येकाला वेगळेपणा वाटत आहे.

जैरया उचलती लहरीवरी लहरी । चंचल सागरीं भरोवेरी । त्रेलोक्य होत जातें ॥ १७ ॥ त्रैलोका वर्तवितो येक । हाणौन त्रैलोक्यनायेक । ऐसा प्रत्याचा विवेक । पाहाना कैसा ॥ १८ ॥ ऐसा अंतरात्मा बोलिला । परी तोहि तत्वांमधें आला । पुढें विचार पाहिजे केला । माहावाक्याचा ॥१९॥ आधीं देखिला देहधारी । मग पाहावें जगदांतरीं । तयाचेनियां उपरी । परब्रह्म पावे ॥ २० ॥ परब्रह्माचा विचार । होतां निवडे सारासार । चंचल जाईल हा निर्धार । चुकेना कीं ॥ २१ ॥ उत्पत्ति स्थिति संवहार जाण । त्याहून वेगला निरंजन । येथें ज्ञानाचें विज्ञान । होत आहे ॥ २२ ॥ अष्टदेह थानमान । जाणोन जालियां निर्शन । पुढें उरे निरंजन । विमळब्रह्म ॥ २३ ॥ विचारेंचि अनन्य जाला । पाहाणाराविण प्रत्यये आला । तेहि वृंति निवृत्तीला । वरें पाहा ॥ २४ ॥ येथें राहिला वाच्यांश । पाहोन सांडिला लक्ष्यांश । लक्ष्यांशासिरसा वृत्तिलेश । तोहि गेला ॥ २५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपदेशनिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

### ॥ श्रीराम॥

मृर्खं येकदेसी होतो । चतुर सर्वत्र पाहातो । जैसा बहुधा होऊन भोगितो । नाना सुखें ॥ १ ॥ तोचि अंतरात्मा महंत । तो कां होईछ

<sup>9</sup> भरोभरी, पुष्कळ. २ अंतःकरण एक असून देहलोभासुळें भिन्नपणा उत्पन्न झाला आहे. जशा चंचल सागरामध्यें लाटांवर लाटा निरिनराळ्या उसळ-तात, तसे मायाससुद्रामध्यें प्राणी असंख्य होतात आणि जातात. परंतु लाटा वस्तुतः एकच (पाणी) असून जशा निरिनराळ्या वाटतात तसे प्राणी एकच असून निरिनराळे वाटत आहेत आणि ह्मणून उपजणें, वाढणें, मरणें, मारणें, ह्या प्रत्येकाच्या किया प्रत्येकाला वेगळाल्या वाटत आहेत. ३ परब्रह्माचा प्रत्यय आला झणजे तो ज्याला आला तो पाहणारा वेगळा उरत नाहीं. अनन्य होतांच त्रिपुटी नाहींशी होते, ४ प्रत्यय आला असे ह्मणणें ही देखील वृत्तिच होय. निवृत्ति ओळिखली पाहिजे. तेथें कोणतीच वृत्ति उरली न पाहिजे.

संकोचित । प्रशस्त जाणता समस्त । विख्यात योगी ॥ २ भोक्ता तत्वता । भूमंडळीं सर्व सत्ता । त्यावेगळा त्यास ज्ञाता । पाहेसा कवणु ॥ ३ ॥ ऐसें महंतें असावें । सर्व सार शोधून ध्यावें । पाहों जातां न संपडावें । येकायेकीं ॥ ४ ॥ कीर्तिरूपें उदंड ख्यात । जाण-ती लाहानथोर समस्त । वेष पाहातां शाश्वत । येकहि नाहीं ॥ ५ ॥ प्रगट कीर्ति ते ढळेना । बहुत जनास कळेना । पाहों जातां आडळेना । काये कैसें || ६ || वेषभूषण तें दुषण | कीर्तिभूषण तें भूषण | चाळ-णेविण येक क्षण । जाऊंच नेदी ॥७॥ त्यागी वोळखींचे जन । सर्वकाळ निसमूतन। छोक शोधून पाहाती मन। परी इछा दिसेना ॥८॥ पुर्ते कोणा-कडे पाहेना । पुर्ते कोणासीं वोलेना । पुर्ते येके स्थळीं राहेना। उठान जातो ॥ ९ ॥ जातें स्थळ तें सांगेना । सांगितलें तेथें तरी जायेना । आपूर्ली स्थिति अनुमाना । येवोंच नेदी ॥ १० ॥ छोकीं केछें तें चुकावी । लोकीं भाविलें तें उलथवी । लोकीं तर्किलें तें दावी । निर्फल करूनी ।। ११ ॥ लोकांस पाद्याचा आदर । तेथें याचा अनादर । लोक सर्व-काळ तत्पर । तेथें याची अनिछया ॥ १२ ॥ एवं कल्पितां कल्पेना । ना तर्कितांहि तर्केना । कदापी भावितां भावेना । योगेश्वर ॥ ऐसें अंतर सांपडेना । शरीर ठाई पडेना । क्षणयेक विशंभेना । कथा-कीर्तन ॥ १४ ॥ छोक संकल्प विकल्प करिती । ते अवघेचि निर्फळ होती । जनाची जना छाजवी वृत्ति । तेव्हां योगे-श्वर ॥ १५ ॥ बहुतीं शोधून पाहिलें । बहुतांच्या मनास आलें । तरी मग जाणावें साधिलें । महत्कृत्य ॥ १६ ॥ अखंड ये<mark>कांत</mark> सेवावा । अभ्यासचि करीत जावा । काळ सार्थकचि करावा । जना-सहित ।। १७ ।। उत्तम गुण तितुके ध्यावे । घेऊन जनास सिकवावे ।

<sup>9</sup> लोक याच्या संबंधानें तर्क कुतर्क करितात, ते परभारेंच खरेखोटे ठरतात व तेणेंकरून लोकांना केलेल्या तर्ककुतर्काबद्दल लाज उत्पन्न होते, असे योगेश्वरानें वागावें.

उदंड समुदाये करावे । परी गुप्तरूपें ।। १८ ॥ अखंड कामाची छग-बग । उपासनेस लावावें जग । लोक समजोन मग । आज्ञा इिंक्षी ॥ १९ ॥ आधीं कष्ट मग फळ । कष्टिच नाहीं तें निर्फळ । साक्षेपें-विण केवळ । वृथापुष्ट ॥ २० ॥ लोक वहुत शोधावे । त्यांचे अधि-कार जाणावे । जाणजाणोन धरावे । जवळी दुरी ॥ २१ ॥ अधिकार-परत्वें कार्य होतें । अधिकार नस्तां वेर्थ जातें । जाणोनि शोधावीं चित्तें । नानाप्रकारें ॥ २२ ॥ अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप पाहोन विश्वास धरणें । आपला मगज राखणें । कांहींतरी ॥ २३ ॥ हें प्रचितीचें बोलिलें । अधीं केलें मग सांगितलें । मानेल तरी पाहिजे चेतलें । कोणीयेकें ॥ २४ ॥ महतें महत करावे । युक्तिबुद्धीनें भरावे । जाणते करून विखरावे । नाना देसीं ॥ २५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरु-विश्वासवादे निस्पृहवर्तणुकनिरूपणनाम समास दशम ॥ १० ॥

# विवेकवैराग्यनाम दशक द्वादश ॥ १२ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थविवेका । येथें आ-ळस करूं नका । विवेकी हो ॥ १ ॥ प्रपंच सांडून परमार्थ कराल । तेणें तुहीं कष्टी व्हाल । प्रपंचपरमार्थ चालवाल । तरी तुही विवेकी ॥ २ ॥ प्रपंच सांडून परमार्थ केला । तरी अन्न मिळेना खायाला ।

१ ह्या समासांत दिलेली निस्पृहाची वर्तणूक आपल्या अनुभवाची आहे, तिच्याप्रमाणें आपण आधीं वागलों व मग ती लोकांना शिकविली असे श्रीसमर्थ म्हणत आहेत, तेव्हां हा समास म्हणजे लांचें आत्मचारित्रच होय. २ पसरावे, पाठवांवे.

मग तया करंट्याला । परमार्थ केंचा ॥ ३ ॥ परमार्थ सांडून प्रपंच क-रिसी । तरी तूं येमयातना भोगिसी । अंती परम कष्टी होसी । येम-यातना भोगितां ।) ४ ।। साहेबकीमास नाहीं गेळा । गृहींच सुरबाँडोन बैसला। तरी साहेब कुटिल तयाला। पाहाती लोक॥ ५॥ तेव्हां महत्विच गेलें । दुर्जनाचें हासें जालें । दुःख उदंड भोगिलें । आपुल्या जीवें ।। ६ ॥ तैसेंचि होणार अंतीं । ह्मणौन भजावें भगवंतीं । परमा-र्थाची प्रचिती । रोकडी घ्यावी ॥ ७ ॥ संसारी असतां मुक्त । तोचि जाणावा संयुक्त । अखंड पाहे युक्तायुक्त । विचारणा हे ॥ ८ ॥ प्रपंचीं जो सावधान । तो परमार्थ करील जाण । प्रपंचीं जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ॥ ९ ॥ ह्मणौन सावधानपणें । प्रपंच परमार्थ चाल-वणें । ऐसें न करितां भोगणें । नाना दुःखें ॥ १० ॥ पैंणाळि पाहोन उचले । जीवसृष्टि विवेकें चाले । आणि पुरुष होऊन भ्रमले । यासी काये ह्मणावें ॥ ११ ॥ ह्मणौन असावी दीर्घ सूचना । अखंड करावी चाळणा । पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडावें ॥ १२ ॥ सुखी असतो खबरीर । दुःखी होतो वेखवर । ऐसा हा छोकिक विचार । दिसतचि आहे ॥ १३ ॥ ह्मणौन सर्वसावधान । धन्य तयाचे महिमान। जनीं राखे समाधान । तोचि येक ॥ १४ ॥ चाळणेचा आळस केळा । तरी अविचता पडेल घाला । ते वेळे सांवरायाला । अवकाश कैंचा ॥ १५ ॥ हाणौन दीर्घसूचनेचे छोक । त्यांचा पाहावा विवेक । छोकां-करितां लोक । शाहाणे होती ॥ १६॥ परी ते शाहाणे वोळखावे । गु-णवंताचे गुण घ्यावे । अवगुण देखोन सांडावे । जनामधें ॥ १७॥

१ वरिष्ठाच्या कामास. २ सुखी होऊन, सुखानें. ३ योग्य प्रकारानें [आ-तम्याशीं ] युक्त. ४ पर्णावरची आळी, पानावरचा किंडा. ५ पानावरची आळी पुढें आश्रय आहे असे चाचपून पाहून मग पाय उचलते; अशा प्रकारें जीवजंतुं देखील विवेकानें चालतात. असे असतां मनुष्यानें मान्न श्रमांत पडावें याला कार्य झणावें. ६ एकाचें उदाहरण पाहून दुसरा.

मनुष्य पारखू राहेना । आणि कोणाचें मन तोडिना । मनुष्यमात्र अनुमाना । आणून पाहे ॥ १८ ॥ दिसे सकळांस सारिखा । पाहातां विवेकी नेटका । कामी नीकामी लोकां । वरें पाहे ॥ १९ ॥ जाणोन पाहिजेत सेंव । हेंचि तयाचें अपूर्व । ज्याचें त्यापरी गौरवं । राखों जाणे ॥ २० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळळक्षणनिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

ऐका संसारासी आले हो । स्त्री पुरुष निस्पृह हो । सुचितपणें पाहो । अर्थातर ॥ १ ॥ काये ह्मणते वासना । काये किएते कल्पना । अंतरींचे तरंग नाना। प्रकारें उठती ॥ २ ॥ वरें खावें बरें जेवावें । बरें खावें वरें नेसावें । मनासारिखें असावें । सकळ कांहीं ॥ ३ ॥ ऐसें आहे मनोगत । तरी तें कांहींच न होत । वरें कारितां अकस्मात । वाईट होतें ॥ ४॥ येक सुखी येक दुःखी । प्रत्यक्ष वर्तते छोकीं । कष्टी होऊनियां सेखीं । प्रराव्धावरी घालिती ॥ ५ ॥ अचुक येक करवेना । हमणीन केलें तें सजेना । आपला अवगुण जाणवेना । कांहीं केल्या ॥ ६ ॥ जो आपला आपण नेणे । तो दुसऱ्याचें काये जाणे । न्याये सांदितां दैन्यवाणे । होती छोका ॥ ७ ॥ छोकांचें मनोगत कळेना । छोकांसारिखें वर्तवेना । मूर्खपणें छोकीं नाना । कळह उठती ॥ ८ ॥ मग ते केळी वांदती । परस्परें कष्टी होती । प्रेक्त राहातां अंतीं । श्रमिं होये ॥ ९ ॥ ऐसी नव्हे वर्तणुक । परीक्षावे नाना छोक । समजलें

१ विवेकी मनुष्य दुसऱ्याची पारख केल्याशिवाय राहत नाहीं, सर्वीची पारख कारितो. २ उद्योगी. ३ आळशी. ४ आळशी कोण, उद्योगी कोण, हें जाणत असूनही दोन्ही प्रकारचे लोक त्याला पाहिजेच असतात. ५ ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणें तो प्रत्येकाचा गौरव करीत असतो. ६ जो जो यल करावा त्यांत कांहींतरी चुकी होते, आणि तेणेंकरून इष्ट कार्य तडीस जात नाहीं. ७ कळहीं, कलह.

पाहिजे नेमक । ज्याचें त्यापरी ॥ १० ॥ शब्दपरीक्षा अंतरपरीक्षा । कांहीं येक कळे दक्षा । मनोगत नतद्रक्षा । काये कळे ॥ ११ ॥ दुसऱ्यास शब्द ठेवणें । आपला कैपक्ष वेणें । पाहों जातां लोकिक लक्षणें । बहुतेक ऐसीं ॥ १२ ॥ लोकीं वरें सणायाकारणें । भल्यांस छागतें सोसणें । न सोसितां भंडवीणें । सहजचि होये ॥ १३ ॥ आपणास जें मानेना । तेथें कदापी राहावेना । उँरी तोडून जावेना । कोणीयेकें ॥ १४ ॥ बोलतो खरें चालतो खरें। त्यास मानिती लाहान-थोरे । न्याये अन्याये परस्परें । सहजचि कळे ॥ १५॥ लोकांस कळेना तंत्ररी । विवेकें क्मा जो न करी । तेणेंकरितां बरावरी । होत जौते ॥ १६ ॥ जंबरी चंदन झिजेना । तंब तों सुगंध कळेना । चंदन आणि वृक्ष नाना । सगट होती ।। १७ ॥ जंव उत्तम गुण न कळे। तों या जनास काये केंळे। उत्तम गुण देखतां निवळे। जगदांतर ॥ १८॥ जगदांतर निवळत गेळें। जगदांतरी सख्य जाळें। मग जाणावें वोळले । विश्वजन ॥ १९ ॥ जनीं जनार्दन वोळला । तंरी काये उणें तयाला । राजी राखोंबं सकळांला ! कठिण आहे ॥ २०॥ पेरिलें तें उगवतें । उसिणें दावें घ्यावें लागतें । वर्म काहितां भंगतें । परांतर ॥ २१ ॥ लोकिकीं बरेंपण केलें । तेणें सौख्य वाढलें । उत्त-रासारिखें आलें। प्रयोत्तर ॥ २२॥ हें आवधें आपणांपासीं। येथें बोल नाहीं जनासी । सिकवावें आपल्या मनासी । क्षण-क्षणा ॥२३॥ खळ दुर्जन भेटला । क्षमेचा धीर बुडाला । तरी मौनेंचि स्थळत्याग केला । पाहिजे साधकें ॥ २४ ॥ लोक नाना परीक्षा जाण-

१ फिजिती. २ भीड. ३ लोकांना याचें महत्व जोंवर कळत नाहीं तोंवर 'यानें शांति रांखिली पाहिजे. शांति न राखिली तर मग याच्यामध्यें आणि लोकां-मध्यें कांहींच तफावत उरत नाहीं. यानें लोकांचें सहन केलें नाहीं तर लोकही याचें सहन करित नाहींत; तेणेंकरून लोकांची व याची वरोवरी होते. ४ जोंपर्यंत याचे उत्तम गुण लोकांना कळत नाहींत, तोंपर्यंत लोकांना याची काय परीक्षा होणार आहे ?

ती । अंतरपरीक्षा नेणती । तेणं प्राणी करंटे होती । संदेह नाहीं । २५ ॥ आपणास आहे मरण । क्षणौन राखावें वरेंपण । कठिण ओहे छक्षण । विवेकाचें ॥ २६ ॥ थोर छाहान समान । आपछे पारिखे सकळ जन । चढतें वाढतें सनेधान । कैरितां वरें ॥ २७ ॥ वरें किरितां वरें होतें । हें तों प्रत्ययास येतें । आतां पुढें सांगावें तें । कोणास काये ॥ २८ ॥ हिरिकथानिरूपण । वरेपणें राजकारण । प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटें ॥ २९ ॥ विद्या उदंडचि सिकळा । प्रसंग गमान चुकतिच गेळा । तरी मग तये विद्येळा । कोण पुसे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययनिरूपणनाम समास द्वितीये ॥ २॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययनिरूपणनाम समास द्वितीये ॥ २॥

## ॥ श्रीराम॥

पृथ्वीमधें बहुत लोक । तेहिं पाहावा विवेक । इहलोक आणि पर-लोक । बरा पाहावा ।। १ ।। इहलोक साधायाकारणें । जाणत्याची सं-गती धरणें । परलोक साधायाकारणें । सद्गुरु पाहिजे ।। २ ।। सद्गुरुसी काये पुसावें । हेहि कळेना स्वभावें । अनन्यभावें थेकभावें । दोनी गोष्टी पुसाव्या ।। ३ ।। दोनी गोष्टी त्या कोण । देव कोण आपण कोण। या गोष्टींचें विवरण । केलेंचि करावें ।। १ ।। आधीं मुख्य देव तो कोण । मग आपण भक्त तो कोण । पंचीकर्ण माहावाक्यविवरण । के-लेंचि करावें ।। ५ ।। सकळ केलियाचें फळ । शाश्वत वोळखावें निश्व-ळ । आपण कोण हा केवळ । शोध ध्यावा ।। ६ ।। सारासार विचार धतां । पदाँस नाहीं शाश्वतता । आधीं कारण भगवता । वोळखिलें

<sup>9</sup> थोर असोत, लहान असोत, वरोवरींचे असोत, आपले असोत, परके अ-सोत; सर्वोशीं चढती वाढती मैत्री करणें वरें. २ मुळांत प्रथम "पदार्थास " असें होतें, त्यापैकीं 'थीं' हें अक्षर खोडलेलें दिसतें. पदास म्हणजे इंद्रादिपदास असा अर्थ करावयाचा काय ? ३ सर्वोना कारण जो भगवान त्याला अगोदर ओ-ळखिलें पाहिजे, असा अर्थ करावा किंवा आधींकारण=आदिकारण असा अर्थ करावा.

पाहिजे ॥ ७ ॥ निश्चळ चंचळ आणी जड । अवघा मायेचा पेवाड । यामधें वस्तु जाड । जाणार नाहीं ॥ ८ ॥ तें परब्रह्म धुंडार्वे । विवेकें त्रैळोक्य हिंडावें । माईक विचारें खंडावें । परीक्षवंतीं ॥ ९ ॥ खोटें सां-इन खरें घ्यावें । परिक्षवंतीं परीक्षावें । मायेचें अवधेंचि जाणावें । रूप माईक ॥ १० ॥ पंचभ्तिक हे माया । माईक जाये विलया । पिंडत्र-ह्मांड अष्टकाया । नासिवंत ।। ११ ।। दिसेल तितुकें नासेल । उपजेल तितुकों मरेल । रचेल तितुकों खचेल । रूप मायेचें ॥ १२ ॥ वाढेल तितुकों मोडेल । येईल तितुकों जाईल । भूतांस भूत खाईल । कल्पांत-काळीं ॥ १३ ॥ देहधारक तितुके नासती । हे तों रोकडी प्रचिती । मनुष्येंविण उत्पत्ति । रेत कैंचें ॥ १४ ॥ अन नस्तां रेत कैंचें । वोष-धी नस्तां अन्न कैंचें । वोषधीस जीणें कैंचें । पृथ्वी नस्तां ॥ १५॥ आप नस्तां पृथ्वी नाहीं । तेज नस्तां आप नाहीं । वायो नस्तां तेज नाहीं । ऐसे जाणावें ॥ १६ ॥ अंतरात्मा नस्तां वायो कैंचा । विकार नस्तां अंतरात्मा कैंचा । निर्विकारीं विकार कैंचा । वरें पाहा ।। १७ ॥ पृथ्वी नाहीं आप नाहीं । तेज नाहीं वायो नाहीं । अंतरात्मा विकार नाहीं | निर्विकारीं ।। १८ ॥ निर्विकार जें निर्गुण । तेचि शाश्वताची खूण । अष्टधा प्रकृति संपूर्ण । नासिवंत ॥ १९॥ नासिवंत समजोन पाहिलें। तों तें अस्तांचि नस्तें जालें। सारासारें कळों आलें। समाधान ॥ २० ॥ विवेकें पाहिला विचार । मनास आलें सारासार । येणेंकरितां विचार। सदृढ जाला ॥ २१ ॥ शाश्वत देव तो निर्गुण । ऐसी अंतरीं बाणली खूण । देव कळला मी कोण । कळलें पाहिजे ॥ २२॥ मी कोण पाहिजे कळलें । देहतत्व तितुकें शोधिलें । मनोवृत्तीचा ठाई आठें । मीतूंपण ॥ २३ ॥ सकळ देहाचा शोध घेतां। मीपंण दि-

१ विस्तार. २ ब्रह्म तें निश्चल, माया ती चंचल व जगत् तें जड, असा भेद मायेमुळें झाला आहे, परंतु खरोखर या तिघांमध्यें ब्रह्म हेंच जाड (सार, सघन) असून, न जाणारें झणजे शाश्वत असें आहे.

सेना पाहातां । मीत्पण हें तत्वतां । तत्वीं मावळठें ॥ २४ ॥ दस्य पदार्थिच वोसरे । तत्वें तत्व तेव्हां सरे । मीत्पण हें कैचें उरे । तत्वता वस्तु ॥ २५ ॥ पंचीकर्ण तत्विववरण । माहावाक्यें वस्तु आपण । निःसंगपणें निवेदन । केठें पाहिजे ॥ २६ ॥ देवाभक्तांचें मूळ । शोधून पाहातां सकळ । उपाधीवेगळा केवळ । निरोपाधी आत्मा ॥ २७ ॥ मीपण तें बुडाठें । विवेकें वेगळेंपण गेठें । निवृत्तिपदास प्राप्त जाठें । उन्मनीपद ॥ २८ ॥ विज्ञानीं राहिठें ज्ञान । ध्ययें राहिठें ध्यान । सकळ कांहीं कार्याकारण । पाहोन सांडिठें ॥ २९ ॥ जन्ममरणाचें चुकठें । पाप अववेंचि बुडाठें । येमयातनेचें जाठें । निसंतान ॥३०॥ निवेद अवधाचि तुटला । विचारें मोक्ष प्राप्त जाला । जन्म सार्थकिच वाटला । सकळ कांहीं ॥ ३१ ॥ नाना किंत निवारिले । धोके अववेचवाटला । सकळ कांहीं ॥ ३१ ॥ नाना किंत निवारिले । धोके अववेचवाटले । ज्ञानविवेकें पावन जाले । बहुत लोक ॥ ३२ ॥ पतितपावनाचे दासें । तेहि पावन करिती जगास । ऐसी हे प्रचित मनास । बहुतांच्या आली ॥ ३३ ॥ इति श्रीदासबोचे गुरुशिष्यसंवादे भक्तनिकरण्यानाम समास तिसरा ॥ ३ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

महद्भाग्य हातासी आहें। परी भोगूं नाहीं जाणितहें। तैसें वैराग्य उप्पज्छें। परी विवेक नाहीं।। १।। आदळतें आफळतें। कष्टी होतें दुःखी होतें। ऐकतें देखतें येतें। वैराग्ये तेणें।।२।। नाना प्रपंचाच्या वोढी। नाना संकटें सांकडीं। संसार सांडून देशधडी। होये तेणें।। २।। तो चितेपासून सुटछा। पराधेनतेपासूनि पळाछा। दुःखत्यागें मोकळा जाछा। रोगी जैसा।। परी तो होऊं नये मोकें।ट। नष्ट श्रष्ट आणी चाटें। सीमाच नाहीं सै-

१ जन्मास येणें व मरणें हें चुकलें. २ वंध. ३ पतितपावन जो राम त्याचे दास ते रामदास. ४ मनसोक्त, उनाड. ५ चावट.

रीट । गुरूं जैसें ॥ ५ ॥ विवेकेंविण वैराग्य केछें । तरी अविवेकें अ-नधी घातलें । अवघें वेथिच गेलें । दोहिंकडे ॥ ६ ॥ ना प्रपंच ना परमार्थ । अवधें जिणेंचि जालें वेर्थ । अविवेकें अनर्थ । ऐसा केला ' ॥ ७ ॥ कां वेथीचे ज्ञान वडवडिला । परी वैराग्ययोग नाहीं घडला । जैसा कारागृहीं अडकला । पुरुषार्थ सांगे ॥ ८ ॥ वैराग्येंविण ज्ञान । तो वेथीच सामिमान । लोभदंभें घोळसून । कासाविस केला ॥ ९॥ स्वान बांधळें तरी भुंके। तैसा स्वार्थमुळें थिंके । पराधीक देखों न सके । साभिमानें ॥ १० ॥ हें येकेंत्रिण येक । तेणें उगाच वाढे शोक । आतां वैराग्य आणि विवेक । योग ऐका ॥ ११ ॥ विवेकें अं-तरीं सुटला । वैराग्यें प्रपंच तुटला । अंतर्वाह्य मोकळा जाला । नि:-संग योगी ॥ १२ ॥ जैसें मुखें ज्ञान वोछे । तैसीच सर्वे क्रिया चाछे । दीक्षा देखोनी चिककत जाले। सुचिस्मंत ॥ १३ ॥ आस्था नाहीं त्रै-लोक्याची । स्थिति वाणली वैराग्याची । येत्रविवेकधारणेची । सीमा नाहीं ॥ १४ ॥ संगीत रसाळ हरिकीर्तन । ताळबद्ध तानमान । प्रेमळ आवडीचें भजन । अंतरापासुनि ॥ १५ ॥ तत्काळिच सन्मार्ग लागे । ऐसा अंतरीं विवेक जागे । वैंगत्रत्व करितां न भंगे । साहित्य प्रत्ययाचें ॥ १६ ॥ सन्मार्गे जगास मिळाला । ह्मणिजे जगदीश वोळला । प्र-संग पाहिजे कळला । कोणीयेक ॥ १७॥ प्रखर वैराग्य उदासीन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । स्नानसंध्या भगवद्भजन । पुण्यमार्ग ॥ १८॥ वि-वेक वैराग्य तें ऐसें । नुस्तें वैराग्य हेंकार्डंपिसें । शब्दज्ञान येळिर्टंसें । आपणचि वाटे ॥ १९ ॥ ह्मणोन विवेक आणि वैराग्य । तेंचि जाणिजे महद्भाग्य । रामदास ह्मणे योग्य । साधु जाणती ॥ २०॥ इति श्रीदा-सबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकवैराग्यनाम समास चतुर्थ।। ४ ॥

१ सैरावैरा, अस्ताव्यस्त. २ चरफडतो. ३ परोत्कर्ष. ४ वकृत्व. ५ ए-कफ़्छीपणाचें वेड. ६ शिळें. नुसतें शब्दज्ञान हैं आपोआपच शिळें. कंटाळवाणें वाटतें.

#### ॥ श्रीराम ॥

रेखेचें गुंडाळें केलें । मात्रुकाक्षरीं शब्द जाँलें । शब्द मेळऊन चाले । श्लोक गद्य प्रबंद ।। १ ।। वेदशास्त्रें पुराणें । नाना काव्यें निरूपणें । ग्रंथमेद अनुवादणें । किती हाणोनि ॥ २ ॥ नाना ऋषी नाना मतें । पाहों जातां असंख्यातें । भाषा लिपी जेथ तेथें । काये उणें ॥ ३ ॥ वैर्ग ऋँचा श्रुति स्मृति । अधे स्वर्ग स्वबंक जाती । प्रसंग माने समास पोथी । बहुधा नामें ॥ ४ ॥ नाना पदें नाना श्लोक । नाना बीर्र नाना कडक । नाना साख्या दोहडे अनेक । नामाभिधानें ॥ ५ ॥ डफगाणें माचिगांणें । दंडिगांणें कथागाणें । नाना मानें नाना जेसेनें । नाना खेळ ॥ ६ ॥ ध्विन घोष नाद रेखा । चहुं वाचामधें देखा । वाचारूपेंहि ऐका । नाना मेदें ॥ ७ ॥ उन्मेष परा ध्विन पश्यंती । नाद मध्यमा शेंब्द चौथी । वैखरीपासून उमटती । नाना शब्दरतें ॥ ८ ॥ अकार उकार मकार । अर्थमात्राचें अंतर । औटमात्रा तदनंतर । वावन मात्रुकीं ॥ ९ ॥ नाना मेद रागज्ञान । नृत्यमेद तानमान । अर्थमेद तत्वज्ञान । विवंचना ॥ १० ॥ तत्वां-

१ रेषा, रेघ. २ रेषेचे गुंडाळें करून व त्यांत मात्रा घालून अक्षर बनतें व त्यां अक्षरांचा शब्द होतो. ३ ऋग्वेदांतील अध्यायाचे पेटिभेद. ४ ऋग्वेदांतील श्लोक. ५ अध्याय. ६ सर्ग. ७ चम्पू इत्यादि काव्यांतून पाडलेले भाग. ८ बीर व कडक हे हिंदुस्थानी भाषेतील छंद आहेत. ९ दिंडीगाण्याचाच एक प्रकार आहे. १० दिंडीगाणें. ११ आडकथा. १२ ध्वनि, घोष, नाद, रेखा ही चत्वार वाणीमध्यें आहेत. वैखरी प्रगट झाल्यानंतर वाणीचे नाना भेद निर्माण झाले आहेत. १३ उन्मेष झाणें स्फुरण. हें परावाणीच्या ठिकाणीं, ध्वनि पर्यंतीच्या ठिकाणीं, नाद मध्यमेच्या ठिकाणीं, व शब्द हा वैखरीच्या ठिकाणीं उत्पन्न होतो. १४ ॐ पैकीं अ, उ, म या तीन मात्रा व वरील बिंदु ही अर्धमात्रा मिळून और (साडेतीन) मात्रा व त्यापासून नंतर वावन मात्रा.

मधें मुख्य तत्व । तें जाणावें शुद्ध सत्व । अर्थमात्रा महत्तत्व । मृळमाया ।। ११ ।। नाना तत्वें छाहानथोरें । मिळोन अष्टिह हारीरें । अष्टधा प्रकृतीचें वारें । निघोन जातें ॥ १२ ॥ वारें नस्तां जें गगन । तैसें पैरब्रह्म सघन । अष्ट देहाचें निर्शन । करून पाहावें ॥ १३ ॥ ब्रह्मां-डपिंडउभार । पिंडव्रह्मांडसंव्हार । दोहिबेगळें सारासार । विमैळव्रह्म ॥ १४ ॥ पदार्थ जड आत्मा चंचळ । विमळत्रह्म तें निश्चळ । विय-रोन विरे तत्काळ तैंदूप होये ॥ १५ ॥ पदार्थ मनें काया वाचा । मी हा अवदाचि देवाचा । जड आत्मनिवेदनाचा । विचार ऐसा ॥ १६ ॥ चंचेळकर्ता तो जगदीश । प्राणीमात्र साचा अंश । साचा तोचि आपणास । ठाव नाहीं ॥ १७ ॥ चंचळ आत्मनिवेदन । याचें सांगितलें लक्षण । कर्ता देव तो आपण । कोठेंचि नाहीं ।। १८॥ चंचळ चळे स्वप्नाकार । निश्वळ देव तो निराकार । आत्मनिवेदनाचा प्रकार । जाणिजे ऐसा ॥ १९ ॥ ठावचि नाहीं चंचळाचा । तेथें आधीं आपण कैंचा । निश्चल आत्मनिवेदनाचा । विवेक ऐसी ॥ २० ॥ तिहिं प्रकारें आपण । नाहीं नाहीं दुजेपर्णं । आपण नस्तां मीपण । नाहींच कोठें ॥ २१ ॥ पाहात पाहातां अनुमानछें । कळता

१ साडेतीन मात्रांपैकी अकार तमेशुणाचा, उकार रजोशुणाचा, मकार सत्वगुणाचा दर्शक होय. अर्धमात्रा ही अद्भारत्वगुणाची दर्शक आहे. अद्भारत्वाणाचा दर्शक होय. अर्धमात्रा ही अद्भारत्वगुणाची दर्शक आहे. अद्भारणी व संहारणी याज्यतिरिक्त, सारासार विवच्न के उरले ते विमल ब्रह्म. ३ निश्चल ब्रह्मचे विवस्ण करून त्यांत विरूत जाणे ह्यणजेच तत्काल तृह्य होणे. ४ देह, जगत इंस्लादि. ५ जड, चंचल व निश्चल असे आत्मितेवद्वाचे तीन प्रकार आहेत. भी आणि माह्में, हें सर्व देवाचें आहे, अशी जी युद्धि तें जड आत्मितिवदन; कें कोहीं आहे तें सर्व ईश्वरस्वरूप आहे असे वाटणें तें चंचल आत्मितिवदन; केंहीं आहे आणि तें ईश्वरस्वरूप आहे, हें झालें चंचल आत्मितिवदन, परंतु परज्ञह्मस्वरूपाल्य-आणि तें ईश्वरस्वरूप आहे, हें झालें चंचल आत्मितिवदन, परंतु परज्ञह्मस्वरूपाल्य-विरिक्त कोहीं नाहींच आहे असे वाटणें याचे नांव निश्चल आत्मितिवदन. १ या तिस्ही प्रकारांत आपण नाहीं, कुंचपण नाहीं, ईश्वरस्वरूपाणासून निरालेपणा नाहीं.

कळतां कळों आलें । पाहातां अवघेंचि निवांत जालें । बोलणें आतां ॥ २२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मनिवेदननिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

### ॥ श्रीराम॥

ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । शाश्वत सार अमळ विमळ । अवकाश घन पोकळ । गगनाऐसें ॥ १ ॥ तयास करणें ना धरणें । तयास जन्म ना मरणें । तेंथें जाणणें ना नेणणें । सुन्यातीत ॥ २ ॥ तें रचेना ना खचेना । तें होयेना ना जायेना । मायातीत निरंजना । पारचि नाहीं ॥ ३ ॥ पुढें संकल्प उठिला । पड्गुणेश्वर बोलिजे लाला । अर्धनारीनटेश्वराला । बोलिजेतें ॥ ४ ॥ सर्वेश्वर सर्वज्ञ । साक्षी द्रष्टा ज्ञानघन । परेश परमात्मा जगजीवन । मूळपुरुष ॥ ५ ॥ ते मूळमाया बहुगुणी । अधोमुखें गुणक्षोभिणी । गुणत्रये तिजपासूनि । निर्माण जाले ॥ ६ ॥ पुढें विष्णु जाला निर्माण । जाणती कळा सत्वगुण । जो कारिताहे पाळण । त्रैलोक्याचें ॥ ७ ॥ पुढें जाणीवनेणिवमिश्रित । त्रह्मा जाणावा नेमस्त । त्याच्या गुणें उत्पत्ति होत । भुवनत्रैं ।। ८ ॥ पुढें रुद्र तमोगुण । सकळ संव्हाराचें कारण । सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथोंचे आहें ॥ ९ ॥ तेथून पुढें पंचभूतें । पावहीं पष्ट दशेतें । अष्ट्रधा प्रकृतीचें स्वरूप तें । मुळींच आहे ॥ १० ॥ निश्रळीं जाठें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण । पंचभूतें आणि त्रिगुण । सूक्ष्म अष्ट्या ॥ ११ ॥ आकाश हाणिजे अंतरात्मा । प्रत्ययें पाहावा महिमा । त्या आकाशापासून जन्मा । वायो आला ॥ १२ ॥ तया वायोच्या दोनी बुळुका । उष्ण सीतळ ऐका। सीतळापासून तारा मयंका। जन्म जाला । १३ ।। उष्णापास्न रवि वन्ही । विद्युल्यता आदिकरूनि । सीतळ उष्ण भिळोनि । तेज जाणावें ॥ १४॥ तया तेजापासून जाळें आप । आप आळोन पृथ्वीचें रूप । पुढें औषधी अमूप । निर्माण

जाल्या ॥ १५ ॥ औषधीपासून नाना रस । नाना बीज अन्नरस । चौज्यासि लक्ष योनीचा वास । भूमंडळीं ॥ १६ ॥ ऐसी जाली सृष्टि-रचना । विचार आणिला पाहिजे मना । प्रत्ययेविण अनुमाना । पात्र होइजे ॥ १७ ॥ ऐसा जाला आकार । येणोंचे न्यायें संव्हार । सारा-सारिवचार । यास बोलिजे ॥१८॥ जें जें जेथून निर्माण जालें। तें तें तेथेंचि निमालें । येणेंचि न्यायें संव्हारलें । माहांप्रळई ॥ १९ ॥ आद मध्य अवसीन । जें शाश्वत निरंजन । तेथें छावावें अनुसंधान । जाणते पुरुषीं ॥ २० ॥ होत जाते नाना रचना । परी ते कांहींच तगेना । सारासार विचारणा । याकारणें ॥ २१ ॥ द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । सर्वत्र बोलती महिमा । परी हे सर्वसाक्षिणी अवस्ता मां । प्रत्ययें पौहावी ॥ २२ ॥ मुळापासून सेवटवरी । अवधी मायेची भरो-वैरी । नाना विद्या कळाकुसरी । तयेमधें ॥ २३ ॥ जो उपाधीचा सेवट पावेल । त्यास भ्रम ऐसें वाटेल । जो उपाधीमधें आडकेल । त्यास काढितां कवण ॥ २४ ॥ विवेकप्रत्ययाचीं कामें । कैसीं घडतील अनुमानभ्रमें । सारासारविचाराचेन संभ्रमें । पाविजे ब्रह्म ॥ २५॥ ब्रह्मांडींचें माहाकारण । ते मूळमाया जाण । अपूर्णास ह्मणती ब्रह्म पूर्ण । विवेकहीन ॥ २६ ॥ सृष्टीमधें बहुजन । येक मोगिती नृपासन । येक विष्ठा टाकिती जाण । प्रत्यक्ष आतां ।। २७ ।। ऐसे उदंड छोक असती । आपणास थोर ह्मणती । परी ते विवेकी जाणती । सकळ कांहीं ।। २८ ॥ ऐसा आहे समाचार । कारण पाहिजे विचार । वहु. तांच्या बोलें हा संसार । नासूं नये ॥ २९ ॥ पुस्तकज्ञानें निश्चये घरणें तरी गुरु कासया करणें। याकारणें विवरणें। आपुल्या प्रत्ययें ॥३०॥ जो बहुतांच्या बोलें लागला। तो नेमस्त जाणावा बुडाला। येक साहेव

१ ब्रह्मांडाच्या उभारणीचे पूर्वी, उभारणी होत असतां व संहारणीनंतर. २ अंतरात्मा सर्वसाक्षी आहे असे लोक द्वाणतात, परंतु ह्या सर्वसाक्षिणी अवस्थेचा प्रत्यय पाहिला पाहिजे, ३ विस्तार, ४ ह्मणून,

नस्तां कोणाळा । मुस्यारा मागावा ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशि-ष्यसंवादे सृष्टिकमनिरूपणनाम समास षष्ट ॥ ६ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

न्यायें निष्ठुर बोलणें । बहुतांस वाटे कंटाळवाणें । मळमळ करितां जैवणें । विहित नव्हे ॥ १ ॥ वहुतीं विषय निदिले । आणि तेचि सं-वित गेले । विषयत्यागें देह चाले । हें तों घडेना ॥ २ ॥ बोलें येक चालणें येक । त्याचें नांव हीन विवेक । येणें करितां सकल लोक। हांसों लागती ॥ ३ ॥ त्रिषयत्यागेंत्रिण तो कांहीं। परलोक तों प्राप्त नाहीं । ऐसें बोलगें ठाई ठाई । बरें पाहा ॥ ४ ॥ प्रपंची खाती जेवि-ती । परमार्थी काय उपवास करिती । उभयता सारिखे दिसती । विष-यानिवई ॥ ५ ॥ देह चालतां निषय लागी । ऐसा कोण आहे जगीं। याचा निर्वाह मजलागीं । देवें निरोपावा ॥ ६ ॥ विषये अववा लागा-वा । तरीच परमार्थ करात्रा । ऐसे पाहातां गोत्रा । दिसतो कि ॥ ७॥ ऐसा श्रोता अनुवादला । वक्ता उत्तर देता जाला । सावध होऊन मन घाला । येतिद्विबई ॥ ८ ॥ वैराग्यें कराबा त्याग । तरीच परमार्थयोग । प्रपंचत्यागें सर्व सांग। परमार्थ घडे ॥ ९ ॥ मार्गे ज्ञानी होऊन गेले। तेंहिं बहुत कष्ट केले । तरी मग विख्यात जाले । भूमंडळीं ॥ १०॥ येर मत्सरं करितांच गेळीं। अन्न अन्न ह्मणतां मेळीं। कित्येक भ्रष्टलीं। पोटासाठीं ॥ ११ ॥ वैराग्य मुळींहून नाहीं । ज्ञान प्रत्ययाचें नाहीं । सुचि आचार तोहि नाहीं । भजन कैचें ॥ १२॥ ऐसे प्रकारीचे जन। आपणास म्हणती सज्जन । पाहीं जातां अनुमान । अवघाच दिसे ॥ १३ ॥ जयास नाहीं अनुताप । हेंचि येक पूर्वपाप । क्षणक्षणा विक्षे-प । पराधीकपणें ॥ १४ ॥ मज नाहीं तुज साजेना । हें तों अववें ग-उकें अहे जना। खायास नखातें देखों सकेना। ऐसें आहे॥ १५॥

१ परोत्कर्षामुळें, दुसऱ्याचा उत्कर्ष पाहून. २ भिकारी,

भाग्य पुरुष थोर थोर । त्यास निंदिती डीवाळखोर । सावास देखता चोर । चर्फडी जैसा ॥ १६ ॥ वैराग्यापरते नाहीं भाग्य । वैराग्य नाहीं तें अभाग्य । वैराग्य नस्तां योग्य । परमार्थ नव्हे ॥ १७ ॥ प्रत्ययेज्ञानी वीतरागी । विवेकवळें सकळ त्यागी । तो जाणीजे माहायोगी । ईश्वरी पुरुष ॥ १८ ॥ अष्टमा सिद्धीची उपेक्षा । करून घेतली योगदीक्षा । घरोघरीं मागे भिक्षा । माहादेव ॥ १९ ॥ ईश्वराची वरावरी । कैसा करील वेषधारी । म्हणोनियां सगट सरी । होत नाहीं ॥ २०॥ उदास आणि विवेक । त्यास दोधिती सकळ छोक । जैसे छाछची मूर्ब रंक । ते दैन्यवाणे ॥ २१ ॥ जे विचारापासून चेवले । जे आचारापासून भ्रष्टले । वैराग्य करूं विसरले । विषयलोभी ॥ २२ ॥ भजन तरी आ-वडेना । पुरश्चरण कदापि घडेना । भत्यांस त्यांस पडेना । येतानिमिख ॥ २३ ॥ वैराग्यें करून भ्रष्टेना । ज्ञान मजन सांडीना । वित्पन्न आणि बाद घेना । ऐसा थोडा ॥ २४ ॥ कष्ट करितां सेत पिके । उंच वस्त तत्काळ विके । जाणत्या लोकांच्या कोतुके । उड्या पडती ॥ २५॥ येर ते आवरेचि मंदले । दुराशेनें खोटे जाले । कानकींडें ज्ञान केलें । भ्रष्टाकारें ॥ २६॥ सर्वेळ विषय त्यागणें ! शुद्ध कार्याकारण घेणें । विषयत्यागाचीं लक्षणें । बोळखा ऐसीं ॥ २७॥ सकळ कांहीं कर्ता देव। नाहीं प्रकृतीचा ठाव । विवेकाचा अभिप्राव । विवेकी जाणती ॥ २८ ॥ शूरविविषई खंडतर । त्यास मानिती छाहानथोर । कामगार आणि आंग-चोर । येक केसा ॥ २९॥ त्यागात्याग तार्किक जाणे । वोठाऐसें चाटों

<sup>9</sup> भत्यांचें आणि त्यांचें यामुळें पटत नाहीं. २ वैराग्यशील असून ज्याचा आचार भ्रष्ट नाहीं, ज्ञानी असून जो भजन टाकीत नाहीं, ब्युत्पन्न असून जो वितंडवादांत शिरत नाहीं, असे लोक थोडे. ३ भ्रष्टाचारामुळें ज्याचे ज्ञान कान-कोंडे होतें. ४ उन्मादक. ५ तिरर्थक अशा विषयांचा त्याग करून केवळ जरूर तेवड्याच विषयांचें सेवन करणें ह्यालाच विषयत्यान ह्यणावयाचें. ६ प्रखर, मागें पुढें न पाहणारा. ७ तर्कज्ञ असा अर्थ कोणी करतात, व कोणी तर्काचा विषय असा अर्थ करतात,

जाणे । पिंडब्रह्मांड सकळ जाणे । येथायोग्य ।। ३० ॥ ऐसा जो सर्व-जाणता । उत्तमलक्षणी पुरुता । तयाचेनि सार्थकता । सहजचि होये ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंत्रादे विषयत्यागनाम समास सप्तम ॥ ७॥

## ॥ श्रीराम ॥

मूळमाया जगदेश्वर । पुढें अष्टचेचा विस्तार । सृष्टिक्रमें आकार । आकारला ।। १ ॥ हें अवधेंच नस्तां निर्मळ । जैसें गगन अंतराळ। निराकारीं काळवेळ । कांहींच नाहीं ॥ २ ॥ उपाधीचा विस्तार जाला। तेथें काळ दिसोन आला। येरवी पाहातां काळाला। ठावचि नाहीं ॥ ३ ॥ येक चंचळ येक निश्वळ । यावेगळा कोठें काळ । चंचळ आहे तावत्काळ । काळ ह्मणावें ॥४॥ आकाश ह्मणिजे अवकाश । अ-वकाश बोलिजे विलंबास । त्या विलंबरूप काळास । जाणोनि ध्यावें ॥ ५॥ सूर्याकरितां विळंब कळे। गणना सकळांची आकळे। पळा-पासून निवळे । युगपरियंत ॥ ६ ॥ पळ घटिका प्रहर दिवस । अहो-रात्र पक्षमास । शङ्मास वारे युगांस । ठाव जाला ।। ७ ॥ केत वेत द्वापार कळी । संख्या चालिली भूमंडळीं । देवांची आयुष्यें आगळीं । शास्त्रीं निरोपिछीं ॥ ८ ॥ ते देवत्रयांची खटपट । सूक्ष्मरूपें विलेगट । दंडक सांडितां चटपट । लोकांस होते ॥ ९ ॥ मिश्रित त्रिगुण निवे-डाना । तेणें आयंत सृष्टिरचना । कोण थार कोण साना । कैसा हा-णावा ।। १० ।। असो हीं जाणत्याचीं कामें । नेणता उगाच गुंते भ्रमें । प्रत्यये जाणजाणों वर्में । ठाई पाडावीं ।। त्पन्नकाळ सृष्टिकाळ । स्थितिकाळ संव्हारकाळ । आद्यंत अवघा

<sup>9</sup> त्रिगुणात्मक ब्रह्माविष्णुमहेशाची जी खटपट (उत्पत्ति, स्थिति, संहार) ती सूक्ष्मरूपानें व विशेष लगट रीतीनें सर्व पिंडांच्या ठिकाणीं चाल आहे, परंतु लोक दंडक (सांप्रदाय, रीति) सोडतात आणि लामुळें लांना चटपट लागते.

काळ । विलंबरूपी ॥ १२ ॥ जें जें जये प्रसंगीं जालें । तेथें काळाचें नाव पडिलें। वरें नसेल अनुमानलें। तरी पुढें ऐका ॥ १३ ॥ प्रजन्यकाळ शीतकाळ । उष्णकाळ संतोपकाळ । सख-दुःखआनंदकाळ । प्रत्यय येतो ।। १४ ॥ प्रातःकाळ माध्यानकाळ । सायंकाळ वसंतकाळ । पर्वकाळ कठिणकाळ । जाणिजे होकीं ॥१५॥ जन्मकाळ वाळत्वकाळ । तारुण्यकाळ वृधाप्यकाळ । अंतकाळ विषम-काळ । वेळरूपें ।। १६ ॥ सुकाळ आणि दुष्काळ । प्रदोषकाळ पुण्य-काळ । सकळ वेळा मिळोन काळ । तयास म्हणावें ॥ १७ ॥ असतें थेक बाटतें येक । त्याचें नाव हीन विवेक । नाना प्रवृत्तीचे लोक । प्र-वृत्ति जाणती ॥ १८ ॥ प्रवृत्ति चाले अधोमुखें । निवृत्ति धावे ऊर्ध-मुखें । ऊर्घमुखें नाना सुखें । विवेकी जाणती ॥ १९ ॥ ब्रह्मांडरचना जेथून जाली । तेथें विवेकी दृष्टि घाली । विवरतां विवरतां लाधली । पूर्वापर स्थिति ॥ २० ॥ प्रपंचीं असोन परमार्थ पाहे । तोहि ये स्थि-तीतें लाहे । प्रारव्धयोगें करून राहे । लोकांमधें ॥ २१ ॥ सकळांचें थेकाचि मूळ । थेक जाणते येक वाष्कळ । विवेकें करून तत्काळ । परलोक साधावा ॥ २२ ॥ तरीच जन्माचें सार्थक । भले पाहाती उ-भये लोक । कारण मुळींचा विवेक । पाहिला पाहिजे ॥ २३ ॥ विवेक-हीन जे जन । ते जाणावे पशुसमान । त्यांचें ऐकतां भाषण । परलोक कैंचा ॥ २४ ॥ वरें आमचें काये गेलें । जें केलें तें फळास आलें । पेरिलें तें उगवलें। भोगिती आतां॥ २५॥ पुढेंहि करी तो पावे। भ-क्तियोगें भगवंत फावे । देव भक्त मिळतां दुणावे । समाधान ॥ २६॥ कीर्ति करून नाहीं मेले। ते उगेच आले आणि गेले। शाहाणे होऊन भुळ्ळे । काये सांगावें ॥ २७ ॥ येथीळ येथें अवर्वेचि राहातें । ऐसें

१ अर्ध्वमूलमधःशाखमश्रत्थं प्राहुरव्ययम् । भगवद्गीता अ. १५४१ व खा वरील श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची द्यांका वाचार्वा. २ मूळची. ३ जो जसें कम करील तसें त्याला फळ मिळेल.

प्रत्ययास येतें । कोण काय वेजन जातें । सांगाना कां ।। २८ ।। पदाथीं असावें उदास । विवेक पाहावा सावकास । येणेंकरितां जगदीश ।
अलभ्य लांभे ।। २९ ।। जगदीशापरता लाम नाहीं । कार्याकारणे सर्व
काहीं । संसार करित असतांहि । समाधान ।। ३० ।। मागां होते जनकादिक । राज्य करितांहि अनेक । तैसेचि आतां पुण्यश्लोक । किलेक
असती ॥ ३१ ॥ राजा असतां मृत्य आला। लक्ष कोटि कबुल जाला।
तरी सोडिना तयाला । मृत्य कांहीं ॥ ३२ ॥ ऐसें हें पराधेन जीणें।
यामधें दुखणें बाहाणें । नाना उदेग चिंता करणें। किती ह्मणोनि
॥ ३३ ॥ हाट भरला संसाराचा । नफा पाहावा देवाचा । तरीच या
कष्टाचा । परियाये होतो ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे
काळरूपनाम समास अष्टम ॥ ८ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

दुर्वळ नाचारी वोडगस्त । आळसी खादाड रिणगस्त । मूर्खपणें अवघें वर्स्त । कांहींच नाहीं ॥ १ ॥ खाया नाहीं जेवाया नाहीं। छेया नाहीं नेसाया नाहीं । अंथराया नाहीं पांघराया नाहीं । कोंपट नाहीं अभागी ॥ २ ॥ सोयरे नाहीं धायरे नाहीं । इष्ट नाहीं मित्र नाहीं । पाहातां कोठें वोळखी नाहीं । आश्रयोंविण परदेसी ॥ ३ ॥ तेणें कैसे करावें । काये जीवेंसी धरावें । वाचावें कि मरावें । कोण्या प्रकारें ॥ १ ॥ ऐसें कोणी येकें पुत्तिछें । कोणी येकें उत्तर दिधछें। श्रोतीं सावध ऐकिछें । पाहिजे आतां ॥ ५ ॥ छाहानधोर काम कांहीं । केल्यावेगळें होत नाहीं । करंट्या सावध पाहीं । सदेव होसी ॥ ६ ॥ अंतरीं नाहीं सावधानता।येत टाकेना पुरता। सुखसंतोषाची वार्ता। तेथें

<sup>9</sup> जरूर तितकें सर्व कांहीं करीत असतां, ह्मणजे संसार चालवीत असतांहीं समाधान मिळतें, नाहीं असें नाहीं. २ मोबदला. ३ निराश्रित. ४ व्यस्त, अव्यवस्थ.

केची ॥ ७ ॥ ह्मणोन आळस सोडावा । येत्न साक्षपें जोडावा। दुश्चि-तवणाचा मोडावा । थारा वळें ॥ ८॥ प्रातःकाळीं उठत जावें । प्रातः-स्मरामि करावें ! नित्य नेमें स्मरावें । पाठांतर ॥ ९ ॥ मागील उजळणी पढें पाठ । नेम धरावा निकट । वाष्कळपणाची वटवट । करूंच नये ॥ १० ॥ दिशेकडे दुरी जावें । सुचिस्मंत होऊन यावें । येतां कांहीं तरी आणावें । रितें खोटें ॥ ११ ॥ धृतवस्त्रें घाठावीं पिळून । करावें चरणक्षाळण । देवदर्शन देवार्चन । येथासांग ॥ १२ ॥ कांहीं फळा-हार ध्यावा । पढें वेबसाये करावा । छोक आपला परावा । सणत जावा ।। १३ ॥ संदर अक्षर ल्याहावें । पष्ट नेमस्त वाचावें । विवर-विवरों जाणावें । अर्थातर ॥ १४॥ नेमस्त नेटकें पुसावें । विशद करून सांगावें । प्रत्ययेंविण बोलावें । तेचि पाप ॥ १५ ॥ सायधानता असावी । नीतिमर्यादा राख़ावी । जनास माने ऐसी करावी क्रियासिद्धि ॥ १६ ॥ आलियाचें समाधान । हरिकथा निरूपण । सर्वदा प्रसंग पाहोन । वर्तत जावें ॥ १७ ॥ ताळ धाटी मुद्रा शुद्ध । अर्थ प्रमये अन्वये शुद्ध । गद्यपर्चे दष्टांत शुद्ध । अन्वयाचे ॥ १८ ॥ गाणें वाज-वणें नाचणें । हस्तन्यास दाखवणें । सभारंजकें वचनें । आडकथा छंदबंद ।। १९ ॥ बहुतांचें समाधान राखावें । बहुतांस मानेल तें बोलावें । विलग पडों नेदावें । कथेमधें ॥ २० ॥ लोकांस उदंड वांजी आणूं नये । लोकांचें उकलावें हृद्ये । तरी मग स्वभावें होयें । नाम-घोष ॥ २१ ॥ भाक्ति ज्ञान वैराग्य योग । नाना साधनाचे प्रयोग । जेणें तुटे भवरोग । मननमात्रें ॥ २२ ॥ जैसें बोळणें बोळावें । तैसेंचि चालणें चालावें । मग महंतलीळा स्त्रभावें । आंगीं बाणे ॥ २३॥ युक्तिवीण साजिरा योग । तो दुराशेचा रोग। संगतीच्या लोकांचा भोग। उमा ठेला ॥ २४ ॥ ऐसें न करावें सर्वथा । जनास पावऊं नये वेथा । हृदई चितावें समर्था । रघुनाथजीसी ॥ २५ ॥ उदासवृत्तीस मानवे

१ हावभाव, २ जिकीरीस.

जन | विशेष कथानिरूपण | रामकथा ब्रह्मांड भेदून | पैठाड न्यावी | २६ | सांगं महंती संगीतं गाणें | तेथें वैभवास काये उणें | नभा-माजी तारांगणें | तेसे लोकं | २७ | अकलबंद नाहीं जेथें | अवधिच विष्कळित तेथें | येकें अकलेविण तें | काये आहे | २८ | बाद्धन अकलेचा पर्वीड | व्हावें ब्रह्मांडाहून जाड | तेथें कैचें आणिलें द्वाड | करंटपण | २९ | येथें आशंका फिटली | बुद्धि येकीं प्रवेशली | कांहींयेक आशा वाढली | अंतःकणीं | ३० | इति श्रीदासबोधे गुरु-शिष्यसंवादे येत्नसिकवणनाम समास नवम | ९ |

## ॥ श्रीराम ॥

आपण येथेष्ट जेवणें । उरलें तें अन्न वाटणें । परंतु वायां दवडणें। हा धर्म नव्हे ॥ १ ॥ तैसें ज्ञानें तृत व्हावें । तेचि ज्ञान जनास सांगावें । तेरतेन बुडों नेदावें । बुडतयासी ॥ २ ॥ उत्तम गुण स्वयें ध्यावें । ते बहुतांस सांगावे । वर्तस्याविण बोलावे । ते शब्द मिध्या ॥३॥ स्नान संध्या देवार्चन । येकाप्र करावें जपध्यान । हरिकथा निरूपण । केलें पाहिजे ॥ ४ ॥ शरीर परोपकारीं लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें । उणें पडों नेदावें । कोणियेकाचें ॥ ५ ॥ आडलें जार्कसलें जाणावें । यथान्शक्ति कामास यावें । सृदवचनें बोलत जावें । कोणियेकां । प्राणिमात्रांस मेळऊन ध्यावें । बञ्या शब्दें ॥ ७ ॥ बहुतांचे अन्याये क्ष्मावे ॥ बहुतांचे कार्यमां करावे । आपल्यापरीस व्हावे । पारिखे जन ॥ ८ ॥ बहुतांचे कार्यमां करावे । आपल्यापरीस व्हावे । पारिखे जन ॥ ८ ॥ दुसञ्याचें अंतर जाणावें । तदनुसाराचे वर्तावें । लेकांस परीक्षित जावें । नाना प्रकारें ॥ ९ ॥ नेमकचि बोलावें । तत्काळिं

<sup>9</sup> महंताची जितकी अंगे अथवा लक्षणे आहेत तितक्या सर्व लक्षणांनी युक्त. २ लोकप्रिय, सुंदर गाणें. ३ अशा पुरुषापाशी आकाशांतील ता वाप्रमाणें असंख्य लोक गोळा होतील. ४ विस्तार. ५ पोहणारानें. ६ गांजलेलें.

प्रतिवचन दावें । कदापी रागास न यावें। क्मारूपें ॥ १०॥ आठस्य अवघाच दवडावा । येत्न उदंडचि करावा । शब्दमत्सर न करावा । कोणियेकाचा ॥ ११ ॥ उत्तम पदार्थ दुसऱ्यास द्यावा । शब्द निवडून बोलावा । सावधपणें कारित जावा । संसार आपुछा ॥ १२ ॥ मरणाचें स्मरण असावें । हार्रभक्तीस सादर व्हावें । सरीन कीर्तीस उरवावें । येणें प्रकारें ॥ १३ ॥ नेमकपणें वर्तां लागला । तो बहुतांस कळों आछा । सर्व आर्जवी तयाछा । काये छणे ॥ १४॥ ऐसा उत्तम गुणी विशेष । तयास हाणार्वे पुरुष । जयाच्या भजनें जगदीश । तृप्त होये ॥ १५॥ उदंड धि:कारून बोछती । तरी चळों नेदावी शांति । दुर्जनास मिळोन जाती । धन्य ते साधु ॥१६॥ उत्तम गुणीं शृंघारला । ज्ञानवैराग्यें शोभला । तोचि येक जाणावा भला । भूमंडळीं ॥ १७ ॥ स्वयें आपण कष्टावें । बहुतांचें सोसित जावें झिजोन कीर्तीस उरवावें । नानाप्रकारें ॥ १८ ॥ कीर्ती पाहों जातां सुख नाहीं । सुख पाहातां कीर्ती नाहीं । विचारेंविण कोठेंचि नाहीं । समाधान ॥ १९ ॥ परांतरास न लावावा ढका । कदापि पडों नेदावा चुका । क्ष्मासीळ तयाच्या तुका । हानी नाहीं ॥ २० ॥ आपर्छे अथवा परावें । कार्य अवधेंच करावें । प्रसंगीं कामास चुकवावें । हें विहित नव्हे ॥ २१ ॥ वरें वोळतां सुख वाटतें । हें तों प्रसक्ष कळतें । आत्मवत् परावें तें । मानीत जावें ॥ २२ ॥ कठिण शब्दें वाईट वाटतें । हें तों प्रस्यास येतें । तरी मग वाईट बोलावें तें । कायेनिमिस ॥ २३ ॥ आपणास चिमोटा घेतला । तेणें कासाविस जाला । आप-णावरून दुसऱ्याला । राखत जावें ॥ २४ ॥ जे दुसऱ्यास दुःख करी । ते अपवित्र वैखरी । आपणास घात करी । कोणियेके प्रसंगीं ॥ २५॥ पेरिलें तें उगवतें। वोलण्यासारिखें उत्तर येतें। तरी मग कर्कश

<sup>9</sup> जो क्षमाशील आहे त्याच्या वजनाला हानी नाहीं, त्याचें महत्त्व जात नाहीं.

बोलवें तें । कायेनिभित्य ॥ २६ ॥ आपल्या पुरुषार्थवैभवें । बहुतांस सुली करात्रें । परंतु कष्टी करात्रें । हे राक्षसी क्रिया ॥ २७॥ दंभ दर्प अभिमान । क्रोध आणि कठिण वचन । हें आज्ञानाचें लक्षण। २८ ॥ जो उत्तम गुणें शोभला। भगवद्गीतेंत बोलिलें 11 तोचि पुरुष माहां भला। कित्तेक लोक तयाला। शोधीत फिरती ।। २९ ।। क्रियेविण शब्दज्ञान । तेंचि स्वानाचें वमन । भले तेथें अवछोकन । कदापी न करिती ॥ ३० ॥ मनापासून भक्ति करणें। उत्तम गुण अगत्य धरणें। तया माहांपुरुषाकारणें । धुंडीत येती ॥ ३१॥ ऐसा जो माहानुभाव । तेणें करावा समुदाव । भक्तियोगें देवाधिदेव । आपुळा करावा ॥ ३२ ॥ आपण आवचितें मरोन जावें । मग भजन कोणें करावें । याकारणें भजनास लावावे । बहुत, लोक ॥ ३३॥ आ-मची प्रतिज्ञा ऐसी । कांहीं न मागावें शिष्यासी । आपणामागें जगदी-शासी । भजत जावें ॥ ३४ ॥ याकारणें समुदाव । जाला पाहिजे मो-होत्छाव । हातोपातीं देवाधिदेव । वोळेसा करावा ॥ ३५ ॥ आतां स-मुदायाकारणें । पाहिजेती दोनी लक्षणें । श्रोतीं येथें सावधपणें । मन घालावें ॥३६॥ जेणें बहुतांस घडे भक्ति । ते हे रोकडी प्रवोधशक्ति । बहुतांचें मनागत हातीं। घेतलें पाहिजे ॥ ३७॥ मागां वोलिले उत्तम गुण । तयास मानिती प्रमाण । प्रवोधशक्तीचें लक्षण । पुढें चाले ॥ ३८ ॥ बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयें करून बोलणें । तयाचीं वचनें प्रमाणें । मानिती जनीं ॥ ३९ ॥ जें जें जनास मानेना । तें तें जनिह मानीना । आपण येकला जन नाना । सृष्टिमधें ॥ ४० ॥ हाणीन सां-गाती असावे । मानत मानत शिकवावे । हळु हळु सेवटा न्यावे । विवे-कानें ॥ ४१ ॥ परंतु हे विवेकाचीं कामें । विवेकी करील नेमें । इतर ते बापुडे भ्रमें । मांडोंच लागले ॥ ४२ ॥ बहुतांसीं भांडतां येकला ।

१ अध्याय १६×४. २ सोबती.

हौन्यावांचून पुरवला । याकारणें वहुतांला । राजी राखावें ।। ४३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमपुरुपनिरूपणनाम समास दराम॥ १०॥

# ॥ नामरूप दशक त्रयोदश ॥ १३ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

आत्मानात्मविवेक करावा । करून वरा विवरावा । विवरोन सदृढ धरावा । जीवामध्यें ॥ १ ॥ आत्मा कोण अनात्मा कोण । त्याचें करावें विवरण । तेंचि आतां निरूपण । सावध ऐका ॥ २ ॥ च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चौन्यासि लक्ष जीवप्राणी । संख्या बोलिली पुराणीं । वर्तती आतां ॥ ३ ॥ नाना प्रकारीचीं शरीरें । सृष्टींत दिसती अपारें । तयांमधें निर्धारें । आत्मा कवणु ॥ ४ ॥ दृष्टीमधें पाहातो । श्रवणामधें ऐकतो। रसनेमधें स्वाद घेतो। प्रत्यक्ष आतां॥ ५॥ व्राणामधें वास घेतो । सर्वागीं तो स्पर्शतो । वाचेमधें वोलवितो । जाणोनि शब्द।। ६॥ सावधान आणि चंचळ । चहुंकडे चळवळ । येकलाचि चालवी सकळ। इंद्रियेंद्वारा ॥ ७ ॥ पाये चालवी हात हालवी । मृकुटी पालवी डोळा घाछवी । संकेतखुणा बोछवी । तोचि आत्मा ॥ ८ ॥ धिटाङ् छाजवी खाजवी । खोंकवी वोकवी थुंकवी । अन जेऊन उदक सेवी । तोचि आत्मा ।। ९ ।। मळमूत्र त्याग करी । शरीरमात्र सांवरी । प्रवृत्ति निवृ-ति विवरी । तोचि आत्मा ॥ १०॥ ऐके देखे हुंगे चाखे । नाना प्र-कारें वोळखे । संतोष पावे आणी धाके । तोचि आत्मा ॥ ११ ॥ आ-नंद विनोद उद्देग चिंता । काया छयाँया माया ममता । जीवीत्वें पावे

१ घीटपणा करवितो. २ प्रतिबिंब, आत्म्याची छाया; जीवाला आत्म्याची छाया द्वाणतात द्वाणून या ठिकाणी छाया=जीव.

माना बेथा । तोाचि आत्मा ॥ १२ ॥ पदार्थाची आस्था धरी। जनी षाईट बरें करी । आपल्यां राखे पराव्यां मारी । तोचि आत्मा ॥ १३॥ युद्ध होतां दोहिंकडे । नाना शरीरीं वावडे । परस्परें पाडी पडे । तोचि आतमा। १४॥ तो येतो, जातो देहीं वर्ततो। हासतो रडतो प्रस्तावतो। समर्थ करंटा होतो । व्यापासारिखा ॥ १५॥ होतो छंडी होतो होतो विद्यावंत होतो धेट । न्यायेवंत होतो उद्भट । तोचि आत्मा ।। १६ ।। धीर उदार आणि क्रपण । वेडा आणि विचक्षण । उछंकै आणि सहिष्ण । तोचि आत्मा ॥ १७ ॥ विद्या कुविद्या दोहिंकडे । आ-नंदरूप वावडे । जेथें तेथें सर्वीकडे । तोचि आत्मा ॥ १८॥ निजे डिंठ बैसे चाले । धांवे धावडी डोले तोले । सीयरे धायरे केले । तीचि आतमा ॥ १९ ॥ पोथी वाची अर्थ सांगे । ताळ धरी गाऊं लागे । बाद वेवाद वाउगे । तोचि आत्मा ॥ २०॥ आत्मा नस्तां देहांतरीं । मग तें प्रेत सचराचरीं। देहसंगें आत्मा करी। सर्व कांहीं।। २१॥ येकेंविण येक काये । कामा नये वायां जाये । हाणोनि हा उपाये । दे-हयोगें ॥ २२ ॥ देह अनित्य आत्मा नित्य । हाचि विवेक नित्यानित्य । अवघें सूक्ष्माचें कृत्य । जाणती ज्ञानी ॥ २३ ॥ पिंडीं देहधर्ता जीव । ब्रह्मांडीं देहधर्ता शिव । ईश्वरतनुचतुष्टये सर्व । ईश्वर धर्ता ॥ २४ ॥ त्रिगुणापर्ता जो ईश्वर । अर्धनारीनटेश्वर । सकळ सृष्टीचा विस्तार । ते-थून जाळा ॥ २५ ॥ वरवें विचारून पाहीं । स्त्री पुरुष तेथें नाहीं । चंचळरूप येतें कांहीं। प्रत्ययासी ॥ २६ ॥ मुळींहून सेवटवरी । ब्र-सादि पिष्ठीका देहधारी । नित्यानित्य विवेक चतुरी । जाणिजे ऐसा ॥ २७ ॥ जड तितुकें अनित्य । आणि सूक्ष्म तितुकें नित्य । याहिमधें नियानिय । पुढें निरोपिछें ॥ २८॥ स्थूळ सूक्ष्म बोछांडिछें । कारण माहांकारण सांडिलें । विराट हिरण्यगर्भ खंडिलें । विवेकानें ॥ २९ ॥ अन्याकृत मूळप्रकृती । तेथें जाऊन बैसली वृत्ती । ते वृत्ति व्हावया नि-

१ दांडगा. २ उच्छृंखल, ३ पिपीलिका, मुंगी,

वृत्ति । निरूपण ऐका ।। ३० ॥ आत्मानात्मविवेक वोळिळा । चंचळा-त्मा प्रत्यया आळा । पुढिळे समासीं निरोपिळा । सारासार विचार ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मानात्मविवेकानिरूपण-नाम समास प्रथम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

ऐका सारासार विचार । उभारलें जगडंबर । त्यांत कोण सार कोण असार । विवेकें वोळखा ॥ १ ॥ दिसेल तें नासेल । आणि येईल तें जाईल । जें असतचि असेल । तेंचि सार ॥२॥ मागां आत्मानात्म वि-वेक वोळिळा । अनात्मा वोळखोन सांडिळा । आत्मा जाणतां छागळा । मुळींचा मूळ तंतु ॥ ३ ॥ मुँळीं जे राहिली वृत्ति । जाली पाहिजे नि-वृत्ति । सारासार विचार श्रोतीं । वरा पाहावा ॥ ४ ॥ नित्यानित्य वि-वेक केला । आत्मा नित्यसा निवडिला । निवृत्तिरूपें हेत उरला । नि-राकारीं ॥ ५ ॥ हेत हाणिजे तो चंचळ । निर्गुण हाणिजे निश्चळ । सारासारविचारें चंचळ । होऊन जातें ॥ ६ ॥ चळे झणोनि तें चं-चळ । न चळे हाणोनि निश्चळ । निश्चळीं उडे चंचळ । निश्चयेंसीं ॥ ७ ॥ ज्ञान आणि उपासना । दोनी येकचि पाहाना । उपासनेकः रितां जना । जगोद्धार ॥ ८ ॥ दृष्टा साक्षी जाणता । ज्ञानघन चैतन्य सत्ता । ज्ञान देवचि तत्वता । बरें पाहा ॥ ९॥ त्या ज्ञानाचें विज्ञान होतें । शोधून पाहा बहुत मतें । चंचळ अवघें नासतें । येणेंप्रकारें ।। १० ।। नासिवंत नासेल किं नासेना । ऐसा अनुमानचि आहे मना । तरी तो पुरुष सहसा ज्ञाना । अधिकारी नव्हे ॥ ११॥ नित्य निश्चये केला । संदेह उरतिच गेला । तरी तो जाणावा वाहावला । माहां मृग-जळीं ॥ १२ ॥ क्षयेचि नाहीं जो अक्षई । व्यापकपणें सर्वी ठाई । तेथें हेत संदेह नाहीं । निर्विकारीं ॥ १२ ॥ जें उदंड घनदाट । आद्य मध्य

१ मूळमायेचा आरंभ, २ मूळमायेच्या ठिकाणीं,

सेवट । अचळ अढळ अतुट । जैसें तैसें ॥ १४ ॥ पाहातां जैसें ग-गन । गगनाहून तें सघन । जनचि नाहीं निरंजन । सदोदित ॥१५॥ चर्मचक्षु ज्ञानचक्षु । हा तों अववाच पूर्वपक्षु । निर्गुण ठाईचा अलक्षु । छक्षवेना ॥ १६ ॥ संगत्यागेंविण कांहीं । परब्रह्म होणार नाहीं । संग-त्याग करून पाही । मौन्यगेर्भा ।। १७ ।। निर्शतां अवघेंचि निर्शितं । चंचळ तितुकें निघोन गेलें। निश्चळ परब्रह्म उरलें। तेंचि सार ।। १८।। आठवा देह मूळमाया । निर्शोन गेल्या अष्टकाया । साधु सां-गती उपाया । ऋपाळुपणें ।। १९ ॥ सोहं हंसा तत्वमसी । तें त्रह्म तूं आहेसी । विचार पाहातां स्थिति ऐसी । सहजचि होते ।। २०॥ साधक असोन ब्रह्म उरलें । तेणें वृत्तिसुन्य जालें । सारासार विचारिलें। येणेंप्रकारें ।। २१ ॥ तें तापेना ना निवेना । उजळेना ना काळवंडेना । डहुळेना ना निवळेना । परब्रह्म तें ॥ २२ ॥ तें भिजना ना वाळेना । तें विद्येना ना जळेना । जयास कोणीच नेईना । परब्रह्म तें ॥ २३॥ दिसेना ना भासेना । उपजेना ना नासेना । तें येना ना जायेना । पर-ब्रह्म तें ॥ २४ ॥ जें सन्मुखाचि चहुंकडे । जेथें दश्यभास उडे । धन्य साधु तो पवाडे । निर्विकारीं ॥ २५ ॥ निर्विकल्पी कल्पनातीत । तोचि वोळखावा संत । येर अवघेचि असंत भ्रमरूप ॥ २६॥ खोटें सांडून खरें ध्यावें । तरीच परीक्षवंत हाणावें । असार सांडून सार ध्यावें । पर-ब्रह्म तें ॥ २७ ॥ जाणतां जाणतां जाणीव जाते । आपछी वृत्ति तद्रूप होते । आत्मनिवेदनी भाक्ति ते । ऐसी आहे ॥ २८ ॥ वाच्यांशें भाक्ति मुक्ति बोलाबी । लक्ष्यांशें तद्रूपता विवरावी । विवरतां हेतु नुरावी । ते तद्र्पता ॥ २९ ॥ सद्र्प चिद्र्प आणि तद्र्प । सस्वरूप हाणिजे आ-पुछें रूप। आपुछें रूप हाणिजे अरूप। तत्व निर्शनाउपरी ॥३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारासारनिरूपणनाम समास द्वितीये ॥२॥

१ ब्रह्म. २ बाह्य साधकाचे परी असून जे ब्रह्मरूप होऊन उरले. ३ प्रथम "वितुळेना" असे होतें त्याचें श्रीसमर्थानी "निवळेना" केलें.

## ॥ श्रीराम॥

ब्रह्म घन आणि पोकळ । आकाशाहन विशाळ । निर्मळ आणी निश्चळ । निर्विकारी ॥ १ ॥ ऐसेंचि असतां कित्येक काळ । तेथें आरंभला भूगोळ । तया भूगोळाचें मूळ । सावध ऐका ॥ २ ॥ परब्रह्म असतां निश्चळ । तेथें संकल्प उठिला चंचळ । तयास बोलिजे केवळ । आदिनारायेण ॥ ३ ॥ मूळमाया जगदेश्वर । त्यासीच ह्मणिजे श्वर । अष्ट्या प्रकृतीचा विचार । तेथें पाहा ॥ १ ॥ ऐलिकडे गुणक्षी-भिणी । तेथें जन्म घेतला त्रिगुणीं । मूळ वोंकाराची मांडणी । तेथून जाणावी ॥ ५ ॥ अकार उकार मकार । तिनी मिळोन वोंकार । पुढें पंचभूतांचा विस्तार । विस्तारला ॥ ६ ॥ आकाश ह्मणिजेते अंतरा-त्म्यासी । तयापासून जन्म वायोसी । वायोपासून तेजासी । जन्म जाला ॥ ७ ॥ वायोचा कार्तरा घसवटे । तेणें उष्णें वन्हि पेटे । सूर्य-बिंब तें प्रगटे । तथे ठाई ॥ ८ ॥ वारा वाजतो सीतळै । तेथें निर्माण जालें जळ । तें जळ आळोन भूगोळ । निर्माण जाला ॥ ९ ॥ त्या भूगोळाचे पोटीं । अनंत बीजांचिया कोटी । पृथ्वी पाण्या होतां भेटी । अंकुर निघती ॥ १० ॥ पृथ्वी वल्ली नाना रंग । पत्रें पुष्पांचे तरंग । नाना स्वाद ते मग । फळें जाळीं ।। ११ ॥ पत्रें पुष्पें फळें मुळें। नाना वर्ण नाना रसाळें। नाना धान्यें अन्नें केवळें। तेथून जाठीं ॥ १२ ॥ अन्नापासून जालें रेत । रेतापासून प्राणी निपजत । ऐसी हे रोकडी प्रचित । उत्पत्तीची ॥ १३ ॥ अंडज जारज श्वेतज उद्घीज। पृथ्वी पाणि सकळांचें बीज । ऐसें हें नवल चोज। सृष्टिरचनेचें ॥१८॥ च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चौऱ्यासि छक्ष जीवयोनी ॥ निर्माण जाछे लोक तिनी । पिंडब्रह्मांड ॥ १५ ॥ मुळीं अष्टधा प्रकृती । अवघे पाण्यापासून जन्मती । पाणी नस्तां मरती । सकळ प्राणी ॥ १६॥

१ कातरीसारखे तिरकस येणारे दोन ओष. २ द. ११३ पहा.

नव्हे अनुमानाचें बोल्णें । याचा वरा प्रत्यये वेणें । वेदशास्त्रें पुराणें। प्रत्ययें घ्यावीं ॥१०॥ जें आपुल्या प्रत्यया येना । तें अनुमानिक घ्यावेना। प्रत्ययाविण सकळ जना । वेवसाये नाहीं ॥ १८ ॥ वेवसाये प्रवृत्ती निवृत्ती । दोहिंकडे पाहिजे प्रचिती । प्रचितीविण अनुमानें असती । ते विवेकहीन ॥ १९ ॥ ऐसा सृष्टिरचनेचा विचार । संकळित बोलिला प्रकार । आतां विस्ताराचा संव्हार । तोहि ऐका ॥ २० ॥ मुळापासून सेवटवरी । अवघा आत्मारामचि करी । करी आणी विवरी । येथायोग्य ॥ २१ पुढें संव्हार निरोपिला । श्रोतीं पाहिजे ऐकिला । इतुक्याउपरी जाला । समास पूर्ण ॥ २२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उभारणीनिरूपणनाम समास तृतीये ॥ ३ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

पृथ्वीस होईल अंत । भूतांस मांडेल कत्पांत । ऐसा समाचार साध्यंत । शास्त्रीं निरोपिला ।। १ ।। शत वरुषें अनावृष्टि । तेणें जळेल हे सृष्टि । पर्वत माती ऐसी पृष्ठी । भूमीची तरके ।। २ ।। बारा कळी सूर्यमंडला । किणीपासून निघती ज्वाला । शत वरुषें भूगोला । दहन होथे ।। ३ ।। सिंधुरवर्ण वसुंधरा । ज्वाला लागती फाणिवरा । तो आहीं लोन सरारां । विष वमी ।। १ ।। त्या विषाच्या ज्वाला निघती । तेणें पातालें खलती । माहापावकें भस्म होती । पाताल लोक ।। ५ ।। तेथें माहाभूतें खवलती । प्रलयेवात सुटती । प्रलयेपावक वाढती । चहुंकडे ।। ६ ।। तेथें अक्रा रुद्र खवलले । वारा सूर्य कडकडिले । पावकमात्र येकवले । प्रलयेकालीं ।। ७ ।। वायो विजांचे तहाखे । तेणें पृथ्वी अवधी तरके । कठिणत्व अवधेंचि फांके । चहुंकडे ।। ८ ।। तेथें मेरूची कोण गणना । कोण सांभालिल कोणा । चंद्रसूर्य तारांगणा । मूस जौली ।। ९ ।। पृथ्वीनें विरी सांडिली । अवधी धगधगायमान जाली । ब्रह्मां-

१ पोळून. २ एकवटले. ३ वीर्य, काठिण्य.

क्षेप्रती जळोन गेली । येकसरां ॥ १०॥ जैळोनि विरी सांडिली । विशेष माहावृष्टी जाली । तेणें पृथ्वी विराली । जळामधें ॥ ११ ॥ भाजला चुना जळीं विरे । तैसा पृथ्वीस धीर न धरे । विरी सांडू-नियां त्वरें । जळीं मिळाळी ॥ १२ ॥ रोष कुर्म वाँन्हाव गेळा। पृथ्वीचा आधार तुटला । सत्व सांडून जळाळा । मिळोन गेळी ॥ १३ ॥ तेथें प्रळयेमेघ उचलले । कठिण घोषें गार्जनले । अखंड विजा कडकडिले । ध्वनि बोष ॥ १४ ॥ पर्वतप्राये पडती गारा । पर्वत उडती ऐसा वारा । निविड तया अंधकारा । उपमाचि नाहीं ।। १५ ॥ सिंधु नद्या येकविटल्या । नेणों नभींहून रिचवल्या । संधिच नाहीं धारा मिळाल्या । अखंड पाणी ॥ १६ ॥ तेथें मछ कूर्म सर्प पडती । पर्वतासारिखे दिसती । गर्जना होतां मिसळती । जळांत जळें ॥ १७ ॥ सप्त सिंधु क्षावणीं गेले । आवर्णवेढे मोकळे जाले । जळरूप जालिया खवळले । प्रळयेपायक ॥ १८ ॥ ब्रह्मांडाऐसा तप्तलोहो । शोषी जळाचा सम्हो । तैसें जळास जालें पाहो । अपूर्व मोठें ।। १९ ॥ तेणें आटोन गेलें पाणी । असंभाव्य माजला वन्ही । तया वन्हीस केली झडपणी । प्रळ-यवातें ॥ २०॥ दीपास पाँठव घातला । तैसा प्रळयेपावक विझाला । पुढें वायो प्रबळला । असंभाव्य ॥ २१ ॥ उदंड पोकळी थोडा वाराँ । तेणें वितळोन गेला सारा । पंचभूतांचा पसारा । आटापला ॥ २२ ॥ महद्भूत मूळगाया । विस्मरणें वितुळे काया । पदार्थमात्र राहावंदा । ठाव नाहीं ॥ २३ ॥ दश्य हलकालोळें नेलें । जड चंचळ वितुळलें । याउ-परी शाश्वत उरलें। परब्रह्म तें ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य-संवादे प्रळयेनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

१ ब्रह्मांडाची मही जी पृथ्वी ती जळून गेळी. २ पृथ्वी जळून तिची विरी गेल्यावर महात्रष्टी झाळी. ३ ही ओवी मागाहून श्रीसमर्थीनी शोध देतांना चा-तळी आहे. ४ वराह. ५ समुद्रानें मर्यादा सोडळी. ६ पदर. ७ पोकळी ( आ-काश ) पुष्कळ आणि त्या मानानें वारा थोडा, तेणेंकरून तो वारा आकाशांत वितळून गेळा,

## ॥ श्रीराम॥

कोणी येक दोघे जण । पृथ्वी फिरती उदासीन । काळकमणें ला-गून । कथा आरंभिली ॥ १ ॥ श्रोता पुसे वक्तयासी । काहाणी सांगा जी बरवीसी । वक्ता हाणे श्रोतयासी । सावध ऐकें ॥२॥ येकें स्त्रीपुरुषे होती । उभयेतामधें बहु प्रीति । येकरूपेंचि वर्तती । भिन्न नाहीं ॥३॥ ऐसा कांहींयेक काळ छोटछा । तयांस येक पुत्र जाला । कार्यकर्ता आणि भला । सर्वविषीं ॥ ४ ॥ पुढें त्यासिह जाला कुमरैं । तो पिलाहून आतुर । कांहीं तर्देर्भ चतुर । व्यापकपणें ॥ ५ ॥ तेणें व्याप उदंड केला। बहुत कन्यापुत्रं व्याला। उदंड लोक सांचिला। नाना प्रकारं ।। ६ ॥ त्याचा पुत्र जेष्टं । तो अज्ञान आणि रागिट । अथवा चुकतां नीट । संव्हार करी ॥ ७॥ पिताँ उगाच बैसला। ठिकें वहुत व्याप केला । सर्वज्ञ जाणता भला । जेष्ठ पुत्र ॥ ८॥ नातु त्याचे अर्घ जाणे। पणेतु तो कांहींच नेण । चुकतां संव्हारणें । माहां क्रोधी ॥ ९ ॥ हेर्फ सकळांचें पाळण करी । नौतु मेळवी वरिचावरी । पणतु चुकल्या संव्हार करी । अकस्मात ॥ १० ॥ नेमस्तपणें वंश वाढला । विस्तार उदंडचि जाला । ऐसा बहुत काळ गेला । आनंदरूप ॥ ११॥ विस्तार बाढला गणवेना । वडिलांस कोणीच मानीना । पैर्रस्परें किंत मना । बहुतपडि-ला ।। १.२ ।। उदंड घरकळहो लागला । तेणें कित्तेक संव्हार जाला । विपेट पिंडेलें थोरथोराला । बेबंद जालें ॥ १३ ॥ नेणपणें भरीं भरले।

१ प्रकृति आणि पुरुष. २ सत्वगुणात्मक जाणीवरूप प्रतिपालक विष्णु. ३ रजोगुणी जाणीवनेणीविमिश्रित उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मदेव. ४ विष्णु हून अर्ध चतुर, कारण अर्धा भाग जाणीवेचा व अर्धा भाग नेणीवेचा ह्मणून. ५ जगतांतील य-चावत् स्त्रीपुरुष. ६ तमोगुणी नेणीवरूप संव्हारक शंकर. ७ मूळ पुरुष. ८ विष्णुने. ९ विष्णु. १० ब्रह्मा. ११ शंकर. १२ विष्णु. १३ ब्रह्मा पुन्हःपुन्हः सृष्टि निर्माण करितो. १४ जो विस्तार, व्यवहार वाढला त्या व्यवहारांत, सृष्टींत यचावत् लोकांत, परस्पराविषयी हैत्भाव उत्पन्न झाला, १५ विदुष्ट.

भग ते आवधेच संब्हारले । जैसे यादव निमाले । उन्मलपणें ॥ १४ ॥ बाप लेक नातु पणतु । सकळांचा जाला निपातु । कन्या पत्र हेत् मात् । अणुमात्र नाहीं ॥ १५ ॥ ऐसी काहाणी जो विवरला । तो जन्मापासन सटला । श्रोता वक्ता धन्य जाला । प्रचितीनें ॥ १६ ॥ ऐसी काहाणी अपूर्व जे ते । उदंड वेळ होत जाते । इतुकें वोछोन गोसावी ते । नि-बांत जाळे ॥ १७ ॥ आमची काहाणी सरो । तुमचे अंतरी भरो । ऐसें बोल्लें विवरो । कोणी तरी ॥ १८ ॥ चुकत वांकत आठवलें । इतुकें संकळित बोळिळें । न्यूनपूर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ १९ ॥ ऐसी काहाणी निरंतर । विवेकें ऐकती जे नर । दास क्षणे जगोद्धार । तेचि करिती ॥ २० ॥ त्या जगोद्धाराचें लक्षण । केलें पाहिजे विवरण । सार निवडावें निरूपण । यास बोळिजे ॥ २१ ॥ निरूपणीं प्रत्ययें विवरावें। नाना तत्वकोडें उकलावें । समजतां समजतां व्हावें । निःसंदेह॥ २२॥ विवरोन पाहातां अष्ट देहे । पुढें सहजिच निःसंदेह । अखंड निरूपणें राहें । समाधान ॥२३॥ तत्वांचा गल्बेठा जेथें । निवांत कैचें असेठ तेथें । याकारणें गुह्यिपरतें । कोणियेकें असावें ॥ २४ ॥ ऐसा सूक्ष्म संवाद । केळाचि करावा विशद । पुढिळे समासीं छघुबोध । सावध ऐका ॥ २५ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे काहाणीनिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम ॥

जें बोलिजेती पंचतत्वें । त्यांची अभ्यासाया नावें । तदुपरी स्वातु-भवें । रूपें जाणावीं ॥ १ ॥ यामधें शाश्वत कोण । आणी अशाश्वत

१ तत्त्वांच्या घोंटाळ्यांमध्यें जे गुरफद्दन गेले आहेत त्यांना शांतिसुख को-ठून असणार? २ गलवत्यापासून दूर, या तत्त्वांच्या घोंटाळ्यापासून दूर. ३ श्री-मच्छत्रपति शिवाजी महाराज यांस शिंगणवाडी येथें श्रीसमर्थानीं हा लघुबोध केला अशी कथा आहे.

कोण । ऐसें करावें विवरण । प्रत्ययाचें ॥ २ ॥ पंचभूतांचा विचार। नांबरूप सारासार । तोचि बोलिला निर्धार । सावध ऐका ॥ ३॥ पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । नावें वोलिलीं सावकास । आतां हू-पाचा विश्वास । श्रवणें घरावा ॥ ४ ॥ पृथ्वी ह्मणिजे ते घरणी। आप ह्मणिजे तें पाणी । तेज हाणिजे अग्नि तरणी । सतेजादिक ॥ ५॥ बायो हाणिजे तो वारा । आकाश हाणिजे पैस सारा । आतां शाधत तें विचारा । आपुले मनीं ।। ६ ॥ येक शीत चांचपावें । हाणिजे वर्म पडे ठावें। तैसें थोड्या अनुभवें । बहुत जाणावें ॥ ७ ॥ पृथ्वी रचते आणि खचते। हें तों प्रत्ययास येतें। नाना रचना होत जाते। सृष्टि-मधें ॥ ८ ॥ हाणोन रचतें तें खचतें । आप तेंहि आटोन जातें। तेजिह प्रगटोन विझतें । वारेंहि न राहे ॥ ९ ॥ अवकाश नाममात्र आहे। तेंहि विचारितां न राहे। एवं पंचभूतिक राहे। हें तों घडेना ।। १० ।। ऐसा पांचा भूतांचा विस्तार । नासिवंत हा निर्धार । शाश्वत आत्मा निराकार । सत्य जाणावा ॥ ११ ॥ तो आत्मा कोणास क-ळेना । ज्ञानेंविण आकळेना । हाणोनियां संतजना । विचारावें ॥ १२॥ विचारितां सज्जनासी । ते ह्मणती कीं अविनासी । जन्म मृत्य आत्मयां-सी । बोलोंच नये ।। १३ ॥ निराकारीं भासे आकार । आणी आकारीं भासे निराकार । निराकार आणी आकार । विवेकें वोळखावा ॥ १४॥ निराकार जाणावा नित्य । आकार जाणावा अनित्य । यास बोलिजे नि-त्यानित्य । विचारणा ॥ १५ ॥ सारीं भासे असार । आणि असारीं भासे सार । सारासार विचार । शोधून पाहावा ।। १६ ।। पंचभूतिक तें मा-इक । परंतु भासे अनेक । आणि आत्मा येक । व्यापून असे ॥१०॥ चहं भूतांमधें गगन। तैसें गगनीं असे सघन । नेहटून पाहातां अभिन । गगन आणि वस्तु ॥ १८॥ उपाधीयोगेंचि आकाश । उपाधी नस्तां निराभास । निराभास तें अविनाश । तैसें गगन ॥ १९ ॥ आतां असी

१ सूर्य. २ गगनाच्या ठिकाणीं (ब्रह्म ) दाट भरलें आहे.

हे विवंचना । परंतु जें पाहातां नासेना । तें गे तेंचि अनुमाना । वि-वेकें आणावें ॥ २० ॥ परमात्मा तो निराकार । जाणिजे हा विचार सार । आणि आपण कोण हा विचार । पाहिला पाहिजे ॥ २१ ॥ दे-हास अंत येतां । वायो जातो तत्वतां । हें लटिकें हाणाल तरी आतां । म्बासोस्वास धरावा ॥ २२ ॥ स्वास कोंडतां देहे पडे । देहे पडतां हा-णती मडें । मड्यास कर्तृत्व न घडे । कदाकाळीं ॥ २३ ॥ देहावेगळा वायो न करी । वायोवेगळा देह न करी । विचार पाहातां कांहींच न करी । येकावेगळें येक ॥ २४ ॥ उगेंच पाहातां मनुष्य दिसे । विचार वेतां कांहींच नसे । अभेद भक्तीचें ठक्षण ऐसें । वोळखार्वे ॥ २५॥ कर्ता आपण ऐसें ह्मणावें । तरी आपछे इछेसारिखें व्हावें । इछेसारिखें न होतां मानावें । अववेंच वाव ॥ २६ ॥ झणोन कर्ता नव्हे किं आ पण । तेथें भोक्ता कैंचा कोण । हें विचाराचें छक्षण । अविचारें न घंडे | | २७ | | अविचार आणि विचार | जैसा प्रकाश अंधकार | वि-कार आणि निर्विकार । येक नव्हे किं ॥ २८ ॥ जेथें नाहीं विवंचना । तेथें कांहींच चालेना । खरें तेंचि अनुमाना । कदा नये ॥ २९ ॥ प्र-त्ययास बोळिजे न्याय । अप्रत्यय तो अन्याय । जात्यांधास परीक्षा काये । नाना रताची ॥ ३०॥ ह्मणोनि ज्ञाता धन्य धन्य । जो नि-र्गुणेसीं अनन्य । आत्मनिवेदनें मान्य । परम पुरुष ॥ ३१ ॥ इति श्री-दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे छघुवोधनाम समास षष्ट ॥ ६ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

निर्मळ निश्चळ निराभास । तयास दृष्टांत आकाश । आकाश स्निणिजे अवकाश । पसरला पैस ॥ १ ॥ आधीं पैस मग पदार्थ । प्रत्यये पाहातां

१ वास्तविक असर्ते एकादें लांकूड किंवा झाड, परंतु तें मनुष्य आहे अशी कल्पना होते; तद्वत् सर्वत्र ब्रह्मस्वरूप असून निरनिराज्या व्यक्तींची आपण कल्पना केली आहे. ती कल्पना टाकून देऊन अभेदभक्ति घडली पाहिजे. २ आधीं पोक्किली आहे आणि मग तींत सर्व पदार्थ आहेत. आधीं आकाश आणि मग त्या-च्यांत वाकींचीं चार भूतें:

यथार्थ । प्रत्ययेविण पाहातां वेर्थ । सकळ कांहीं ।। २ ॥ त्रहा हाणिजे तें निश्वळ । आत्मा हाणिजे तो चंचळ । तयास दृष्टांत केवळ । वायो जाणावो ॥ ३ ॥ घटाकाश दष्टांत ब्रह्माचा । घटबिंब दष्टांत आत्म्याचा। विवरतां अर्थ दोहींचा । भिन्न आहे ॥ १॥ भूत ह्मणिजे जितुकें जाहें। जालें तितुकें निमालें। चंचळ आलें आणी गेलें। ऐसें जाणावें॥ ५॥ अविद्या जड आत्मा चंचळ । जड कर्पूर आत्मा अनळ । दोनी जळोन तत्काळ । विझोन जाती ॥ ६ ॥ ब्रह्म आकाश निश्वळ जाती । आत्मा वायो चंचळ जाती । परीक्षवंत परीक्षिती । खरें कि खोटें ॥ ७॥ जड अनेक आत्मा येक । ऐसा आत्मानात्मविवेक । जगा वर्तविता जगना-येक । तयांस हाणावें ॥ ८ ॥ जड अनात्मा चेतवी आत्मा । सवीं वर्ते सर्वतमा । अवघा मिळोन चंचळात्मा । निश्चळ नव्हे ॥ ९ ॥ निश्चळ तें परब्रहा । जेथें नाहीं दरयभ्रम । विमळ ब्रह्म तें निभ्रम । जैसें तैसें 11 १० ।। आधीं आत्मानात्माविवेक थोर । मग सारासारविचार । सारा-सारविचारें संव्हार ! प्रकृतीचा ।। ११ ॥ विचारें प्रकृति संव्हारे । दृश्य अस्तांच वोसरे । अंतरात्मा निर्गुणीं संचरे । अध्यात्मश्रवणें ॥१२॥ चढता अर्थ लागला । तरी अंतरात्मा चढतचि गेला । उतरत्या अर्थे उत्तरला । भूमंडळीं ॥ १३ ॥ अर्थासारिखा आत्मा होतो । जिकडे नेला तिकडे जातो । अनुमानें संदेहीं पडतो । कांहींयेक ॥ १४ ॥ नि-संदेह अर्थ चालिला । तरी आत्मा निसंदेहचि जाला । अनुमानअर्थे जाला । अनुमानरूपी ॥ १५ ॥ नवरसिक अर्थ चाले । श्रोते तद्र्पचि जाले । चाटपणें होऊन गेले । चाटाचि आवघे ॥ १६ ॥ जैसा जैसा घडे संग । तैसे गुँह्यराचे रंग । याकारणें उत्तम मार्ग । पाहोन धरावा ॥ १७ ॥ उत्तम अने बोलत गेले । तरी मन अन्नाकाराचि जालें। ला-

१ ब्रह्माला दष्टांत गगनाचा व आस्म्याला दष्टांत वायूचा. २ ज्याप्रमाणें घटप्रतिबिंबित आकाश असावें, त्याप्रमाणें बुद्धीत प्रतिबिंबित जें चैतन्य तो आस्मा (जीवात्मा). ३ सरङ्याची एक जात आहे.

वण्य वनितेचें वर्णिलें । तरी मन तेथेंचि वैसे ॥ १८॥ पदार्थवर्णन अववें । किती क्षणोन सांगावें । परंतु अंतरीं समजावें । होय किं नव्हे ॥ १९ ॥ जें जें देखिलें आणी ऐकिलें। तें अंतरीं सदद वैसलें। हित अन्हित परिक्षिलें । परीक्षवंतीं ॥ २०॥ याकारणें सर्व सांडावें । येक देवास धुंडावें । तरीच वर्म पडे ठावें । कांहींयेक ॥ २१ ॥ नाना मुखें देवें केलीं । लोकें तयास चुकलीं । ऐसीं चुकतांच गेलीं । जनमवरी ॥२२॥ सर्व सांडून शोधा मजला । ऐसें देवचि वोलिली । लोकी शब्द अमान्य केळा । भगवंताचा ॥ २३ ॥ ह्मणोन नाना दुःखें भोगिती । सर्वकाळ कष्टी होती । मनीं सुखचि इछिती । परी तें कैचें ॥ २४ ॥ उदंड मुख जया लागेलें । वेडें तयास चुकलें। मुख मुख क्षणतांच मेलें। दु:ख भोगितां ॥ २५ ॥ शाहाण्यानें ऐसें न करावें । सुख होये तेंचि करावें । देवास धंडित जावें । त्रह्मांडापरतें ॥ २६ ॥ मुख्य देविच ठाई पडिला । मग काये उणें तयाला । लोक वेडे विवेकाला । सांडून जाती । २७ ।। विवकाचें फळ तें सुख । अविवेकाचें फळ तें दुःख । यांत मानेल तें अवस्यक । केलें पाहिजे ।। २८ ।। कर्तयासी वोळखावें । यास विवेक ह्मणावें । विवेक सांडितां व्हावें । परम दुःखी ॥ २९ ॥ आतां असो हें वोछणें । कर्त्यास वोळखणें । आपर्छे हित विचक्षणें । चुकों नये ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रस्ययेविवरण-निरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

श्रोता हाणे वक्तयासी । कोण कर्ता निश्चयेंसी। संकळ सृष्टि ब्रह्मांडासी । कोणें केळें ॥ १ ॥ तव बोळिले सभानायेक । जे बोळिके येकाहून येक । या बोळण्याचें कौतुक । श्रोतीं सादर ऐकावें ॥ २ ॥ येक

१ सर्वधर्मान् परित्यंज्य मामेकं शरणं वज । भगवद्गीता अ. १८४६६. १ ज्याच्या ठिकाणी उदंड सुख आहे.

क्षणती कर्ता देव । येक क्षणती कोण देव । आपुलाला अभिप्राव। बोलते जाले ॥ ३ ॥ उत्तम मध्यम किनष्ठ । भावार्थे बोलती पृष्ट । आपुलाली उपासना श्रेष्ठ मानिती जनीं ॥ ४॥ कोणियेक ऐसे ह्मणती । कर्ता देव मंगळमूर्ती । येक ह्मणती सरस्वती । सर्व करी ॥ ५ ॥ येक ह्मणती कर्ता भैरव । येक ह्मणती खंडेराव । येक ह्मणती बीरदेव । येक ह्मणती भगवती ॥६॥ येक ह्मणती नरहरी । येक ह्मणती बनशंकरी । येक हाणती सर्व करी । नारायेणु ॥ ७॥ येक म्हणती श्रीराम कर्ता । येक म्हणती श्रीकृष्ण कर्ता । येक म्हणती भगवंत कर्ता । केरावराज ।।८।। येक म्हणती पांडुरंग। येक ह्रणती श्रीरंग। येक ह्रणती भोटिंग । सर्व करी ॥ ९ ॥ येक ह्मणती मुंज्या कर्ता । येक ह्मणती सूर्य कर्ता। येक ह्मणती अग्न कर्ता। सकळ कांहीं ॥ १०॥ येक क्षणती लक्ष्मी करी । येक ह्मणती मारुती करी । येक ह्मणती धरत्री करी । सर्व कांही ॥ ११ ॥ येक क्षणती तुकाई । येक क्षणती येमाई । येक ह्मणती सटवाई । सर्व करी ॥ १२ ॥ येक ह्मणती भागव कर्ता । येक ह्मणती वामन कर्ता । येक ह्मणती परमात्मा कर्ता । येकचि आहे || १३ || येक ह्मणती विरंणा कर्ता | येक ह्मणती वस्तंणा कर्ता । येक ह्मणती रेवंणा कर्ता । सर्व कांहीं ।। १४ ।। कोणी ह्मणती रवळेया कर्ता । येक हाणती स्वामी कार्तिक कर्ता । येक हाणती वेंक-देश कर्ता। सर्व कांहीं ॥१५॥ येक ह्मणती गुरु कर्ता। येक ह्मणती दत्त कर्ता । येक ह्मणती मुख्य कर्ता । वोढ्या जगनाथ ॥१६॥ येक ह्मणती ब्रह्म कती। येक म्हणती विष्णु कर्ता। येक म्हणती महेश कर्ता। निश्चयेंसीं ॥ १७ ॥ येक म्हणती प्रजन्य कर्ता । येक म्हणती बायो कर्ता। येक म्हणती करून अकर्ता। निर्गुण देव ॥ १८॥ येक म्हणती माया करी । येक म्हणती जीव करी । येक म्हणती सर्व करी। प्रारच्धयोग ॥ १९॥ येक म्हणती प्रेत करी । येक म्हणती स्वभाव

१ रवळनाथ मांवाचें दैवत कोंकणांत आहे.

करी । येक म्हणती कोण करी । कोण जाणे ॥ २०॥ ऐसा कर्साचा विचार । पुसतां भरला वाजार । आतां कोणाचें उत्तर । खरें मानावें ॥ २१ ॥ जेहिं जो देव मानिला । कर्ता म्हणती तयाला । ऐसा लोकांचा गल्वला । वोसरेमा ॥ २२ ॥ आपुलाल्या साभिमानें । निश्च-वेचि केला मनें । याचा विचार पाहाणें । घडेचिना ॥ २३ ॥ वह छोकांचा बहु विचार । आवघा राहें। द्या वाजार । परंतु याचा विचार । ऐसा आहे ।।२४॥ श्रोतीं व्हावें सावधान । निश्चयें तोडावा अनुमान। प्रस्यय मानावा प्रमाण । जाणते पुरुषीं ॥२५॥ जें जें कर्तयानें केलें । तें तें त्याउपरी जालें । कर्सापूर्वी आडळलें । न पाहिजे किं ॥२६॥ केलें तं पंचभूतिक । आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक । तरी भूतांशें पंचभूतिक । केलें तें घडेना ॥ २७॥ पंचभूतांस वेगळें करावें। मग कर्त्यास बोळखावें । पंचभूतिक तें स्वाभावें । कर्सात ओलें ॥ २८ ॥ पंचभू-तांवेगळें निर्गुण । तेथें नाहीं कर्तेपण । निर्विकारास विकार कोण। लाऊं शके ॥ २९ ॥ निर्गुणास कर्तव्य न घडे । सगुण जाल्यांत सांपडे । आतां कर्तव्यता कोणेकडे । बरें पाहा ॥ ३०॥ लटिक्याचा कर्ता कोण । हैं पुसणेंचि अप्रमाण । म्हणोनि हेंचि प्रमाण । जें स्वभावेंचि जालें ।। ३१ ।। येक सगुण येक निर्गुण । कोठें लाऊं कर्तेपण । या अर्थाचें विवरण । बरें पाहा ॥ ३२ ॥ सगुणें सगुण केलें । तरी तें पूर्वीच आहे जालें। निर्गुणास कर्तव्य लाविलें। न वचे किं कदा ॥ ३३ ॥ येथें कर्ताचि दिसेना । प्रत्यये आणावा अनुमाना । दस्य सत्यत्वें असेना । म्हणोनियां ॥ ३४ ॥ केळें तें आवघेंचि छटिकें । तरी कर्ता हैं वोलगेंचि फिकें । वक्ता म्हणे रे विवेकें । वरें पाहा ॥ ३५ ॥

९ पंचभूतें कोणी केली असा प्रश्न आहे तेव्हां कर्ता पंचभूतांहून कोणीतरी निराळा असला पाहिजे; परंतु तुझी ब्रह्मादिकांना कर्ते झणता, तर त्यांच्यांत पंच-भूतिक येतें झणजे ते पंचभूतिक आहेत, अर्थात् ब्रह्मादिकांना कर्ते झणतां येत नाहीं. २ सगुण झटलें झणजे तें कार्यांत येतें, जाल्यांतच्जें झालें त्यांत, कार्योत.

बरें पाहातां प्रत्यय आछा । तरी कां करावा गल्वछा । प्रचित आछियां आपणाछा । अंतर्यामीं ।।३६॥ आतां असो हें बोछणें । विवेकी तोचि हें जाणें । पूर्वपक्ष छागे उडवणें । येरवी अनिर्वाच्य ।।३७॥ तंव श्रोता करी प्रका । देहीं सुखदु:ख भोक्ता कोण । पुढें हेंचि निरूपण । बोछिछें असे ।। ३८॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रीकर्तानिरूपणनाम समास अष्टम ।। ८॥

## ॥ श्रीराम॥

आत्मा जगे । हें तों प्रगटिच आहे ॥ १ ॥ देह अनिच खायेना । तरी आत्मा जगे । हें तों प्रगटिच आहे ॥ १ ॥ देह अनिच खायेना । तरी आत्मा कदापी जगेना । आत्म्याविण चेतना । देहास कैंची ॥ २ ॥ हें येकावेगळें येक । करूं जातां निरार्थक । उभयेयोगें कोणीयेक । कार्य चाळे ॥ ३ ॥ देहाला नाहीं चेतना । आत्म्यास पदार्थ उचलेना । स्वप्तभोजनें भरेना । पोट कांहीं ॥ ४ ॥ आत्मा स्वप्तअवस्थेंत जातो । परंतु देहामधेंही असतो । निदसुरेपणें खाजिततो । चमत्कार पाहा ॥५॥ अनरसें वाढे शरीर । शरीरंप्रमाणें विचार । वृद्धपणीं तदनंतर । दोनी लाहानीळती ॥ ६ ॥ उन्मत्त द्रव्य देहे खातो । देहयोगें आत्मा भुलतो । विस्मरणें शुद्धि सांडितो । सकळ कांहीं ॥ ७ ॥ देहानें घेतळें वीष । आत्मा जाये सावकास । वाढणें मोडणें आत्मयांस । नेमस्त आहे ॥८॥ वाढणें मोडणें जाणें येणें । सुखदुःख देहाचेनि गुणें । नाना प्रकारें भोगणें । आत्मयांस घडे ॥ ९ ॥ वाहळ ह्मणिजे पोकळ । मुंग्यांचे मार्गिच सकळ । तैसोंचे हें केवळ । शरीर जाणावें ॥ १० ॥ शरीरीं नाडीचा खेटा । नाडीमधें पोकळ वाटा । लाहान थोर सगटा । दाटल्या

<sup>9</sup> शरीराबरोबर विचार वाढतो. २ झातारपणी शरीर आणि विचार हीं दोन्हीं कमी होतात. ३ फेरा, गर्दी,

नाडी ॥ ११ ॥ प्राणी अनोदक घेतो । साचा अनुस्स होतो । साम बायो प्रवर्ततो । स्वासोस्वासं ॥१२॥ नाडिद्वारा धांवे जीवन । जीवनामधं खेळे पवन । त्या पवनासरिसा जाण । आत्माहि विवरे ॥ १३ ॥ तुपेने ह्योकलें शरीर । आत्म्यास कळे हा विचार । मग उठकन शरीर । चा-छवी उदकाकडे ॥ १४ ॥ उदक मागे शब्द बोलवी । मार्ग पाहोन शरीर चालवी । शरीर अववेचि हालवी । प्रसंगानुसार ॥ १५ ॥ क्षया छागते ऐसे जाणतो । मग देहाला उठवितो । आच्यावाच्या बोलवितो 1 ज्यासीं त्यासीं ॥ १६ ॥ बायेकांत म्हणे जालें जालें । देह सोवळें क-रून आणिलें । पायांत भरून चालविलें । तांतडी तांतडी ॥ १.७ ॥ त्यासी पात्रावरी बैसविछें । नेत्रीं भरोन पात्र पाहिलें । हाताकरवी आरं-भिछें । आपोशन ॥ १८ ॥ हाताकरवी प्राप्त उचलवी । मुखीं जाऊन मुख पसरवी । दातांकरवी चाववी । नेटें नेटें ॥ १९ ॥ आपण जिव्हे-मधें खेळे। पाहातो परिमळसोहळे। केंस काढी खडा कळे। तत्काळ थुंकी ।। २० ।। आळणी कळतां मीठ मागे । बायलेसि हाणे आगे कांगे । डोळे ताऊन पाहों लागे । रागें रागें ॥ २१॥ गोडी लागतांच आनंदे । गोड नस्तां परम खेदे । वांकडी गोष्टी अंतरीं भेदे । आत्म-यांसी ॥ २२ ॥ नाना अन्नाची गोडी । नाना रसें स्वाद निवडी । तिन खट छागतां मस्तक झाडी । आणी खोंकी ॥ २३ ॥ मिरपुडी घातळी भार । कायेसें कारितें खापर । जिब्हेकरवी कठिणोत्तर । बोठवी रागें ॥ २४ ॥ आज्य उदंड जेविला । सर्वेच तांच्या उचलिला । घळघळां घेऊं लागला । सावकास ॥ २५ ॥ देंहीं सुखदु:खभोक्ता । तो येक आत्माचि पाहातां । आत्म्याविण देहे वृथा । मर्डे होये ॥ २६ ॥ मनाः च्या अनंत वृत्ति । जाणणें तेचि आत्मेस्थिति । त्रैठोकीं जितुक्या वेकी। तदांतरीं आत्मा ॥ २७ ॥ जगामधें जगदात्मा । विश्वामधें विश्वात्मा । सर्व चालवी सर्वात्मा। नाना रूपें॥ २८॥ हुंगे चाखे ऐके देखे।

१ जाणणें हा आतम्याचा धर्म होय.

मृद कठिण बोळखे । शीत उष्ण ठाउकें । तत्काळ होये ।। २१॥ सावधपणें लाघवी । बहुत करी उठाठेवी । या धूर्तीच्या उंगवी । धूर्तिच करी ॥३०॥ वायोसरिसा परिमळ येतो । परी तो परिमळ वितळोन जातो। वायो धुळी घेउनी येतो । परी तेहि जाय ॥ ३१ ॥ शीत उष्ण वायो-सिरे । सुवासें अथवा कुवासें । असिजे परी सावकासें । तगणें न वंडे ॥ ३२ ॥ वायोसारसे रोग येती । वायोसरिसी भूतें धांवती । घूर आणी धुकटें येती । वायोसवें ॥ ३३ ॥ वायोसवें कांहींच जोंना। आत्म्यासर्वे वायो तगेना । आत्म्याची चपळता जाणा । अधिक आहे ॥ ३४ ॥ बायो कठिणास आडतो । आत्मा कठिण भेदून जातो । क-ठिण पाहों तरी तो । छेदेहिना ॥ ३५ ॥ वायो झडझडां वाजे । आसा कांहींच न वाजे । मौनेंचि अंतरीं समजे । विवरोन पाहातां ॥ ३६॥ शरीरास बरें केलें। तें आत्मयांस पावलें। शरीरयोगें जालें। समाधान ॥ ३७ ॥ देहावेगळे उपाये नाना । करितां आत्मयांस पावेना । समा-धान पावे वासना । देहाचेनि ॥ ३८॥ देहआत्मयांचें कौतुक। पाहों जातां हें अनेक । देहावेगळी आडणुक । आत्मयांस होये ॥ ३९॥ येक अस्तां उदंड घडे । वेगळें पाहातां कांहींच न घडे । विवेकें त्रै-लोकी पवाडे । देहात्मयोगें ॥ ४० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्माविवरणनाम समास नवम ॥ ९॥

#### ॥ श्रोराम ॥

पालेमाळा सुमनमाळा । फळमाळा बीजमाळा । पाषाणमाळा कव-डेमाळा । सूत्रें चालती ॥ १ ॥ स्फटिकमाळा मोहरेमाळा । काष्टमाळा गंधमाळा । धातुमाळा रत्नमाळा । जाळ्या बोलि चांदोबे ॥ २ ॥ परी हें तंतूनें चालतें । तंतु नस्तां विष्कळित होतें । तैसें सणों आत्मयांते ।

<sup>9</sup> ओळख. २ फार वेळ टिकत नाहीं. ३ टिकत नाहीं, वेरावरी हीत नाहीं. ४ मोहरा झणून एक प्रकारचा औष्रधी मणी आहे.

तरी साहित्य न पेंडे ॥ ३ ॥ ततूंस मणी वोविछा। तंतूमध्येंचि राहिछा। आतमा सर्वागीं व्यापला । पाहाना कां ॥ १ ॥ आतमा चपळ सहज-गुणें । दोरी कायें चळों जाणे । हाणौन दृष्टांत देणें । साहित्य न वडे ॥ ५ ॥ नाना वर्हींत जळांश । उसांमध्यें दाटला रस । परी तो रस आणी बाकस । येक नव्हे ॥ ६ ॥ देही आत्मा देह अनात्मा । त्याइन पर तो परमात्मा । निरंजनास उपमा । असेचिना ॥ ७ ॥ रायापास्न रंकवरी । अवध्या मनुष्यांचिया हारी । सगट समान सरी । कैसी करावी ॥ ८॥ देव दानव मानव । नीच योनी हीन जीव । पापी सुकृति अ-भिप्राव । उदंड आहे ॥९॥ येकांशें जग चाले । परी सामर्थ्य वेगळाले। येकासंगें मुक्त केलें। येकासंगें रवरव ॥१०॥ साकर माती पृथ्वी होये। परी ते माती खातां नये । गरळ आप नव्हे काये । परी तें खोटें ॥११॥ पुण्यात्मा आणी पापात्मा। दोहिंकडे अंतरात्मा। साधु भोंदु सीमा। सांडूंच नये ॥ १२ ॥ अंतर येक तों खरें। परी सांगातें घेऊं नयेती माहारें। पंडि-त आणि चाटें पोरें । येक कैसीं ॥ १३॥ मनुष्य आणि गधंडे। राज-हंस आणि कोंबडे । राजे आणि माकडें । येक कैसीं ॥ १४ ॥ भागी-रथीचें जळ आप । मोरी संवदणीचें तेंहि आप । कुश्चिळ उदक अल्प। सेववेना ॥ १५ ॥ याकारणें आचारशुद्ध । त्याउपरी विचारशुद्ध । वी-तरागी आणि सुबुद्ध । ऐसा पाहिजे ॥ १६ ॥ शूरांहून मानिले लंडी । तरी युध्यप्रसंगीं नरकांडी । श्रीमंत सांडून वैराडी । सेवितां कैसे ॥ १७॥ येका उदकें सकळ जालें । परी पाहोन पाहिजे सोविलें । सगट अवधेंच घेतलें । तरी तें मूर्खिपण ॥१८॥ जीवनाचेंच जालें अन्न । अन्नाचें जालें

१ ज्याप्रमाणें एका दोन्यांत सर्व मणी ओंबलेले असतात त्याप्रमाणें सर्वे ठिकाणी एकच आत्मा व्यापून आहे. परंतु हा दोन्याचा दृष्टाम्त कमसल आहे, तो पूर्णपणें लागू पडत नाहीं. २ सर्वीचा अंतरात्मा एकच आहे हें खरें आहे, तरी पण आपल्या संगतीला माहार घेतां येत नाहीं. ३ घाण, फजितीं। ४ दरित्री,

वमन । परी वमनाचें भोजन । करितां नये ॥ १९ ॥ तैसे निय सोडून द्यावें । वंदा तें हृदई धरावें । सत्कीर्तीनें भरावें । भूमंडळ ॥ २०॥ उत्तमासि उत्तम माने । किनष्ठांस तें न माने । सणीन करंटे देवाने । करून ठोविले ॥ २१ ॥ सांडा अवघें करंटपण । धरावें उत्तम लक्षण । हरिकथा पुराण श्रवण । नीति न्याये ॥ २२ ॥ वर्तायाचा वि-वेक । राजी राखणें सकळ लोक । हळुहळु पुण्यश्लोक । करीत जावे ॥ २३ ॥ मुलाचे चालीनें चालावें । मुलाच्या मनोगतें बोलावें। तैसें जनास सिकवार्वे । हळुहळु ॥ २४ ॥ मुख्य मनोगत राखणें । हेचि चा-तुर्याचीं लक्षणें। चतुर तो चतुरांग जाणे। इतर तीं वेडीं।। २५॥ वेड्यास वेडें हाणों नये। वर्म कदापि बोलों नये। तरीच घडे दिग्विजये। निस्पृहासी ॥ २६ ॥ उदंड स्थर्ळी उदंड प्रसंग । जाणोनि करणें येथा-सांग । प्राणिमात्राचा अंतरंग । होऊन जावें ॥ २७ ॥ मनोगत राखों न जातां। परस्परें होये अवस्ता। मनोगत तोडितां वेवस्ता। बरी नाहीं ।। २८ ।। याकारणें मनोगत । राखेळ तो मोठा महंत । मनोगत राखतां समस्त । वोढोन येती ।। २९ ।। इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सि-कवणानिरूपणनाम समास दशम ॥ १०॥

# ॥ अखंडध्याननाम दशक चतुर्दश ॥ १४॥

## ॥ श्रीराम॥

एका निस्पृहाची सिकवण । युक्ति बुद्धि शाहाणपण । जेणें राहे समाधान । निरंतर ॥ १ ॥ सोपा मंत्र परी नेमस्त । साधें वोषध गुण-

१ वाईट अवस्था. २ प्रतीति आणून देणारा.

वंत । साधें वोलणें सप्रचीत । तैसें माझें ॥ २ ॥ तत्काळाचे अवगुण जाती । उत्तम गुणाची होये प्राप्ती । शब्दवोषध तीव्र श्रोतीं । साक्षेपें सेवावें || ३ || निस्पृहता धरूं नये | धरिली तरी सोडूं नये | सोडिली तरी हिंडों नये । वोळखीमध्यें ॥ ४ ॥ कांता दृष्टी राखों नये । मनास गोडी चाखऊं नये । धारिष्ट चळतां दाखऊं नये । मुख आपुठें ॥ ५ ॥ येके स्थळीं राहों नये । कानकोंडें साहों नये । द्रव्य दारा पाहों नये । आळकेपणें ॥६॥ आचारभ्रष्ट होऊं नये । दिल्यां द्रव्य घेऊं नये । उणा शब्द येऊं नये । आपणावरी ॥ ७॥ भिक्षेत्रिपीं लाजों नये। बहुत भिक्षा घेऊं नये । पुसतांही देऊं नये । वोळखी आपळी ।।८॥ घड मळिण नेसों नेये । गोड अन खाऊं नये । दुराग्रह करूं नये । प्रसंगें वर्तावें ॥ ९ ॥ भोगीं मन असों नये । देहदु:खें त्रासों नये । पुढें आशा धरूं नये । जीवित्वाची ॥ १० ॥ विरक्ती गळों देऊं नये । धारिष्ट चळों देऊं नये । ज्ञान मळिण होऊं नये । विवेकवळें ॥ ११ ॥ करूणाकीर्तन सोडूं नये । अंतर्ध्यान मोडूं नये । प्रेमतंतु तोडूं नये । सगुणमूर्तीचा ॥ १२ ॥ पोटी चिंता धरूं नये। कष्टें खेद मानूं नये। समइं धीर सांडूं नये। काहीं केल्या ॥ १३ ॥ अपमानितां सिणों नये । निखंदितां कष्टों नये । धि:-कारितां झुरों नये। कांहीं केल्या ॥ १४॥ लोकलाज घरूं नये। ला-जवितां लाजों नये । खिजवितां खिजों नये । विरक्त पुरुषें ॥ १५॥ शुद्रमार्ग सोडूं नये | दुर्जनासीं तंडों नये | समंघ पडों देऊं नये | चांडाळासीं ।। १६ ॥ तपीळंपण धरू नये । भांडवितां भांडों नये । उडिवतां उडऊं नये । निजस्थिती आपुर्छी ॥ १७॥ हांसवितां हासों नये । बोलवितां बोलों नये । चालवितां चालों नये । क्षणक्षणा ॥ १८॥ येक वेष धरूं नये । येक साज करूं नये । येक देसीं होऊं नये । भ्र-मण करावें ॥१९॥ सलगी पड़ों देऊं नये । प्रतिग्रह घेऊं नये । सभेमध्यें

१ घड असावें, मिळण वस्त्र नेस् नये. १ येकाच भाषाने राहूं नये, निर्-निरात्रे बेष धारण करावें.

बैसों नये। सर्वकाळ ॥२०॥ नेम आंगीं लाऊं नये। भरवसा कोणास देऊं नये । अंगिकार करूं नये । नेमस्तपणाचा ॥२१॥ नित्यनेम सांडूं नये। अभ्यास बुडों देऊं नये । परतंत्र होऊं नये । कांहीं केल्या ॥२२॥ स्व-तंत्रता मोडूं नये । निरापेक्षा तोडूं नये । परापेक्षा होऊं नये । क्षणक्ष्णा ।। २३ ॥ वैभव दृष्टीं पाहों नये । उपाधीसुखें राहों नये । येकांत मोहूं देऊं नये । स्वरूपस्थितीचा ।। २४ ॥ अनर्गळता करूं नये । लोकल-ज धरूं नये । कोठेंतरी होऊं नये । आसक्त कदां ॥ २५ तोडूं नये । उपाधी मोडूं देऊं नये । ज्ञानमार्ग सोडूं नये । कदाकाळीं ॥ २६ ॥ कर्ममार्ग सांडूं नये । वैराग्य मोडूं देऊं नये । साधन भजन खंडूं नये । कदाकाळीं ॥ २७ ॥ अतिवाद करूं नये । अनित्य पोटी धरूं नये। रागें भरीं भरों नये। भलतीकडे ॥ २८ ॥ न मनी स्पास सांगों नये। कंटाळवाणें बोलों नये। बहुसाल असों नये। येके स्थळीं ॥ २९ ॥ कांहीं उपाधी करूं नये । केली तरी धरूं नये । धरिली तरी सांपडों नये । उपाधीमधें ॥ ३० ॥ थोरपणें असों नये । महत्व धरून बैसों नये । कांहीं मान इछूं नये । कोठेंतरी ॥ ३१॥ साधेपण सोइं नये। सानेपण मोडूं नये। बळात्कारें जोडूं नये। अभिमान आंगीं ॥ ३२ ॥ अधिकारेंबीण सांगों नये । दाटून उपदेश देऊं नये । कान-कोंडा करूं नये । परमार्थ कदा ॥ ३३ ॥ कठिण वैराग्य सोडूं नये । कठिण अभ्यास सांडूं नये। कठिणता धरूं नये। कोणेकेविराई ॥३४॥ कठिण शब्द बोलों नये । कठिण आज्ञा करूं नये । कठिण धीरत्व सोड् नये । कांहीं केल्या ॥ ३५ ॥ आपण आसक्त होऊं नये । केल्यावीण सांगों नये। बहुसाल मागों नये। शिष्यवर्गीसी।। ३६।। उद्घट शब्द बोलों नये। इंद्रियेंस्मरण करूं नये। शाक्तमार्गे भरों नये। मुक्तपणें भरी

<sup>9</sup> स्वेच्छाचार. १ उपासनामार्गाची उपाधी. १ अनीति. ४ परमार्थाला कोपन्यांत घाळूं नये. आपली जी उपासना असेल तिचें महत्त्व उघड करून ली॰ कांना उपासनेला लावावें.

॥ ३७॥ नीच कृतीं छाजों नये। वैभव होतां माजों नये। क्रोघें भरीं भरों नये । जाणपणें ॥ ३८॥ थोरपणें चुकों नये । न्याये नीती सांइं नये । अप्रमाण वर्तों नये । कांहीं केल्या ॥ ३९ ॥ कळल्यावीण बोलों नये । अनुमानें निश्चये करूं नये । सांगतां दुःख धरूं नये । मूर्खपणें ॥ ३० ॥ सावधपण सोडूं नये । व्यापकपण सांडूं नये । कदा सुख मानूं नये । निसुगपणाचें ॥ ४१ ॥ विकल्प पोटीं धरूं नये।स्वार्थआज्ञा करूं नये । केळी तरी टाकूं नये । आपणांस पुढें ॥ ४२ ॥ प्रसंगेंबीण बोलों नये । अन्वयंत्रीण गाऊं नये । विचारेंबीण जाऊं नये । अविचा-रपंथें ॥ ४३ ॥ परोपकार सांडूं नये । परपीडा करूं नये । विकल्प पडों देऊं नये । कोणी येकासीं ॥ ४४ ॥ नेणपण सोइं नये । महंत-पण सांडूं नये । द्रव्यासाठीं हिंडों नये । कीर्तन करीत ॥ ४५ ॥ सं-श्यात्मक बोलों नये । बहुत निश्चये करूं नये । निर्वाहेंबीण घरूं नये । ग्रंथ हातीं ॥ ४६ ॥ जाणवणें पुसों नये । अहंमाव दिसों नये । सांगेन ऐसें हाणों नये। कोणीयेकांसी ॥ ४०॥ ज्ञानगर्व धरूं न्ये। सहसा छळणा करूं नये । कोठें वाद घाट्ं नये । कोणीयेकांसीं ॥ ४८ ॥ स्वार्थबुद्धी जडों नये। कारवारीं पडों नये। कार्यकर्ते होऊं नये। राजद्वारी ॥४९॥ कोणास भवसा देऊं नये। जड भिक्षा मागों नये। भिक्षे साठीं सांगों नये । परंपरा आपुली ॥ ५० ॥ सोयरिकींत पडों नैये । मर्थ्यावर्ति घडों नये। प्रपंचाची जडों नये। उपाधी आंगीं ॥५१॥ प्रपंचप्रस्तीं खाऊं नये। बाष्कळ अन्न खाऊं नये । पाहुण्यासिरसें घेऊं नये । आमंत्रणें कदां

१ स्वार्थआहा केली तर निदान तात आपणास पुढें टाकूं नये, द्वाणजे ती केवळ आपल्या स्वतःपुरतीच नसावी, सार्वजनिक असावी. २ ग्रंथ लावण्याची शक्ति आंगी असेल तरच लोकांना समज्न सांगण्यासाठी तो हाती धरावा, एरव्हीं नाहीं. ३ दुस-यांच्या सोयरिकी जमवून देण्याच्या कामांत पहुं नये. ४ मध्यस्ती करूं नये. ५ प्रपंचाचें फारसें प्रस्थ माजवूं नये, असा अर्थ कोणी लावतात व ज्या ठिकाणीं प्रपंचाचें प्रस्थ फार आहे अशा ठिकाणीं जाक नये, असा अर्थ कोणी करितात.

॥ ५२ ॥ श्राद्ध पक्ष सटी सामासें । शांती फळशोबन बारसें । भोग राहाण बहुवसें । नवस व्रतें उद्यापनें ॥ ५३ ॥ तेथें निंस्पृहें जाऊं नये। साचें अन्न खाऊं नये । येळिलैवाणें करूं नये । आपणासी ।। ५८ ॥ लग्नमुहूर्ती जाऊं नये । पोटासाठीं गाऊं नये । मोलें कीर्तन करूं नये। कोठेंतरी ॥ ५५ ॥ आपली मिक्षा सोंडूं नये। वारें अन खाऊं नये । निस्पृहासि घडों नये । मोलयात्रा ॥ ५६ मोलें सुकृत करूं नये। मोलपुजारी होऊं नये। दिल्हा तरी घेऊं नये। इन नाम निस्पृहें ॥ ५७ ॥ कोठें मठ करूं नये । केला तरी तो धरूं नये। मठपती होऊन वैसों नये । निस्ट्रह पुरुषें ।। ५८ ॥ निस्प्रहें अवधींचे करावें । परी आपण तेथें न संपडावें । परस्परें उभारावें । भक्तिमार्गासी ।। ५९ ।। प्रेतेंविण राहों नये । आळस दृष्टीं आणू नये । देह अस्तां पाहों नये । वियोग उपासनेचा ।। ६० ।। उपाधीमध्यें पढ़ों नये । उपाधी आंगीं जडों नये । भजनमार्ग मोडूं नये । निसंगळैपणें ॥६१॥ बहु उपाधी करूं नये। उपाधीविण कामा नये। सगुणभक्ति सोहूं नये। विभैक्ति खोटी ॥६२॥ बहुसाल धांवों नये। बहुसाल राहों नये। बहुत कष्ट करूं नये । अँसुंदें खोटें ॥ ६३ ॥ बहुसाल बोलों नये। अबोठणें कामा नये। बहुत अन्न खाऊं नये। उपवास खोटा ॥ ६४॥ बहुसाल निजों नये। बहुत निद्रा मोड्रं नये। बहु नेम धरू नये। बारकळ खोटें || ६५ || बहु जनीं असों नये | बहु अरण्य सेऊं नये । बहु देह पाळूं नये । आत्महत्या खोटी ॥ ६६ ॥ बहु संग धरूं नये । संतसंग सांडूं नये । कर्मठपण कामा नये । अनाचार खोटा । ६७ ॥ बहु लोकिका सांडूं नये। लोकांधेन होऊं नये। बहु प्रीती

<sup>9</sup> ओशाळे. २ निर्लज्ञपणानें, अन्यवस्थित रीतीनें. ३ सगुण भक्तींत भक्त व देव हे साहाजिकच वेगळे पडतात, ह्मण्न सगुण भक्ति जरी करावगास श्रीसमर्थ सांगतात तरी देवापासून विभक्त राहणें हेंही वरें नव्हे असें ते ह्मणतात, ४ आयतें, ५ ठोकाचार.

कामा नये । निष्ट्रता खोटी ॥ ६८ ॥ वहु संशये धरूं नये । मुक्त-मार्ग कामा नये । बहु साधनीं पडों नये । साधनेंबीण खोटें ॥ ६९ ॥ बह विषये भोगूं नये । विषयत्याग करितां नेये। देहलोम घरू नये । बहु त्रासँ खोटा ॥ ७० ॥ वेगळा अनुभव वेऊं नये । अनुभ-वेंबीण कामा नये । आत्मिस्थिती बोलों नये । स्तब्धता खोटी ॥ ७१ ॥ मन उरों देऊं नैये । मनेंवीण कामा नये । अलक्ष वस्तु लक्षा नैये । छक्षेंबीण खोटें ॥ ७२ ॥ मनबुद्धीअगोचेर । बुद्धीवीण अंधकार । जाणींबैचा पड़ो विसर्र । नेणीव खोटी ॥ ७३ ॥ ज्ञातेपण घरूं नये । न्नानेंबीण कामा नये । अतक्ये वस्तु तकी नये । तर्केंबीण खोटें ॥७४॥ हद्दयस्मरण कामा नये । विस्मरण पडों नये । कांहीं चर्चा करूं नये । केळीयाबीण न चले ॥ ७५ ॥ जगीं भेद कामा नये । वर्णसंकर करूं नये । आपळा धर्म उढऊं नये । अभिमान खोटा ॥ ७६ ॥ आशार्व-द्धत बोलों नये । विवेकेंबीण चालों नये । समाधान हालों नये । कांहीं केह्या ॥ ७७ ॥ अबद्ध पोथी छेहों नये । पोथीवीण कामा नये। अवद्भ वाचूं नये । वाचिल्यावीण खोटें ॥ ७८ ॥ निस्पृहें वगतुत्व सांद्रं नये । आशंका घेतां भांडों नये । श्रोतयांचा मानूं नये । वीट कदा ।। ७९ ।। हे सिकवण धरितां चित्तीं ।। सकळ सुखे वोर्ळगती । आंगीं बाणे महंती । अकस्मात ॥ ८० ॥ इति श्रीदासत्रोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहलक्षणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

१ सर्वस्वी विषयत्याग करणे शक्यच नाहीं, कार्याकारण विषयसेवन सर्वी-नाच घडत असतें. २ देहाला फार त्रास देणें हें ही बरें नव्हें. ३ उन्मन व्हावें: ४ अलक्ष जी वस्तु ती लक्षित होत नाहीं, ह्मणून तिकडे लक्षच न लावलें तर चालेल असे नाहीं, तिकडे लक्ष लावलेंच पाहिजे. ५ ब्रह्मस्वरूप मनबुद्धीला अर् गोचर आहे ह्मणून स्वस्थ वसतां कामा नये, बुद्धीवांचून सर्व अधःकार आहे, स्वरूपाकडे बुद्धि नेली पाहिजे. ६ जाणीव नाहींशी झाली पाहिजे; ह्मणजे ने-णीव चांगली असे मात्र नव्हे. ज्ञानाचें विज्ञान झालें पाहिजे. ७ " बद्धत" असें मुळांत दिसतें, परंतु "द्ध" चा "हु" केला असावा असें वाटतें, ८ बोळंगतात, प्राप्त होतात.

## ॥ श्रीराम॥

ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । वों भवति या पक्षा । रिक्षलें पाहिजे ॥ १ ॥ भिक्षा मागोन जो जेविला । तो निराहारी बोलिला । प्रतिप्रहावेगला जाला । भिक्षा मागतां ॥ २ ॥ संतासंत जे जन । तेथें कोराज मागोन करी भोजन । तेणें केलें अमृतप्राशन । प्रतिदिनीं ॥ ३ ॥

## मिक्षाहारी निराहारी। भिक्षा नैव प्रतिग्रहः। असंतो वापि संतो वा। सोमपानं दिने दिने ॥१॥

ऐसा भिक्षेचा महिमा । भिक्षा माने सर्वोत्तमा । ईश्वराचा अगाध महिमा तोहि भिक्षा मागे ॥ ४ ॥ दत्त गोरक्ष आदिकरुनी । सिद्ध भिक्षा माग्गती जनीं । निस्पृहता भिक्षेपासुनी । प्रगट होये ॥ ५ ॥ वार लाऊन वैसला । तरी तो पराधेन जाला । तैसीच नित्यावळीला । स्वतंत्रता केंची ॥ ६ ॥ आठां दिवसां धान्य मेळिविलें । तरी तें कंटाळवाणें जालें । प्राणी येकायेकीं चेवले । नित्य न्तनतेपासुनी ॥ ७ ॥ नित्य न्तन हिंडावें । उदंड देशाटण करावें । तरीच भिक्षा मागतां वरवें । स्वय्वाणें ॥ ८ ॥ अखंड भिक्षेचा अभ्यास । तयास वाटेना परदेश । जिकडे तिकडे स्वदेश । भुवनत्रें ॥ ९ ॥ भिक्षा मागतां किरकों नये । भिक्षा मागतां लाजों नये । भिक्षा मागतां मागों नये । परिश्रमण करावें ॥ १० ॥ भिक्षा आणि चमत्कार । चाकाटती लाहानथेर । कीर्ति वर्णी निरंतर । भगवंताची ॥ ११ ॥ भिक्षा द्याणेजे कामधेनु । सदा फळ नव्हे सामान्य । भिक्षेस करी जो अमान्य । तो करंटा जोगी ॥ १२ ॥ भिक्षेनें वोळखी होती । भिक्षेनें भैरम चुकती । सामान्य

<sup>9</sup> चिकित होतात. ज्याच्या हातून चमत्कार घडत आहेत असा मनुष्य निस्पृहपणें भिक्षा मागतांना पाहून लहान थार आश्चर्य कारेतात. २ भ्रम

भिक्षा मान्य करिती । सकळ प्राणी ॥ १३ ॥ भिक्षा ह्मणिजे निर्भये स्थिती । भिक्षेने प्रगटे महंती । स्वतंत्रता ईश्वरप्राप्ती । भिक्षागुणे ॥१॥ भिक्षेस नाहीं आडथाळा । भिक्षाहारी तो मोकळा । भिक्षेकरितां सार्थक वेळा । काळ जातो ॥ १५ ॥ भिक्षा ह्मणिजे अमरवल्ली । जिकडे तिकडे लगडली । अवकाळीं फळदायेनी जाली । निर्ल्लजासी ॥ १६ ॥ पृथ्वीमधें देश नाना । फिरतां उपवासी मरेना । कोणे येकें ठाई जना । जड नव्हे ॥ १७ ॥ गोरंज्य वाणिज्यं केषी । त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेत्रसी । विसंभों नये झोळीसी । कदाकाळीं ॥ १८ ॥ भिक्षेरेसें नाहीं वेराग्य । वैराग्यापरतें नाहीं भाग्य । वैराग्य नस्तां अभाग्य । वेकदेसी ॥ १९ ॥ कांहीं भिक्षा आहे ह्मणावें । अल्पसंताणी असावें । वहुत आणितां ध्यावें । मुष्टी येक ॥ २० ॥ सुखरूप भिक्षा मागणें । ऐसीं निर्ण्यहतेचीं छक्षणें । मृद वागविळास करणें । परम सौख्यकारी ॥ २१ ॥ ऐसी भिक्षेची स्थिती । अल्प वोळिलें येथामती । भिक्षा वांचवी विपत्ती । होणार काळीं ॥ २२ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे भिक्षानिरूप-णनाम समास द्वितीय ॥ २ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

किवित्व शब्दसुमनमाळा । अर्थ परिमळ आगळा । तेणें संतपद्पद-कुळा । आनंद होये ॥ १ ॥ ऐसी माळा अंतःकरणीं । गुंफ्रन पूजा रा-मचरणीं । वोंकारतंत अखंडपणीं । खंडूंच नये ॥ २ ॥ परोपकाराका-रणें । कवित्व अगत्य करणें । तया कवित्वाचीं छक्षणें । वोळिजेती ॥ ३ ॥ जेणें घडे भगवद्भक्ती । जेणें घडे विरक्ती । ऐसीया कवित्वाची युक्ती । आधीं वाढवावी ॥ ४ ॥ क्रियेवीण शब्दज्ञान । तया न मानिती

१ गवळ्याचा धंदा. २ व्यापार. ३ शेतकी.

सज्जन । हाणीन देव प्रसन्न । अनुतापें करावा ।। ५ ॥ देवाचेन प्रस-न्नपणें । जें जें घडे बोलणें । तें तें अत्यंत श्लाच्यवाणें । या नाव प्रसा-दिक ॥ ६ ॥ धीट पाठ प्रसादिक । ऐसें बोलती अनेक । तरी हा त्रिविध विवेक । बोलिजेल ॥ ७॥ धीट ह्मणिजे धीटपणें केलें । जें जें आपुल्या मनास आलें। वळेंचि कवित्व रचिलें। या नाव धीट वी-किजे ॥ ८ ॥ पाठ ह्मणिजे पाठांतर । बहुत पाहिछें ग्रंथांतर । तयासारिखा उतार । आपणिह केला ॥ ९ ॥ सीव्रचि कवित्व जो-डिलें। दृष्टी पडिलें तेंचि वर्णिलें। भक्तियांचून जें केलें। त्या नाव भीटपाठ ॥ १० ॥ कामिक रसिक श्रृंघारिक । वीर हास्य प्रस्ताविक । कौतुक विनोद अनेक । या नाव घीटपाठ ।। ११ ।। मन जांछें कामा-कार । तैसाचि निघती उद्गार । धीटपाठें परेपार । पाविजेत नाहीं ॥ १२ ॥ व्हावया उदरशांती । करणें छागे नरस्तुती । तेथें केछी जे वित्पत्ती । त्या नाव धीटपाठ ॥ १३ ॥ कवित्व नसावें धीटपाठ । किवित्व नसावें खटपट । किवित्व नसावें उद्घट । पाषांड मत ॥ १४॥ किषित्व नसावें वादांग। कवित्व नसावें रसभंग। कवित्व नसावें रंगभंग। इष्टांतहीन ॥ १५ ॥ कवित्व नसावें पाल्हाळ । कवित्व नसावें बाष्कळ। किवित्व नसावें कुटीळ । लक्षुनियां ॥ १६ ॥ हीन कवित्व नसावें। बोछिलेंचि न बोलावें। छंदभंग न करावें। मुदाहीन॥१७॥ वित्पत्तीर्हीन तर्भहीन । कळाहीन शब्दहीन । भक्तिज्ञानवैराग्यहीन । कविल नसावें ॥ १८ ॥ भाक्तिहीन जें कवित्व । तेंचि जाणावें ठोंवें मत । आषडीहीन जें वगतुत्व। कंटाळवाणें ॥ १९ ॥ भक्तिविण जो अनुवाद । तोचि जाणावा विनोद । प्रीतीविण संवाद । घडो केवी ।। २० ।। असो धीट पाठ ते ऐसे । नाथिलें अहंतेचें पिसें । आता प्रसादिक तें कैसें। सांगिजेल ॥ २१॥ वैभव काता कांचन। जयास बाँटे हें वमन । अंतरीं लागलें ध्यान । सर्वोत्तमाचें ॥ २२ ॥ जयास

१ ( भवसागराचा ) पलिकडचा किनारा. १ कवित्वलक्षणविरहित.

वहीं ने घड़ी । लागे भगवंतीं आवड़ी । चढती वाढती गोड़ी । भगव-द्वजनाची ।।२३।। जो भगवद्भजनेंबीण । जाऊं नेदी येक क्षण । सर्व-काळ अंत:करण । भक्तीरंगें रंगलें ॥२४॥ जया अंतरीं भगवंत। अचळ राहिला निवांत । तो स्वभावें जें बोलत । तें ब्रह्मनिरूपण ॥२५॥ अंतरीं बैसला गोविंद । तेणें लागला भक्तिलंद । भक्तीविण अनुवाद । आणीक नाहीं ॥२६॥ आवडी लागली अतरीं । तैसीच वदे वैखरी । भावें करुणाकीर्तन करी । प्रेमभरें नाचतु ॥२७॥ भगवंतीं लागलें मन । तेणें नाठवे देहभान। शंका छज्या पळोन । दुरी ठेळी ॥ २८॥ तो प्रेमरंगें रंगला । तो भक्तिमदें मातला । तेणें अहंभाव घातला । पायांतळीं ॥ २९ ॥ गात नाचत निशंक । तयास कैचे दिसती छोक । दृष्टी त्रैछोक्यनायेक । वसोन ठेळा ।। ३० ।। ऐसा भगवंतीं रंगळा । आणीक कांहीं नळगे त्याला । स्वइछा वर्णू लागला । ध्यान कीर्ती प्रताप ॥ ३१ ॥ नाना ध्यानें नाना मूर्ती । नाना प्रताप नाना कीर्ती । तयापुढें नरस्तुती । त्रुणतुल्य वाटे ॥ ३२ ॥ असो ऐसा भगवद्भक्त । जो ये संसारीं विरक्त । तयास मानिती मुक्त । साधुजन ॥ ३३ ॥ त्याचे भक्तीचें कौतुक । तया नाव प्रसादिक । सहज बोलतां विवेक । प्रगट होये ॥ ३४ ॥ ऐका कवित्वलक्षण । केलेंच करूं निरूपण। जेणें निवे अंतःकर्ण। श्रोतयांचें ॥ ३५ ॥ कवित्व असावें निर्मळ । कवित्व असावें सरळ । कवित्व असावें प्रांजळ । अन्वयाचें ॥ ३६ ॥ कवित्व असावें मिक्तवळें। ं कवित्व असावें अर्थागळें। कवित्व असावें वेगळें। अहंतेसी ॥ ३७॥ कवित्व असावें कीर्तीवाड । कवित्व असावें रम्य गोड । कवित्व असावें जाड । प्रतापविषीं ॥ ३८ ॥ कवित्व असावें सोपें । कवित्व असावें अरुपरूपे । कवित्व असावें सुंछपें । चरणवंद ॥ ३९ ॥ मृद मंजुळ कोमळ । भव्य अद्भुत विशाळ । गोल्य माधुर्य रसाळ । भक्तिरसें ॥४०॥ अक्षरबंद पदवंद । नाना चातुर्य प्रवंद । नाना कौशल्यता छंदवंद 🕂

१ अर्थप्रचुर, २ सुलभ, सोपें.

धाटी मुद्रा अनेक ॥ ४१॥ नाना युक्ती नाना बुद्धी । नाना कळा नाना सिद्धी । नाना अन्वये साधी । नाना कवित्व ॥ ४२ ॥ नाना साहित्य दृष्टांत । नाना तर्क धात मात । नाना संमती सिद्धांत । पूर्व-पक्षेंसीं ॥ ४३ ॥ नाना गती नाना वित्पत्ती । नाना मती नाना स्फू-तीं । नाना धारणा नाना धृती । या नाव कवित्व ॥ ४४॥ शंका आशंका प्रयोत्तरें। नाना काव्यें शास्त्राधारें। तुटे संशये निधीरें। निर्घारितां ॥ ४५ ॥ नाना प्रसंग नाना विचार । नाना योग नाना विवर । नाना तत्वचर्चासार । या नाव कवित्व ॥ ४६॥ नाना साधने पुरश्चरणें । नाना तपें तीथीटणें । नाना संदेह फेडणें । या नाव कवित ॥ ४७ ॥ जेणें अनुताप उपजे । जेणें लोकिक लाजे । जेणें ज्ञान उमजे । या नाव कवित्व ॥ ४८ ॥ जेणें ज्ञान हें प्रबळे । जेणें वृत्ती है मावळे। जेणें भक्तिमार्ग कळे। या नाव कवित्व ॥४९॥ जेणें देहबुद्धी तुटे । जेणें भवसिंधु आटे । जेणें भगवंत प्रगटे । या नाव कवित्व ॥ ५० ॥ जेणें सद्बुद्धी लागे । जेणें पाषांड भंगे । जेणें विवेक जागे । या नाव कवित्व ॥ ५१ ॥ जेणें सद्दस्तु भासे । जेणें भास हा निरसे । जेणें भिन्नत्व नासे । या नाव कवित्व ॥ ५२ ॥ जेणें होये समाधान । जेणें तुटे संसारबंधन । जया मानिती सज्जन । तया नाव ॥ ५३॥ ऐसें कवित्वलक्षण । सांगतां तें असाधारण । परंतु कांहींयेक निरूपण 📙 बुझावया केलें ॥ ५४ ॥ इंति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कवित्वकळानिरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३ ॥

# ॥ श्रीराम॥

कल्युगीं कीर्तन करावें। केवळ कोमळ कुशळ गावें। कठीण क-केश कुँटैं सांडावें। येकीकडे॥ १॥ खटखट खुंटून टाकावी। खळ-खळ खळांसीं न करावी। खरें खोटें खवळों नेदावी। वृत्ती आपुळी

१ विवरण, २ कुचर.

॥ २॥ गर्वगाणें गाऊं नये । गातां गातां गळों नये । गौष्य गुज गर्जी नये । गुण गावे ॥ ३ ॥ घष्टेणी विसैणी वस्मरैपणें । घसर वसरू घसा खाणें। घुमघुमोंचि घुमणें। योग्य नव्हे॥ ४॥ नाना नामें भग-वंताचीं । नाना ध्यानें सगुणाचीं । नाना कीर्तनें कीर्तीचीं । अद्भुत क-रावीं ॥ ५ ॥ चैकचक चुकावेना । चाट चावट चाळवेना । चरचर चु-रचर लागेना । ऐसें करावें ॥ ६ ॥ छळछळ छळणा करूं नये । छळि-तां छिळितां छळों नये । छळणें छळणा करूं नये । कोणीयेकांची ॥७॥ जि जि जि क्षिणावेना । जो जो जागे तो तो पावना । जपजपों जनीं जनार्दना । संतुष्ट करावें ।। ८ ॥ झिर्रपे झरे पाझरे जळ । झळके दुरुनी झळाळ । झडझडां झळकती सकळ । प्राणी तेथें ॥ ९ ॥ या या या या ह्मणावें नलगे। या या या या उपाव नलगे। या या या या कांहींच नलगे । सुबुद्धासी ॥ १० ॥ टक टक टक करूं नये । टाळा-टाळी टिकों नये । टम टम टम टम लाऊं नये । कंटाळवाणी ॥ ११॥ ठस ठोंबस ठाकावेना । ठक ठक ठक कैरावेना । ठाकें ठमकें ठसावेना । मूर्तीध्याने ॥ १२ ॥ डळमळ डळमळ डकों भैनेये । डगमग डगमग कामा नये । डंडळ डंडळ चुकों 'नैये । हेंकाडपणें ॥ १३ ॥ ढिसाळें ढाळी देंळती "कुंचे। ढोवळी ढसकणे डुले नाचे। ढळेचिनी ढिगढिगांचे। कंटाळवाणे ॥ १४ ॥ नाना नेटक नीगर । नाना नम्र गुणागर । नाना

१ घांसाघांसी. २ घिसघिस. ३ घसघस. ४ चकाविण नसावें, चुकूं नये. ५ चावटपणा नसावा, चळूं नये. ६ ह्मणूं नये. ७पावना ह्मणजे पावेना असें मानून, जो जो जागतो तो तो (परमेश्वरस्वरूपाला) पावतोच असें नाहीं, असा कोणी अर्थ करितात व जो जो कीर्तनांत जागतो तो तो पावन होतो असा अर्थ कित्येक करितात. ८ नेत्रांवाटे पाणी येतें. ९ ठोंवें असूं नये. १० ठकवृं नथे. ११ ठाक्यानें व ठमक्यानें मूर्तिध्यान ठसत नाहीं. १२ डगूं नये. १३ डंडळूं नथे, चळूं नथे. १४ हलक्या हातानें. १५ सहळपणानें. १६ वारतात. १७ चव-या. १८ ओवडधोवड. १९ धसकटपणानें. २० एका जागेवरून ढळत नाहीं, ढिगासारखा स्तब्ध उभा राहतों. २१ चतुर.

नेमक मधुर । नेमस्त गाणें ॥ १५ ॥ ताळ तंबुर तानमानें । ताळबद्ध तंतगाणें । तूर्त तार्किकं तनें मनें । तल्हीन होती ।। १६ ॥ थर्थरां थ-रकती रोमांच । थै थै थै स्वरें उंच । थिरथिर थिरावे नाच । प्रेमळ भ-क्तांचा ॥ १७ ॥ दक्षदांक्षण्य दाटलें । बंदें प्रवंदें कोंदाटलें । दमदम दुमदुमों लागलें। जगदांतर ॥ १८ ॥ धूर्त तूर्त धांबोन आला । धिंग-बुद्धीनें धिंग जाला । धाकें धाकें धोकला । रंग अँवघा ॥ १९॥ नाना नाटक नेटकें । नाना भीनें वैतुकें कातुकें । नाना नेमक अनेकें विद्यापात्रें ॥ २०॥ पाप पळीन गेलें दुरी । पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरी । परतिरतो परे अंतरीं । चटक लागे ॥ २१ ॥ फुकट फाकट फैंटवणें नाहीं । फ-टकळ फुगडी पिंगा नाहीं । फिकें फसकट फोल नाहीं । भैकाध्या निदा ॥ २२ ॥ वरें वरें बरें हाणती । बाबा बाबा उदंड करिती । बळें बळें-चि बळाविती । कथेछागीं ॥ २३ ॥ भछा भछा भछा छोकीं । भक्ति-भावें भव्य अनेकीं । भूषण भाविक छोकीं । परोपकारें ॥ २४ ॥ मा-नेल तरी मानावें मनें । मत्त न व्हावें मंभतेनें । मी मी मी बहुत जनें। हाणिजेत आहे ॥ २५ ॥ येके येकां येकापासीं । येऊं येऊं येती झडेसी । या या या अस तयासी । हाणांचें नैंछैगे ॥ २६ ॥ राग रंग रसाळ

१ तत्काळ. २ तर्कज्ञ, बुद्धिवान. ३ थे थे थे हा नृत्याचा शब्द इतका मोठा होतो की तो सर्वाना ऐकूं येतो. ४ मंद मंद. ५ मंद होतो. ६ देश कीर्तनकाराचें कीशत्य. ७ वंद प्रवंद हे गीतभेद आहेत. ८ प्रथम ''संगीत गाणें '' असे होतें त्याऐवजीं ''जगदांतर'' असा श्रीसमर्थाचा शोध आहे. ९ दंग झाला. १० जमत जमत सगळा रंग जमला. ११ प्रमाण. १२ मर्यादा कौतुकयुक्त, मर्यादायुक्त व प्रमाणयुक्त (वागतो). १३ श्रोता परत जातो परंतु अंतरीं चटक लागते. (१) १४ फसविणें. १५ घांगडिंगा नाहीं. १६ वह कृन जाणें व निंदा हीं नाहींत. १७ (श्लीपुत्रद्रव्यादिकाच्या) ममतेनें. १८ असे त्यांना किंवा 'असतयासी' ह्मणजे जे आलेले असतात त्यांना. १९ प्रथम ''ह्मणिं जेत आहे' असे होतें तें खोडून त्या जागीं ''ह्मणावें नलगे '' हा श्रीसमर्थशोध आहे.

सुरंगें । अंतर संगित रेगों । रत्नपरीक्षा रत्नामागें । यांवती छोकें ।। २० ।। छवछवां छवती छोचन । छकछकां छैकछें मन । छपछपें छपती जन । आवडीनें ।। २८ ।। वचनें वाउगीं वदेना । वांवरेविवरे वसेनां । वगतुत्वें निववी जना । विनित होउनी ।। २९ ।। सारासार समस्तांछा । सिकऊं सिकऊं जनाछा । साहित संगित सज्जनाछा । वरें वाटे ॥ ३० ।। खरेंखोटें खरें वाटळें । खर्षर खुर्खुर खुंटळें । खोटें खोटें पांटेंपणें गेळें । खोटें हाणोनियां ।। ३१ ।। शाहाणे शोधितां शोधेनां । शाह्मार्थ श्रुती बोधेना । शुक्र शारिका शमेनां । शब्द तयाचां ॥ ३२ ।। हरुषें हरुषें हासिछा । हाहा होहोनें मुळळा । हित होइना तयाछा । पर्त्रीचें ॥३३॥ छक्षाें छिसतां अळक्षों । छिक्षेठें छोचनातें छैक्षी । छंगेठें छथेतें अछक्षों । विहिगममेंोर्गे ॥ ३४ ॥ क्षेत्रें क्षेत्रें क्षेत्रें क्षेत्रें क्षेत्रें क्षेत्रें क्षेत्रें वां वहिं श्री । इति श्रीदासवाें गुरुशिष्यसंवादे क्षितंनछक्षणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

मागां हरिकथेचें लक्षण । श्रोतीं केला होता प्रस्न । सावध हो<mark>ऊन</mark> विचक्षण । परिसोत आतां ॥ १॥ हरिकथा कैसी करावी । रंगें कैसी

१ सुंदर गाण्याच्या योगानें अंतर रंगून गेलें. २ रत्नपरीक्षक जसे रहा मागें धांवतात (तसे हे कीर्तनपरीक्षक कीर्तनामागें धांवतात.) ३ चिकत झालें. ४ वावगें. ५ (अंतःकरणीं) वसेना. ६ शाहाणे शोधून सांपडत नाहींत. ७ सम्मेना, वरोवरीचा होत नाहीं. ८ शुक व सारिका यांच्यानें खाच्या शब्दाशीं वरोवरी करवत नाहीं, ह्मणजे त्याचा आवाज शुकसारिकांच्या आवाजापेक्षांही गोड असतो. ९ अलक्ष जें बह्म खाच्याकडे लक्ष ठेवून तें पाहावें. १० पाहाणारे जे लोचन त्यांना हा पाहातो; ह्मणजे त्या लोचनांचा हा पाहाणारा होतो. ११ लगलें. अलक्षीं लय लागला. १२ विहंगसमार्गे, एकदम; पिपीलिकामार्ग हेळु हेळु असतो तसा नव्हे. १३ शरीर. १४ आत्मा. १५ सर्वांशयीं असणारा जो केन्त्र त्यांच्या ठिकाणीं क्षमा करणें व क्षोभ पावणें हे दोनेंही धर्म आहेत.

भरावी । जेणें पाविजे पदवी । रघुनाथक्तपेची ॥ २ ॥ सोनें आणी परिमळें। युक्षदंडा लागती फळें। गौल्य माधुर्य रसाळें। तरी ते अपू-र्वता ॥ ३ ॥ तैसा हरिदास आणी विरक्त । ज्ञाता आणी प्रेमळ भक्त । वित्पन्न आणी वादरहित। तरी हेहि अपूर्वता॥ ४ ॥ रागज्ञानी ताळज्ञानी। स-कळकळा ब्रह्मज्ञानी । निराभिमानें वर्ते जनीं । तरी हेहि अपूर्वता ॥ ५॥ मत्सर नाहीं जयासी । जो अत्यंत प्रिये सज्जनासी । चतुरांग जाणे मा-नसीं । अंतरनिष्ठ॥६॥ जयंत्यादिकें नाना पर्वे । तीर्थे क्षेत्रें जे अपूर्वे । जैथें वसिजे देवाधिदेवें । सामर्थ्यरूपें ॥०॥ तया तीर्थातें जे न मानिती । शब्दज्ञानें मिथ्या क्षणती । तया पामरां श्रीपती । जोडेल केंचा ॥ ८॥ निर्गुण नेलें संदेहानें। सगुण नेलें ब्रह्मज्ञानें। दोहिकडे अभिमानें। वोस केलें ॥ ९ ॥ पुढें असतां सगुणमूर्ती । निर्गुणकथा जे कारेती । प्रतिपादून उछिदिती । तेचि पढतमूर्व ॥ १० ॥ ऐसी न कीजे हार-कथा । अंतर पडे उभये पंथा। पारेस लक्षणें आतां। हारेकथेचीं ॥११॥ सगुणम्तीपुढें भावें । करुणाकीर्तन करावें । नाना ध्यानें वर्णावें । प्रता-पकीर्तीतें ॥ १२ ॥ ऐसें गातां स्वभावें । रसाळ कथा वोढवे । सर्वी-तरीं हेलावे । प्रेमसुख ॥ १३ ॥ कथा रचायाची खूण । सगुणी नाणावें निर्गुण। न बोलावे दोष गुण। पुढिलांचे कदा॥ १४॥ देवाचें वर्णावें वैभव । नाना प्रकारें महत्व । सगुणीं ठेउनियां भाव । हारिकथा करावी ॥ १५ ॥ लाज सांडून जनाची । आस्था सांडून धनाची । नीचे नवी कीर्तनाची । आवडी धरावी ॥ १६ ॥ नम्र होऊन राजांगणीं । नि:शंक जावें छोटांगणीं । करताळिका नृत्यवाणी । नाम-वोषें गर्जावें ॥ १७ ॥ येकांची कीर्ती येकांपुढें । वर्णितां साहित्य न पंडे । सणोनियां निवाडे । जेथील तेथें ॥ १८ ॥ मूर्ती नस्तां सगुण ।

<sup>9</sup> आधींच सोनें इतकें लोकप्रिय आणि त्यांत त्याला सुवास असता, किंवा आधींच इक्षुदंड (ऊंस) इतका गोड आणि त्यांत त्याला गोड, मधुर आणि रसाळ अशीं फळें असतीं, तर किती तरी अर्पूव गोष्ट झाली असती. २ नित्य

श्रवणीं वैसले साधुजन । तरी अद्वैतनिरूपण । अवस्य करावें ॥ १९ ॥ नाहीं मूर्ती नाहीं सज्जन । श्रवणीं बैसले भाविकजन । तरी करावें र्कार्तन । प्रस्ताविक वैराग्य ॥ २० ॥ श्रुंवारिक नवरसिक । यामधें सांडावें येक। स्त्रियादिकांचें कौतुक । वर्णू नये कीं ॥ २१ ॥ ठावण्य स्त्रियांचें वर्णितां । विकार वाधिजे तत्वता । धारिष्टापासून श्रोता । चळे तत्काळ ॥ २२ ॥ सणउन तें तैजावें । जें वाधक साधकां स्वभावें । घेतां अंतरीं ठसावें । ध्यान स्त्रियांचें ॥ २३ ॥ लावण्य स्त्रियांचें ध्यान । कामाकार जालें मन । कैचें आठवेल ध्यान । ईश्वराचें ॥ २४ ॥ स्त्री वर्णितां सुखावला । लावण्याचे भरीं भरला । तो स्वयें जाणावा चेवला। ईश्वरापासुनी ॥ २५ ॥ हरिकथेसी भावबळें । गेला रंग तो तुंबैळें । निमिष्य येक् जरी आकळे । ध्यानीं परमात्मा ॥२६॥ ध्यानीं गुंतलें मन । कैचें आठवेळ जन। निशंकं निर्छुज कीर्तन। करितां रंग माजे ॥ २७ ॥ रागज्ञान ताळज्ञान । स्वरज्ञानेसीं वित्पन्न । अर्थान्वयाचें कीर्तन । करूं जाणे ॥ २८ ॥ छपन्न भाषा नाना कळा । कंठमाधुर्य कोकिळा । परी तो भक्तिमार्ग वेगळा । भक्त जाणती ॥ २९ ॥ भक्तां-स देवाचें ध्यान । देवावांचून नेणे अर्ते । कळावंतांचें जें मन । तें कळाकार जाँछे ॥ ३०॥ श्रीहरिवीण जे कळा। तेचि जाणावी अव-कळा । देवास सांडून वेगळा । प्रत्यक्ष पडिला ॥ ३१॥ सपी वेढिलें चंदनासी । निधानांआड विवसी । नाना कळा देवासी । आड तैस्या ॥ ३२ ॥ सांडून देव सर्वज्ञ । नादामध्यें व्हावें मग्न । तें प्रत्यक्ष विप्त । आडवें आलें ॥ ३३ ॥ येक मन गुंतलें स्वरीं । कोणें चिंतावा

१ पश्चासापयुक्त. २ त्यजावें. ३ कोणत्याही कारणानें कथेमध्यें रसभग झाला असला, तरी जर क्षणभर परमात्मा ध्यानांत येईल तर गेलेला रंग पुन्हां यईल. ४ आन, दुसरें. ५ गवयी वगैरे जे कलावंत लोक असतात त्यांचें लक्ष गाण्याच्या विषयाकडे न जातां आलापादि बाह्य स्वरूपानेंच वेधलें जातें. ६ द्र-व्याच्या आड. ७ भूत, पिशाच.

श्रीहरी । बळेचि धरुनियां चोरीं । शिश्रूषी घेतंछी ॥ ३४ ॥ कारेतां देवाचें दर्शन । आडवें आछें रागज्ञान । तेणें धरुनियां मन । स्वरामागें नेछें ॥ ३५ ॥ भेटों जातां राजद्वारीं । बळेचि धरिला बेगारी । कळावंतां तैसी परी । कळेनें केली ॥ ३६ ॥ मन ठेऊन ईश्वरीं । जो कोणी । हरिकथा करी । तोचि ये संसारीं । धन्य जाणा ॥ ३० ॥ जयास हरिकथेची गोडी । उठे नीच नवीं आवडीं । तयास जोडली जोडी । सर्वोत्तमाची ॥ ३८ ॥ हरिकथा मांडली जेथें । सर्व सांडून धावें तेथें । आलस्य निद्रा दबडून स्वार्थें । हरिकथोसि सादर ॥ ३९ ॥ हरिमक्तांचिये घरीं । नीचकृत्य अंगीकारी । साहेभूत सर्वापरी । साक्षें होये ॥ ४० ॥ या नाव हरिदास । जयासि नामीं विश्वास । येथून हा समास । संपूर्ण जाला ॥४१॥ इति श्रीदासबोंचे गुरुशिष्यसंवादे हरिक-थालक्षणनिश्चयनाम समास पंचम ॥ ५ ॥

## ॥ श्रीराम॥

रूप लावण्य अभ्यासितां नये । सहजगुणास न चले उपाये । कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ १ ॥ काळें माणुसं गोरें हो-येना । वनाळासें येत चालेना । मुक्यास वाचा फुटेना । हा सहज गुण ॥ २ ॥ आंधळें डोळस होयेना । बिधर तें ऐकेना । पांगुळ पाये घे-इना । हा सहज गुण ॥ ३ ॥ कुरूपतेचीं लक्षणें । किती ह्मणोनि सां-

१ शुश्र्षा. २ जसें चोरानें वळेंच एकाद्याला पकडून त्याच्यापासून चाकरी ध्यावी, त्याप्रमाणें तालसुराकडे पूर्णपणें लक्ष ठेवून करुणाकीर्तन करणारांच्या मनाचें होय. तें मन असतें स्वराकडे व सुखानें कीर्तन चाललें असतें श्रीहरीचें! ३ साह्यभूत. ४ वनाळ झणजे स्वभाव असा अर्थ कोणी देतात व कोणी वनाळ झणजे रानवट, अडाणी असा अर्थ करितात; परंतु हे दोन्ही अर्थ इष्ट दिसत नाहींत; कारण प्रयन्नानें स्वभाव पालटतो व रानवट सुधारतो. या शब्दाच्या अ. थार्त काहींतरी सहजगुणाचा अंतर्भाव असला पाहिजे; तेव्हां याचा अर्थ काय करावा ?

गणें । रूप छावण्य थाकारणें । पाछटेना ॥ १ ॥ अवगुण सोडितां जाती | उत्तम गुण अभ्यासितां येती | कुविद्या सांडून सिकती | शा-हाणे विद्या ॥ ५ ॥ मूर्खपण सांडितां जातें । शाहाणपण सिकतां येतें । कारवार करितां उमजतें। सकळ कांहीं।। ६।। मान्यता आवडे जीवीं । तरी कां उपेक्षा करावी । चातुर्येविण उंच पदवी । कदापी नाहीं ॥ ७ ॥ ऐसी प्रचित येते मना । तरी कां स्वहित कराना । सन्मार्गे चालतां जना । सजना माने ॥ ८ ॥ देहे नेटकें श्रुंघारिलें । परी चातु-र्यंत्रिण नासळें । गुणेंत्रिण साजिरें केळें । बाष्कळ जैसें ॥ ९ ॥ अंत-र्कळा श्रुंबारावी । नानापरी उमजजावी । संपदा मेळजन भोगावी । सावकास ।। १० ॥ प्रेत्न करीना सिकेना । शरीर तेंहि कष्टवीना । उत्तम गुण घेईनो । सदाकोपी ॥ ११ ॥ आपण दुसऱ्यास करावें । तें उसिणें सवेंचि ध्यावें । जना कष्टवितां कष्टावें। लागेल बहु ॥१२॥ न्यायें वर्तेळ तो शाहाणा । अन्याइ तो दैन्यवाणा । नाना चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥ १३ ॥ जें बहुतांस मानछें । तें बहुतीं मान्य केछें । यर तें वेथीच गेलें। जगनिंच ॥ १४ ॥ लोक आपणासि वोळावे। किंवा आवधेच कोंसळीवे । आपणास समाधान फावे । ऐसें करावें ॥ १५ ॥ समाधानें समाधान वाढे । मित्रिनें मित्रि जोडे । मोडितां क्षणमात्रें मोडे । बरेपण ॥ १६ ॥ अहो कांहो अरे कां रे । जनीं ऐकि जेतें किं रे । क-ळत असतांच कां रे। निकामीपण ॥ १७॥ चार्तुर्यं श्रुंघारे - अंतर। वस्त्रें श्रुंघोरें दारीर । दोहिमधें कोण थोर । वरें पाहा ॥ १८ ॥ बाह्याकार श्रुंघारिलें। तेणें लोकांच्या हातासि काये आलें। चातुर्ये बहुतांसी रक्षि-छें । नानाप्रकारें ॥ १९ ॥ वरें खावें वरें जेवावें । बरें ल्यावें वरें नेसा-वें । समस्तीं वरें हाणावें । ऐसी वासना ॥ २०॥ तनें मनें ज्ञिजावें।

<sup>9</sup> प्रथम "उत्तम वोलोंहि सिकेना" असे चरण होते त्याचे श्रीसमर्थीनी स्वहस्ते "उत्तम गुण घेईना" असे केलें. २ लोक आपल्या वाजूला वळावे की स्पानी आपणावर उलटून पडावें असे तुझांस वाटतें ?

तेणें भले ह्मणोन ध्यावें । उगेंचि कल्पितां सिणावें । लागेल पुढें ॥२१॥ लोकीं कार्यभाग आडे । तो कार्यभाग जेथें घडे । लोक सहजिच बोहे। कामासाठीं ॥ २२ ॥ ह्मणोन दुसऱ्यास सुखी करावे । तेणें आपण सुखी व्हावें । दुसऱ्यास कष्टवितां कष्टावें । लागेल स्वयें ॥ २३ ॥ हें तों प्र-गटाचे आहे । पाहिल्याविण कामा नये । समजणें हा उपाये । प्राणी-मात्रांसी ॥ २४ ॥ समजले आणी वर्तले । तेचि भाग्यपुरुष जाले । यावेगळे उरले। ते करंटे पुरुष ॥ २५ ॥ जितुका न्याप तितुकें वैभव। वैभवासारिखा हावभाव । समजलें पाहिजे उपाव । प्रगटिच आहे ॥ २६॥ आळसें कार्यभाग नासतो । साक्षेप होत होत होतो । दिसेते गोष्टी क-ळेना तो । शाहाणा कैसा ।। २० ।। मैत्रि करितां होतें कृत्य । वैर करितां होतो मृख । बोलिलें हें सत्य किं असत्य । बोळखावें ॥ २८॥ आपणास शाहाणे करूं नेणे । आपळें हित आपण नेणे । जनीं मित्रि राखों नेणे । वैर करी ॥ २९ ॥ ऐसे प्रकारीचे जन । त्यास ह्मणावें अ-ज्ञान । तयापासीं समाधान । कोण पावे ॥ ३० ॥ आपण येकायेकी येकला । सृष्टींत भांडत चालिला । बहुतांमध्यें येकल्याला । येश कैचें ॥ ३१ ॥ बहुतांचें मुखीं उरावें । बहुतांचे अंतरीं भरावें । उत्तम गुणीं विवरावें । प्राणीमात्रांसी ।। ३२ ।। शाहाणे करावे जन । पतित करावे पावन । सृष्टिमवें भगवद्भजन । वाढवावें ॥ ३३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यलक्षणनाम समास पष्ट ॥ ६ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

नाना वैश नाना आश्रम । सर्वाचें मूळ गृहस्थाश्रम । जेथें पावती विश्राम । त्रेलें पावती विश्राम । त्रेलें पावती विश्राम । त्रेलें स्वासी ॥ १ ॥ देव ऋषी मुनी योगी । नाना तापसी वीतरागी । पितृआदिकरून विभागी । अतीत अभ्यागत ॥ २ ॥ गृह-स्थाश्रमीं निर्माण जाले । आपला आश्रम टाकून गेले । परंतु गृहस्थागृहीं

१ प्रत्यक्ष.

हिंडों छागछे । कीर्तिरूपें ॥ ३ ॥ याकारणें गृहस्थाश्रम । सकळामघें उत्तमोत्तम । परंतु पाहिजे स्वधर्म । आणी भूतद्या ॥ १ ॥ जेथें राई-कमें चालती । विध्योक्त क्रिया आचरती । वाग्माधूर्ये बोलती । प्राणी-मात्रांसी ॥ ५ ॥ सर्वप्रकारें नेमक । शास्त्रोक्त करणें कांहींयेक । त्याहि-मध्यें अलोलिक । तो हा भक्तिमार्ग ॥ ६ ॥ पुरश्वरणी कायाहेसी । दढ-व्रती परम सायासी । जगदीशावेगळें जयासी । थोर नाहीं ॥ ७ ॥ काया वाचा जीवें प्राणें । कष्टे भगवंताकारणें । मनें घेतळें घरणें । भजनमार्गी ।। ८ ॥ ऐसा भगवंताचा भक्त । विशेष अंतरीं विरक्त । संसार सांडून जाला मुक्त । देवाकारणें ॥ ९ ॥ अंतरापासून वैराग्य । तेंचि जाणावें महद्भाग्य । छोछंगतेथेवढें अभाग्य । आणीक नाहीं ॥ १०॥ राजे राज्य सांडून गेले । भगवंताकारणें हिंडले । कीर्तिरूपें पावन जाले । भूमंडळीं ।। ११ ॥ ऐसा जो कां योगेश्वर । अंतरीं प्रत्य-याचा विचार । उकछं जाणे अंतर । प्राणीमात्राचें ।। १२ ॥ ऐसी वृत्ति उदासीन । त्याहिवरी विशेष आत्मज्ञान । दर्शनमात्रें समाधान । पावती लोक ।। १३ ॥ बहुतांसी करी उपाये | तो जनाच्या वाट्या नै ये । अखंड जयाचे हृद्ये । भगवदूप ॥ १४ ॥ जनास दिसे हा दुश्चि-त । परी तो आहे सावचित । अखंड जयाचें चित्त । परमेश्वरीं ॥ १५॥ उपासनामूर्तिध्यानीं । अथवा आत्मानुसंवानीं । नाहीं तरी श्रवणमननीं । निरंतर ॥ १६ ॥ पूर्वजांच्या पुण्य कोटी । संग्रह असिल्यां गांठीं । तरीच ऐसीयाची भेटी । होये जनासी ॥ १७ ॥ प्रचीतिविण जें ज्ञान । तो आववाचि अनुमान । तेथे कैचें परत्रसाधन । प्राणीयांसी ॥ १८॥ थाकारणें मुख्य प्रत्यये । प्रचीतिविण कामा नये । उपायासारिखा अपा-ये। शाहाणे जाणती ॥ १९ ॥ वेडें संसार सांडून गेळें। तरी तें कष्ट-कष्टोंचि मेलें। दोहिकडे अंतरलें। इहलोक परत्र।। २०॥ रागें रागें

१ षट्कमें. २ जो पुष्कळांच्या उपयोगी पडती, तो सर्वीच्या वांट्याला येत नाही. ३ ज्याचे चित्त उपासनामूर्तीच्या ध्यानामध्ये मम असते.

निघोन गेला। तरी तो मांडभांडोंचि मेला। वहुत लोक कष्टी केला। आपणिहि कष्टी ॥ २१ ॥ नियोन गेला परी अज्ञान । त्याचे संगतीं छागळे जन । गुरु शिष्य दोघे समान । अज्ञानरूपें ।। २२ ॥ आशा-बद्धि अनाचारी । निधीन गेला देशांतरीं । तरी तो अनाचारचि करी । जनामधें ॥ २३ ॥ गृहीं पोटेंविण कष्टती । कष्टी होऊन निघोन जाती । त्यास ठाई ठाई मारिती । चोरी भरतां ॥ २४ ॥ संसार मिथ्या ऐसा क-ळला । ज्ञान समजोन निघोन गेला। तेणं जन पावन केला । आपणाऐसा ॥ २५ ॥ येके संगतीनें तरती । येके संगतीनें बुडती । याकारणें सत्सं-गती । बरी पाहावी ।। २६ ।। जेथें नाहीं विवेकपरीक्षा । तेथें कैंची असेल दीक्षा । घरोवरीं मागतां भिक्षा । कोठेंहि मिळेना ॥ २७॥ जो दुसऱ्याचें अंतर जाणे । देशकाळ प्रसंग जाणे । तया पुरुषा काये उणें । भूमंडळीं ॥ २८ ॥ नीच प्राणी गुरुत्व पावला । तेथें आचारचि बुडाला । वैद्शास्त्रब्राह्मणाला । कोण पुसे ॥ २९ ॥ ब्रह्मज्ञानाचा विचार । त्यांचा ब्राह्मणासीच अधिकार । वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । ऐसे वचन ॥३०॥ ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवले । आचारापासून भ्रष्टले । गुरुख सांडून जाले । शिष्य शिष्यांचे ॥ ३१॥ कित्येक दावलमेलकास जाती । किलेक पीरास भजती । किलेक तुरुक होती । आपले इछेने ॥ ३२ ॥ ऐसा कलयुगींचा आचार । कोठें राहिला विचार । पुढें पुढें वर्णसंकर होणार आहे ॥ ३३ ॥ गुरुत्व आछें नीचयाती । कांहींयेक वाढळी महंती । शूद्र आचार बुडिवती । ब्राह्मणाचा ॥ ३४॥ हें ब्राह्मणास कळेना । त्याची वृत्तिच वळेना । मिथ्या अभिमान गळेना । मूर्खपणाचा ॥ ३५ ॥ राज्य नेलें म्लेंचि क्षेत्रीं । गुरुख नेलें कुपात्रीं । आपण अरत्रीं ना परत्रीं । कांहींच नाहीं ।। ३६ ॥ ब्राह्मणास ग्रामेणीने

१ दावलमछ ह्मणून मुसलमानांत एक अवालिया होऊन गेला त्याचे अनु-यायी ते दावलमलीक, २ प्रामण्यानें,

बुडिविलें । विष्ण्नें श्रीवत्स मिरिविलें । त्याच विष्ण्नें श्रापिलें । फैरश-रामें ॥ ३७ ॥ आझीहि तेचि ब्राह्मण । दुःखें बोलिलें हें बचन । बिल् गेले प्रामणी करून । आझांभोंवते ॥ ३८ ॥ आतांचे ब्राह्मणीं काथे केलें । अन मिलेना ऐसें जालें । तुझा बहुतांचे प्रचितीस आलें । किंवा नाहीं ॥ ३९ ॥ वरें विल्लांस काये ह्मणांवें । ब्राह्मणांचें अदृष्ट जाणांवें । प्रसंगें बोलिलें स्वभावें । क्ष्मा केले पाहिजे ॥४॥ इति श्रीदा-सबोधे गुरुशिष्यसंवादे युगधर्मनिरूपणनाम सामास सतम ॥ ७॥

### ॥ श्रीराम॥

वरें ऐसा प्रसंग जाला। जाला तो होऊन गेला। आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला। शाह्मणें करावें ॥ १ ॥ देव पुजावा विमळहस्तीं। तेणें भाग्य पाविजे समस्तीं। मूर्ख अभक्त वेस्ती। दरिद्र भोगिजे ॥२॥ आधीं देवास वोळखावें। मग अनन्यभावें भजावें। अखंड ध्यानिच धरावें। सर्वोत्तमाचें॥ ३ ॥ सर्वोमधें जो उत्तम। तथा नाव सर्वोत्तम। आत्मानात्मविवेकवर्म। ठाई पाडावें॥ ४ ॥ जाणजाणों देह रक्षी। आत्मा द्रष्टा अंतरसाक्षी। पदार्थमात्रास परीक्षी। जाणपणें॥ ५ ॥ तो सकळ देहामधें वर्ततो । इंद्रियेप्राम चेष्टवितो । प्रचितीनें प्रत्यये येतो। प्राणीमात्रीं ॥ ६ ॥ प्राणीमात्रीं जगदांतरें। हाणोन राखावीं अंतरें। दाता भोक्ता परस्परें। सकळ कांहीं॥ ७ ॥ देव वर्ततो जगदांतरीं। तोचि आपुळे अंतरीं। त्रेळोकोंचे प्राणीमात्रीं। वरें पाहा॥ ८ ॥ मुळीं पाहाणार तो येकळा। सकळां ठाई विभागळा। देहप्रकृतीनें जाळा। भिन्न भिन्न ॥ ९ ॥ भिन्न भासे देहाकारें। प्रस्तुत येकचि अंतरें। वोळ-णें चाळणें निर्धारें। त्यासीच घडे॥ १० ॥ आपुळे पारिखे सकळ

१ ज्या विष्णूने ब्राह्मणाकरितां श्रीवत्स भिराविलें त्याच विष्णूनें परग्रुराम अवतारांत ब्राह्मणाला शाप दिला. २ जगदंतर जो परभेश्वर तो प्राणिमात्रीं आहे झणून.

छोक । पक्षी स्वापद पश्वादिक । किडा मुंगी देहधारक । सकळ प्राणी ॥ ११ ॥ खेचर भूचर वनचर । नान।प्रकारें जळचर । चत्वार खाणी बिस्तार । किती ह्मणोन सांगावा ॥ १२ ॥ समस्त जाणीवेने वर्तती । रोकडी पाहावी प्रचिती। त्याची आपुछी संगती। अखंड आहे ॥ १३ ॥ जगदांतरें वोळला धणी । किती येकवटील प्राणी । परी ते बोळायाची करणी । आपणीपासीं ॥ १४ ॥ हें आपणाकडेच येतें । राजी राखिजे समस्ते । देहासि वरें करावें तें । आ-त्मयांस पावे ॥ १५ ॥ दुर्जन प्राणी त्यांतील देव । त्याचा लाताड स्वभाव । रागास आला जरी राव । तरी तंडों नये कीं ॥ १६ ॥ प्रसं-गीं सांडीच करणें । पुढें विवेक विवरणें ! विवेकें सज्जनिच होणें । सक-ळ लोकों ॥ १७ ॥ आत्मत्वीं दिसतो भेद । हा अवघाचि देहसमंघ । येका जीवनें नाना स्वाद । औषधीभेदें ॥ १८ ॥ गरळ आणि अमृत जालें। परी आपपण नाहीं गेलें। साक्षत्वें आत्मयांस पाहिलें। पाहिजे तसं ॥ १९॥ अंतरनिष्ठ जो पुरुष । तो अंतरनिष्ठेनें विशेष । जगामधें जो जगदीश । तो तयास वोळखे ॥ २० ॥ नयनेंचि पाहावा नयेन । मनें शोधावें मन । तैसाचि हा भगवान् । सकळां घेटीं ॥ २१ ॥ तेणें-विण कार्यभाग आडे । सकळ कांहीं तेणोंचि घडे। प्राणी विवेकें पवाडे । तेणोंचि योगें ॥ २२ ॥ जागृतीस व्यापार घडतो । समंध तयासीच प-डतो । स्वप्नामधें घडे जो तो । येणेंचि न्यायें ॥ २३ ॥ अखंड ध्यानाचें लक्षण । अखंड देवाचें स्मरण । याचें कळतां विवरण । सहजचि घडे । २८ । सहज सांडून सायास । हाचि कोणीयेक दोष । आत्मा सांडून अनात्म्यास । ध्यानीं धरिती ॥ २५ ॥ परी तें धरितांहि धरेना । ध्यानी

१ जगदंतर परमात्मा आपलासा झाला तर कितीतरी प्राणी एकवटणार आहेत; आणि तो प्राप्त करून घेण्याची गोष्ट आपल्याच हाती आहे. २ सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी परमेश्वर आहे तसा तो आपणांतही आहे; तेव्हां आपण इतरांचें अंतर जाणावयाचें याचा अर्थ असा होतो की सर्व घटी असणारा भगवान् भगवान् नानेंच पाहावयाचा आहे.

विति वेक्ति नाना । उगोंचि कष्टती मना । कासाविस करूनी ॥ २६॥ मूर्तीध्यान करितां सायासें । तेथें येकाचें येकचि दिसे । भासों नये तेंचि भासे । विलक्षण ॥ २० ॥ ध्यान देवाचें करावें । किंवा देवाल्याचें क-रावें । हेंचि वरें विवरावें । आपले ठाई ॥ २८ ॥ देह देउळ आत्मा देव । कोठें धरूं पाहातां भाव । देव वोळखोन जीव । तेथेंचि छावावा ॥ २९ ॥ अंतरनिष्टा ध्यान ऐसें । दंडकध्यान अनारिसें । प्रस्ययेंविण सकळ पिसे । अनुमानध्यान ॥ ३० ॥ अनुमाने अनुमान वाढे । ध्यान धरितां सवेंचि मोडे । उगेचि कष्टती वापुडे । स्थूळध्यानें ॥ ३१॥ देवास देहधारी किंत्पती । तेथें नाना विकल्प उठती । भोगणें सागणें विपत्ति । देहयोगें ॥ ३२ ॥ ऐसें मनीं आठवतें । विचारितां भलतेंचि होतें । दिसों नये तें दिसतें । नाना स्वप्नीं ॥ ३३ ॥ दिसतें तें सांगतां नये । बळें भावार्थ धरितां नये । साधक कासाविस होये । अंतर्यामीं ॥ ३४ ॥ सांगोपांग घडे ध्यान । त्यास साक्ष आपुळे मन । मनामधें विकल्पदर्शन । होऊंच नये ॥ ३५ ॥ फुटक मन येकविटलें । तेणें तुट-क ध्यान केलें । तेथें कोण सार्थक जालें। पाहाना कां।। ३६ ॥ अखं-ड ध्यानें न घडे हित । तरी तो जाणावा पतित । हाचि अर्थ सावचित । बरा पाहावा ॥ ३७ ॥ ध्यान धरितें तें कोण । ध्यानीं आठवतें तें कोण । दोनीमधें अनन्यलक्षण । असिलें पाहिजे ॥ ३८ ॥ अनन्य सहजिच आहे। साधक शोधून न पाहे । ज्ञानी तो विवरोन राहे । समाधाने ३९ । ऐसीं हे प्रत्ययाचीं कामें । प्रत्ययेविण वाधिजे भ्रमें । लोक-दंडकसंभ्रमें। चालती प्राणी ॥४०॥ दंडकथ्यानाचें लक्षण । धरून वैसलें अवलक्षण । प्रमाण आणि अप्रमाण । वाजारी नेणती ॥ ४१ ॥ मिथ्या समाचार उठविती । वाउग्याच बोंबा घालिती । मनास आणितां अंती । आवघोंचि मिथ्या ॥४२॥ कोणीयेक ध्यानस्त बैसला । कोणीयेक सिकवी

१ सामान्य लोकांचें, रूढीचें ध्यान तें वेगळें.

त्याला | मुकुट काढ़्नि माळ घाला | साणिजे वेरें | १३ | मनाचेथें काये दुष्काळ | जे आखुड किरपेली माळ | सांगते ऐकते केवळ | मूर्ख जाणावे | १४४ | प्रत्यक्ष कष्ट करावे न लगती | दोरे फुलें गुंफावी न लगती | करपनेचि माळ थिटी किरती | काये निमित्य | १४५ | बुद्धीविण प्राणी सकळ | ते ते अवघेचि बाष्कळ | तया मूर्खासीं खळखळ | कोणें करावी | १४६ | जेणें जैसा परमार्थ केला | तैसाच पृथ्वीवर्रा दंडक चालिला | साता पांचाचा बळावला | साभिमान | १४० | प्रत्ययेंविण साभिमान | रोगी मारिले झांकून | तेथें अवघाचि अनुमान | ज्ञान केचें | १८ | सर्व साभिमान सांडावा | प्रत्ययें विवेक मांडावा | माया पूर्वपक्ष खंडावा | विवेकवलें | १९ | इति श्रीदासबोधे गुरुशि-ष्यसंवादे अखंडध्यानानिरूपणनाम समास आठवा | ८ |

# ॥ श्रीराम ॥

पिंडाचें पाहिलें कौतुक । शोधिला आत्मानात्मा विवेक । पिंड अन्नात्मा आत्मा येक । सकले कर्ता ॥ १ ॥ आत्म्यास अनन्यता बोलिली । ते विवेकें प्रत्यया आली । आतां पाहिजे समजली । ब्रह्मांडरचना ॥२॥ आत्मानात्मा विवेक पिंडी । सारासारविचार ब्रह्मांडीं । विवरविवरों हे गोडी । घेतली पाहिजे ॥ ३ ॥ पिंड कार्य ब्रह्मांड कारणें । याचें करावें विवरण । हेंचि पुढें निरूपण । बोलिलें असे ॥ १ ॥ असार ह्मणिजे नासिवंत । सार ह्मणिजे तें शाश्वत । जयास होईल कल्पांत । तें सार नव्हे ॥ ५ ॥ पृथ्वी जलापासून जाली । पुढें ते जलीं मिळीली । जनलाची उत्पत्ति वाढली । तेजापासूनी ॥ ६ ॥ तें जल तेजें शोषिलें ।

<sup>9</sup> कोणी एक मनुष्य स्थूल मूर्ति मनांत आणून मानसपूजा करित असर्तां मूर्तीच्या मस्तकीं मुकुट असल्यामुळें फुलांची माळ गळ्यांत जाईना, तेव्हां दुसरा कोणी ह्मणतों की मुकुट काहून माळ घाला. २ ब्रह्मांड=पंचभूतें. तेव्हां ही पंच-भूतें हें कारण व त्यांचेपासून पिंड हें कार्य वनलें आहे. ३ प्रथम "निमाली" होतें त्याचें "मिकाली" केलें आहे.

महत्तेजें आटोन गेलें । पुढें तेजिच उरलें । सावकाश ॥ ७॥ तेज जाळें वायोपासुनी । वायो झडपी तयालागुनी । तेज जाऊन दाटणी । वायोचीच जाली ।। ८ ॥ वायो गगनापासूनी जाला । मागुतां तेथेंचि विराला । ऐसा हा कल्पांत वोलिला । वेदांतशास्त्रीं ॥ ९ ॥ गुणमाया मूळमाया । परत्रह्मीं पावती लया । तें परत्रह्म विवराया । विवेक पाहिजे ॥ १०॥ सर्व उपाधीचा सेवट । तेथें नाहीं हस्य खटपट । निर्गुण ब्रह्म घनदाट । सकळां ठाईं ।। ११ ॥ उदंड कल्पांत जाला । तरी <mark>नाश</mark> नाहीं तयाला । मायात्यागें शाश्वताला । वोळखावें ॥ १२ ॥ देव अंत-रात्मा सगुण । सगुणें पाविजे निर्गुण । निर्गुणज्ञानें विज्ञानं । होत असे ।। १३ ।। कल्पनेतीत जें निर्मळ । तेथें नाहीं मायामळ । मिध्यत्वें दस्य सकळ। होत जातें ॥ १४ ॥ जें होतें आणी सवेंचि जातें। तें तें प्रस्यास येतें । जेथें होणें जाणें नाहीं तें । विवेकें वोळखावें ॥ १५ ॥ येक ज्ञान येक अज्ञान । येक जाणावें विपरीत ज्ञान । हे त्रिपुटी होये क्षीण । तेंचि विज्ञान ।। १६ ॥ वेदांत सिद्धांत धादांत । याची पाहावी प्रचित । निर्विकार सदोदित । जेथें तेथें ॥ १७ ॥ तें ज्ञानदृष्टीनें पा-हावें । पाहोन अनन्य राहावें । मुख्य आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नाव ॥ १८ ॥ दश्यास दिसतें दश्य । मनास भासतो भास । दश्यभासातीत अविनाश । परब्रह्म तें ॥ १९ ॥ पाहों जातां दुरीच्या दुरी । परब्रह्म सबाहेअंतरीं । अंतचि नाहीं अनंत सरी । कोणास द्यावी ॥ २०॥ चंचळ तें स्थिरावेना । निश्चळ तें कदापी चळेना । आभाळ येतें जातें गगना । चळण नाहीं ॥ २१ ॥ जें विकारें वाढे मोडे । तेथें शाध-तता कैंची घडे । कल्पांत होतांच विघडे । सकळ कांहीं ॥ २२ ॥ जें अंतरींच भ्रमलें । मायासंभ्रमें संभ्रमलें । तयास हें कैसें उकलें । आ-

<sup>9</sup> प्रथम " सगुणज्ञानें निर्गुण " असे चरण होतें त्याचें " निर्गुणज्ञानें विज्ञान " असें केलें आहे. २ प्रथम " ज्ञान " होतें त्याचें " विज्ञान " केलें.

हिट चक्र ॥ २३ ॥ भिडेनें वेन्हार निवंडेना । भिडेनें सिद्धांत कळेना । भिडेनें देव आकळेना । अंतर्यामीं ॥ २४ ॥ वैद्याची प्रचित येईना । आणि भीडिह उलंघेना । तरी मग रोगी वांचेना । ऐसें जाणावें ॥२५॥ जेणें राजा बोळिखिला । तो राव ह्मणेना मलत्याला । जेणें देव बोळिखला । तो देवरूपी ॥ २६ ॥ जयास माईकाची भीड । तें काय बोलेल द्वाड । विचार पाहातां उघड । सकळ कांहीं ॥ २० ॥ भीड मायेऐलीकडे । परब्रह्म तें पैलीकडे । पैलीकडे ऐलीकडे । सदोदित ॥ २८ ॥ लिटक्याची भीड धरणें । अमें मलतेंचि करणें । ऐसीं निवेहती लक्षणें । विवेकाचीं ॥ २९ ॥ खोटें आवघेंचि सांडावें । खरें प्रलेखणें बोळखावें । मायात्यागें समजावें । परब्रह्म ॥ ३० ॥ ते मायेचें जें लक्षण । तेंचि पुढें निरूपण । सुचितपणें विवरण । केलें पाहिजे ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शाश्वतिनरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

माया दिसे परी नासे । वस्तु न दिसे परी न नासे । माया सत्य वाटे परी मिथ्या असे । निरंतर ॥ १ ॥ करंटा पडोनी उताणा । करी नानापरी कल्पना । परी तें कांहींच घडेना । तैसी माया ॥ २ ॥ द्रव्य-दारेचें स्वंप्रवैभव । नाना विळासें हावभाव । क्षणीक वाटे परी माव । तैसी माया ॥ ३ ॥ गगनीं गंधर्वनगरें । दिसताती नानाप्रकारें । नाना रूपें नाना विकारें । तैसी माया ॥ ४ ॥ लक्षुमी रायेविनोदांची । बों-छतां वाटे साची । मिथ्या प्रचित तेथीची । तैसी मायां ॥ ५ ॥ दस-च्याचे सुवर्णाचे लाटे । लोक हाणती परी ते कांटे । परी सर्वत्र राहाटे । तैसी माया ॥ ६ ॥ मेल्याचा मोहोत्साव करणें । सतीचें वैभव वाढ-

१ अफाट. २ रायिवनोदी, बहुरूपी. ३ बहुरूप्याचे बैभव जसे बस्तुतः। भिथ्या असते तशी माया होय.

वणें । मसणीं जाउनी रुद्न करणें । तैसी माया ॥ ७ ॥ राखेसी हा-णती लक्षुमी । दुसरी भारदोरी लेक्षुमी । तिसरी नाममात्र लक्षुमी । तैसी माया ।। ८ ।। मुळीं वाळविधवा नारी । तिचें नांव जन्मसावित्री । कवर हिंडे घरोघरीं । तैसी माया ॥ ९॥ दशअवतारांतील ऋष्णा । उपजे जीर्ण वस्त्राची तृष्णौ । नदी नामें पीयुष्णा । तैसी माया ॥१०॥ बहरूपांतील रामदेरावें । ग्रामस्तांपुढें दाखवी हावभाव । कां महाराज ह्मणोनी लार्चेय । तैसी माया ॥ ११ ॥ देव्हारां असे अनपूर्णा । आणी गृहीं अन्नचि मिळेना । नामें सरस्वती सिकेना । शुभावर्कु ॥ १२ ॥ सण्यासँ र्व्याघ्र नाम ठेविछे । पुत्रास इंद्रनामें पाचारिछे । कुरूप परी आळिवळें । सुंदरा ऐसें ॥ १३ ॥ मूर्ख नामें सकळकळा । राशभी नामें कोकिळा । नातरी डोळसेचा डोळा । फुटका जैसा ॥ १४ ॥ भातांगी-चें नाम तुळसी । चैंर्मिकीचें नाम कासी । बोलती अतिश्र्द्रिणीसी। भागीरथी ऐसें ॥ १५ ॥ साउछी आणी अंधकार । येक होतां तेथीचा विचार । उगाचि दिसे भासमात्रे । तैसी माया ॥ १६ ॥ श्रवण बोटें संधी करतळ । रिवरझमें दिसती इंगळ । रम्य आरक्तंकेल्होळ। तैसी माया ॥ १७ ॥ भगवें वस्त्र देखतां मनाला । वाटे अग्नचि लागला । विवांचितां प्रत्ये आला । तैसी माया ॥ १८॥ जळीं चरणकरांगुळें। आखुड लांबें किरकोळें । विपरीत कैं।ण दिसती जळें। तैसी माया ॥ १९॥ भोवंडीनें पृथ्वी कलथली । कैं।मीणीनें पिवळी जार्ल । सन्य-

१ गर्भ गलित न व्हावा ह्मणून स्त्रिया कमरेला भारलेली दोरी वांधतात ती. २ दशावताराच्या नाटकांत कृष्णाचे सोंग घेणाराला फाटक्या तुटक्या वस्त्राची जशी इच्छा असते. ३ पयोष्णी, अमृताची नदी. ४ रामाचे रूप धारण करणारा बहु-रूपी; किंवा, (रामदेराव=श्रूर पुरुष) श्रूर पुरुषाचे सोंग आणणारा बहुरूपी. ५ महाराज ह्मणवून घेऊन अंगी लघुत्व असणें. ६ नांव सरस्वती असून शिकत नाहीं तर शुभा बळु (गोंव-या थापते). ७ कुच्याला. ८ वांध्या. ९ मांगि-णीचें. १० चांभारणीचें. ११ अंधारांतील सावली जशी भासमात्र असते, १२ लाल गोळा, १३ वांकडीं. १४ काविळीच्या योगानें,

पातस्थां अनुभवली । तैसी माया ॥ २०॥ कोणीयेक पदार्थविकार । उगाचि दिसे भासमात्र । अनन्याचा अन्य प्रैकार । तैसी माया ॥२१॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायानिरूपणनाम् समास दाहावा ॥ १०॥

# ॥ आत्मदशक नाम पंचदश ॥ १५॥

### ॥ श्रीराम॥

अस्तिमांशांचीं शरीरें । त्यांत राहिजे जीवेश्वरें । नाना विकारीं विकारों । प्रविण होइजें ॥ १ ॥ घनवट पोचट स्वभावें । विवरोन जाणिजे जीवें । व्हावें न व्हावें आघवें । जीव जीणे ॥२॥ येकीं मागमागों घेणें । येकीं न मागतांच देणें । प्रचीतीनें सुलक्षणें । वोळखावीं ॥ ३॥ जीव जीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । राहराहों शोध ध्यावा । परांतरांचों ॥ ४ ॥ जानवें हेंबडकीरें जालें । ढिलेपणें हेवई आलें । नेमस्तपणें शोभलें । दृष्टीपुढें ॥ ५ ॥ तैसेंचि हें मनास मन । विवेकें जावें मिळोन । ढिलेपणें अनुमान । होत आहे ॥ ६ ॥ अनुमानें अनुमान वाढतो । भिडेनें कार्यभाग नासतो । याकारणें प्रत्यये तो । आधीं पाहावा ॥ ७ ॥ दुसऱ्याचे जीवीचें कळेना । परांतर तें

<sup>9</sup> ज्याला काबीळ होते त्याला पृथ्वी पिवळी दिसते. अशानें सिन्नपात ज्याला झाला आहे त्याला विचारलें, त्यालाही तोच अनुभव येतो. २ असावें एक व दिसावें दुसरें. ३ जीवेश्वर मायाविशिष्ट असल्याकारणानें नाना विकार त्याच्या ठिकाणीं असतात. ४ घनवट काय व पोंचट काय हें जीव जाणतोंच आहे. ५ पा-हिजें किंवा नको हें सर्व जीव जाणतों. ६ दुसऱ्यांच्या अंतःकरणांत शिरून त्यांचें हस्त जाणावें. ७ गुंतलेलें. ८ गुंतागुंत, जानवें करतांना तंतु ढिला पडून जी वळी पडते तिला हेवड झणतात.

जाणबेना । वस्य होती लोक नाना । कोण्याप्रकारें ॥ ८ ॥ आकेल सांडून परती । लोक वश्यकर्ण करिती । अपूर्णपणें हळु पडेती । ठाई ठाई ॥ ९ ॥ जगदीश आहे जगदांतरीं । चेटकें करावीं को णावरी । जो कोणी विवेकें विवरी । तोचि श्रेष्ट ॥ १० ॥ श्रेष्ठ कार्ये करी श्रेष्ठ । कृत्रिम करी तो किनष्ठ । कर्मानसार प्राणी नष्ट । अथवा भले ॥ ११ ॥ राजे जाती राजपंथें चार जाती चोरपंथें । वेडें ठके अल्पस्वार्थे । मूर्खपणें ।। १२ ॥ मूर्खास बाटे मी शाहाणा । परी तो वेडा दैन्यवाणा । नाना चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥१३॥ जो जगदांतरें मिळाला । तो जगदांतराचे जाला । अरत्रीं परत्रीं तयाला । काये उणें ॥ १४ ॥ बुद्धि देणें भगवंताचें । बुद्धिवीण माणुस काचें । राज्यै सांडून फुकाचें । भीक मागे ॥ १५ ॥ जें जें जेथें निर्माण जाठें । तें तें तयास मानछें । अभिमान देऊन गोविळें । ठाई ठाई ॥ १६॥ आवघेचि सणती आसी थोर । आवः घेचि सणती आसी सुंदर । आवघेचि सणती आसी चतुर । भूमंडळी ॥ १७ ॥ ऐसा विचार आणितां मना । कोणीच लाहान सणवीना जाणते आणिती अनुमाना । सकळ कांहीं ॥ १८ ॥ आपुरुात्या सा-भिमानें । लोक चालिले अनुमानें । परंतु हें विवेकानें । पाहिलें पाहिजे ॥ १९॥ लटिक्याचा साभिमान घेणें । सत्य आवधेंच सोडणें । मूर्ख-पणाचीं लक्षणें । ते हे ऐसीं !! २० || सत्याचा जो साभिमान । तो जाणावा निराभिमान । न्याये अन्याये समान । कदापी नव्हे ॥२१॥ न्याये स्रणिजे तो शाश्वत । अन्याये स्रणिजे तो अशाश्वत । बाष्कळ आणि नेमस्त । येक कैसा ॥ २२ ॥ येक उघड भाग्य भोगिती । येक तरक-र पळोन जाती । येकांची प्रगट महंती । येकांची कानकोंडी ॥ २३॥

१ अकल. २ वर्शाकरण अपूर्ण झालें ह्मणजे मग थंडावतात, नाद सोड-तात. ३ बुद्धीचें राज्य. ४ आभिमान देऊन=अभिमानाच्या योगानें. ५ जाणते जे आहेत ते हें सर्व जाणतात.

आचारविचारेंविण । जें जें करणें तो तो सीण । धूर्त आणि विचक्षण । तेचि शोधावे ॥ २४ ॥ उदंड वाजारी मिळाले । परी ते वृतेंचि आ-ळिलें । धूर्तीपासीं कांहीं न चले । बाजाऱ्यांचें ॥ २५ ॥ याकारणें मुख्य मुख्य । तयांसीं करावें सख्य । येणेंकारतां असंख्य । वाजारी मि-ळती ॥ २६ ॥ धूर्तासि धूर्तचि आवडे । धूर्त धूर्तींच पवाडे । उगेचि हिंडती वेडे । कार्येविण ॥ २७ ॥ धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें। परी हें गुप्तरूपें केलें। पाहिजे सर्वे।। २८॥ समर्थाचें राखतां मन । तेथें येती उदंड जन । जन आणि सज्जन । आर्जव कारिती ॥ २९ ॥ वोळखीनें वोळखी साधावी । बुद्धीनें बुद्धि बोधावी । नीतिन्यायें वाट रोधावी । पाषांडाची ॥ ३० ॥ वेष धरावा बावळा । अंतरीं असाव्या नाना कळा । सगट छोकांचा जिव्हाळा । मोडूं नय ॥ ३१ ॥ निस्पृह आणि नित्य नूतनै । प्रत्ययाचे ब्रह्मज्ञान । प्रगट जाणता सज्जन । दुल्लभ जगीं ॥ ३२ ॥ नाना जिनसपाठांतरें। निवती सकळांचीं अंतरें । चंचळपणें तैदनंतरें । सकळा ठाईं ॥ ३३॥ येके ठाई बैसोन राहिला। तरी मग न्यापचि बुडाला। सावधपणें ज्याला त्याला । मेटि दावी ॥ ३४ ॥ भेटभेटों उरी राखणें । हे चातु-र्याचीं लक्षणें । मनुष्यमात्र उत्तम गुणें । समाधान पावे ॥ ३५ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यलक्षणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

पृथ्वीमधें मानवी शरीरें । उदंड दाटलीं लाहानथोरें । पालटती मनोविकारें । क्षणक्षणा ।। १ ।। जितुक्या मूर्ती तितुक्या प्रकृती । सा-रिख्या नस्ती आदिअंतीं । नेमचि नाहीं पाहावें किती । काये ह्मणोनी

१ निस्पृह असून नित्य नूतन ठिकाणीं हिंडणारा. २ जित्रस, कान्यांतील उत्तम उत्तम वेंचे. ३ आणि मग एका ठिकाणीं बसून न राहतां सर्वत्र संचार करावा, ४ बारंबार भेद्रनही पुन्हा भेटण्याची इच्छा शिक्षक राखणें.

॥ २ ॥ किलेक म्लेंच होऊन गेले । किलेक फिरंगणांत आरले । देशभाषानें रेधिले । कितीयेक ॥ ३ ॥ मन्हाष्टदेश थोडा उरला । राज-कारणें लोक रुधिला । अवकाश नाहीं जेवायाला । उदंड कामें ॥ २ ॥ कित्येक युध्यप्रसंगीं गुंतले । तेणें गुणें उन्मत्त जाले । रात्रंदिवस करूं लागले । युध्यचर्चा ॥ ५ ॥ उदिम्यास व्यासंग लागला । अवकाश नाहींसा जाला । अवघा पोटधंदाच लागला । निरंतर ॥ ६ ॥ शडद-र्जानें नाना मतें । पाषांडें वाढलीं वहुतें । प्रथ्वीमधें जेथतेथें । उपदे-सिती ॥ ७ ॥ स्मार्थी आणि वैष्णवीं । उरलीं सुरलीं नेलीं आववीं । ऐसी पाहातां गथागोवी । उदंड जाली ।। ८ ।। कित्येक कामनेचे भक्त । ठाइं ठाइं जाळे आसक्त । युक्त अथवा अयुक्त । पाहातो कोण ॥ ९ ॥ या गल्बल्यामधें गल्बला। कोणी कोणी वाढविला। त्यास देखों सके-नासा जाला । वैदिक लोक ॥ १०॥ त्याहिमधें हारिकीर्तन । तेथें बोढले कित्येक जन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । कोण पाहे ।। ११ ॥ याका-रणें ज्ञान दुल्लभ । पुण्यें घडे अलभ्य लाभ । विचारवंतां सुल्लभ । सकळ कांहीं ।। १२ ।। विचार कळळा सांगतां नैये । उदंड येती अंतराये । उपाये योजितां अपाये । आडवे येती ॥ १३ ॥ त्याहिमधें जो तिर्क्षण । रिकामा जाऊं नेदी क्षण । धूर्त तार्किक विचक्षण । सकळां माने ॥ १४ ॥ नामा जिनस उदंड पाठ । वदों लागला घडघडाट । अँव्हा-टाचि केली वाट । सामर्थ्यवळें ॥ १५ ॥ प्रवोधशक्तीची अनंत द्वारें । जाणें सकळांचीं अंतरें। निरूपणें तदनंतरें। चटक लागे।। १६॥ मतें मातांतरें सगट । प्रत्यये बोलोन करी संपाट । दंडक सांडून जीट । वेधी जना ॥१७॥ नेमकें भेदकें वचनें । अखंड पाहे प्रसंगमानें । उदास

१ कित्येकांचा देशभाषेने रोध झाला आहे, म्हणजे स्वभाषा विसंहन परंभाषाप्रवीण झाले आहेत. २ कांहीं अनुभवं आला तर तो सांगतां येत नाहीं. रे विप्ते. ४ तीक्ष्ण. ५ मोठी, विस्तीणी, ६ असुभवाचे भाषण कहन मेंते मतीतरें नाहींशीं करितो.

वृत्तीच्या गुमानें । उठोन जातो ।। १८ ॥ प्रत्यये बोळोन उठीन गेला। चटक लागली लोकांला। नाना मार्ग सांडून त्याला। शरण येती ॥ १९॥ परी तो कोठें आडळेना । कोणे स्थळीं सांपडेना । वेष पान हातां हीन दीना । सारिखा दिसे ॥ २०॥ उदंड करी गुप्तक्त्यें। भिकाऱ्यासारिखा स्वरूपें । तेथें येशकीर्तिप्रतापें । सीमा सांडिळी ॥ २१ ॥ ठाइं ठाइं भजन ठावी । आपण तेथून चुकावी । मत्सरम-तांची गोवी । लागोंच नेदी ॥ २२ ॥ खेनाळामधें जाऊन राहे । तेथे कोणिच न पाहे । सर्वत्रांची चिंता वाहे । सर्वकाळ ॥ २३ ॥ अवघड स्थळीं कठीण लोक । तेथें राहाणें नेमक । सृष्टीमधें सकळ लोक । धुंडीत येती ॥ २४ ॥ तेथें र कोणाचें चालेना । अनुमात्र अनुमानेना । केंद्र घाछून राजकारणा । लोक लावी ॥ २५॥ लोकीं लोक वाढविले। तेणें अमर्याद जाले। भूमंडळीं सत्ता चाले । गुप्तरूपें ॥ २६ ॥ ठाइं ठाइं उदंड ताँबे। मनुष्यमात्र तितुके झोंबे। चहुंकडे उदंड लांबे। परमार्थबुद्धी ।। २७ ।। उपासनेचा गजर । स्थळोस्थळीं थोर थोर । प्रत्ययानें प्राणीमात्र । सोडविले ॥ २८ ॥ ऐसे कैवांड उदंड जाणे । तेणें लोक होती शाहाणे । जेथें तेथें प्रत्यये वाणे । प्राणिमात्रांसी ॥ २९ ॥ ऐसी कीर्ति करून जावें । तरीच संसारास यावें । दास ह्मणे हें स्वभावें। संकेतें बोलिलें।। ३०।। इति श्रीदासबोधे गुरुशि-<sup>६</sup>यसंवादे निस्पृहन्यापलक्षणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

### ॥ श्रीराम॥

मुळापीस्न सेरावेरा । अवघा पंचीकर्ण पसारा । त्यांत साक्षत्वाचा दोरा । तोहि तत्वर्रूप ॥ १ ॥ दुरस्ता दाटल्या फीजा । उंच सिह्यास-

९ खनाळ=कडेकपाट, दुर्गम स्थल. २ त्याच्यापुढें. ३ एकोपा करून.
 ४ ताबा=ससुदाय. ५ प्रकार. ६ मूळमायेपासून. ० जाणीवेचा तंतु. ८ तोहि पंचभूतांतलाच ह्यणजे कूटस्थ आहे.

नीं राजा । याचा विचार समजी । अंतर्यामी ॥ २ ॥ देहमात्र अस्ति-मांशाचें । तैसेंचि जाणावें नृपतीचें । मुळापासून सृष्टीचें । तत्वरूपं ॥३॥ रायाचे सत्तेने चालते । परंतु अवधी पंचभूते । मुळी आधिक जाणीवे-चें तें । अधिष्ठान आहे ॥ ४ ॥ विवेकें बहुत पैसावछे । साणौन अव-तारी बोढिले । मनु चक्रवती जाले । येणेंचि न्याये ॥ ५ ॥ जेथे उदं-ड जाणीय । तेचि तितुके सदेव । थोडे जाणीवेनें नैर्देव । होती लोक ॥ ६ ॥ व्याप आटोप करिती । धके चंपटे सोसिती । तेणें प्राणी सदे-व होती । देखतदेखतां ॥ ७ ॥ ऐसे हें आतां वर्तते । मूर्ख लोकांस कळेना तें । विवेकी मनुष्य समजतें । सकळ कांहीं ॥ ८॥ थार छाहा-न बुद्धीपासी । सगट कळेना लोकांसी । आधीं उपजले तयासी । थोर ह्मणती ॥ ९ ॥ वयें धाकुटा नृपती । वृद्ध तयास नमस्कार करिती । विचित्र विवेकाची गती । कळली पाहिजे ॥ १० ॥ सामान्य लोकांचें ज्ञान । तो अवधाच अनुमान । दक्षिादंडकाचे ठक्षण । येणेंचि पाडे ।। ११ ।। नव्हे कोणास हाणावें । सामान्यास काये ठीवें । कोणकोणास ह्मणावें। किती ह्मणूनी ॥ १२ ॥ धाकुटा भाग्यास चढला। तरी तुंछय करिती तयाला । याकारणें सलगीच्या लोकांला । दुरी धरावें ा। १३ ॥ नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त नये राजकारण । उगेचि ध-

१ दुसरी ओंबी पहिलीचा दृष्टान्त आहे. दुतर्फा फीज असून मध्यभागी जसा राजा असावा, तद्वत् पंचीकरणाचा हा जो जगदृषी फीजेसारखा पसारा आहे लांत साक्षी हा राजासारखा आहे. २ ज्याप्रमाणें फीज आणि राजा हो उभयता लांत साक्षी हा राजासारखा आहे. २ ज्याप्रमाणें काण साक्षी ही उभयतां तत्त्वरूप अस्थिमांसाची असतात, त्याप्रमाणेंच जगत् आणि साक्षी ही उभयतां तत्त्वरूप अस्थिमांसाची असतात, त्याप्रमाणेंच जगत् आणि साक्षी हा सर्व जगाला वर्तवितो होत. ३ राज्याच्या सत्तने फीज चालते किंवा साक्षी हा सर्व जगाला वर्तवितो तरी पण ते सर्व पंचभूतात्मकच आहेत. मंग राजा आणि प्रजा किंवा साक्षी आणि तरी पण ते सर्व पंचभूतात्मकच आहेत. मंग राजा आणि प्रजा किंवा साक्षी आणि जगत् यांत फरक कोठें उरला? फरक हाच की ज्यांत जास्त जाणीव तो राजा जगत् यांत फरक कोठें उरला? फरक हाच की ज्यांत जाणीव ही अधिक असते किंवा साक्षी असतो. ४ ज्ञान, जाणीव. ५ ज्ञान किंवा जाणीव ही अधिक असते क्षणून ल्यांना अवतारी ह्यणतात. ६ निदेव, करंटे. ७ रूढीचें. ८ सामान्य लोक क्षणून ल्यांना अवतारी ह्यणतात, तेव्हां हें बरोबर नाहीं असे कोणकोणाला सांगावें? साम् महित्र लोकांना काय समजणार आहे?

रिती थोरपण । मूर्खपणें ॥१४॥ नेमस्त कांहींच कळेना । नेमस्त कोणी-च मानीना । आधीं उपजलें त्या थोरपणा । कोण पुसे ।। १५॥ विड-लां विडलपण नाहीं । धाकुट्यां धाकुटपण नाहीं । ऐसें वोलती त्यांस नाहीं । शाहाणपैण ॥ १६ ॥ गुणेविण विडलपण । हें तों आवर्षेच अप्रमाण । त्याची प्रचित प्रमाण । थोरपणीं ॥ १७ ॥ तथापि विडलांस मानावें। वडिलें वडिलपण जाणावें। नेणतां पुढें कष्टावें। धोरपणीं ।। १८ ।। तस्मात् विडळ अंतरात्मा । जेथें चेतर्लो तेथें महिमा । हैं तों प्रगटाचि आहे आहा। शब्द नाहीं ॥ १९ ॥ याकारणें कोणीयेकें। शाहाणपण सिकावें विवेकें । विवेक न सिकतां तुँकें । तुटान जाती ।। २० ।। तुक तुटलें हाणिजे गेलें । जन्मा येऊन काये केलें । बळेंचि सांदीस घातलें। आपणासी ॥२१॥ सगट बायेका सिन्या देती । सांदीस पडिला ऐसें हाणती। मूर्खपणाची प्राप्ती। ठाकून आली।। २२॥ ऐसें कोणी-येकें न करावें । सर्व सार्थकाचि करावें । कळेना तरी विवरावें । प्रन्थांतरीं ॥ २३ ॥ शाहाण्यास कोणीतरी बाहाती । मूर्खास लोक दवडून देती । जीवास आवंड संपत्ति । तरी शाहाणे व्हावें ॥ २४ ॥ आहो या शा-हाणपणाकारणें । बहुतांचें कष्ट करणें । परंतु शाहाणपण सिकणें । हें उत्तमोत्तम ॥ २५ ॥ जो बहुतांस मानला । तो जाणावा शाहाणा जाला । जनीं शाहाण्या मनुष्याला । काये उणें ॥ २६ ॥ आपलें हित न करी छोमिकों। तो जाणावा आत्मघातकी। या मूर्खायेवढा पातकी। आणिक नाहीं ॥२७॥ आपण संसारीं कष्टतो। लोकांकरवीं रागेजोन घेती। जनामधें शाहाणा तो। ऐसें न करी ॥२८॥ साधकां सिकविछैं स्वभावें। मानेल तरी सुखें घ्यावें । मानेना तरी सांडावें । येकिकडे ॥२९॥ तुम्ही

१ वयानें धाकटा पण ज्ञानवान्, घयानें मृद्ध अशा मनुष्यास ज्ञानाच्या गोष्टी। सांगूं लागला तर वृद्ध मनुष्य लागलींच ह्मणतो कीं "आतां विडलांना विडलपण व धाकट्यांना धाकटेपण उरलें नाहीं " पण असें ह्मणणारे मूर्ख समजावे. २ प्रगट ह्माला, प्रकाशित झाला. ३ वजन, मर्यादा. ४ बोलावतात.

श्रोते परम दक्ष । अलक्षास लावितां लक्ष । हें तां सामान्य प्रत्यक्ष । जाणतसा ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रेष्टअंतरात्मा-निरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

पृथ्वीपासून जाळीं झाडें । झाडापासून होती लांकडें । लांकडें म-स्मोन पढें पृथ्वीच होये ॥ १ ॥ पृथ्वीपासून वेल होती । नाना जिनस फापावती । वाळोन कुजोन मागुती । पृथ्वीच होये ॥ २ ॥ नाना धान्यांचीं नाना अन्तें । मनुष्यें कारिती भोजनें । नाना विष्ठा नाना वम-नें । पृथ्वीच होये ॥ ३ ॥ नाना पक्षादिकीं मक्षिलें । तरी पुढें तैसेंचि जालें । वाळोन भरम होऊन गेलें । पुन्हा पृथ्वी ॥ ४ ॥ मनुष्यें मर-तांच ऐका । क्रिमि भस्म कां मृत्तिका । ऐशा काया पडती अनेका । पुढें पृथ्वी ।। ५ ॥ नाना तृणें पदार्थ कुजती । पुढें त्याची होये माती । नाना किडे मरोन जाती । पुढें पृथ्वी ॥ ६ ॥ पदार्थ दाउछे अपार । किती सांगावा विस्तार । पृथ्वीवांचून थार । को-णास आहे ॥ ७ ॥ झाड पाले आणि तृण । पशु मक्षितां होतें सेण । खात मूत भस्म मिळोन । पुन्हा पृथ्वी ॥ ८॥ उत्पत्तिस्थितिसंव्हारतें । तें तें पृथ्वीस मिळोन जातें । जितुकें होतें आणि जातें । पुन्हा पृथ्वी । ॥ ९ ॥ नाना बीजांचिया रासी । विरहोर्न लागती गगनासी । पुढें सेवटीं पृथ्वीसी । मिळोनं जाती ॥ १०॥ लोक नाना थातु पुरिती । बहुतां दिवसां होये माती । सूवर्णपापाणाचीः गती । तैसीच आहे ॥ ११ ॥ मातीचें होतें सुवर्ण । आणी मृत्तिकेचे होती पाषाण । माहा अग्निसंगें भस्मोन । पृथ्वीच होये ॥ १२ ॥ सुव-र्णाचें जर होतें। जर सेवटीं कुजोन जातें। रस होऊन वितुळतें। पुन्हा पृथ्वी ॥ १३ ॥ पृथ्वीपासून धातु निपजती । अग्निसंगें रैस होती ।

१ कृमी. २ विरुढणें=अंकुर येणें, उंच वाढणें. ३ प्रथम "भस्म" होतें स्थाचें "रस" केळें आहे.

तया रसाची होये जगती । कठीणरूपें ॥ १४ ॥ नाना जळासी गंधी सुटे । तेथें पृथ्वीचें रूप प्रगटे । दिवसेंदिवस जळ आटे । पुढें पृथ्वी ॥ १५॥ पत्रें पुष्पें फळें येती। नाना जीव खाऊन जाती। ते जीव। मरतां जगती । नेमस्त होये ॥ १६ ॥ जितुका कांहीं जाला आकार। तितुक्यास पृथ्वीचा आधार । होती जाती प्राणीमात्र । सेवट पृथ्वी ।। १७ ।। हें किती हाणीन सांगावें । विवेकें आवधेंचि जाणावें । खांज-णीभांजणीचें समजावें । मूळ तैसें ।। १८ ॥ आप आळोन पृथ्वा जाली । पुन्हां आपींच विराली । अग्नियोगें भस्म जाली । ह्मणोनियां ॥ १९ ॥ आप जालें तेजापासूनी । पुढें तेजें घेतलें सोखुँनी । तें तेज जालें वायोचेनी । पुढें वायो झडपी ॥ २०॥ वायो गगनीं निर्माण जाला । पुढें गगनींच विराला । ऐसें खांजणीभांजणीला । वरें पाहा ॥ २१॥ जें जें जेथें निर्माण होतें। तें तें तेथें लया जातें। येणें रिती पंचभूतें । नाश पावती ॥ २२ ॥ भूत ह्मणिजे निर्माण जाछें। पुन्हां मागुतें निमालें । पुढें शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें ॥ २३ ॥ तें परब्रह्म जों कळेना । तों जन्ममृत्य चुकेना । चत्वार खाणी जीव नाना । होणें घडे ॥२४॥ जडाचें मूळ तें चंचळ। चंचळाचें मूळ तें निश्चळ। निश्वळासी नाहीं मूळ । वरें पाहा ॥ २५ ॥ पूर्वपक्ष हाणिजे जालें। सिद्धांत ह्मणिजे निमौछे । पक्षातीत जें संचर्छे । परव्रह्म तें ॥ २६॥ हैं प्रचित्रीनें जाणावें । विचारें खुणेसी वाणावें । विचारेंविण सिणावें । तेंचि मूर्खपण ।। २७ ।। ज्ञानी मिडेनें द्रुपठा । निश्चळ परब्रह्म कैंचें त्याला । उगाच कारतो गल्वला । मायेमधे ॥ २८॥ माया निशेष नासळी । पुढें स्थिति कैसी उरळी । विचक्षणें विवारेळी । पाहिजे स्वयें ॥ २९ ॥ निरोष मायेचें निर्जान । होतां आत्मनिवेदन । वाच्यांश नाहीं विज्ञान । कैसें जाणावें ॥ ३०॥ लोकांचे बोली जो लागला ।

१ वेरीजवजावाकी, उभारणीसव्हारणी. २ शोषून. ३ जगत् झालें आहे, तें सत्य आहे हा पूर्वपक्ष. तें नाहींसें झालें, तें मिथ्या आहे हा सिद्धान्त.

तो अनुमानेंच बुडाला । याकारणें प्रत्ययाला । पाहिलेंच पाहावें ॥३१॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे शाधतब्रह्मनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

### ॥ श्रीराम॥

दोवां ऐसीं तीने चारुती । अर्गुणी अष्ट्या प्रकृती । अधोर्घ सांड्रन वैर्तती । इंद्रैफणी ऐसीं ।। १ ।। पंणतों डें भिक्षतो पणजा । मूल वापास मारी वोजा । चुकाऱ्या गेला राजा । चौघां जेंणांचा ।। २ ।। देवें दे-वेंळियामधें लपाला । देऊळ पूजितां पावे त्याला । सृष्टिमधें ज्याला स्याला । ऐसेंचि आहे ॥ ३ ॥ दोनी नैंगें येकास पडिलीं । लोकीं ने-

१ प्रकृति+पुरुष. २ त्रिगुण. ३ प्रकृतिपुरुष हाणजे मूळमाया, तिच्या अ-मुसरणानें त्रिगुण चालतात. मूळमायेपासून झालेली गुणमाया ही मूळमायेच्या अनुसंधानानें चाळते. ४ मूळ प्रतींत 'णी 'वर अनुस्वार नाहीं; त्यामुळें गुणरिहत जी माया तीच अष्टधा प्रकृति असा अर्थ होतो. परंतु 'णी' वर अनुस्वार क-ल्पिला तर निर्गुणाच्या ठिकाणीं साया उत्पन्न झाली असा अर्थ होतो. ५ अघोर्ष्व; खाळीं, वर. ६ खाळीं ह्मणतां येत नाहीं व वर ह्मणतां येत नाहीं, तर अंतरिक्षांत अष्टधा प्रकृतीचा वास आहे. ७ इंद्रधनुष्याप्रमाणें. ८ आकाश-वायु-तेज-आप-पृथ्वी अशी वंशावळ आहे. तेव्हां पृथ्वीचा पणजा वायु होतो. पणजा जो वायु तो पतवंड जी पृथ्वी तिचें भक्षण करितो, ह्मणजे पृथ्वी वायूंत लीन होते, असा या चरणाचा अर्थ कोणी कोणी करितात; परंतु श्रीकल्याणसहाराजांच्या मठांतील एका जुन्या वाडांत पुढील मजकूर आहे:—'' वनस्पती आदिकरून पदार्थ हे॰ पणतु, पृथ्वी बाप, उदक आजा व पणजा अग्नि." यावरून वनस्पती आदिकरून पदार्थीचे भक्षण अप्ति करितो असा अर्थ होतो. ९ वोजा=चातुर्यानें. वर दिलेल्या वंशाव-ळींतील कोणतेंही मूल आपल्या वापास सिताफीनें मारितें; जसें पृथ्वी उदकाला शोषून घेते, उदक तेजाला विझवितें. (१) १० पृथ्वी, आप, तेज, वायु या चौघांचा राजा जो आकाश ह्मणजे अंतरात्मा तो चुकून गेला आहे, आढळत नाहीं. ११ अंतरात्मा. १२ देहामध्यें. १३ प्रकृति व पुरुष हीं दोन नांवें कल्पिलेलीं आ-हेत, परंतु वस्तुतः दोन्हीं नांवें एका मायेचींच आहेत.

मस्त कल्पिलीं । विवेकें प्रत्यें पाहिलीं । तों येकिच नाम ॥ १॥ नाहीं पुरुष ना विनतों । लोकीं कल्पिलें ततेवता । त्याचा वरा शोध वेतां । कांहींच नाहीं ॥ ५ ॥ स्त्री नदीं पुरुष खळाळ । ऐसें वोलती सकळ । विचार पाहातां निवळ । देह नाहीं ॥ ६ ॥ आपण आपणास कळेना । पाहों जातां आकळेना । काशास कांहींच मिळेना । उदंडपणें ॥ ७ ॥ येकलाचि उदंड जाला । उदंडिच येकला पिल्ला । आपणासि आपला गल्वला । सोसवेना ॥ ८ ॥ येक असोन पुटी पिल्ली । पुटी असोन स्थिति येकिली । विचित्र कला पैसावली । प्राणिमात्रीं ॥ ९ ॥ विश्वीमधें जळ संचरे । कोरहेंपणें हें वावरे । वोलेवांचून न थिरे । कांहीं केल्यां ॥ १० ॥ झाडांमधें केलीं आलीं । झाडें धांवती निरालीं । कित्येक झाडें अंतरालीं । उप्होन जाती ॥ ११ ॥ भूमीपासून वेगलीं जालीं । परी ते नाहींत वाळलीं । निरालींच वळावलीं । जेथतेथें ॥ १२ ॥ देवांकिरतां चालती झाडें । देव नस्तां होतीं लांकिडें । नी-टिच आहे कुंवाडें । सर्वथा नव्हे ॥ १३ ॥ झाडांपासून झाडें होतीं। टिच आहे कुंवाडें । सर्वथा नव्हे ॥ १३ ॥ झाडांपासून झाडें होतीं। टिच आहे कुंवाडें । सर्वथा नव्हे ॥ १३ ॥ झाडांपासून झाडें होतीं।

१ प्रकृति ह्मणजे कोणी खी व पुरुष ह्मणजे कोणी पुहिंगी देह असा मुळांच भेद नाहां. २ ही केवळ लोकांनी कल्पना केलेली आहे. ३ नदीला खीनाम दिलें आहे व खळाळाला पुरुषनाम दिलें आहे, ह्मणून नदी व खळाळ यांच्या ठिकाणी कांहीं खीपुरुषांचा देह आहे असे मुळींच नाहीं; उभयतां मिळून केवळ पाणीच आहे. ४ आधीं उपाधी त्यानेंच (ब्रह्मानें) केली व तिचा त्याला कंटाळा आला, असा अर्थ; किंवा आपण वास्तविक ब्रह्मस्वरूप असूनहीं घोंटाळ्यांत पडलों आहोंत आणि तेणेंकरून आपणास उपाधी सहन करवत नाहीं, असा अर्थ. ५ चैतन्य एक असून भिन्न दिसत आहे; तें भिन्न जरी दिसत आहे तरी एकच आहे. ६ व्रहीमध्यें जळ असतें तें दिसत नाहीं ह्मणून कोरडेपणें ह्माटलें आहे. ७ खरीं झाडें जशीं आळ्यामध्येंच राहतात तशीं देहरूपी झाडें राहत नाहींत. पक्ष्यादिकांची देहरूपी झाडें आकाशांत उडतात. ८ अंतरात्म्याच्या योगानें. ९ ही गोष्ट सरळ आहे यांत कोंडें कांहींच नाहीं. १० हीं जी देहरूपी झाडें आहेत त्यांच्या मुळ्या जिमनींत मुळींच जात नाहींत.

झाडांस झाडें खातपाणी । वाट्न पाळिठीं प्रतिदिनीं । बोठकीं झाडें शब्दमथनीं । विचार घेतीं ॥ १५ ॥ होणार तितुकें आधींच जालें। मग कल्पकल्पून बोलिलें । जाणतयासी समजलें । सकळ कांहीं ॥ १६ ॥ समजलें तरी उमजेना । उमजलें तरी समजेना । प्रस्रयेंविण अनुमानेना । सकळ कांहीं ॥ १७ ॥ सर्वत्रांचा वडिल कोणै । होचि पाहावी बोळखण । भेटे आपणास आपण । जगदांतरें ॥ १८ ॥ अंत-रिनष्टांची उंच कोटी । बाहेरीं मुद्याची संगती खोटी । मूर्ख काये सम-जेळ गोष्टी । शाहाणे जाणती ॥ १९ ॥ अंतरें राखतां राजी । भल-त्यास भलताच नवाजी । अंतरें न राखतां भाजी । मिळणार नाहीं ।। २० ॥ ऐसें वर्ततें प्रत्यक्ष । अलक्षीं लावावें लक्ष । दक्षास भेटतां दक्ष । समाधान होतें ॥ २१ ॥ मनास मिळतां मनँ । पाहोन येती निरंजर्न । चंचळचक्र उलंघून । पैलाड जाती ॥ २२ ॥ येकदा जाऊन पाहोन आले । मग तें सिनिधे देखिलें । चर्मचक्षीं लक्षिलें । न वचे कदा ॥ २३ ॥ नाना शरीरीं चंचैंळ । अखंड करी चळवळ । परब्रह्म तें निश्चळ । सर्वीठाई ॥ २४ ॥ चंचळ धांवे येकीकडे । वोस पडे दुस-रेकडे । चंचळ 'पुरे सर्वीकडे । हें तो घडेना ॥ २५॥ चंचळ चंच-ळास पुरेना । आवघें चंचळ विवरेना । निश्चळ अपार अनुमाना । कैसें येतें ॥ २६ ॥ गगनीं चालिली हैंबाबी । कैसी पावेल पार पदवी । जातां मधेंचि विझावी । हा स्वभावचि तिचा ॥ २७ ॥ मनोर्घम येक-

१ हीं झाडें बोलकीं असून शब्दांचें मंधन करून परस्परांस आपआपला भाव व्यक्त कारितात. २ जगत् हें आधींच झालेलें आहे; नंतर सींगणारांनी आप-आपल्यापरी कल्पना करून त्याची उत्पत्ति सांगितली. ३ दं. १५, पहा. ४ जे घिहर्मुख असतात ते; ज्यांची इंद्रियें अंतर्मुख झालीं नाहींत तें; जे अंतरात्म्याचा कधींच विचार करीत नाहींत ते. ५ नांवाजतो. ६ भाजीसारखा अल्प पदार्थ देखील. ७ मीतूंपण नाहींसे झालें ह्मणजे, अंतरात्मा एकच आहे हें समजलें ह्मणजे गुरुशिष्याचा ऐक्यभाव झाला ह्मणजे. ८ परब्रह्म. ९ हृदयांत किंवा सर्वत्र. १० जीव किंवा माया. ११ पुरें पडतें. १२ वाण.

देसी | कैसा आकळिल वस्तुसी | निर्गुण सांडून अपेसी | सर्व ब्रह्म ह्माणे | २८ || नाहीं सारासार विचार | तेथे अववा अधकार | खेरे सांडून खोटें पोर | नेणतें वेतें || २९ || ब्रह्मांडाचें माहाकारणें | तेथून हें पंचीकर्ण | माहावाक्याचें विवर्ण | वेगळें असे || ३० || महत्तत्व महद्भूत | तोचि जाणावा भगैवंत | उपासना हे समाप्त | येथून जॉली || ३१ || कर्म उपासना आणि ज्ञान | त्रिकांड वेद हें प्रमाण | ज्ञानाचें होतें विज्ञान | परब्रह्मी || ३२ || इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चंचळलक्षणनिरूपणनाम समास पंचम || ५ ||

## ॥ श्रीराम ॥

पीतांपासून कृष्ण जालें । सूमंडळीं विस्ताँरलें । तेणेंविण उमजलें । हें तों घडेना ॥ १ ॥ आहे तरी स्वरूप लक्षण । सर्वत्रांची साठवण । अद्भम आणी उत्तम गुण । तेथेंचि असती ॥ २ ॥ महीसुतं सरसाविला । सरसाऊन द्विधा केला । उभयेता मिळोन चालिला । कार्यभाग ॥ ३ ॥ स्वेतास्वेतींस गांठी पडतां । मधें कृष्ण मिश्रित होतां । इहलोकसार्थकता। होत आहे ॥ ४ ॥ विवरतां याचा विचार । मूर्ख तोचि होये चतुर । सद्यप्रचित साक्षात्कार । परलोकींचा ॥ ५ ॥ सकळांस जें मीन्य । तेंचि होतसे सामान्य । सामान्यास अनन्य । होइजेत नाहीं ॥ ६ ॥ उत्तम

१ अपयशी. २ मूळमाया. ३ महत्तत्व ह्मणजेच महद्भूत. तोच भगवंत. 'एको विष्णुर्महद्भूतम्'. ४ उपासनेच्या ठिकाणी द्वैताची अपेक्षा असते व महत्ति त्वापळीकडे द्वैत उरत नाहीं, ह्मणून उपासना ही महत्तत्वापाशीं समाप्त होते, पुढें जात नाहीं. ५ दिवा. ६ काजळी. ७ काजळी नसती तर पोथ्या नसत्या; वेदपुर्ग राणादि प्रन्थ नसते तर ज्ञान झाळें नसतें; तेव्हां सर्वत्र ज्ञानप्रसार होण्यास ही काजळीच कारण आहे. ८ कृष्णावांचून. ९ वोह. १० श्वेताश्वेत=श्वेत+अश्वेत=काजळीच कारण आहे. ८ कृष्णावांचून. ९ वोह. १० श्वेताश्वेत=श्वेत+अश्वेत=काजळीच वोह. ११ लोक साराळा असार समजतात व असाराळा सार समजूत असार मान्य करितात.

मध्यम किनष्ठ रेखा । अदृष्टीची गुप्त रेखा । चलार अनुभव सारिखा । होत नाहीं ॥ ७ ॥ चौदा पींडियाचे पेंत्राडे । सांगती ते शाहाणे कीं वेडे । ऐकत्यानें घडे किं न घडे । ऐसें पाहींवें ॥ ८ ॥ रेखा तितुकी पसोन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया यतें । डोळेझांकणी करावी ते । कायेनि-मित्य | ९ | बहुतांचे बोछीं लागले । ते प्राणी अनुमानी बुडाले । मुख्य निश्चये चुकले । प्रत्ययाचा ॥ १०॥ उदंडाचें उदंड ऐकावें। परी तें प्रत्ययें पाहावें । खरेंखोटें निवडावें । अंतर्यामीं ॥ ११ ॥ को-णासी नव्हे ह्मणों नये । समजावे अपाये उपाये । प्रत्यये ध्यावा बहुत काये । बोलोनियां ।। १२ ॥ माणुस हेंकाड आणी कचें । मान्य करावें तयाचें । येणेंप्रकारें बहुतांचें । अंतर राखावें ॥ १३ ॥ अंतरीं पीळ पेच वळसा । तोचि वाढवी बहुबसा । तरी मग शाहाणा कैसा । निवऊं नेणे ॥ १४ ॥ वेडे करावें शाहाणे । तरीच जिणे श्लाध्यवाणें । उगेंच वादांग वाढवणें । हैं मूर्खपण ॥ १५॥ मिळान जाऊन मेळवावे । पडी घेऊन उल्थावे । कांहींच कलों नेदावें। विवेकवलें ॥१६॥ दुसऱ्याचे चा-लणीं चालावें । दुसऱ्याचें बोलणीं बोलावें । दुसऱ्याचे मनोगतें जावें । मि-ळोनियां ॥१७॥ जो दुसऱ्याच्या हितावरी । तो विर्पट कहिंच न करी । मानत मानत विवरी। अंतर तयाचें।।१८॥ आधीं अंतर हातीं व्यावें। मग हळुहळु उक्लावें। नाना उपायें न्यावें। परलोकासी ॥१९॥ हेंकाडास हेंकाड मिळाला । तेथें गस्वलाचि जाला । कळहो उठतां च्यातुर्याला । ठाव कैंचा

१ ललाटरेखा. २ चौधांचें नशीव कांहीं एकसारखें नसतें; कोणाची लला-हरेखा उत्तम, कोणाची मध्यम व कोणाची किन्छ असते. ३ पिट्यांचे. ४ कीर्ति. ५ पूर्वजांची नुसतीं कीर्ति वर्णन करितात ते वेडेच ह्मणावयाचे. हहीं आपल्या ६ एत्न कांहीं होत आहे कां नाहीं याचा श्रोत्यानें विचार करावा. ६ सर्व रेषा पु-हात्तन कांहीं होत आहे कां नाहीं याचा श्रोत्यानें विचार करावा. ६ सर्व रेषा पु-सतां येतात ही जर गोष्ट खरी आहे तर ललाटरेषा पुसतां येणार नाहीं असें, सतां येतात ही जर गोष्ट खरी आहे तर ललाटरेषा पुसतां येणार नाहीं असें, होळे मिद्दन कां खरें मानावें. ७ आपल्या मनांतला पीळ जर वाहविला तर मग तो कसला शाहाणा, त्याला लोकांचें समाधान कारतां येणार नाहीं. ८ वितुष्ट, नाईट.

॥ २०॥ उगीच करिती बडबड । परी करून दाखवणें हैं अवघड । परस्थळं साधणें जड । कठिण आहे ॥ २१ ॥ धके चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहात जावे । प्रस्तावोन परावे । आपले होती ॥ २२ ॥ प्रसंग जाणोनि बोछावें । जाणपण कांहींच न ध्यावें । लीनता धरून जावें । जेथतेथें ॥ २३ ॥ कुप्रामें अथवा नगरें । पाहावीं घरांचीं वरें । भिक्षामिसें लाहानथोरें। परीक्षुन सोडावीं।। २४।। वहुतीं कांहींतरी सांपडे । विचक्षण लोकीं मित्री घडे । उगेंच वैसतां कांहींच न घडे । फिणें विवरणें ॥२५॥ सावधपणें सर्व जाणावें । वर्तमान आधींच ध्यावें। जाऊं ये तिकडे जावें । विवेकें सहित ।। २६ ।। नाना जिनसपाठांतरें। निवती सकळांचीं अंतरें । लेहोन देतां परोपकारें । सीमा सांडावी ।। २७ ।। जैसें जयास पाहिजे । तैसें तयास दीजे । तरी मग श्रेष्टिच होइजे । सकळां मान्ये ॥ २८ ॥ भूमंडळीं सकळांस मान्य । तो हाणों नये सामान्य । किल्पेक लोक अनन्य । तया पुरुषासी ॥ २९ ॥ ऐसी चातुर्याचीं लक्षणें । चातुर्ये दिग्विजये करणें । मग तयास काये उणें । जेथतेथे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यविवरणनाम समास पष्ट ॥ ६॥

### ॥ श्रीराम ॥

नाना विकाराचें मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । अचंचळीं जें चंचळ । सूक्ष्मरूपें ॥ १ ॥ मूळमाया जाणीवेची । मुळींच्या मूळ संकिल्पाची । वोळखी राडगुणैश्वराची । येणोंचे न्यायें ॥ २ ॥ प्रकृतिपु- ष शिवशक्ती । आर्थनारीनटेश्वर ह्मणती । परी ते आवधी जगज्जोती । मूळ त्यासी ॥ ३ ॥ संकल्पाचें जें चळणें । तेंचि वायोचें लक्षणी

<sup>9</sup> मोक्षभुवन किंवा राजृचा किल्ला. २ पुष्कळांच्या ठिकाणी कांहींना कांहीं घेण्यासारखा गुण आढळतो. ३ जाऊँ ये=जाण्याला योग्य. ४ जिच्यांत जाणीव आहे अशी मूळमाया. ५ ब्रह्माच्या. ६ प्रथम स्फुरणाची. ७ प्रथम ' लक्षण ' होतें, त्याचें 'चळण ' केलें आहे. ८ प्रथम ' तेचि मूळमाया जाण ' असा चरण होता.

वायो आणी त्रिगुण । आणी पंचभूतें ॥ ४ ॥ पाहातां कोणीयेक वेछ । त्याच्या मुळ्या असती खोल । पत्रें पुष्पें फळे केवळ। मुळाचपासी ॥ ५ ॥ याहियेगळे नाना रंग । आकार विकार तरंग । नाना स्वाद अंतरंग । मळामध्यें ।। ६ ॥ तेंचि मळ फोइन पाहातां । कांहींच नाहीं बांटे आतां । पुढें बाढतां बाढतां । दिसों लागे ॥ ७ ॥ कड्यावरी वेल निघाला । अधोमुखें बळें चालिला । फांपायोन पुढें आला । भूमंडळीं ॥ ८॥ तैसी मूळमाया जाण । पंचभूतें आणी त्रिगुण । मुळीं आहेत हैं प्रमाण । प्रत्ययें जाणावें ॥ ९ ॥ अखंड वेळ पुढें वाढळा । नाना विकारीं शोभला । विकारांचा विकार जाला । असंभाव्य ॥ १०॥ नाना फर्डगरें फुटलीं । नाना जुंबाडे वाढलीं । अनंत अप्रें चालिलीं । सृष्टिमधें ॥ ११ ॥ कित्यक फळें तीं पडती । सर्वेचि आणीक निवती । ऐसीं होती आणी जाती । सर्वकाळ ॥ १२ ॥ येक वेलैचि वाळले । पुन्हां तेथेंचि फुटले । ऐसे आले आणी गेले । कितीयेक ॥ १३ ॥ पानें झडती आणी फुटती। पुष्पें फळें तेणेंचि रीती। मध्यें जीव हे जगती। असंभाव्य ॥ १४ ॥ अवधा वेलचि कर्पतो । मुळापासून पुन्हां होतो । ऐसा अववा विचार जो तो । प्रत्यक्ष जाणावा ॥ १५ ॥ मूळ खाणोन काढिलें। प्रत्ययेज्ञानें निर्मूळ केलें। तरी मग वाढणोंचि राहिलें। सकळ कांहीं ॥ १६ ॥ मुळीं बीज सेवटीं बीज । मध्यें जळरूप बीज । ऐसा हा स्वभाव सहज। विस्तारला ॥ १७ ॥ मुळामधील ज्या गोष्टी । सांग-ताहे बीजस्यैद्यो । जेथील अंश तेथें कष्टी । न होतां जांती ॥ १८॥ जातो येतो पुन्हा जातो । ऐसा प्रत्यादृत्ति करितो । परंतु आत्मज्ञानी जो तो । अन्यथा न घंडे ॥ १९ ॥ न घंडे ऐसें जरी हाणावें । तरी

<sup>9</sup> फांद्या. २ देहरूपी वेल. ३ वीजसृष्टी ह्मणजे वीजापासून झालेला पत्र-पुष्पफलादि जो विस्तार तो सुलासध्यें ह्मणजे वीजामध्यें काय काय असते हें सां-गत आहे. ४ जें ज्यापासून निर्माण होते तें तेथें सहज लय पानतें. ५ परंतु आत्मज्ञानी जो आहे त्याला हे फेरे क्राये लागत नाहीत, प्रत्यावृत्तीचे कष्ट त्याला नाहीत.

कांहींतरी लागे जाणावें । अंतरींच परी ठावें । सक्कांस केंचें ॥ २०॥ तेणेंसींच कार्यभाग करिती । परंतु तयास नेणती । दिसेना ते काय करिती । बापुडे लोक ॥ २१ ॥ विषयेभोग तेणेंचि घडे । तेणेंविण कांहींच न घडे । स्थूळ सांडून स्क्मीं पवाडे । ऐसा पाहिजे ॥ २२ ॥ जें आपळेंचि अंतर । तद्र्वचि जगदांतर। शरीरभेदाचे विकार। वेगळाळे ॥ २३॥ आंगोळीची आंगोळीस वेधना । येकीची येकीस कळेना। हात पाये अवेव नाना । येणेंचि न्यायें ॥२४॥ अवेवाचें अवेव नेणे । मा तो पराचें काये जाणे । परांतर याकारणें । जाणवेना ॥ २५ ॥ येकाचि उद्दें सकळ वनस्पती । नाना अग्रेंभेद दिसती । खुडिली तितुकींच सु-कती । यर ते टवटवित ॥२६॥ येणेंचि न्यायें भेद जाला । कळेना ये-काचें येकाला । जाणपेंणें आत्मयाला । भेद नाहीं ।।२७॥ आत्मत्वीं भेद दिसे । देहेप्रकृतिकारितां भासे । तरी जाणतिच असे । बहुतेक ॥ २८॥ देखोन ऐकोन जाणती । शाहाणे अंतर परीक्षिती । धूर्त ते अवघेंच समन जती । गुप्तरूपें ॥ २९ ॥ जो बहुतांचें पाळण करी । तो बहुतांचें अंतर विवरी । धूर्तपणें ठाउकें करी । सकळ कांहीं ॥ २०॥ आधीं मनो-गत पाहाती । मग् विश्वास धरिती । प्राणीमात्र येणें रिती । वर्तताहे ॥ ३१ ॥ स्मरणामागें विस्मरण । रोकडी प्रचित प्रमाण । आपलें ठेवणें आपण । चुकताहे ॥ ३२ ॥ आपठेंच आपणा स्मरेना । बोळि-हें तें आठ्वेना । उठती अनंत कल्पना । ठाउक्या कैंच्या ॥ ३३ ॥ ऐसे हैं चंचळ चक्र । कांहीं नीट कांहीं वक्र । जाला रंक अथवा राक्र । तरी स्मरणास्मरणे ॥ ३४ ॥ स्मरण हाणिजे देव । विस्मरण

<sup>9</sup> त्याला मुळांच कष्ट पडत नाहांत असे मात्र नव्हे, कारण त्याला तरी कान हें व्हावेंच लागतें. २ अंतरात्मा अंतरींच आहे परंतु तो सर्वांना कळत नाहीं. ३ अप्रांचे भेद. ४ ज्ञान झालें झणजे. ५ आत्म्याच्या ठिकाणीं जो भित्रभाव दि-सत आहे तो भित्र भित्र देहप्रकृतीमुळें होय. ६ प्रथम 'राव ' होतें त्याचें 'रंक ' केलें आहे. ७ ज्ञानरूप तें स्मरण; अज्ञानरूप तें विस्मरण.

साणिजे दानव । स्मरणविस्मरणें मानव । वर्तती आतां ॥ ३५ ॥ सर्णोनि देवी आणि दानवी । संपत्ति द्विधा जाणावी । प्रचित मानसीं आणावी । विवेकें सिहत ॥ ३६ ॥ विवेकें विवेक जाणावा । आत्म्यानें आत्मा बोळखावा । नेत्रें नेत्राचि पाहावा । दर्पणींचा ॥३०॥ स्थूळें स्थूळ खाजवावें । सूक्ष्में सूक्ष्म समजावें । खुणेनें खुणेसी वाणावें । अंतर्यामीं ॥ ३८ ॥ विचारें जाणावा विचार । अंतरें जाणावें अंतर । अंतरें जाणावें परांतर , होउनियां ॥ ३९ ॥ स्मरणामाजी विस्मरण । हेंचि मेदाचें छक्षण । येकदेसी परिपूर्ण । होत नोहीं ॥ ४१ ॥ पुढें सिकें मागें विसरे । पुढें उजेडे मागें अंधारे । पुढें स्मरे मागें विस्मरे । सकळ कांहीं ॥४१॥ तुर्या जाणावी स्मरण । सुषुति जाणावी विस्मरण । उभ-येता शरीरीं जाण । वर्तती आतां ॥ ४२ ॥ इति श्रीदासवोधे गुराशि- ध्र्यसंवादे अधीधीनिक्रपणनाम समास सातवा ॥ ७ ॥

#### ॥ श्रोराम ॥

रेण् हून सूक्ष्म किडे । त्यांचं आयुष्य निपटिच थोडं । युक्ति बुद्धि तेणेंचि पाडें । तयामधें ॥ १ ॥ ऐसे नाना जीव असती । पाहों जातां न दिसती । अंतः कर्णपंचकाची स्थिती । तेथेंहि आहे ॥ २ ॥ त्यांपु-रतें त्यांचें ज्ञान । विषयेंद्रियें समान । सूक्ष्म शरीरें विवरोन । पाहातों कोण ॥ ३ ॥ त्यांस मुंगी माहाथोर । नेणों चािछ्छा कुंजर । मुंगीस मुताचा पूर । ऐसे बोछती ॥ ४ ॥ ते मुंगीसमान शरीरें । उदंड अस-ती छाहानथोरें । समस्तांमध्यें जीवेश्वरें । विस्ति कीजे ॥ ५ ॥ ऐसिया किड्यांचा संभार । उदंड दाट्छा विस्तार । अत्यंत साक्षपी जो नर । तो विवरोन पाहे ॥ ६ ॥ नाना नक्षत्रीं नाना किडे । त्यांस भासतीं पर्वतायेवढें । आयुष्यहि तेणेंचि पाडें । उदंड वाटे ॥ ७ ॥ पक्षायेवढें

१ पूर्ण ज्ञान होत नाहीं; जें ज्ञान होतें तें एकदेशी होतें झणून हा भेद उत्पन्न झाला आहे. २ मूळमाया, प्रकृतिपुरुष, १५५ पहा,

छाहान नाहीं । पक्षायवढें थोर नाहीं । सर्प आणि मछ पाहीं । येणोंचे पांड ॥८॥ मुंगीपासून थोरथोरें। चढती वाढती शरीरें। त्यांची निर्धारितां अंतरें । कळों येती ॥९॥ नाना वर्ण नाना रंग । नाना जीवनाचे तरंग। येक सुरंगे येक विरंगें। किती हाणीनि सांगावे।।१०॥ येकें सकुमारें येकें कठोरें । निमार्ण केटीं जगदेश्वरें । सुवर्णासारिखीं शरीरें । दैदिप्यमानें ॥११॥ शरीरमेदें आहाँरमेदें। वाचामेदें गुणैमेदें। अंतरीं वसिजे अमेदें। येकरूपें ॥१२॥ येक त्रासकें येक मारकें । पाहों जातां नाना कौतुकें । कितीयेक आमोलिकें । सृष्टीमध्यें ॥१३॥ ऐसीं अवधीं विवरोन पाहे। ऐसा प्राणी कोण आहे । आपल्यापुरतें जाणीन राहे । किंचित्मात्र ॥१४॥ नवखंड हे वसुंधरा । सप्तसागरांचा फेरा । ब्रह्मांडाबाहेरील नीरा । कोण पाहे ॥ १५ ॥ त्या नीरामधें जीव असती । पाहों जातां असं-ख्याती । त्या विशाळ जीवांची स्थिती । कीण जाणे ॥१६॥ जेथें जीवन वेथें जीव। हा उत्पत्तीचा स्वभाव। पाहातां याचा अभिप्राव। उदंड असे ||१०|| पृथ्वीगर्भी नाना नीरें । त्या नीरामधें शरीरें। नाना जीनस लाहानः थोरें। कोण जाणे।।१८।। येक प्राणी अंतारिक्ष असती। तेहीं नाहीं देखिळी क्षिती । वारेच्यावरी उडोन जाती । पक्ष फुटल्यानंतरें ॥ १९ ॥ नाना खेचरें आणि भूचरें । नाना वनचरें आणि जळचरें । चौऱ्यासि योनीप्रकारें । कोण जाणे ॥ २०॥ उष्ण तेज वेगळें करुनी । जेथें तेथें जीवयोंनी ! कल्पनेपासुनी होती प्राणी । कोण जाणे ॥ २१ ॥ येक नाना सामर्थे केले । येक इछेपासून जाले । येक शब्दासारिसे पावले । श्रापदेह ॥ २२ ॥ येक देह बाजीगरीचे । येक देह वोडंवरीचे । येक देह देव-तांचे । नानाप्रकारें ॥ २३ ॥ येक क्रोधापासून जाले । येक तपापासून जन्मले । येक उश्रापें पावले । पूर्वदेह ॥ २४ ॥ ऐसें भगवंताचें करणें। किती हाणौनी सांगणें । विचित्र मायेच्या गुणें । होत जातें ॥ २५॥

१ चांगला रंग. २ वाईट रंग. ३ 'आहारा' वहल प्रथम 'अहंकार' होतें. ४ 'गुणा' वहल प्रथम 'देह 'होतें.

नाना अवघड करणी केळी । कोणी देखिळी ना ऐकिळी । विचित्र कळा समजली । पाहिजे सर्वे ॥ २६ ॥ थोडें वहुत समजलें । पोटापु-रती विद्या सिकलें । प्राणी उगेंच गर्वे गेलें । मी ज्ञाता सणोनी ॥ २७ ॥ ज्ञानी येक अंतरात्मा । सर्वामधें सर्वात्मा । त्याचा कळावया महिमा । वृद्धि केंची ।। २८ ॥ सप्तकंचुक ब्रह्मांड । त्यांत सप्तकंचुक पिंड । त्या पिंडामधें उदंड । प्राणी असती ॥ २९ ॥ आपल्पा देहां-तील न कळे । मा तें अववें कैंचें कळे। लोक होती उतावळे। अल्पज्ञानें ॥ ३० ॥ अनुरेणाएसें जीनस । त्यांचे आही विराट पुरुष । आमचें उदंडिच आयुष्य । त्यांच्या हिसेवें ॥ ३१ ॥ त्यांच्या रिती त्यांचे दंडक । वर्तायाचे असती अनेक । जाणे सर्विह कौतुक । ऐसा कैंचा ॥ ३२ ॥ धन्य परमेश्वराची करणी । अनुमानेना अंतः करणी । उगीच अहंतापापिणी । वेढा छात्री ॥ ३३ ॥ अहंता सांडून विवरणें । कित्येक देवाचें करणें । पाहातां मनुष्याचें जिणें । थोडें आहे ॥ ३४ ॥ थोडें जिणें अर्घपुँडी काया । गर्व करिती रडाया । शरीर आवधें पडाया । वेळ नाहीं ॥ ३५ ॥ कुश्रीळ ठाई जन्मलें । आणि कुश्रीळ रसेंचि वाढलें । यास क्षणती थोरलें। कोण्या हिसेवें ॥ ३६ ॥ कुश्रीळ आणि ङ्णभंगुर। अखंड वेथा चिंतातुर । लोक उगेच ह्मणती थोर । वेडपणें ॥ ३७ ॥ काया माया दों दिसांची । आदिअंतीं अववी चीची । झांकातापा केरून उगीचि । थोरीव दाविती ॥ ३८ ॥ झांकिलें तरी उपंढर पडे । दुर्गवी सुटे जिकडे तिकडे । जो कोणी विवेकें पवाडे । तोचि धन्य ॥ ३९॥ उगेंचि कासया तंडावें । मोडा अहंतेचे पुंडावे । विवेकें देवास धुंडीवे । हैं उत्तमोत्तम ॥ ४० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मजीवनि रूपणनाम समास अष्टम ॥ ८॥

<sup>-</sup> १ कंचुक=वेष्टन, २ अणुरेणुइतके लहान, २ अर्धक्षण टिकणारी, क्षणभंगुरं ४ संपत्ति, ५ जन्मकाळी व मरणकाळी, ६ ( प्रेताला ) झांकून पाकून, ७ उघडें,

# ॥ श्रीराम॥

चौखाणीचे प्राणी असती । अववे उदकेंचि वाढती । ऐसे होती आणी जाती । असंख्यात ॥ १ ॥ तत्वांचें शरीर जालें । अंतरात्म्यास-गट वळलें । त्यांचें मूळ जों शोधिलें । तों उदकरूप ॥ २ ॥ शरस्का-ळींचीं शैरीरें । पीळपीळों झिरपती नीरें । उभये रेतें येकत्रें । मिसळती रक्तीं ।। ३ ।। अन्नरस देहरस । रक्तरेतें बांधे म्स । रसद्दयें सावकास । वाढों लागे ॥ ४ ॥ वाढतां वाढतां वाढलें । कोमळाचें कठीण जालें । पुढें उदक पैसावलें । नाना अवेवीं ॥ ५ ॥ संपूर्ण होतां बाहेरी पडे । भूमीस पडतां मग तें रहे । अवध्याचें अवघेंच घडे । ऐसें आहे ॥ ६ ॥ कुडी बाढे कुबुद्धि वाढे । मुळापासून अववेंच घडे । अवघोंचे मोडे आणी वाढे । देखतदेखतां ॥ ७ ॥ पुढें अविधयांचें शरीर । दिवसेंदि-वस जालें थोर । सुचों लागला विचार । कांहीं कांहीं ॥ ८॥ फ-ळामधें बीज आलें । तेणें न्यायें तेथें जालें । ऐकतां देखतां उमजलें । सकळ कांहीं ॥ ९ ॥ वीजें उदकें अंकुरती । उदक नस्तां उडीन जाती । येके ठाई उदक माती । होतां वरें ॥ १० ॥ दोहीमध्यें असतां बीज । भिजोन अंकुर सहज । वाढतां वाढतां पुढें रीझें । उदंड आहे ।। ११ ॥ इकडे मुळ्या धावा घेती । तिकडे अप्रें हेलावती । मुळें अप्रें द्विधा होती । बीजापासून ॥ १२ ॥ मुळ्या चालिल्या पाताळीं । अग्रें धांवती अंतराळीं । नाना पत्रीं पुष्पीं फळीं । लगडलीं झाडें ॥ १३ ॥ फळांदाडिल सुमनें । सुमनांविडल पानें । पानांविडल अनुसंधानें । काष्ठें आवर्षी ॥ १४ ॥ काष्टांविडल मुळ्या बारिक । मुळ्यांविडल ते उदक । उदक आळोन कौतुक । भूमंडळाचें ।। १५ ।। याची ऐसी आहे प्र-चिती । तेव्हां सकळांबिडळ जगती । जगतीविडळ मूर्ती । आपानारा-

<sup>9 &#</sup>x27; शरत्काळींची शरीरें ' ह्मणजे नदी, नाले, असा अर्थ कोणी कारितात वे कीणी, शरत्काळी घाम येळन शरीरांतून जसें पाणी झिरपतें, असा अर्थ कारितात. १ रंजन, आनंद. ३ कमानें.

येणाची ॥ १६ ॥ तयाबाडिल अग्निदेव । अग्निबाडिल वायेदेव । वाये-देवाविडिट स्वभाव । अंतरात्स्यांचा ॥ १७॥ सक्कांविडिट अंतरा-तमा । त्यासि नेणे तो दुरात्मा । दुरात्मा क्षणिजे दुरी आत्मा । अंतरला तया ॥ १८॥ जवळी असोन चुक्छें। प्रत्ययास नाहीं सोकेंछें। उगें-चि आछें आणी गेलें। देवाचकरितां॥ १९॥ हाणीन सकळांवडिल देव | त्यासी होतां अनन्यभाव ! मग हे प्रकृतीचा स्वभाव । पालटों लागे | | २० | । करी आपुला व्यासंग । कदापी नव्हे ध्यानभंग । बी-लणें चालणें वेंग । पडोंच नेदी ।। २१ ।। जें वडिलीं निर्माण केलें। तें पाहिजे पाहिलें। काये काये विडलीं केलें। किती पाहावें ॥ २२॥ तो वडिलैं जेथें चेतलाँ । तोचि भाग्यपुरुष जाला । अल्प चेतनें तया-छा । अरुपभाग्य ।। २३ ॥ तया नारायेणाळा मनीं । अखंड आठवार्वे ध्यानीं । मग ते लक्ष्मी तयापासुनी । जाईल कोठें ॥ २४ ॥ नारायेण असे विश्वीं । त्याची पूजा करीत जावी । याकारणें तोषवावी । कोणी-तरी काया ॥ २५ ॥ उपासना शोधून पाहिछी । तों ते विश्वपाळिती जाली । न कळे लीळा परीक्षिली । न वचे कोणा ।। २६॥ देवाची लीळा देवेंविण । आणीक दुसरा पाहे कोण । पाहाणें तितुकें आपण । देवचि असे ॥ २७ ॥ उपासना सकळां ठाई । आत्माराम कोठें नाहीं । याकारणें ठाइं ठाइं । रामें आटोपिलें ॥ २८ ॥ ऐसी माझी उपासना । आणितां नये अनुमाना । नेजन वाली निरंजना । पैलिकडे ॥ २९॥ देवाकरितां कमें चालता । देवाकरितां उपासक होता । देवाकरितां ज्ञानी

<sup>9</sup> प्रस्यय पाहण्यास सोकलें नाहीं, ह्मणजे प्रस्यय पाहिला नाहीं. २ देवा-च्या योगानें, अंतरात्म्याच्या मुळें, अंतरात्मा आहे ह्मणून. ३ अंतरात्मा. ४ प्रकाशरूप झाला. ५ सर्वत्र अंतरात्मा आहे ह्मणून सर्वाचें मनोगत जाणून स्यांना तोषवावें, याचें नांव उपासना. यावरून उपासना ह्मणजे विश्वाचा प्रतिपाळ करणें असा अर्थ होतो. ६ विश्वव्यापक अशी आमची उपासना आहे, कारण अंतरात्मा कोठें नाहीं १ सर्वत्र आहे. ७ आणि म्हणून सर्वत्र राम भरला आहे. ८ इतकी ती व्यापक आहे कीं तिचें अनुमान होत नाहीं. ९ अंतरात्म्याचे योगानें।

असती । कितियेक ॥ ३०॥ नाना शास्त्रें नाना मतें । देवचि वोछि॰ छा समस्तें । नेमकांनेमक वेस्तावेस्तें । कर्मानुसार ॥ ३१॥ देवास अव्विधे छागे करावें । त्यांत वेऊं ये तितुकें ध्यावें । अधिकारासारिखें चा॰ छावें । ह्याणिजे वरें ॥ ३२॥ आवाहन विसैर्जन । ऐसेंचि वोछिछें विधानें । पूर्वपक्ष जाछा येथून । सिद्धांत पुढें ॥ ३३॥ वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचित प्रमाण नेमस्त । पंचिकणे सांडून हित । वाक्यार्थ पाहांवा ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पिंडोत्पत्तिनिरूपण्निमसमास नवम ॥ ९॥

# ॥ श्रीराम॥

गगनीं अवधों च होत जातें । गगनाऐसें तगेना तें । निश्चळीं चं-चळ नाना तें । येणेंचि न्यायें ॥ १ ॥ अंधार दाटला बळें । वाटे गगन जालें काळें । रिविकिणें तें पिवळें । सर्वाचि वाटे ॥ २ ॥ उदंड हिंव जेव्हां पिडिलें । गमे गगन थंड जालें । उष्ण झळेनें वाळलें । ऐसें वाटे ॥ ३ ॥ ऐसें जें कांहीं वाटलें । तें तें जालें आणी गेलें । आकाशासा-। रिखें तगलें । हें तों घडेना ॥ ४ ॥ उत्तम जाणीवेचा जिनसें । सम-जीन पाहे सावकास । निराभास तें आकाश । भास मिथ्या ॥ ५ ॥ उदक पसरे वायो पसरे । आत्मा अत्यंतिच पसरे । तत्वें त्व अवधेंचि पसरे । अंतैर्यामीं ॥ ६ ॥ चळतें आणी चळेना तें । अंतरीं अवंधेंचि

१ वंद्य, निंद्य सर्व देवानेंच केलें आहे, पण त्यांत घण्यासारखें असेल तें ध्यावें. २ मायेचा उद्भव. ३ मायेचा संहार. ४ ब्रह्मांडाची उभारणी व संहारणी कशी होते हें जाणणें हाच पूजाविधि होय; हीच उपासना होय; उपासना ह्यांटली ह्यांज तींत हैत आहे ह्यांच तीं पूर्वपक्षांतच येते. ५ वेदांत (शास्त्रप्रतीति), सिद्धांत (गुरुप्रतीति) व धादांत (आत्मप्रतीति) यांत आत्मप्रतीतिचें प्रमाण मुख्य होय. ६ पंचीकरणाचा त्यांग करून हितकारक जें महावाक्य त्यांचा अर्थ पाहावा. ७ उत्तम जाणीव हीच गोष्ट. ८ तत्वं तत्व=एकंदर तत्त्वं. ९ तत्वं अंतर्यामीं पंसरतात; वाहेर पसरलीं ह्यांजेच भास होतो.

कळतें । विवरणोंचि निवळतें । प्राणीमात्रांसी ॥ ७ ॥ विवरतां विवरतां सेवटीं । निवृत्तिपदीं अखंड भेटी । जालियानें तुटी । होणार नाहीं ॥ ८ ॥ जेथें ज्ञानाचें होतें विज्ञाने । आणि मनाचें होतें उन्मन । तत्व-निर्दानीं अनन्य । विवेकें होतें ॥ ९ ॥ विडेळांस शोधून पाहिछें। तों चंचळाचें निश्चळ जालें । देवभक्तपण गेलें । तये ठाइं ।। १० ॥ ठाव ह्मणतां पदार्थ नै।हीं । पदार्थमात्र मुळीं नाहीं । जैसें तैंसें बोलों काहीं । कळावया ॥ ११॥ अज्ञानशाक्ति निरसली । ज्ञानशक्ति मावळली । वृत्तिसुन्यें कैसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १२ ॥ मुख्य शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चंचळाचा वळँसा । निवांतीं निवांत कैसा । निविंकारी ।। १३ ।। चंचळाचीं विकार बाँलटें । तें चंचळिच जेथें आटे । चंचळ निश्चळ घनवटे । हें तों घडेना ॥ १४ ॥ माहाबाक्याचा विचार । तेथें सन्याशास अधिकार । दैवीक्रपेचा जो नर । तोहि विवरोन पहि ।। १५ ।। संन्यासी ह्मणिजे शडन्यासी । विचारवंत सर्वसंन्यासी । आ-पूर्ली करणी आपणासी । निश्चयेंसीं ॥ १६ ॥ जगदीश वोळल्यावरी । तेथें कोण अनुमान करी । आतां असो हे विचारी । विचार जाणती ॥ १७ ॥ जे जे विचारी समजले । ते ते निःसंग होऊन गेले । देहा-भिमानी जे उरले। ते देहाभिमान रक्षिती ॥ १८ ॥ लक्षीं वैसलें अलर्क्ष । उड़ोन गेला पूर्वपक्ष । हेतुरूपें अंतरसाक्ष । तोहि मावळेला

१ ज्ञानहिपीं द्वैत देखील जेथें उस्त नाहीं. २ अंतरात्म्यास. ३ त्या ठि-काणीं देव आणि भक्त असा भिन्न भाव नाहींसा होतों असें वर ह्यटलें खरें, पण 'ठाव' ठिकाण ह्यणून कांहीं पदार्थच नाहीं. ४ भोंवरा. ५ मायेचा भ्रम नाहींसा झाल्यादर निर्विकारी असा हा, निवांत अशा ब्रह्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं निवांत होतों, ह्यणजे ब्रह्मपदाची त्याला प्राप्ति होते. ६ आळ. चंचळ हे विकारहूप बाल्टें आहे; ब्रह्माच्या ठिकाणीं चंचळाचा आळ आहे. ७ चंचळ आणि निश्चळ यांचें सामाना-धिकरण्य (ऐक्य) होईल असें नाहीं. ८ मनाच्या ठिकाणीं ब्रह्म बसलें; ब्रह्मिव-चाराह्य झाला. ९ हेतुरूप (जाणण्याची इच्छा धरून असलेला) जो अंतर्साक्ष (अंतरात्मा) तो मावळला, झणजे जीविशवाचें ऐक्य झालें.

।। १९ ॥ आकाश आणि पाताळ । दोनी नामें अंतराळ । काहितां हस्याचें चडेळ । अखंड जालें ॥ २० ॥ तें तों अखंडिच आहे । मन उपाधी लक्ष्म् पाहे । उपाधीनिरासें साहे । शब्द कैसा ॥ २१ ॥ शब्दपर कल्पनेपर । मनबुद्धिअगोचर । विचारें पाहावा विचार । अंत-र्यामीं ॥ २२ ॥ पाहातां पाहातां कळों येतें । कळलें तितुकें वर्ध जातें । अवध्ड कैसें बोलावें तें । कोण्याप्रकारें ॥ २३ ॥ वाक्यार्थवाच्यांश शोधिला । अलक्षीं लक्ष्यांश बुडाला । पुढें समजोन वोला । कोणीतेरी ॥२॥ शाश्वतास शोधीत गेला । तेणें झानी साच जाला । विकार सांबून मिळाला । निर्विकारीं ॥ २५ ॥ दुःस्वम उदंड देखिलें । जागें होतां लिळाला । निर्विकारीं ॥ २५ ॥ दुःस्वम उदंड देखिलें । जागें होतां लिळीं जालें । पुन्हां जरी तें आठिवलें । तरी तें मिथ्या ॥२६॥ प्रारच्य-योगें देह असे । असे अथवा नासे । विचार अंतरीं वैसे । चळेना ऐसा ॥२०॥ बीज अग्नीनें भाजलें । त्याचें वाढणें । खुंटलें झात्यास तैसें जालें । वासनांवीज ॥ २८ ॥ विचारें निश्चळ जाली बुद्धि । बुद्धिपासीं कार्य-सिद्धि । पाहातां विल्लांची बुद्धि । निश्चळीं गेली ॥ २९ ॥ निश्चळास ध्यातों तो निश्चळ । चंचळास ध्यातों तो चंचळ । भूतांस ध्यातों तो निश्चळ । चंचळास ध्यातों तो चंचळ । भूतांस ध्यातों

१ तवा, पापुद्रा. दृश्यरूपी चडळ म्हणजे पृथ्वी ही जर मधली काहून टाकली तर आकाश आणि पाताळ एकच आहेत. २ आकाशपाताळ एकच आहेत पण कांहीं तरी उपाधीला धरून पाहाण्याची मनाला संवय झालेली असते; परंतु ती उपाधी काहून टाकली तर मग आकाश आणि पाताळ असे निरिनराळे शब्द तरी कसे उरतील? सर्व एकच. घटनठाची उपाधी नसली तर घटाकाश, मठाकाश असे शब्द कसे बनतील? ३ शब्दानें जें कळलें तें व्यर्थ गेलें, कारण शब्द मिथ्या होत, 'कळलें' असे बाटलें तरी तें व्यर्थ होय, हें ज्ञान देखील उरलें न पाहिजे. ४ महावाक्याचा जो अर्थ त्याचा जो वाच्यांश तो शोधून बाकी लक्ष्यांश उरला, तो लक्ष्यांशही अलक्षी बुडाला; मग आतां तुद्धी बोलणार कसें? ५ एकदां ज्ञान झाल्यावर मग देहाची मातब्बरी उरत नाहीं, प्रारब्ध असेल तोंपर्यंत देह राहील आणि मग जाईल, परंतु तो असो वा नसों, विचार (ज्ञान) कांही ढळत नाहीं. ६ ज्ञालाचें वासनावीज ज्ञानाभीनें दग्ध होतें.

तो केवळ । भूतं होये ॥ ३०॥ जो पावला सेवटवरी । तयास हैं कांहींच न करी । अंतरिनष्टां वाजीगरी । तैसी मार्यो ॥ ३१॥ मिथ्या ऐसें कळों आलें । विचारानें सदढ जालें । अववें भयेचि उडालें । अकस्मात ॥ ३२ ॥ उपासनेचें उत्तीर्ण वैहावें । अक्तजनें वाढवावें । अंतरीं विवेकें उमजावें । सकळ कांहीं ॥ ३३ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धांतनिरूपणनाम समास दाहावा ॥ १०॥

# ॥ दशक पोडश सप्तर्तिन्नयाचा ॥ १६॥

#### ॥ श्रीराम ॥

धन्य धन्य तो वात्मीक । ऋषीमाजी पुण्यश्लोक । जयाचेन हा त्रेली-क्य । पावन जाला ॥ १ ॥ ॥ भविष्य आणी शतकोटी । हें तों नाहीं देखिलें दृष्टी । धांडोळितां सकळ सृष्टि । श्रुत नव्हे ॥ २ ॥ भविष्याचें येक वचन । कदाचित जालें प्रमाण । तरी आश्चिय मानिती जन । भूमंडळीचे ॥ ३ ॥ नसतां रघुनाथअवतार । नाहीं पाहिला शास्त्राधार । रामकथेचा विस्तार । विस्तारिला जेणें ॥ ४ ॥ ऐसा जयाचा वाग्विळा-स । ऐकोन संतोषला महेश । मग विभागिलें त्रयलोक्यास ांशतकोटी रामायेण ॥ ५ ॥ ज्याचें कवित्व शंकरें पाहिलें । इतरां न वचे अनुमान-

१ पंचतत्त्वांचे ध्यान करणारा पंचतत्वात्मक होतो, त्याचा जन्म चुकत नाहीं. २ गारुज्याच्या तमाशाचें ज्याला इंगित ठाऊक असतें त्याला जसा त्या खेळानें मोह उत्पन्न होत नाहीं, तद्वत् जे ज्ञानी आहेत त्यांना माया कांहीं करूं शकत नाहीं. ३ हें सर्व ज्ञान उपासनेच्या योगानें झालें ह्यण्न उपासनेचे उपकार फेडले पाहिजेत; ते कसे फेडावे? तर ती उपासना वाढवावी. ४ "सप्ततिन्वयाचा" याचा अर्थ कसा करावयाचा? सप्तसिप्त ह्यण्जे सूर्य व अन्वय ह्यण्जे वंश तेव्हां सप्तसम्यन्वय ह्यण्जे सूर्यवंश असा अर्थ होतो.

छें। रामउपासकांसी जालें। परम समाधान।। ६ ॥ ऋषी होते थोर थोर । बहुतीं केला कवित्वविचार । परी वाल्मीकासारिखा कवेश्वर । न भूतो न भविष्यति ॥ ७ ॥ पूर्वी केळीं दृष्टै कमें। परी पावन जाला रामनामें । नाम जपतां दढ नेमें । पुण्यें सीमा सांडिली ।। ८ ।। उपरा-टें नाम हाणतां वाचें । पर्वत फुट्छे पापाचे । ध्वज उभारछे पुण्याचे ब्रह्मांडावरुते ॥ ९ ॥ वाल्मीकें जेथें तप केलें । तें वन पुण्यपावन जालें। शुष्क काष्टीं अंकुर फुटले । तपोबळें जयाच्या ॥ १० ॥ पूर्वी होता वाल्हाकोळी । जीवघातकी भूमंडळीं । तोचि वंदिजे सकळीं । विबुधीं आणि ऋषेश्वरीं ॥ ११ ॥ उपरित आणि अनुताप । तेथें कैंचें उरेल पाप । देह्यांततेपें पुण्यरूप । दुसरा जन्म जाला ॥ १२ ॥ अनुतापें आसन घातलें । देहयाचें वारुळ जालें । तेंचि नाम पुढें पडिलें। वाल्मीक ऐसें।। १३।। वारुळास वाल्मीक बोलिजे। हाणोनि वाल्मीक नाम साजे । जयाच्या तीत्र तपें झिजे । हृदये तापसाचें ॥ १४ ॥ जो तापसांमाजीं श्रेष्ठ । जो कवेश्वरांमधें वरिष्ठ । जयाचें बोलणें पष्ट । निश्च-याचें ॥ १५ ॥ जो निष्टावंताचें मंडण । रघुनाथभक्तीचें भूषण । ज्याची धारणा असाधारण । साधकां सदद करी ।। १६ ।। धन्य वाल्मीक ऋ-षेथर । समर्थाचा कवेश्वर । तयासि माझा नमस्कार । साष्टांगभावें ॥१०॥ वाल्मीक ऋषी बोलिला नसतां । तरी आह्यांसी कैंची रामकथा । ह्मणोनिया समर्था । काय हाणोनी वर्णावें ॥ १८ ॥ रघुनाथकीर्ति प्रगट केली । तेणें तयाची महिमा वाढली । भक्तमंडळी सुखी जाली । श्रवणमात्रें ।। १९ ।। आपुला काळा सार्थक केला । रघुनाथकीर्तीमधें बुडाला । भूमंडळीं उद्धरिला । बहुत लोक ॥ २०॥ रघुनाथभक्त थोरथोर ॥ म-हिमा जयांचा अपार । त्या समस्तांचा किंकर । रामदास क्षणे ॥ २१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वाल्मीकस्तवननिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

<sup>9</sup> दुष्ट. २ देहांततपें=देहाचा अंत होईपर्यंत केलेल्या तपानें.

# ॥ श्रीराम॥

धन्य धन्य हा सूर्यवौंश । सकळ वौंशामधें विशेष । मार्तेडमंडळाचा प्रकाश । फांकला भूमंडळीं ॥ १ ॥ सोमाआंगीं आहे लांछन । पक्षा येका होय क्षीण । रविकिण फांकतां आपण । कळाहीन होये ॥ २ ॥ याकारणें सूर्यापुढें । दुसरी साम्यता न घडे । जयाच्या प्रकाशें उजेडे । प्राणीमात्रांसी ॥ ३ ॥ नाना धर्म नाना कर्मे । उत्तमें मध्यमें अद्भमें । सुगमें दुर्गमें नित्य नेमें । सृष्टीमधें चालती ॥ ४ ॥ वेदशास्त्रें आणी पुराणें । मंत्र यंत्र नाना साधनें । संध्या स्नान पूजाविधानें । सूर्येविण बापुडीं | १ पा नाना योग नाना मतें । पाहों जातां असंख्यातें । जाती आपुलास्या पंथें। सूर्यउदय जालियां।।६।। प्रपंचिक अथवा परमा-र्थिक । कार्य करणें कोणीयेक । दिवसेंविण निरार्थक । सार्थक नव्हे ॥ ७ ॥ सूर्याचें अधिष्ठान डोळे । डोळे नसतां सर्व आंधळे । याका-रणें कांहींच न चले । सूर्यांविण ॥ ८ ॥ ह्मणाल अंध कवित्वें कारिती । तरी हेही सूर्याचीच गती । थंड जालियां आपुली मती । मग मतिप्र-काश कैचा ॥ उष्ण प्रकाश तो सूर्याचा । शीत प्रकाश तो चंद्राचा । उष्णत्व नस्तां देहाचा । घात होये ॥ १० ॥ याकारणें स्येविण । सहसा न चले कारण । श्रोते तुझी विचक्षण । शोधून पाहा ॥ ११ ॥ हरिहरांच्या अवतारमूर्ती । शिवशक्तीच्या अनंत वेक्ती । यापूर्वी होता गभस्ती । आतांहि आहे ॥ १२ ॥ जितुके संसारासी आले । तितुके सूर्याखालें वर्तले । अंतीं देहे त्यागून गेले । प्रभाकरादेखतां ॥ १३ ॥ चंद्र ऐलीकडे जाला।क्षीरसागरीं मथून काढिला। चौदा रत्नांमधें **आ**ला। वंधु लक्षुमीचा ॥ १४ ॥ विश्वचक्षु हा भास्कर । ऐसे जाणती लाहान-थोर । याकारणें दिवाकर । श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ ॥१५॥ अपार नभमार्ग अम-णें। ऐसेंचि प्रत्यहीं येणें जाणें। या लोकोपकाराकारणें। आज्ञा समर्था-ची ॥ १६ ॥ दिवस नस्तां अंधकार । सर्वीसी नकळे सारासार । दिवसेंविण तस्कर । कां दिवाभीत पक्षी ॥ १७ ॥ सूर्यापुढें आणिक

दुसरें । कोणा आणाव सामोरें । तेजोरासी निर्धारें । उपमेरिहत ॥१८॥ ऐसा हा सविता सकळांचा । पूर्वज होय रघुनाथाचा । अगाध मिहमा मानवी वाचा । काये ह्मणोनि वर्णावी ॥ १९ ॥ रघुनाथवौं इा पूर्वापर । येकाहूनि येक थोर । मज मितमंदास हा विचार । काये कळे ॥ २० ॥ रघुनाथाचा समुदाव । तेथें गुंतळा अंतर्भाव । ह्मणोनि वर्णितां महत्व । वार्युवळ मी ॥ २१ ॥ सकळ दोषाचा परिहार । करितां सूर्यास नमस्कार । स्मूर्ति वाढे निरंतर । सूर्यदर्शन वेतां ॥२२॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूर्यस्तवननिरूपणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

धन्य धन्य हे वसुमती । इचा महिमा सांगों किती । प्राणीमात्र ति-तके राहाती । तिच्या आधारें ॥ १ ॥ अंतरीक्ष राहाती जीव । तोहि पृथ्वीचा स्वभाव । देह जड नस्तां जीव । कैसे तगती ॥ २ ॥ जाळि-ती पोळिती कुदळिती । नांगरिती उकरिती खाणती । मळ मूत्र तिज-वरी करिती । आणी वमन ॥ ३ ॥ नासकें कुजकें जर्जर । पृथ्वीविण कै।चे थार । देह्यांतकाळीं शरीर । तिजवरी पडे ॥४॥ बरें वाईट सकळ कांहीं।पृथ्वीविण थार नाहीं। नाना धातु द्रव्य तेंही। भूमीचे पोटीं॥५॥ येकास येक संव्हारिती । प्राणी भूमीवरी असती । भूमी सांडून जाती । कोणीकडे ॥६॥ गड कोठ पुरें पृहुणें । नाना देश कळती अटणें । देव दानव मानव राहाणें । पृथ्वीवरी ॥ ७ ॥ नाना रतें हिरे परीस । नाना धातु द्रव्यांश । गुप्त प्रगट कराव्यास । पृथ्वीविण नाहीं ॥ ८ ॥ मेरमां-दार हिमाचळ । नाना अष्टकुळाचळ । नाना पक्षी मछ व्याळ । भूमं-डळीं ॥ ९ ॥ नाना समुद्रापैळीकडे । भोवतें आवर्णोदकाचें कडें l असंभान्य तुटले कडे। भूमंडळाचे ॥ १० ॥ त्यामधें गुप्त विवरें। लाहानथोरें अपारें । तेथें निविड अंधकारें । वस्ती कीजे ॥ ११ ॥ आवर्णोदक तें अपार । त्याचा कोण जाणे पार । उदं दाटले जळचर। असंभाव्य मोठे ॥ १२ ॥ त्या जीवनास आधार पवन । निविड दाट

आणी घन । फुटों शकेना जीवन । कोणेकडे ॥ १३ ॥ त्या प्रभंजना-सी आधार । कठीणपणें अहंकार । ऐसा त्या भूगोळाचा पार । कोण जाणे ॥ १४ ॥ नाना पदार्थाच्या खाणी । घात्रसाच्या दाटणी । ऋष-तरु चिंतामणी । अमृतकुंडें ॥ १५ ॥ नाना द्वीपें नाना खंडें । वसती लद्रसें उदंडें । तेथें नाना जीवनाचीं वंडें । वेगळाळीं ॥ १६ ॥ मेरु-भोंबते कडे कापले । असंभाव्य कैडोसे पडिले । निविद तर लागले । नाना जिनसी ॥१७॥ त्यासनिध छोकाछोक। जेथें सूर्याचें फिरे चाक । चंद्राद्रि द्रोणादि मैनाक । माहां गिरी ॥१८॥ नाना देशी पापाणभेद। नाना जिनसी मृत्तिकाभेद। नाना विभूति छंदै वंदै। नाना खाणी ॥१९॥ बहुरत्न हे वसुंधरा । ऐसा पदार्थ कैचा दुसरा । अफाट पडिटे सैरावैरा । जिंकडेतिकडे ॥२०॥ अवधी पृथ्वी फिरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे । दुजी तुळणा न साहे । धरणीविपीं ॥ २१ ॥ नाना बल्ली नाना पिकें । देशोदेशीं अनेकें । पाहीं जातां सारिख्या सारिखें । येकिह नाहीं ॥ २२ ॥ स्वर्ग मृत्य आणी पाताळे । अपूर्व रचिछीं तीन ताळे । पाताळ छोकों माहां व्याळें । वस्ती कीचे ॥२३॥ नाना वछी बीजांची खाणी । ते हे विशाळ घरणी । अभिनव कर्त्याची करणी । होऊन गेळी ॥ २४ ॥ गड कोठ नाना नगरें । पुरें पट्टेंणें मनोहरें । सकळां ठाई जगदेश्वरें । वस्ती कीजे ॥ २५ ॥ माहां वळी होऊन गेले । पृथ्वी-वरी चौताळले । सामध्ये निराळे राहिले । हे तो घडेना ॥ २६ ॥ असं-भाव्य हे जगती । जीव कितीयेक जाती । नाना अवतारपंगती । भूमं-डळावरी ॥ २७ ॥ सध्यां रोकडें प्रमाण । कांहीं करावा नळगे अंतुमान । नाना प्रकारीचें जीवन । पृथ्वीचेनि आधारें ॥ २८ ॥ कित्तेक मूमी माझी ह्मणती । सेवटीं आपणचि मरोन जाती । कित्तेक काळ होतां

१ तमोगुणापासून पंचतत्त्वे झाला आहेत. अहंकार हाच तसोगुण; तो फठीण आहे. कठीण झणजे अज्ञानमूलक. २ अधकार. ३ द्रव्य, संपत्ति किंवा रक्षा. ४ गुप्त. ५ ठेवी.

जगती । जैसी तैसी ॥ २९ ॥ ऐसा पृथ्वीचा महिमा । दुसरी काये द्यावी उपमा । ब्रह्मादिकांपासुनी आह्मां । आश्रयोचि आहे ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पृथ्वीस्तवननिरूपणनाम समास तिसरा ॥ ३॥

#### ॥ श्रीराम ॥

आतां सकळांचें जन्मस्थान । सकळ जीवांचें जीवन । जयास आपोनारायेण । ऐसे बोळिजे ॥ १ ॥ पृथ्वीस आधार आवर्णीदक । सप्तसिंधूचें सिंधोदक । नाना नेघीचें मेघोदक । भूमंडळीं चाळिछें॥ २॥ नाना नद्या नाना देसीं । वाहात मिळाल्या सागरासी । छाहानथोर पुण्यरासी । अगाध महिमे ॥ ३ ॥ नद्या पर्वतींहून कोसळल्या । नाना सांकडिमधें रिचवस्या । घवावां खळाळां चाळिस्या । असंभान्य ॥ ४ ॥ कूप बाबी सरोवरें । उदंड तळीं थोरथोरें । निर्मळें उचंबळती नीरें । नाना देसीं ॥ ५ ॥ गायेमुखें पाट जाती । नाना कालवे वाहाती । नाना झऱ्या झिरपती । झरती नीरें ॥ ६ ॥ डुरे विहीरे पाझर । पर्वत फु-टोन वाहे नीर । ऐसे उदकाचे प्रकार । भूमंडळी ॥७॥ जितुके गिरी तितुक्या धारा । कोसळती भयंकरा । पाभळ वाहाळा अपारा । उकळ्या सांडिती ।। ८ ।। भूमंडळीचें जळ आववें । किती ह्मणोनि सांगावें । नाना कारंजीं आणावें । बांधोनी पाणी ॥९॥ डोहो डबकें खबाँडीं टांकीं । नाना गिरिकंद्रीं अनेकीं । नाना जळें नाना लोकीं । वेगळालीं तीर्थे येकाहून येक । माहां पवित्र पुण्यदायक । अगाध महिमा शास्त्र-कारक । बोळोनि गेळे ॥ ११॥ नाना तीर्थीची पुण्योदके । नाना स्थळोस्थळीं सीतळोदकें । तैसींच नाना उष्णोदकें । ठाई ठाई ॥ १२ ॥ नाना वल्लीमधें जीवन । नाना फळीं फुळीं जीवन । नाना कंदीं मुळीं

<sup>9</sup> डहुरे; शेवड्या. २ झरा. ३ ओहोळ. ४ फवारे. ५ लहान पाणटांकी.

जीवन । गुणकारकें ।। १३।। क्षारोदकें सिधोदकें । विषोदकें पीयृषोदकें 1 नाना स्थळांतरीं उदकें। नाना गुणाचीं ॥१४॥ नाना युक्षदंडाचे रस । नाना फळांचे नाना रस । नाना प्रकारीचे गोरस । मद पारा गुळेब ॥ १५ ॥ नाना मुक्तांफळांचें पाणी । नाना रहीं तळपे पाणी । नाना शस्त्रामधें पाणी । नाना गुणाचें ॥ १६ ॥ शुक्रीत श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । नाना उदकाचे नाना भेद । विवरोन पाहातां विशद । होत जातें ॥ १० ॥ उदकाचे देह केवळ । उदकाचेंचि भूमंडळ । चंद्रमं-डळ सूर्यमंडळ । उदकाकिरतां ॥ १८ ॥ क्षारसिंघु क्षीरसिंघु । सुरासिं-धु आज्यसिंधु । दिधसिंधु युक्षरसिंधु । शुद्धसिंधु उदकाचा ॥१९॥ ऐसें उदक विस्तारलें । मुळापासून सेवटा आलें । मधेंहि ठाई ठाई उमन टलें। ठाई ठाई गुत ॥ २०॥ जे जे वीजी मिश्रित जालें। तो तो स्वाद वेऊन उठिलें। उसामधें गोडीस आलें। परम सुंदर ॥२१॥ उदकाचें बांधा हें शेरीर । उदकाचि पाहिजे तदनंतर । उदकाचा उत्पत्तिविस्तार । किती ह्मणोनि सांगावा ॥ २२ ॥ उदक तारक उदक मारक । उदक नाना सौख्यदायक । पाहातां उदकाचा विवेक । अलोलीक आहे ॥२३॥ भूमंडळीं धांवे नीर । नाना ध्वनी त्या सुंदर । धवावां धवावां थोर । रिचवती धारा ॥ २४ ॥ ठाई ठाई डोहो तुंबती । विशाळ तळीं डबाबिती । चवाबिती थवाविती । कालचे पाट ॥ २५ ॥ येकि पालथ्या गंगा वाहाती । उदकें सन्निधचि असती । खळखळां झरे वाहाती । भूमीचे पोटीं ॥ २६॥ भूमीगर्भी डोहो भरले। कोण्ही देखिलें ना ऐकिलें । ठाई ठाई क्रोविरि जाले । विद्युल्यतांचे ॥ २७ ॥ पृथ्वीतळीं पाणी भरलें । पृथ्वीमधें पाणी खेळे । पृथ्वीवरी प्रगटलें । उदंड पाणी ॥ २८॥ स्वर्गमृत्यपाताळीं । येक नदी तीन ताळीं । मेघोदक अंत-राळीं । वृष्टी करी ॥ २९॥ पृथ्वीचें मूळ जीवन । जीवनाचें मूळ

१ गुळत्र=गुळत्रय (राव-काकवी-गुळवणी). २ हें शरीर उदकाचा बांधा आहे व नंतरही त्याला उदक (पिण्यास) पाहिजेच. ३ झरे.

दहन । दहनाचें मूळ पवन । थोराहून थोर ॥ ३० ॥ त्याहून थोर पर-मेश्वर । महद्भूतांचा विचार । त्याहून थोर परात्पर । परत्रक्ष जाणावें ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आपनिरूपणनाम समास चौथा ॥ ४ ॥

# ॥ श्रीराम ॥

धन्य धन्य हा वैश्वांनर । होये रचुनाथाचा श्वरुर । विश्वव्यापक विश्वंभर । पिता जानकीचा ॥ १ ॥ ज्याच्या सुखें भगवंत भोका। जो ऋषीचा फळदाता । तमहिमरोगहर्ता । भर्ता विश्वजनाचा ॥ २ ॥ नाना वर्ण नाना भेद । जीवमात्रांस अभेद । अभेद आणी परम शुद्ध । **ब्रह्मादिकासी ।। ३ ।। अग्नीकरितां सृ**ष्टी चाले । अग्नीकरितां लोक धाले । अग्नीकरितां सकळ ज्यांले । लाहानथोर ॥ १ ॥ अग्नीने आळले भूमं-डळ । छोकांस राहान्या जालें स्थळ । दीप दीपिका नाना ज्वाळ । जैथें तेथें ॥ ५ ॥ पोटामधें जठरान्नी । तेणें क्षुधा लागे जनीं । अमीन कारितां भोजनीं । रुचि यते ।। ६ ॥ असी सर्वीगीं व्यापक । उण्णें राहे कोणी येक । उष्ण नस्तां सकळ छोक । मरोन जाती ॥ ७ ॥ आधीं अग्नी मंद होतो । पुढें प्राणी तो नासतो । ऐसा हा अनुभव येतो । प्राणिमात्रांसी ।।८॥ असतां अग्नीचें वळ। शत्रु जिंके तात्काळ। अग्नी आहे तावत्काळ । जिणे आहे ॥ ९ ॥ नाना रस निर्माण जाछे । अभीकरितां निपजेले। माहारोगी आरोग्य जाले। निमिषमात्रें ॥१०॥ सूर्य सकळांहून विशेष । सूर्याउपरी अग्नोप्रकाश । रात्रभागी लोक अग्नीस । साहें करिती ।।११।। अंसेजगृहींचा अग्नी आणिला । त्यास दोष नाहीं बोलिला । सक्लां गृहीं पवित्र जाला । वैश्वानर ॥ १२ ॥ अज्ञीहोत्र नाना याग । अग्री-करितां होती सांग । अग्नी त्रुत होतां मग । सुप्रसन्न होतो ॥१३॥ देव दानव मानव । अग्नीकरितां चाले सर्व । सक्तळ जनास उपाव । अग्नी

१ झाले.

आहे । १४ ।। लग्नें करिती थोर थार । नाना दाक्तवा प्रकार । भूमं-डळीं यात्रा थोर । दारूनें शोभती ॥ १५॥ नाना लोक रोगी होती । डण्ण औरार्घे सेविती । तेणें लोक आरोग्य होती । वन्हीकरितां ॥१६॥ ब्राह्मणास तनुमन् । सूर्यदेव हताशनु । येतद्विपइं अनुमानु । कांहींच नाहीं ॥ १७ ॥ छोकामधें जठरानळु । सागरीं आहे वडवानळु । भूगोळाबाहेर आवर्णानळु । शिवनेत्रीं विद्युल्यता ॥ १८॥ कुपीपासून अग्नी होतो । उंचदर्पणीं अग्नी निवतो । काष्टमयनीं प्रगटतो । चकम-केतें ॥ १९ ॥ अग्नी सकळां ठाई आहे । कठीण विसणीं प्रगट होये । औग्यासर्पे दग्ध होये। गिरीकंदरें।। २० ॥ अम्रीकरितां नाना उपाये। अम्रीकरीतां नाना अपाये । त्रिवेकेंत्रिण सकळ होये । निरार्थक ॥२१॥ भूमंडळीं लाहानथोर । सकळांस वन्हीचा आधार । अग्नीमुखें परमेश्वर । संतष्ट होये ॥ २२ ॥ ऐसा अग्रीचा महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । उत्तरोत्तर अगाध महिमा । अप्नोपुरुपाचा ॥ २३ ॥ जीत अ-सतां सुखी करी । मेल्यां प्रेत भस्म करी । सर्वभक्षक त्याची थोरी । काये हाणोनी सांगावी ॥ २४ ॥ सकळ सृष्टीचा संव्हार । प्रळय करी वैश्वानर । वैश्वानरें पदार्थमात्र । कांहींच उरेना ॥२५॥ नाना होम उदंड कारिती। घरोघरीं वैशदेव चालती। नाना क्षेत्रीं दीप जळती। देवापासीं ।। २६ ॥ दीपाराधनें निलांजनें । देव वोवाळिने जनें । खेरें खोटें निवडणें। दिव्यं होतां॥२७॥ अष्टवा प्रकृती छोक तिन्ही। सक्छ व्याप्न राहिला वन्ही । अगाध महिमा वदनीं । किती हाणोनि बोलावा ॥२८॥ च्यारी श्रृंगें त्रिपदीं जात । दोनी शिरें सप्त हात । ऐसा बोळिळा शीस्त्रार्थ । प्रौचिताविण ।। २९ ।। ऐसा वन्ही उष्णम्ती । तो मी बोळिळों यथा-

<sup>9</sup> मुखांतून अमीच्या ज्वाला निघतात अशी सर्पाची जात. २ तापलेल्या तेलाच्या कटर्शेतून जो पैसा कांडोल तो खरा, जो न कांडील तो खोटा, इत्यादि प्रकारांनी खऱ्याखोट्याचा निर्णय करण्याच्या पद्धतीला दिव्य ह्मणतात. ३ असा जो शास्त्रथं आहे तो काय अनुभवावांचृन आहे?

मती । न्यूनपूर्ण क्षमा श्रोती । केले पाहिजे ॥ २०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अग्नीनिरूपणनाम समास पांचवा ॥ ५॥

# ॥ श्रीराम ॥

धन्य घन्य हा वायदेव । याचा विचित्र स्वभाव । वायोकरितां स-कळ जीव । वर्तती जनीं ॥ १ ॥ वायोकरितां श्वासोश्वास । नाना वि-द्यांचा अभ्यास । वायोकारेतां शरीरास । चळण घडे ।। २ ॥ चळण बळण प्रासारण । निरोधन आणी आकोचन । प्राण अपान व्यान उ-दान । समान वायु ।। ३ ॥ नाग कूर्म कैर्कश वायो । देवदत्त धनं-जयो । ऐसे हे वायोचे स्वभावो । उदंड असती ।। ४ ।। वायो ब्रह्मांडी प्रगटला । ब्रह्मांडदेवतांस पुरवला । तेथुनी पिंडीं प्रगटला । नाना गुणें ।। ५ ॥ स्वर्गलोकों सकळ देव । तैसेचि पुरुवार्थी दानव । मृत्यलोकींचे मानव । विख्यात राजे ॥ ६ ॥ नरदेहीं नाना भेदे । अनंत भेदाची श्वापदें। वनचरें जळचरें आनंदें। क्रीडा कारती ॥ ७ ॥ त्या समस्तां-मधें वायु खेळे। खेचरकुळ अवधें चळे। उठती वन्हीचे उँवाळे। वायोकरितां ।। ८ ।। वायों मेघाचें भरण भरी । सर्वेच पिटून परतें सारी । वायो ऐसा कारवारी । दुसरा नाहीं ॥ ९ ॥ परी ते आत्मया-ची सत्ता । वर्ते शरीरीं तत्वता । परी व्यापकपणें या समर्था । तुळणा नाहीं ।। १० ।। गिरीहून दाट फौजा । मेघ उठिले लोककाजा । ग-र्जगर्जी तडक विजा । वायोबळें ।। ११ ॥ चंद्र सूर्य नक्षत्रमाळा । प्रहमंडळें मेघमाळा । ये ब्रह्मांडीं नाना कळा । वायोकरितां ॥ येकवटलें तें निवडेना । कालवलें तें वेगळें होयना । तैसें हे बेंचाड नाना । केवी कैळे ॥ १३ ॥ वायो सुटे सरारां । असंभाव्य पडती गारा । तैसे जीव हे नीरा । सरिसे पडती ॥ १४ ॥ वायुरूपें कमळ-

१ क्रुकल. २ उमाळे. ३ पंचभूतें जी एकवटली आहेत ती वायूच्या योगानें होत. ती निवडलीं जात नाहींत व वेगळाली करितां येत नाहींत.

कळा । तोचि आधार जळा । तया जळाच्या आधारे भूगोळा । दोषें धरिलें || १५ || शेपास पवनाचा आहार | आहारें फुगे शरीर | तरी मग वेतला भार । भूमंडलाचा ॥१६॥ माहाकूर्माचें शरीर भलें । नेणों ब्रह्मांड पालथें घातलें । येवढें शरीर तें राहिलें । वायोचेनि ॥ १७॥ वाराहें आपुले दंतीं । पृथ्वी घरिली होती । तयाची येवडी शक्ती । वायवळें ॥ १८ ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । चौथा आपण जगदेश्वर । वायो-स्वरूप विचार । विवेकी जाणती ॥ १९॥ तेतिस कोटी सुरवर । अठ्यासि सहश्र ऋषेश्वर । सिद्ध योगी भारेंभार । वायोकरितां ॥ २०॥ नव कोटी कात्यायणी । छपन कोटी च्यामुंडिणी । औट कोटी भूतखा-णी । वायोरूपें ॥ २१ ॥ भूतें देवतें नाना शक्ती । वायोरूप त्यांच्या वेक्ती । नाना जीव नेणों किती । भूमंडळीं ॥ २२ ॥ पिंडीं ब्रह्मांडी पुरवला । बाहेर कंचुकास गेला । सकळां ठाई पुरवला । समर्थ वायु ॥ २३ ॥ ऐसा हा समर्थ पवन । हनुमंत जयाचा नंदन । रघुनाथस्मरणीं तनमन । हर्नुमंताचें ॥ २४ ॥ हर्नुमंत वायोचा प्रसिद्धं । पित्यापुत्रांस नाहीं भेद । ह्मणोनि दोघेहि अभेद । पुरुषार्थविषीं ॥ २५ ॥ हनुमंतास बोलिजे प्राणनाथ । येणें गुणें हा समर्थ । प्राणेंविण सकळ वेर्थ । होत जातें ॥ २६ ॥ मैं।गें मृत्य आला हनुमंता । तेव्हां वायो रोधला होता । सकळ देवांस आवस्ता । प्राणांत मांडलें ॥ २७ ॥ देव सकळ मिळोन। केलें वायूचें स्तवन । वायो प्रसन्न होऊन । मोकळे केले 11 २८॥ क्षणोनि प्रतापी थोर । हनुमंत ईश्वरी अवतार । याचा पुरुषार्थ सुरवर । पाहातचि राहिले ॥ २९ ॥ देव कारागृहीं होते । हनुमंतें देखिले अव-चितें । संव्हार करून लंकेभोंवतें । विटंबून पाडिलें ॥३०॥ उंसिणें घे-

१ ब्रह्मांडाला बाह्य आवरण करण्यास. २ येथून पुढील अकरा ओव्यांत अकरावा रुद्र हनुमंत याची स्तुति आहे. ३ प्रसिद्ध पुत्र. ४ सूर्यबिंव ग्रासण्याच्या भेळीं इन्द्राचें वज्र हनुमंताला लागून जेव्हां मूर्च्छना आली होती तेव्हां. ५ राक्ष- सांकडून देवांचें उसणें घेणें राहिलें होतें तें श्रीयाहतीनें घेतलें, ह्मणजे राक्षसांनी देवांचा जो छळ केला होता त्याचें उट्टें काढिलें.

तठें देवांचें । मूळ शोधिकें राक्षसांचें । मोठें कौतुक पुछ्यकेताचें । आ-श्रीर्य वाटे ॥ ३१ ॥ रावण होता सिंह्यासनावरी । तेथें जाऊन ठोंसरे मारी । ठंकेमधें निरोध करी । उदक कैचें ॥ ३२ ॥ देवास आधार वाटला । मोठा पुरुषार्थ देखिला । मनामधें रघुनाथाला । करणा करिती ॥ ३३ ॥ देस आवधे संव्हारिले । देव तत्काळ सोडिले । प्राणीमात्र सुखी जाले । त्रयलोक्यवासी ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वायोस्तवननिरूपणनाम समास सहावा ॥ ६ ॥

# ॥ श्रीरीम ॥

पृथ्वीचें मूळ जीवन । जीवनाचें मूळ अग्न । अग्नीचें मूळ पवन । मागा निरोपिछें ।। १ ।। आतां ऐका पवनाचें मूळ । तो हा अंतरत्माचि केवळ । अत्यंताचि चंचळ । सकळांमधें ।। २ ।। तो येतो जातो दिसे-ना । स्थिर होऊन बैसेना । ज्याचें रूप अनुमानेना । वेदश्रुतीसी ।। ३ ।। मुळीं मुळींचें स्फुर्ण । तेंचि अंतरात्म्याचें छक्षण । जगदेश्वरा-पासून त्रिगुण । पुढें जाळे ।। ४ ।। त्रिगुणापासून जाळीं भूतें । पाव-ळीं पष्ट दशेतें । त्या भूताचें स्वरूप तें । विवेकें वोळखावें ।। ५ ॥ त्यामधें मुख्य आकाश । चो भूतामधें विशेष । याच्या प्रकाशें प्रकाश । सकळ कांहीं ।। ६ ।। येक विष्णु महद्भुत । ऐसा भूतांचा संकेत । परंतु यांची प्रचीत । पाहिळी पाहिजे ।। ७ ।। विस्तारें वोळिळीं भूतें । त्या भूतांमधें व्यापक तें । विवरोन पाहातां येतें । प्रत्ययासी ।।८।। आत्मपाच्या चपळपणापुढें । वायो तें किती वापुढें । आत्म्याचें चपळपण रोकडें । समजोन पाहांवें ।। ९ ।। आत्म्यावेगळें काम चाळेना । आत्मी दिसेना ना आडळेना । गुप्तस्त्रें विचार नाना । पाहोन सोडी ।। १० ।।

१ ब्रह्माच्या ठिकाणीं जें प्रथम स्फुरण झालें तें.

पिंड ब्रह्मांड व्यापून धरिलें । नाना शरीरी विळासलें । विवेकी जनासी भासलें । जगदांतरीं ॥११॥ आत्म्याविण देह चालती । हें तों न बडे कल्पांतीं । अष्टधा प्रकृतीच्या वेक्ती । रूपासी आल्या ॥ १२ ॥ मुळा-पासन सेवटवरी । सकळ कांहीं आत्माच करी । आत्म्यापैलिकडे निर्वि-कारी । परब्रह्म तें ।। १३ ॥ आत्मा शरीरीं वर्ततो । इंद्रियेंग्राम चेष्टवितो । नाना सुखदुःखें भोगितो । देह्यात्मयोगें ॥ १४ ॥ सप्तकं-चुक हें ब्रह्मांड । त्यामधें सप्तकंचुक पिंड । त्या पिंडामधें आत्मा जाड । विवेकें वोळखावें ॥ १५ ॥ शब्द ऐकोन समजतो । समजोन प्रत्योत्तर देतो । कठीण मृद् सीतोष्ण जाणतो । त्वचेमधे ॥ १६ ॥ नेत्रीं भरोनी पदार्थ पाहाणें । नाना पदार्थ परीक्षणें । उंच नीच समजणें । मनामधें ॥ १७ ॥ ऋरदृष्टी सौम्यदृष्टी । कपटदृष्टी क्रपादृष्टी । नाना प्रकारीच्या दृष्टी । भेद जाणे ॥ १८ ॥ जिब्हेमधें नाना स्वाद । निवडूं जाणे भेदाभेद । जें जें जाणे तें तें विशद । करुनी बोले ।। १९ ॥ उत्तम अनाचे परिमळ । नाना सुगंध परिमळ। नाना फळांचे परिमळ। प्राण-इंद्रियें जाणे ॥ २० ॥ जिन्हेनें स्वाद वेणें बोलणें। पाणीइंद्रियें घेणें देणें । पादइंद्रियें येणें जाणें । सर्वकाळ ॥ २१॥ शिस्नइंद्रियें सुरतभोग । गुदइंदियें मळोत्सर्ग । मनेंकरून सकळ सांग । कल्पून पाहे ॥ २२ ॥ ऐसे व्यापार परोपरी । त्रिभुवनीं येकलाचि करी । त्याची वर्णावया थोरी । दुसरा नाहीं ॥ २३ ॥ त्याविण दुसरा कैचा । जे महिमा सांगावा तयाचा । व्याप आटोप आत्मयाचा । न भूतो न भविष्यति ॥ २४ ॥ चौदा विद्या चौसष्टी कळा । धूर्तपणाच्या नाना कळा । वेद शास्त्र पुराण जिन्हाळा । तेणेंविण कैचा ॥ २५ ॥ येहलो-कीचा आचार । परलोकीं सारासारविचार । उभय लोकींचा निर्घार । आत्माच करी ॥ २६ ॥ नाना मतें नाना मेद । नाना संवाद वेवाद । नाना निश्चय भेदाभेद । आत्माच करी ॥ २७ ॥ मुख्य तत्व विस्तार्खे ।

तेणें तैयास रूप आणिलें। येणेंकारतां सार्थक जालें। सकळ कांहीं ॥ २८ ॥ लिहिणें वाचणें पाठांतर करणें । पुसणें सांगणें अर्थ करणें। गाणें वाजवणें नाचणें । आत्म्याचकरितां ॥ २९॥ नाना सुखें आ-नंदतो । नाना दुःखें कष्टी होतो । देह धरितो आणी सोडितो । नाना-प्रकारें ॥ २० ॥ येकलाचि नाना देह धरी । येकलाचि नटे परोपरी। नट नाट्यकळा कुसरी । त्याविण नाहीं ॥ ३१ ॥ येकलाचि जाला बहुरूपी । बहुरूपी बहुसाक्षपी । बहुरूपें बहुप्रतापी । आणी लंडी ।।३२।। येकलाचि विस्तारला कैसा । पाहे बहुविध तमासा । दंपत्येंविण कैसा । विस्तारला ॥ ३३ ॥ स्त्रियांस पाहिजे पुरुष । पुरुषासी पाहिजे स्त्रीवेष । ऐसा आवडीचा संतोष । परस्परें ॥ ३४ ॥ स्थूळाचें मूळ तें र्छिग । छिंगामधें हे प्रसंगें । येणेंप्रकारें जग । प्रत्यक्ष चाले ॥ ३५॥ पुरुषांचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी होते उठैाठेवी । परी या सूक्मा-ची गोवी । समजली पाहिजे ॥ ३६ ॥ स्थूळाकारितां वाटे भेद । सू-क्मीं आवर्घेचि अभेद । ऐसे बोलणें निर्रुध । प्रत्यया आलें ॥ ३७॥ बायकोर्ने बायकोस भोगिलें । ऐसं नाहीं किं घडलें । बायकोस अंतरी लागलें। ध्यान पुरुषाचें ॥ ३८॥ स्त्रीसी पुरुष पुरुषास वधु। ऐसा आहे हा समंधु । याकारणें सूक्ष्म संवादु । सुक्ष्मींच आहे ॥ ३९ ॥ पुरु-षर्छेमधें प्रकृती । प्रकृतीमधें पुरुषंवेक्ती । प्रकृतीपुरुष बोलती । येणें न्यायें || ४० || पिंडावरून ब्रह्मांड पाहावें | प्रचीतीनें प्रचीतीस ध्यावें | उमजेना तरी उमजावें । विवरविवरों ॥ ४१ ॥ द्वैतइछा होते फुँळीं । तरी ते आली भूमंडळीं । भूमंडळीं आणी मुळीं । रुजु पाहावें ॥ ४२॥ येथे मोठा जाला साक्षेप । फिटला श्रोतयांचा आक्षेप । जे प्रकृतीपुरु-

<sup>9</sup> ह्या सर्व गोष्टींना. २ लिंगभेदामुळें स्थूळामध्यें भेद निर्माण झाले आहेत. ३ पुरुषांचा जीव व स्त्रियांची जीवी असे बोलण्याचा परिपाठ आहे, परंतु हा भेदें स्थूळामुळें वाटती, सूक्ष्मामध्यें असा भेद नाहीं. ४ निश्चित. ५ पुरुषाला प्रकृतींची इच्छा व प्रकृतींला पुरुषाची इच्छा. ६ मूळमायेच्या ठिकाणीं.

षाचें रूप । निवडोन गेलें ॥ ४३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुराशिष्यसंवादे महद्भूतनिरूपणनाम समास सातवा ॥ ७ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

नमूं गणपति मंगळमूर्ती । जयाचेनि मतिस्फूर्ती । छोक भजती स्तवन कार्रती । आत्मयांचें ॥ १ ॥ नमूं वैखरी वागेश्वरी । अस्यांतरीं प्रकाश करी । नाना भरोवरी विवरी । नाना विद्या ॥ २ ॥ सकळ ज-नांमधें नाम । रामनाम उत्तमोत्तम । श्रम जाउनी विश्राम । चंद्रमौळी पावला ॥ ३ ॥ नामाचा महिमा थोर । रूप कैसें उत्तरोत्तर । परात्पर परमेश्वर । त्रैलोक्यधर्ता ॥ ४ ॥ आत्माराम चहुंकडे । लोक वावडे जि-कडे तिकडे । देहे पडे मृत्य घडे । आत्मयांविण ॥ ५॥ जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा । जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा । आत्मा अंतरात्मा सूक्ष्मात्मा । देवदानवमानवीं ॥ ६ ॥ सकळ मार्ग चालती बोलती । अ-वतारपंगतीची गती । आत्म्याकारीतां होती जाती । ब्रह्मादिक ॥ ७ ॥ नादरूप जोतीरूप । साक्षरूप सत्तारूप । चेतन्यरूप सस्वरूप । द्रष्टा-रूप जाणिजे ॥ ८॥ नरोत्तमु विरोत्तमु । पुरुषोत्तमु रघोत्तमु । सर्वी-त्तमु उत्तमोत्तमु । त्रैलोक्यवासी ॥ ९ ॥ नाना खटपट आणी चटपट । नाना लटपट आणी झटपट । आत्मा नस्तां सर्व सपाट । चहुंकडे ।। १०॥ आत्म्याविण वेडें कुडें। आत्म्याविण मडें वापुडें। आत्म्या-विण थेंडें रोकडें । शरीराचें ॥ ११ ॥ आत्मज्ञानी समजे मनीं । पाहे जनीं आत्मयां छागुनी । भुवनीं अथवा त्रिभुवनीं । आत्म्याविणें वोस ॥ १२ ॥ परम सुंदर आणि चतुर । जाणे सकळ सारासार । आत्म्या-विण अंधकार । उभय छोकों ॥ १३ ॥ सर्वीगीं सिद्ध सावध । नाना भेद नाना वेध । नाना खेद आणी आनंद । तेणेंचिकरितां ॥ १४॥

<sup>9</sup> प्रथम 'सर्वात्मा ' होतें त्याचें 'सूक्ष्मात्मा ' केलें आहे. २ व्यवहार, ३ थड़गें.

रंक अथवा ब्रह्मादिक । येकचि चालवी अनेक । पाहावा नित्यानित्य वि-वेक । कोण्ही येकें ॥ १५ ॥ ज्याचे घरीं पद्मिणी नारी । आत्मा तंबरी आवडी धरी । आत्मा गेलियां शरीरीं । तेज कैचें ॥ १६ ॥ आत्मा दिसेना ना भासेना । बाह्याकारें अनुमानेना । नाना मनाच्या कल्पना । आत्मयांचेनी ॥ १७ ॥ आत्मा शरीरीं वास्तव्य करी । आवर्षे ब्रह्मांड विवरी भरी । वासना भावना परोपरी । किती हाणोनि सांगाव्या ॥१८॥ मनाच्या अनंत वृत्ती । अनंत कल्पना धरिती । अनंत प्राणी सांगों किती । अंतर त्यांचें ॥ १९ ॥ अनंत राजकारणें धरणें । कुबुद्धि सुबु-द्धि विवरणें। कळों नेदणें चुकावणें। प्राणीमात्रांसी ॥ २०॥ येकास यक जपती टपती । येकास येक खपती छपती । शत्रुपणाची स्थिती गती । चहुंकडे ॥ २१ ॥ पृथ्वीमधें परोपरी । येकास येक सिंतरी । कित्तेक भक्त परोपरी । परोपकार कारिती ॥ २२ ॥ येक आत्मा अनंत भेद । देहेपरत्वें वेती स्वाद । आत्मा ठाईचा अभेद । भेदहि घरी ।। २३ ।। पुरुषास स्त्री पाहिजे । स्त्रीस पुरुष पाहिजे । नवरीस नवरी पाहिजे। हें तों घडेना ।। २४ ।। पुरुषाचा जीव स्त्रियांची जीवी। ऐसी नाहीं उठाठेवी | विषयसुखाची गोवी | तेथें भेद आहे ॥ २५ ॥ ज्या प्राण्यास जो आहार । तेथेंचि होती तत्पर । पशूचे आहारीं नर । अ-नादरें वर्तती ॥ २६ ॥ आहारभेद देहेभेद । गुप्त प्रगट उदंड भेद । तैसाचि जाणावा आनंद । वेगळाठा ॥ २०॥ सिंधु भूगर्भीचीं नीरें। त्या नीरामधील शरीरें । आवर्णोदकीचीं जळचरें । असंत मोठीं ॥२८॥ सूक्ष्म दृष्टीं आणितां मना । शरीराचा अंत लागेना । मा तो अंतरात्मा अनुमाना । कैसा येतो ॥ २९॥ देह्यात्मायोग शोधून पाहिला । तेणे कांहीं अनुमानला । स्थूळ सूक्ष्माचा गल्बला । गथागोवी ॥ ३०॥ ग-थागोवी उगवान्याकरणें । केळीं नाना निरूपणें । अंतरात्मा कृपाळुपणें।

९ फसवी. २ नुसता देह किंवा नुसता आत्मा कांहींच करूं शकत नाहीं; देह आणि आत्मा यांचा याग पाहिजे.

बहुतां मुखें बोळिला ।। ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मा-रामनिरूपणनाम समास ॥ ८॥

#### ॥ श्रीराम ॥

पृथ्वीमधें छोक नाना । त्यांस नाना उपासना । भावार्थे प्रवर्तेले भजना । ठाई ठाई ॥ १॥ आपुल्या देवास भजती। नाना स्तुती स्तत्रने करिती। जे ते निर्गुण हाणती । उपासनेसी ॥ २ ॥ याचा कैसा आहे भाव। मज सांगिजे अभिप्राव । अरे हा स्तुतीचा स्वभाव । ऐसा आहे ॥ ३ ॥ निर्गुण हाणिजे बहुगुण । बहुगुणी अंतरात्मा जाण । सकळ त्याचे अंश हैं प्रमाण । प्रचित पाहा ॥ ४ ॥ सकळ जनास मानावें तें । येका अं-तरात्म्यास पावते । अधिकारंपरत्वें तें । मान्य कीजे ॥ ५ ॥ श्रोता ह्मणे हा अनुमान । मुळीं घालांवें जीवन । तें पावें पानीपान । हे सध्या प्र-चिती ॥ ६ ॥ वक्ता सणे तुळसीवरी । उदक घालावें पात्रभरी । वरी न थिरे निमिषभरी । भूमीस भेदे ॥ ७ ॥ थोरा वृक्षास कैसें करावें । सेंड्या पात्र कैसें न्यावें । याचा अभिप्राव देवें । मज निरोपावा ॥ ८॥ प्रजन्याचें उदक पडतें । तें तों मुळाकडेच येतें । हातचि पावेना तेथें । काय करिती ॥ ९ ॥ सकळास मूळ सांपडे । ऐसे पुण्य कैचे घडे । सायजनाचें पवाडे । विवेकीं मन ॥ १० ॥ तथापी वृक्षांचीन पडिपाडें । जीवन घालितां कोठें पड़े । ये गोष्टीचें सांकडें । कांहींच नाहीं ॥ ११॥ मागील आशंकेचें निर्शन । होतां जालें समाधान । आतां गुणास निर्ग-ण । कैसे ह्मणती ।। १२ ।। चंचळपणें विकारलें । सगुण ऐसें वोालेलें। येर तें निर्गुण उरलें । गुणातीत ॥ १३ ॥ वक्ता हाणे हा विचार ।

<sup>9</sup> अंतरात्मा एकच आहे हें खरें, तरी पण ज्याचा त्याचा आधिकार पाहुन त्याप्रमाणें त्याच्याशी वर्तावें. सर्व अंतरात्म्याला पोंचते हाणून भिन्न भिन्न अधिकार पहानयाचा नाहीं असे नाहीं. २ साम्यतेन, दृष्टान्तानें.

शोधून पाहावें सारासार । अंतरीं राहातां निर्धार । नांव नाहीं ॥ १४॥ विवेकेंचि तो मुख्य राजा । आणी सेवकाचें नांव राजा । याचा विचार समजा । वेवाद खोटा ।। १५ ।। कल्पांतप्रळई जें उरहें । तें निर्गुण ऐसें बोलिलें । येर ते अवघेंचि जालें । मायमधें ॥ १६ ॥ सेना शाहार बाजार । नाना यात्रा लाहानथोर । शब्द उठती अपार । कैसे निवडावे ।। १७ ।। काळामधें प्रजन्यकाळ । मध्यरात्रीं होतां निवळ । नाना जीव बोलती सकळ । कैसें निवडावें ॥ १८ ॥ नाना देश माषा मतें। भमंडळीं असंख्यातें । बहु ऋषी बहु मतें । कैसीं निवडावीं ।। १९॥ ष्ट्रिष्टि होतांच अंकुर । सृष्टीवरी निघती अपार । नाना तरु लाहानथोर । कैसे निवडावे ॥ २० ॥ खेचरें भूचरें जळचरें । नानाप्रकारीचीं शरीरें । नाना रंग चित्रविचित्रें । कैसीं निवडावीं ॥ २१ ॥ कैसें दश्य आकार्छे। नानापरी विकारलें । उदंडचि पैसावलें । कैसें निवडावें ॥ २२ ॥ पोक-ळीमधें गंधर्वनगरें । नाना रंग लाहानथोरें । बहु वेक्ति बहुप्रकारें । कैसीं निवडावीं ॥ २३ ॥ दिवसरजनीचे प्रकार । चांदिणें आणी अंधकार । विचार आणी अविचार । केसा निवडावा ॥ २४ ॥ विसर आणी आठ-वण । नेमस्त आणी बाष्कळपण । प्रचित आणी अनुमान । येणें रीती ॥ २५ ॥ न्याय आणी अन्याय । होय आणी न होये । विवेकेंविण काये। उमजों जाणे ।। २६ ।। कार्यकर्ता आणी निकामी । शूर आणि कुकर्मी। धर्मी अणी अधर्मी । कळला पाहिजे ॥ २७ ॥ धनाढ्य आणि दिवाळ-खोर । साव आणि तस्कर । खरें खोटें हा विचार । कळला पाहिजे ॥ २८ ॥ वरिष्ठ आणी कनिष्ठ । भ्रष्ट आणी अंतरनिष्ट । सारासारवि-चार पष्ट । कळला पाहिजे ॥ २९ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नानाउपासनानिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

<sup>9</sup> निर्धार झाल्यावर 'निर्गुण ' असें नांव तरी कोठें उरतें? २ सेवकाचें नांव राजा असतें झणून तो कांहीं राजा होत नाहीं. जेथें विवेक आहे तो राजा, भलखाला राजा झणून चालावयाचें नाहीं, तद्वत सगुणालाच निर्गुण झटल्यानें कांहीं सगुणाचें निर्गुण होत नाहीं. ३ शहर.

# ॥ श्रीराम॥

पंचभूतें चाले जग । पंचभूतांची लगवग । पंचभूतें गेलियां मग । काये आहे ॥ १ ॥ श्रोता वक्तयास बोले । भूतांचें महिमे वाढाविले । आणि त्रिगुण कोठें गेलें। सांगा स्वामी ॥ २॥ अंतरात्मा पांचवें भूत । त्रिगुण त्याचे अंगभूत । सावध करूनियां चित्त । बरें पाहे ॥ ३॥ भूत हाणिजे जितुकें जालें। त्रिगुण जाल्यांत आले। इतुकेन मूळ खंड-छें । आशंकेचें ॥ ४ ॥ भूतांवेगळें कांहीं नाहीं । भूतंजात हें सर्वही । येकावेगळें येक कांहीं । घडेचिना ॥ ५ ॥ आत्म्याचेनी जाला पवन । पवनाचेन प्रगटे अग्न । अग्नीपासून जीवन । ऐसें बोछती ॥ ६ ॥ जी-वन आवधें डंबाबिलें। तें रिवमंडळें आळलें। वन्हीं वायोचेन जालें। भूमंडळ ॥ ७ ॥ वन्ही वायो रवी नस्तां । तरी होते उदंड सीतळता । ते सीतळतेमधें उष्णता । येणें न्यायें ॥ ८॥ आवर्षे वर्मासी वर्म केलें । तरीच येवढें फांपावलें । देहेमात्र तितुकें जालें । वर्माकरितां ॥ ९ ॥ आवधें सीतळाचि असतें । तरी प्राणीमात्र मरोनी जाते । अव-ध्या उष्णेंचि करपतें । सकळ कांहीं ॥ १०॥ भूमंडळ आळोन गोठलें। तें रिविकिण वाळोन गेलें। मग सहजिच देवें रिचलें। उपायासी ॥११॥ ह्मणोनि केला प्रजन्यकाळ। थंड जालें भूमंडळ। पुढें उष्ण कांहीं सीतळ। सीतकाळ जाणावा ॥ १२॥ सीतकाळें कष्टले लोक । कर्पोन गेळे वृक्षादिक । ह्मणौन पढें कौतुक । उष्णकाळाचें ॥ १३ ॥ व्याहिमधें प्रातःकाळ । माध्यानकाळा सायंकाळ । सीतकाळ उष्णकाळ । निर्माण केले ॥ १४ ॥ ऐसें येकामार्गे येक केलें। विलेनें नेमस्त लाविलें। येणेंकारेतां जगले प्राणीमात्र ॥ १५ ॥ नाना रसें रोग कठीण । हाणो-नी औषधी केल्या निर्माण । परंतु सृष्टीचें विवरण । कळळें पाहिजे ॥ १६ ॥ देहेमूळ रक्त रेत । त्या आपाचे होती दात । ऐसीच भूमंड-

१ भूतांचा समुदाय. २ विल्हेनें, विल्हेवारीनें, कमानें.

ळीं प्रचित । नाना रत्नांची ।। १७ ॥ सकळांसी मूळ जीवन बांधा । जीवनें चाले सकळ घंदा । जीवनेंविण हारुगोविंदा । प्राणी कैचे ॥१८॥ जीवनाचें मुक्ताफैळ । शुक्रासारिखें सुढाळे । हिरे माणिके इंद्रनीळ । ते जळें जाले ॥ १९ ॥ महिमा कोणाचा सांगावा । जाला कर्दमुचि आघवा । वेगळवेगळु निवडावा । कोण्याप्रकारें ॥ २० ॥ परंतु बोळिले कांहींयेक । मनास कळावया विवेक । जनामधें ताार्किक लोक । समजती अघवें ॥ २१ ॥ अवघें समजलें हें घडेना । शास्त्रांशास्त्रांसी पडेना । अनुमानें निश्चय होयेना। कांहींयेक ॥२२॥ अगाध गुण भगवंताचे। रोष वर्णू न शके वाचें । वेदविधी तेहि काचे । देवेंविणै ॥२३॥ आत्माराम सकळां पाळी । अवघें त्रयलोक्य सांभाळी । तया येकेंविण घुळी । होये सर्वत्रांची ॥ २४ ॥ जेथें आत्माराम नाहीं । तेथें उरों न शके कांही । त्रयलोकीचे प्राणी सर्वही । प्रेतरूपी ॥ २५ ॥ आत्मा नस्तां येती मरणें। आत्म्याविण कैचें जिणें । बरा विवेक समजणें । अंतर्यामीं ॥ २६॥ समजणें जें विवेकाचें । तेंहि आत्म्याविण कैचें । कोणीयेकें जगदी-शाचें । भजन करावें ॥ २७ ॥ उपसना प्रगट जाली । तरी हे विचारणा कळली । याकारणें पाहिजे केली । विचारणा देवाची ॥ २८॥ उपा-सनेचा मोठा आश्रयो । उपासनेविण निराश्रयो । उदंड केळें तरी तो जयो । प्राप्त नाहीं ।। २९ ।। समर्थाची नाहीं पाठी । तयास मलताच कुटी । याकारणें उठाउठी । भजन करावें ॥ ३० ॥ भजन साधन अभ्यास । येणें पाविजे परलोकास । दास हाणे हा विश्वास । धरिला पाहिजे'॥ ३१॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुणभूतनिरूपणनाम समास दहावा ॥ १०॥

१ मोती. २ पाणीदार (शुकाच्या चांदणीप्रमाणें). ३ अंतरात्म्यावांचून.

# ॥ दशक सप्तद्श मङ्गतिपुरुषनाम ॥ १७॥॥॥ श्रीराम ॥

निश्चळ ब्रह्मीं चंचळ आत्मा । सकळां पर जो परमात्मा । चतन्य साक्षी ज्ञानतमा । शब्गुणेश्वरु ॥ १ ॥ सकळ जगाचा ईश्वरु । सणीन नामें जगदेश्वर । तयापासून विस्तार । विस्तारला ॥ २ ॥ शिवशक्ति जगदेश्वरी । प्रकृतिपुरुव परमेश्वरी । मूळमाया गुणेश्वरी । गुणक्षोमिणी ॥ ३ ॥ क्षेत्रज्ञ द्रष्टा क्टस्त साक्षी । अंतरात्मा सर्वन्क्षी । शुद्रसत्व महत्तत्व परीक्षी । जाणता साधु ॥ ४ ॥ त्रह्मा विष्णु महेश्वरु । नाना पिंडीं जीवेश्वरु । त्यास भासती प्राणीमात्र । लाहानथोर ॥ ५ ॥ देहदे-उळामधें बैसला । न भजतां मारितो देहाला । सणोनी लाच्या भेणें तः याला । भजती लोक ॥ ६ ॥ जे वेळेसी भजन चुकलें । तें तें तेव्हां पछ्याडिलें । आवडीनें भजों लागले । सक्क लोक ॥ ७ ॥ जें जें जेव्हां आँक्षेपिलें। तें तें तत्काळिच दिवलें। त्रैलोक्य भजों लागलें। येणेंप्र-कारें ॥ ८ ॥ पांचा विषयांचा नैव्यद्य । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । ऐसें न करितां सद्य । रोग होती ॥ ९ ॥ जेणें काळें नैव्यच पावेना । तेणें काळें देव राहेना। भारय वैभव पदार्थ नाना । सांडून जातो ॥ १० ॥ जातो तो कळों देईना । कोणास ठाउकें होयेना । देवेविण अनुमानेना । कोणास देव ।। ११ ॥ देव पाहावयाकारणें । देउळें छा-गती पाहाणें । कोठेंतरी देउळाच्या गुणें । देव प्रगटे ॥ १२ ॥ देउळें स्रणिजे नाना दारीरें । तेथें राहिजे जीवेश्वरें । नाना दारीरें नाना प्रका-रें । अनंत भेदें ॥१३॥ चालतीं बोलतीं देउळें । सामधें राहिने राउळें । जितुकों देउळें तित्कों सकळें । कळलीं पाहिने ॥ १४ ॥ मछ कुर्म वाराह देउळें । भूगोळ धरिला सर्वकाळें । कराळें विकाळें निर्मळें । कितियेक ॥ १५ ॥ किलेक देउळीं सौख्य पाहे । भरतां आवधें सिंध

१ तो लहानथोरांना जाणतो. २ मागितले.

ओहे । परी तें सर्वकाळ न राहे । अशाधत ॥ १६ ॥ अशाधताचा मस्तकमणी। जयाची येवढी करणी। दिसेना तरी काये जालें धनी। तयासीच हाणावें ॥ १७ ॥ उद्भवोन्मुख होतां अभेद् । विमुख होता उदंड खेद । ऐसा अधोर्ध संवाद । होत जातो ॥ १८ ॥ सकळांचे मूळ दिसेना । भन्य भारी आणी भासेना । निमिष्य येक वसेना । येके ठाइं ॥ १९ ॥ ऐसा अगाध परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । तुझी छीळा सर्वोत्तमा । तूंच जाणसी ॥ २०॥ संसारा आलियाचें सा-र्थक । जेथें नित्यानित्य विवेक । येहलोक आणी परलोक । दोनी साधि-छे ॥ २१ ॥ मननसीळ लोकांपासीं । अखंड देव आहिर्निशीं । पाहातां त्यांच्या पूर्वसंचितासी । जोडा नाहीं ॥२२॥ अखंड योग हाणोनि योगी। योग नाहीं तो वियोगी । वियोगी तोहि योगी । योगबळें ॥ २३॥ भस्यांची महिमा ऐसी । जे सन्मार्ग छावी छोकांसी । पोहणार असतां बुडतयासी । बुडों नेदावें ॥ २४॥ स्थूळस्क्मतत्वझाडा । पिंडब्रह्मांडाचा निवाडा । प्रचित पाहे ऐसा थोडा । भूमंडळीं ॥ २५ ॥ वेदांतीचें पंचि-कर्ण। अखंड तयाचें विवर्ण। माहांवाक्यें अंत:कर्ण। रहस्य पाहे ॥२६॥ ये पृथ्वीमधें विवेकी असती । धन्य तयांची संगती । श्रवणमात्रें पावती गती । प्राणीमात्र ॥ २७ ॥ सत्संग आणी सत्शास्त्रश्रवण । अखंड होतसे विवर्ण । नाना सत्संग आणी उत्तम गुण । परोपकाराचे ॥२८॥ जे सत्कीर्जीचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंश । धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथेंचि वसे ।। २९ ।! विशेष सारासार विचार । तेणें होये जगोद्धार ।

<sup>9</sup> समुद्राला भरती आली (किंवा ओहटी आली) तरी तो समुद्रच हौंय; तद्भत् अंतरात्म्याला देहांत राहून मुख होवो (किंवा दुःख होवो) तरी तो अंत-रात्मा एकच आहे. ही मुखदुःखाची भरती ओहटी क्षणिक असते. २ उद्भव ह्मणजे ब्रह्म त्याशीं सन्मुख झालें ह्मणजे अभेद आहे. २ ब्रह्माकडे ज्या वेळेस तोंड करावें तेव्हां द्वैताकडे पाठ होते, व द्वैताकडे तोंड केलें तर ब्रह्माकडे पाठ होते.

संगत्यागें निरंतर । होऊन गेळे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य-संवादे देवबळीत्कारनाम समास ॥ १॥

# ॥ श्रीराम॥

ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । जैसें गगन अंतराळ । निराकार केवळ । नि-र्विकारी ॥ १ ॥ अंतचि नाहीं तें अनंत । शाश्वत आणी सदोदित । असंत नव्हे तें संत । सर्वकाळ ॥ २ ॥ परब्रह्म तें अविनाश । जैसें आकाश अवकाश । न तुटे न फुटे सावकास । जैसें तैसें ॥ ३ ॥ तेथें ज्ञान ना अज्ञान । तेथें स्मरण ना विस्मरण । तेथें अखंड निर्गुण । निरावलंबीं ॥ ४ ॥ तेथें चंद्र सूर्य ना पावक । नव्हे काळोखें ना प्र-काराक । उपाधीवेगळें येक । निरोपाधी ब्रह्म ॥ ५ ॥ निश्चळीं स्मरण चेतळें । त्यास चैतन्य ऐसें कित्पर्छे । गुणसमानत्वें जाळें । गुणसान्य ऐसें।। ६ ।। गगनीं आली अभ्रत्ययाया । तैसी जाणिजे मूळमाया । उद्भव आणी विलया । वेळ नाहीं ।। ७ ॥ निर्गुणीं गुणविकार । तोचि शडु-णैश्वर । अर्धनारीनटेश्वर । तयास स्नणिजे ॥ ८ ॥ आदिशक्ति शिव-शक्ती । मुळीं आहे सर्वशक्ती । तेथून पुढें नाना वेक्ती । निर्माण जाल्या ॥ ९ ॥ तेथून पुढें शुद्धसत्व । रजतमाचें गूढत्व । तयास हाणिजे म-हत्तत्व । गुणक्षोभिणी ॥ १० ॥ मुळी असेचिना वेक्ती । तेथे केंची शिवशक्ती । ऐसें क्षणाळ तरी चित्तीं । सावधान असावें ॥ ११ ॥ ब्र-सांडावरून पिंड । अथवा पिंडावरून ब्रह्मांड । अधोर्ध पाहातां निवाड। कळों येतो ।। १२ ।। बीज फोडून आणिलें मना । तेथें फळ तों दि-सेना । वाढत वाढत पुढें नाना । फळें येती ॥ १३ ॥ फळ फोडितां बीज दिसे । वीज फोडितां फळ नसे । तैसा विचार असे । पिंडब्रह्मांडीं

१ वरील ६ वी ओवी पहा. अंतरातमा वळात्काराने आपला कार्यभाग कसा साधून घेत असतो, याचे वर्णन या समासांत आहे. २ खाच्या ठिकाणीं तिन्ही गुण समानत्वाने राहिले आहेत; झणजे खाच्या ठिकाणीं गुणमाया आहे.

॥ १४॥ नरनारी दोनी भेद । पिंडीं दिसती प्रसिद्ध । मुळीं नस्तां विशद । होतील कैसी ॥ १५ ॥ नाना वीजरूप कल्पना । तीत काय येक असेना । सूक्ष्म हाणोनि भासेना । येकायेकी ॥१६॥ स्थूळाचें मूळ ते वासना । ते वासना आधीं दिसेना । स्थूळावेगळें अनुमानेना । सकळ कांहीं ॥ १७ ॥ कल्पनेची सृत्री केली । ऐसी वेदशास्त्रें वोलिलीं । दि-सेना हाणोन मिथ्या केळी। न पाहिजेत की ॥१८॥ पडदा येका येका जन्माचा । तेथें विचार कळे कैंचा । परंतु गूढता हा नेमाचा । ठाव आहे ॥ १९ ॥ नाना पुरुषांचे जीव । नाना खियांचे जीव । येकचि परी देहस्वभाव । वेगळाळ ॥२०॥ नवरीस नवरी नळगे। ऐसा भेद दिसों छागे । पिंडावरून उमगे । ब्रह्मांडवीज ॥२१॥ नवरीचें अन् नवन्यावरी । नवऱ्याचें मन नवरीवरी । ऐसी वासनेची परी । मुळींहून पाहावी ॥२२॥ वासना मुळींची अभेद । देहसमंधे जाला भेद । तुटतां देहाचा समंघ । भेद गेळा ॥ २३ ॥ नरनारीचें बीजकारण । शिवशक्तीमधें जाण । देह थरितां प्रमाण । कळों आलें ॥ २४ ॥ नाना प्रीतीच्या वासना । ये-काचें येकास कळेना । तिक्षण दृष्टीनें अनुमाना । कांहींसें येतें ॥२५॥ बाळकास वाढवी जननी । हें तों नव्हे पुरुषाचेनी । उपाधी वाढे जये-चेनी । ते हे बनिता ॥ २६ ॥ बीट नाहीं कंटाळा नाहीं । आलस्य नाहीं त्रास नाहीं । इतुकी माया कोठेंचि नाहीं । मातेवेगळी ॥ २०॥ नाना उपाधी वाढऊं जाणे । नाना मायनें गोऊं जाणे । नाना प्रीति ठाऊं जाणे । नाना प्रपंचाची ॥ २८॥ पुरुषास स्त्रीचा विश्वास । स्रीस पुरुषाचा संतोष । परस्परें वासनेस । वांवोन टाकिलें ॥ २९ ॥

<sup>9</sup> मूळमायेंत, प्रकृतिपुरुषामध्यें. २ एक एक जन्म हा एक एक पडदा आहे; असे जन्म जितके जास्त होत आहेत तितके तितके आपत्यामध्यें व ब्रह्मा-मध्यें जास्त जास्त पडदे पडत आहेत; लामुळें ब्रह्मस्वरूपाचा आपणांस विचार उमजत नाहीं; परंतु निश्चित गोष्टी अशाच गृढ असतात, त्या सहज समजत नाहींत. ३ तीक्षण.

ईश्वरं माठें सूत्र केलें । मनुष्यमात्र गुंतोन राहिलें । लोभाचें गुंडालें केलें । उगवेना ऐसें ॥ ३० ॥ ऐसी परस्परं आवडी । स्त्रीपुरुपाची माहां गोडी । हे मुळींडून चालिली रोकडी । विवेकें पाहावी ॥ ३१ ॥ मुळीं सूक्ष्म निर्माण जालें । पुढें पष्ट दिसान आलें । उत्पतीचें कार्य चाले । उभयतांकारतां ॥ ३२ ॥ मुळीं शिवशक्ती खरें । पुढें जालीं वधुवरें । चौन्यासि लक्ष विस्तारें । विस्तारली जे ॥ ३३ ॥ येथें शिवशक्तीचें रूप केलें । श्रोतीं मनास पाहिजे आणिलें । विवरित्रयांविण वोलिलें । तें वेथ जाणांवें ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिवशक्तिनिरूपणनाम समास दुसरा ॥ २ ॥

# ्रा क्षार होते 🥌 ॥ श्रीराम

थां वा थांवा ऐका ऐका । आधीच ग्रंथ सोडूं नका । सांगितलें तें ऐका । सावधपणें ।। १ ।। श्रवणामधें सार श्रवण । तें हें अध्यात्मनिरूपण । मुचित करून अंतःकर्ण । ग्रन्थामधें विवरावें ॥ २ ॥ श्रवणमननाचा विचार । निजध्यासें साक्षात्कार । रोकडा मोक्षाचा उधार । बोलोचि नये ॥ ३ ॥ नाना रतें परीक्षितां । अथवा वजनें करितां । उत्तम सोनें पुर्टीं घालितां । सावधान असावें ॥ ४ ॥ नाना नाणीं मोजून घेणें । नाना परीक्षा करणें । विवेकी मनुष्यासी बोलणें । सावधपणें ॥ ५ ॥ जैसें लाखोलीचें धान्य । निवडून वेचितां होतें मान्य । सगट मानितां अमान्य । देव क्षोभे ॥ ६ ॥ येकांतीं नाजुक कारवार । तेथें असावें अतिततपर । त्याच्या कोटिगुणें विचार । अध्यात्मग्रन्थीं ॥ ७ ॥ कांहिण्या कथा गोष्टी पवाड । नाना अवतारचारेतें वाड । त्या समस्तां-मध्यें जाड । अध्यात्मविद्या ॥ ८ ॥ गृत गोष्टीस ऐकिलें । तेणें काय हातास आलें । ह्मणती पुण्य प्राप्त जालें । परी तें दिसेना कीं ॥ ९ ॥

१ मुशाति. २ ही सबंध ओवी श्रीसमर्थानी मागाहून घातली आहे.

0

तैसें नव्हे अध्यात्मासार । हा प्रचितीचा विचार । कळतां अनुमानाचा संव्हार । होत जातो ॥ १० ॥ मोठे मोठे येऊन गेले । आत्म्याकरितां-च वर्तछे । त्या आत्म्याचा महिमा बोछे । ऐसा कवणु ॥ ११ ॥ युगान-युगें येकटा येक । चालवितो तिनी लोक । त्या आत्म्याचा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ १२ ॥ प्राणी आले येऊन गेले । ते जैसे जैसे वर्तले । ते वर्तणुकेचें कथन केलें । इछेसारिखें ॥ १३ ॥ जेथें आत्मा नाहीं दौट । तेथें अववें सरसपाट । आत्म्याविण वापुडें काष्ट । काय जाणे ॥ १४ ॥ ऐसे वारेष्ठ आत्मज्ञान । दुसरें नाहीं यासमान । सृष्टी-मधें विवेकी सजन । तेचि हें जाणती ॥ १५ ॥ पृथ्वी आणी आप तेज । याचा पृथ्वीमधें समज । अंतरात्मा तत्ववीज । तें वेगळोंचे राहि-हैं ॥ १६ ॥ वायोपासून पैलिकडे । जो कोणी विवेकें पवाडे । जव-ळींच आत्मा सांपडे । तया पुरुवासी ॥ १७ ॥ वायो आकाश गुणमा-या । प्रकृतिपुरुष मूळमै।या । सूक्ष्मरूपें प्रचित येया । कठीण आहे ॥ १८॥ मायादेवीच्या धांदली। सूक्ष्मीं कोण मन वाली। समजला त्याची तुटली । संदेहवृत्ती ।। १९ ।। मूळमाया चौथा देहँ । जाला पाहिजे विदेह । देहातीत होऊन राहे । धन्य तो साधु ॥ २०॥ विचारें ऊर्घ चढती । तयासीच ऊर्घगती । येरां सकळां अधोगती । पदार्थज्ञानें ॥ २१ ॥ पदार्थ चांगले दिसती । परी ते सवेंचि नासती । अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, होती । लोक तेणें ॥ २२ ॥ याकारणें पदार्थज्ञान । नाना जिनसीचा अनुमान । सर्व सांडून निरंजन । धुंडीत जावें ॥ २३॥ अष्टांग योग पिंडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । त्याहून थोर आत्मज्ञान ।

<sup>9</sup> अखंड. २ आकाश. ३ वायु, नंतर आकाश, नंतर गुणमाया, नंतर प्रकृति-पुरुष झणजेच मूळमाया; हीं सर्व सूक्ष्म आहेत. पृथ्वी, आप्, तेज यांना कांहींतरी रूप आहे, परंतु वायूप सून पिठकडे सूक्ष्म रूपें आहेत, झणून तीं समजण्यास जरी कठीण आहेत, तरी तीं ज्याला समजतील त्यालाच आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होणार आहे. ४ मूळप्रकृति हा ब्रह्मांडाचा चवथा देह होय.

तें पाहिन्नें पाहिने ॥ २४॥ मूळमायेचे सेवटीं । हार्रसंकल्प मुळीं उंठी । उपासनायोगें मिठी । तेथें घातळी पाहिने ॥ २५॥ मग त्यापैिक केंद्र जाण । निखळ ब्रह्म निर्गुण । निर्मळ निश्चळ त्याची खूण । गगनासारिखी ॥ २६॥ येथून तेथवरी दाटलें । प्राणीमात्रांस मेटलें । पदार्थमान्त्रीं लिगटलें । न्यापून आहे ॥ २०॥ त्याऐसें नाहीं थोर । सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार । पिंडब्रह्मांडाचा संन्हार । होतां कळे ॥ २८ ॥ अथवा पिंडब्रह्मांड असतां । विवेकप्रळय पाहों जातां । शाश्चत कोण हें तत्वतां । उमजों लागे ॥ २९ ॥ करून अववा तत्वज्ञाडा । सारासाराचा निवाखा । सावधपणें ग्रंथ सोडा । सुर्खिनावें ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोंचे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणानिरूपणनाम समास तृतीये ॥ ३॥

#### ॥ श्रीराम ॥

बहुत जनासी उपाये । वक्तयास पुसतां त्रासों नये । बोछतां बोछतां अन्वये । सांडूं नये ॥ १ ॥ श्रोत्यानें आशंका घेतछी । ते तत्काळ
पाहिजे फेडिछी । स्वगोधीनें स्वगोधी पेंचछी । ऐसें न व्हावें ॥ २ ॥
पुढें घरितां मागें पेंचछा । मागें घरितां पुढें उडाछा । ऐसा सांपडतिच
गेछा । ठाइं ठाइं ॥ ३ ॥ पोहणाराचि गुचक्या खातो । जनास कैसा
काढूं पाहातो । आशय छोकांचा राहातो । ठाइं ठाइं ॥ ४ ॥ आपणाचि
बोछिछा संव्हार । आपणाचि बोछिजे सर्वसार । दुस्तर मायेचा पार ।
टाकिछा पाहिजे ॥ ५ ॥ जें जें सूक्ष्म नाम ध्यावें । त्याचें रूप विवक्तन
यावें । तरीच वक्ता ह्मणवावें । विचारवंत ॥ ६ ॥ ब्रह्म-कैसें मूळमाया
कैसी । अष्टधाप्रकृति शिवशक्ति कैसी । शङ्गुणैथराची स्थिति कैसी ।
गुणसाम्यांची ॥ ७ ॥ अर्धनारीनटेश्वर । प्रकृतिपुरुषाचा विचार । गुण-

<sup>9</sup> मूळमायेच्याही पिलकडे असणारें जे ब्रह्म (हिर), त्या ब्रह्माच्या ठिकाणीं जी इच्छा स्फुरण पावली तिला. २ सुखेनैव, खुशाल. ३ गुणसमानत्व जीत आहे अशी गुणसाया.

क्षोमिणी तदनंतर । त्रिगुण कैसे ॥ ८ ॥ पूर्वपक्ष कोठून कोठवरी। वाच्यांश लक्ष्यांशाची परी । सूक्ष्म नाना विचार करी । धन्य तो साध ॥ ९॥ नाना पाल्हाळीं पडेना । बोलिलेंचि बोलावेना । मौनैयगर्भ अनु-माना । आणून सोडी ॥ १० ॥ घडी येक विसळ ब्रह्म । घडी येक ह्मणे सर्व ब्रह्म । द्रष्टा साक्षी सत्ता ब्रह्म । क्षण येक ॥ ११ ॥ निश्चल तेंचि जालें चंचळ । चंचळ तेंचि ब्रह्म केवळ । नाना प्रसंगीं खळखळ । निवाडा नाहीं ॥ १२ ॥ चळतें आणी निश्वळ । अवधें चैतन्यचि केव-ळ। रूपें वेगळालीं प्रांजळ। कदापी बोळवेना ॥ १३ ॥ उगीच करी गथागोवी । तो लोकांस कैसें उगवी । नाना निश्चयें नाना गोवी । पडन जाते ॥ १४ ॥ भ्रमास हाणे परवहा । परब्रह्मास हाणे भ्रम । ज्ञातेपणा-चा संभ्रम । बोलोन दावी ॥ १५ ॥ घाली शास्त्रांची दडपण । प्रचि-तिविण निरूपण । पुसों जातां उगाच सीण । अत्यंत मानी ॥ १६ ॥ ज्ञात्सास आणि पदार्थिमिंडा । तो काय बोछेछ बापुडा । सारासाराचा निवाडा । जाला पाहिजे ।। १० ।। वैद्य मात्रेची स्तुती करी । मात्रा गुण कांहींच न करी । प्रचितिविण तैसी परी । ज्ञानाची जाली 11 १८ ।। जेथें नाहीं सारासार । तेथें अववा अंधकार । नाना परीक्षे-चा विचार । राहिला तेथें ॥ १९ ॥ पाप पुण्य स्वर्ग नर्क । विवेक आणि अविवेक । सर्वव्रह्मीं काये येक । सांपडलें नाहीं ॥ २०॥ पावन आणि तें पतन । दोनी मानिलीं तत्समान । निश्चये आणि अनुमान । शसरूप ॥ २१ ॥ ब्रह्मरूप जालें आववें । तेथें काय निवडावें । अव घी साकराचे टाकावें। काये कोठें।। २२ ।। तैसें सार आणि असार । अवधा जाला येकंकार । तेथें बळावला अविचार । विचार कैंचा ।। २३ ॥ वंद्य निंद्य येक जालें । तेथें काये हाता आलें । उन्मत्त दर्न्यें जें भुठलें। तें मलतेंच बोले ॥ २४ ॥ तैसा अज्ञानभ्रमें भुलला।

<sup>9</sup> वाणीला जेथें मौन्य पडतें असें ब्रह्म. २ स्वतःला ज्ञाता ह्मणवून जो पः दार्थीची भीड ठेवतो, ह्मणजे पदार्थीची अपेक्षा धारतो.

सर्व ब्रह्म ह्मणोन वैसला । माहापापी आणि मला । येकिच मानी ।। २५ ।। सर्वसंगपरित्याग । अव्हासेचा विषयेमोग । दोवे येकिच मानितां मग । काये उरलें ।। २६ ।। मेर ईश्वर करून गेला । त्याच्या बाचेन न बचे मोडिला । मुखामधें घास घातला । तो अपानीं घालावा ।। २७ ।। ज्या इंद्रियांस जो भोग । तो तो करी येथासांग । ईश्वराचें केलें जग । मोडितां उरेनां ॥ २८ ॥ अववी स्रांतीची मुटाटैकी । प्रचितिविण गोष्टी लटकी । वेड लागलें जे बटकी । ते भलतेंचि बोले ॥ २९ ॥ प्रत्यवाता सावधान । त्याचें ऐकावें निरूपण । आत्मसाक्षा-त्काराची खूण । तत्काल वाणे ॥ ३० ॥ वेडें वांकडें जाणावें । अधिलें पाउलीं वोलखावें । बाइकल बोलणें सांडावें । वर्मक जैसें ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिर्शननाम समास चौथा॥ ४॥

#### ॥ श्रीराम ॥

येकवीस सहश्र सासें जपा। नेम्न गेठी ते अजपा। विचार पा-हातां सोपा। सकळ कांहीं ॥ १ ॥ मुखीं नासिकीं असिजे प्राणें। तयास अखंड येणें जाणें। याचा विचार पाहाणें। स्क्ष्मदृष्टीं ॥ २ ॥ मुळीं पाहातां येक स्वर। त्याचा तार मंद्र घोरें। त्या घोराहून स्क्ष्म विचार। अजपाचा॥ ३॥ सरिगमपदिनस। सरीं मात्रुका सायासं। प्रथम स्वरें मात्रुकांस। ह्यणोन पाहावें ॥ १॥ परेवाचेहून अतें।

१ बाटेल तो; योग्य अयोग्य, मनसोक्त. २ जगित्रयंला परमेश्वरानें जे नि-यम केले आहेत ते मोड्न चालावयाचें नाहीं. ३ भुलावणी. ४ वमन. ५ मूळ एक स्वर असून लाचे तार, मंद्र, घोर असे तीन प्रकार आहेत. तार=वरचा प-एक निषाद. मंद्र=मधला षड्ज; मध्यम. घोर=खालचा षड्ज; खर्ज. ६ ह्या सर्व इज; निषाद. मंद्र=मधला षड्ज; सध्यम. घोर=खालचा षड्ज; खर्ज. ६ ह्या सर्व मानुकांचा सायास करून पहा, ह्यणजे ह्यणून पहा. ७ सप्त स्वरांपैकी कोणताही स्वर प्रथम धरून तेथून पुढचे ह्यणून पहावे.

आणी पश्यंतीखालतें । स्वराचें जन्मस्थानं तें । तेथून उठे ॥ ५ ॥ ये-कांतीं उगेंच वैसावें। तेथें हें समजान पाहावें। अखंड ध्यावें सांडावें। प्रभंजनासी || ६ || येकांतीं मौन्य धरून वैसे | सावध पाहातां कैसें भासे । सोहं सोहं ऐसे । शब्द होती ॥ ७ ॥ उचारेंविण जे शब्द । ते जाणावे सहज शब्द । प्रत्यया येती परंतु नाद । कांहींच नाहीं ॥ ८॥ ते शब्द सांड्न बैसला। तो मौनी सणावा भला। योगाभ्यासाचा ग-ल्बला । याकारणें ॥ ९ ॥ येकांतीं मौन्य धरून वैसला । तेथें कोण शब्द जाला । सोहं ऐसा भासला । अंतर्यामीं ।। १० ॥ धरितां सो सांडितां हं । अखंड चाले सोहं सोहं । याचा विचार पाहातां वहु । वि-स्तारला ॥ ११ ॥ देहधारक तितुका प्राणी । श्वेतजउद्विजादिक खाणी। स्वासोस्वास नस्तां प्राणी । कैसे जिती ॥ १२ ॥ ऐसी हे अजपा स-कळांसी । परंतु कळे जाणत्यासी । सहज सांडून सायासी । पडोंच नये ॥ १३ ॥ सहज देव असति असे । सायासें देव फुटे नासे । नासि-वंत देवास विश्वासे । ऐसा कवणु ॥ १४॥ जगदांतराचें दर्शन। सहज घडे अखंड ध्यान । आत्मइछेनें जन । सकळ वैर्तती ॥ १५॥ आत्मयांचें समाधान । घडे तैसेंचि आशन । सांडलें फिटलें समर्पण । तयासी व होये ।। १६ ॥ अग्नपुरुष पोटीं वसती । तयास अवदानें सकळ देती । लोक आज्ञेमधें असती । आत्मयांचे ॥ १७ ॥ सहज दे-वजपध्यानें । सहज चालणें स्तुती स्तवनें । सहज घडे तें भगवांनें ।

<sup>9</sup> परावाचा नाभिस्थानी व पर्यंती हृदयांत आहे. तेव्हां नाभी आणि हु-देय यांच्या दरम्यान स्वराचें जन्मस्थान आहे. २ जगदंतर जो अंतरात्मा त्याचें दर्शन घेतलें ह्यणंजे साहजिकच अखंड ध्यान घडत असतें; आत्म्याची इच्छा जशी असते तसच लोक वर्तन करीत असतात. ३ जेणंकरून आत्म्याचें समाधान होईल असंच त्याला आशन घडत आहे; आत्म्याला जें जें पाहिंजे असतें तें तें त्याला लोक देत असतात. ४ जाणून बुजून जेवढें त्याला अर्पण होतें तेवढेंच त्याला मि-ळतें असें नाहीं, तर सहज सांडलेलें किंवा टाकलेलें हें सर्व त्यालाच समर्पण होते आहे. उ॰ दूध सांडलें तरी तें त्यालाच समर्पण होय.

मीन्य की जे ।। १८ ॥ सहज समजायाकारणें । नाना हटयोग करणें । परंतु येकायेकीं समजणें । घडत नाहीं ॥ १९ ॥ द्रव्य चुकतें दिद्ध येतें । तळीं छक्ष्मी वरी वर्ततें । प्राणी काय करीछ तें । ठाउकें नौहीं ॥ २० ॥ तळघरांमधें उदंड द्रव्य । भिंतीमधें घातछें द्रव्य । स्तंभीं तु-ळवटीं द्रव्य । आपण मधें ॥ २१ ॥ छक्ष्मीमधें करंटा नांदे । त्याचें दिद्ध आधीक सांदे । नवछ केछें परमानदें । परमपुरुषें ॥ २२ ॥ येक पाहाती येक खाती । ऐसी विवेकाची गती । प्रवृति अथवा निवृती । येणोंचि नैयायें ॥ २३ ॥ अंतर्री वसतां नारायेणें । छक्ष्मीस काये उणें । ज्याची छक्ष्मी तो आपणें । बळकट घरावा ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अजपानिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम॥

आत्मा देहामध्यें असतो । नाना सुखदुःखें भोगितो । सेवटीं शरीर सांडून जातो । येकायेकीं ॥ १ ॥ शरीरीं शक्ति तारुण्यपणीं । नाना सुखें भोगी प्राणी । अशक्त होतां वृद्धपणीं । दुःखें भोगी ॥ २ ॥ म-रावेना ऐसी आवडी । हातपाये खोंडून प्राण सोडी । नाना दुःखें अव-

१ अशा रीतीनें आपल्या हातून सहजगला परमेश्वराचा जप, ध्यांन, स्त-वन हीं घडत आहेत. सहज देखील आपण जें वोलतों ती परमेश्वराची स्तृतीच होय व तोही तसेंच मानून घेतो. परंतु ह्या सर्व गोष्टी समजल्या पाहिजेत. २ ह्या गोष्टी न समजल्याकारणानें "लक्ष्मीमधें करंटा नांदे" अशी भनुष्याची स्थिति होते. द्रव्य असूनहीं तें कोठें आहे हें ठाऊक नसल्याकारणानें मनुष्य दा-रिद्य भोगतो, तळ्यामध्यें द्रव्य असतें व वरच्या वाजूस पाणी सोडलें असते. द्रव्य कोठें आहे हें त्याला माहितच नसतें, याला तो काय करील. ३ लक्ष्मी जवळपास असूनहीं दारिद्य भोगणें ह्याणजे हें विशेष आहे. सांदें = सांदतें, पूर्ण होतें. ४ जे विवेकहीन असतात ते नुसते पाहतच राहतात व जे विवेकी असतात ते उपभोग घेतात. हाच न्याय प्रवृत्तिनिवृत्तीच. देववान असतात ते निवृत्तीकडे वळतात व दरिदी असतात ते प्रवृत्तीकडे पाहतात, ५ झाइन.

घडी | वृद्धपणी | | ३ | | देहआत्मयांची संगती | कांहींयेक सुख भोगि-ती । चर्फडचर्फडून जाती । देहांतकाळीं ॥ ४ ॥ ऐसा आत्मा दु:खदा-येक । येकांचे प्राण घेती येक । आणी सेवटीं निरार्थक । कांहींच नाहीं ॥ ५ ॥ ऐसा दों दिसांचा भ्रम । त्यास ह्मणती परब्रह्म । नाना दुःखाचा संभ्रम । मानून घेतला ॥ ६ ॥ दुःखी होऊन चर्फडून गेले । तेथें कोण समाधान जालें। कांहींयेक सुख मोगिलें। तों सवेंचि दुःख ॥ ७ ॥ जनमदारभ्य आठवावें । ह्मणिजे आवधें पडेल ठावें । नाना दुःख मोजावें। काये हाणोनी ॥ ८॥ ऐसी आत्मयांची संगती। नाना दुःखें प्राप्त होती । दैन्यवाणे होऊन जाती । प्राणीमात्र ॥ ९ ॥ कांहीं आनंद कांहीं खेद । जन्मवरी पडिला समंघ । नाना प्रकारीं विरुद्ध । तैडा-तोडी ॥ १०॥ निदाकाळीं ढेकुण पिसा । नाना प्रकारीं वैळसा । नाना उपायें वळसा । वैंगंस होये ॥ ११ ॥ भोजनकाळीं मास्या येती। नाना पदार्थ उंदीर नेती । पुढें त्यांचीहि फजीती । मार्जरें कारिती ॥ १२ ॥ वै। चामवा गोंचिड । गांधेलें कानटे उदंड । येकांस येक चर्फड । दोहिकडे ॥ १३ ॥ विंचु सर्प वाग रिसें। सुसरी छांडिंगे मा-णसास माणसें । परस्परें सुखसंतोषें । येकहि नाहीं ॥ १४ ॥ चौऱ्यासि लक्ष उत्पत्ती । येकांस येक भक्षिती । नाना पींडा दुःखणी किती। सणौन सांगावें ॥ १५ ॥ ऐसी अंतरात्म्याची करणी । नाना जीव दाटले धरूणीं । परस्परें संव्हारणी । येकयेकांची ॥ १६ ॥ अखंड रडती चर्फडिती । विवळविवळों प्राण देती । मूर्ख प्राणी त्यास ह्मणती । पर-ब्रह्म ।। १७ ॥ परब्रह्म जाणार नाहीं । कोणास दुःख देणार नाहीं । स्तुती निंदा दोनी नाहीं। परब्रह्मीं ॥१८॥ उदंड सिन्या दिधल्या। तितुक्या

१ जन्मादारभ्य, जन्मापासून. २ नाना प्रकारें विरुद्धपणा येतो, ताडा-तोडी होते. ३ त्रास. ४ त्यांचा त्रास न होण्यासाठीं आपण उपाय करावा तर आपण त्यांना त्रास देतों असे होतें. ५ उवा. ६ त्वचेंत घुसणाऱ्या उवा. ५ एक जातीचा सर्प,

अंतरात्म्यास लागल्या । विचार पाहातां प्रत्यया आल्या । येथातथ्य ॥१९॥धगडीचा बटकीचा ठवंडीचा । गधडीचा कुतरीचा वोंगळीचा । ऐसा हिसेब सिव्यांचा । किती ह्मणोनि सांगावा ॥२०॥ इतुकें परव्रह्मीं लागेना । तेथें कल्पनाचि चालेना । तैडातोडीचें ज्ञान मानेना । कोणी-येकासी ।। २१ ॥ सृष्टीमधें सकळ जीव । सकळांस कैचें वैभव । याकारणें ठायाँठाव । निर्मिला देवें ।। २२ ॥ उदंड लोक वाजारीचे । जें जें आलें तें तें वेचे । उत्तम तितुके भाग्याचे । लोक वेती ॥२३॥ येणेंचि न्यायें अन्नत्रसन । येणेंचि न्यायें देवतार्चन । येणेंचि न्यायें ब्रह्मज्ञान । प्राप्तव्यासारिखें ॥ २४ ॥ आवधेच छोक सुखी असती । संसार गोड करून नेती । माहाराजे वैभव भोगिती । तें करंट्यास कैचें ॥ २५ ॥ परंतु अंतीं नाना दुःखें । तेथें होतें सगट सारिखें । पूर्वी भोगिलीं नाना सुखें । अंतीं दुःख सोसवेना ॥ २६ ॥ कठिण दुःख सोसवेना । प्राण शरीर सोडिना । मृत्यदुःख सगट जना । कासाविस करी ॥ २७ ॥ नाना आवेवहीन जालें । तैसेंचि पाहिजे वर्तलें । प्राणी अंतकाळीं गेलें । कासाविस होउनी ॥ २८ ॥ रूप लावण्य अवधें जातें । शरीरसामर्थ्य अवघें राहतें । कोणी नस्तां मरतें । आपदआपदों ॥ २९ ॥ अंतकाळ दैन्य दीन । सकळीकांस तत्समान । ऐसें चंचळ अवलक्षण । दुःखकारी ॥३०॥ मोगून अमोक्ता ह्मणती । हे तों आ-वधीच फजिती । लोक उगेच बोलती । पाहिल्याविण ॥ ३१ ॥ अंत-काळ आहे कठीण । शरीर सोडिना प्राण । वराड्यांसारिखें उक्षण । अंतकाळीं ।। ३२ ।। इति श्रीदासबोधे देहात्मनिरूपणनाम इसमास षष्ठ ॥ ६ ॥

॥ श्रीराम ॥

मुळीं उदक निवळ असतें । नाना वल्लीमधें जातें । संगदोषें तैसें

१ असंबद्ध. २ वेतास वेत, योग्यतेनुरूप. ३ नशीबानुसार. ४ बराडी• ≈ दुकळलेले, आशाळभूत.

होतें । आंब्छ तिक्षण कडवट ॥ १ ॥ आत्मा आत्मपणें असतो । देहसंगें विकारतो । साभिमानें भरीं भरतो । भलतिकडे ॥ २॥ वरी संगती सांपडली । जैसी उंसास गोडी आली । विषवली फांपावली । घातकी प्राणी ।। ३ ॥ अठराभार वनस्पती । गुण सांगावे ते किती । नाना देहाचे संगती । आत्मयांस होये ॥ ४ ॥ त्यांमधें कोणी भले । ते संतसगें निवाले । देहाभिमान सांडून गेले । विवेकवळें ॥ ५॥ उदकाचा नाशचि होतो । आत्मा विवेकें निवंतो । ऐसा आहे प्रस्यय तो । विवेकें पाहा ॥ ६ ॥ ज्यास स्विहतिच करणें । त्यांस किती हा-णौन सांगणें । हें ज्याचें त्यानें समजणें । सकळ कांहीं ॥ ७ ॥ आप-ला आपण करी कुडाँवा। तो आपला मित्र जाणावा। आपला नाश करी तो समजावा । वैरी ऐसा ॥ ८ ॥ आपलें आपण अन्हित करावें । त्यास अडवें कोणें निघावें । येकांतीं जाऊन जीवें । मारी आपणासी ॥ ९ ॥ जो आपळा आपण घातकी । तो आत्महत्यारा पातकी । याका-रणें विवेकी । धन्य साधु ॥ १० ॥ पुण्यवंता सत्संगती । पापिष्टां असत्संगती । गति आणी अवगती । संगतीयोगें ॥ ११ ॥ उत्तम संगती धरावी । आपली आपण चिंता करावी । अंतरीं वरी विवरावी । बुद्धि जाणत्याची ॥ १२ ॥ इहलोक आणि परलोक । जाणता तो सु-खदायेक । नेणत्याकरितां अविवेक । प्राप्त होतो ॥ १३ ॥ जाणता देवाचा अंश । नेणता ह्मणिजे तो राक्षेस । यामधें जें विशेष । तें जाणोन घ्यावें ॥ १४ ॥ जाणता तो सकळां मान्य । नेणता होतो अमान्य । जेणेंकारतां होइने धन्य । तेंचि ध्यावें ॥ १५ ॥ साक्षपी शाहाण्याची संगती । तेणें साक्षपी शाहाणे होती । आळसी मूर्खाची संगती । आ-

<sup>9</sup> प्रथम 'निवाले' होतें, त्याचें 'निघाले' केलें आहे. २ वर आत्म्याला उदकाचा दृष्टान्त दिला, पण तो कमसल आहे; कारण उदकाचा नाश होतो, तसा आत्म्याचा होत नाहीं. आत्मा विवेकाच्या योगानें बुद्धचादि आवरणांतून निघतो झणके तो आवरणमुक्त होतों, तो शाश्वत आहे. ३ रक्षण,

ळसी मूर्ख ॥ १६॥ उत्तम संगतीचें फळ सुख। अद्भम संगतीचें फळ दु:ख । आनंद सांडुनियां शोक । कैसा ध्यावा ॥ १७ ॥ ऐसें हें प्रगट दिसे । जनामधें उदंड भासे । प्राणीमात्र वर्ततसे । उभययोगें ॥१८॥ येका योगें सकळ योग । येका योगें सकळ वियोग। विवेकयोगें सकळ प्रयोग । करित जावे ॥ १९ ॥ अवचितें सांकडींत पांडेलें। तरी तेथून पाहिजे निवालें । निवोन जातां जालें । परम समाधान ॥ २०॥ नाना दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा मनभंग । याकारणें कांहीं रंग । राखोन जावें ॥ २१ ॥ शाहाणा येत त्याच्या गुणें । पाहों जातां काये उँणें । सख संतोष भोगणें । नाना श्लाध्यता ॥२२॥ आतां होकीं ऐसें आहे। सृष्टीमधें वर्तताहे । जो कोणी समजोन पाहे । त्यास घडे ॥ २३॥ बहुरत वसुंधरा । जाणजाणों विचार करा । समजल्यां प्रत्ययो अंतरा-। माजी येतो ॥ २४ ॥ दुर्वळ आणी संपन्न । वेडें आणि वित्पन्न । हें अखंड दंडायमान । असतचि असे ॥ २५ ॥ येक भाग्यपुरुष मोर्डती । येक नवे भाग्यवंत होती । तैसीच विद्या वित्पती । होत जाते ॥ २६ ॥ येक भरे येक रितें । रितें मागुतें भरतें । भरतेंहि रितें होतें । काळांतरीं ॥ २७ ॥ ऐसी हे सृष्टीची चार्छा । संपत्ति दुपाराची साउछी । वयसा तरी निघोन गेली । हळुहळु ॥ २८ ॥ बाळ तारुण्य आपलें । वृद्धाप्य प्रचितीस आलें । ऐसें जाणीन सार्थक केलें । पाहिजे कोणि येकें।। २९॥ देह जैसें के होतें । येतन केल्यां कार्य साधतें । तरी मग कैछावें तें। काये निमित्य ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जगूजी-वननिरूपणनाम समास सातवा।। ७॥

#### ॥ श्रीराम॥

नाभीपासून उन्मेषवृत्ती । तेचि परा जाणिजे श्रोतीं । ध्वनिरूपं

१ कृत्य. २ महत्त्व. ३ जो शाहाणा आहे तो यह्न कारेतो, तेणेंकरून त्याला कांहीं कभी पडत नाहीं: ४ ही अशी रहाटी चालतच आली आहे. ५ नाहींसे होतात, ६ दुःखी व्हात्रें, ७ स्फुरणरूप.

पश्यंती । हर्दई वसे ॥ १ ॥ कंठापासून नाद जाला । मध्यमा बोळिजे साला । उचार होतां अक्षराला । वैखरी बोळिजे ॥ २ ॥ नामि-स्थानीं परा वाचा । तोचि ठाव अंतःकणीचा अंतःकणेपंचकाचा । नि-वाडा ऐसा ।। ३ ।। निर्विकलप जें स्फुरण । उगेंचि असतां आठवण । तें जाणावें अंतः कर्ण । जाणतीकळा ॥ ४ ॥ अंतः कर्ण आठवछें । पुढें होये नव्हेसें गमलें। करूं न करूं ऐसें वाटलें। तेंचि मन ॥ ५॥ संकल्प विकल्प तेंचि मन । जेणेंकरितां अनुमान । पुढें निश्चयो तो जाण । रूप बुद्धीचें ॥ ६ ॥ करीनचि अथवा न करी । ऐसा निश्चयो-चि करी । तेचि बुद्धि हे अंतरीं । विवेकें जाणावी ॥ ७ ॥ जे वस्तचा निश्चये फेला। पुढें तेचि चिंतूं लागला। तें चित्त बोलिस्या बोला। यथार्थ मानावें ॥ ८ ॥ पुढें कार्याचा अभिमान घरणें । हें कार्य तों अ-गत्य करणें । ऐस्या कार्यास प्रवर्तणें । तोचि अहंकारु ॥ ९ ॥ ऐसें अंतः कर्णपंचक । पंचवृत्ती मिळोन येक । कार्यभागे प्रकारपंचक । वेग-ळाले ।। १० ।। जैसे पांचिह प्राण । कार्यभागें वेगळाले जाण । नाहीं तरी वायोचें लक्षण । येकाचि असे ॥ ११ ॥ सर्वोगीं व्यान नाभीं स-मान । कंठीं उदान गुदीं अपान । मुखीं नासिकीं प्राण । नेमस्त जा-णावा ॥ १२॥ वोलिले हे प्राणपंचक । आतां ज्ञानइंद्रियेंपंचक । श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा नासिक । ऐसीं हे ज्ञानेंद्रियें ।। १३ ॥ वाचा पाणी पाद शिस्त गुद । हे कर्मइंद्रियें प्रसिद्ध । शब्द स्परुष रूप रस गंध । ऐसे हे विषयपंचक ॥ १४ ॥ अंत:कर्ण प्राणपंचक । ज्ञानेंद्रियें कर्मेंद्रि-यें पंचक । पांचवें विषयपंचक । ऐसीं हे पांच पंचकें ॥ १५ ॥ ऐसे हे पंचविस गुण । मिळोन सूक्ष्म देह जाण । याचां कर्दम बोलिला केलें पाहिजे ॥ श्रवण १६ 11 व्यान श्रवण वाचा । शब्दविषये आकाशाचा । पुढें विस्तारं वायोची । बोलिला असे ॥ १७ ॥ मन समान त्वचा पाणी । स्पर्शरूप हा पवनीं।

१ सत्याकार वृत्ति असतां जें स्फुरण होतें तें

ऐसे हे अडाखे साधुनी । कोठा करावा ॥ १८ ॥ बुद्धि उदान नयन चरण । रूपविषयाचें दर्शन । संकेतें बोटिहें मन । घाछन पाहिजे ॥ १९ ॥ चित्त अपान जिव्हा शिक्ष । रसविषये आप जाण । पुढें ऐका सावधान । पृथ्वीचें रूप ॥ २०॥ अहंकार प्राण प्राण । गुद गंधविषये जाण । ऐसे केळें निरूपण । शास्त्रमतें ॥ २१ ॥ ऐसा हा सक्ष्म देहे । पाहातां होईजे निसंदेहे । येथें मन वाखन पाहे । त्यासीच हें उमजे ॥२२॥ ऐसें सूक्ष्म देह बोलिलें। पुढें स्थूळ निरोपिलें। आकाश पंचगुणें वर्तछें । कैसें स्थुळीं ॥ २३ ॥ काम कोध शोक मोहों भये । हा पंचविध आकाशाचा अन्वये । पुढें पंचविध वायों । निरोपिछा ॥ २४ ॥ चळण वळण प्रासारण । निरोध आणि अकोचन । हें पंच-विघ लक्षण । प्रभंजनाचें ॥ २५ ॥ क्षुधा त्रुषा आलस्य निद्रा मैथुन । हे तेजाचे पंचविध गुण । आतां पुढें आपलक्षण । निरोपिलें पाहिजे ॥ २६ ॥ शुक्रीत श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । हा पंचविध आपाचा भेद । पुढें पृथ्वी विशद । केली पाहिजे ॥ २७ ॥ अस्ति मांप त्वचा नाडी रोम । हे पृथ्वीचे पंचविध धर्म । ऐसें स्थूळ देहाचें वर्म । बोलिलें असे ॥ २८ ॥ पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । हे पांचाचे पंचविस । ऐसे मिळोन स्थूळ देहास । बोलिजेते ॥ २९ ॥ तिसरा देह कारण अज्ञान । चौथा देह माहांकारण ज्ञान । हे च्यारी देह निर्शितां विज्ञान । परव्रह्म तें।। ३०।। विचारें चौदेहावेगळें केलें। मीपण तत्वांसरिसें गेलें। अनन्य आत्मनिवेदन जालें। परब्रह्मीं ॥ ३१॥ विवेकें चुकला जन्म मृत्य । नरदेहीं साधिलें महत्कृत्य । भक्तियोगें कृत्यकृत्य । सार्थक जालें ॥ ३२ ॥ इति श्रीपंचीकर्ण । केलेंचि करावें विवर्ण । लोहाचें जाठें सुवर्ण । परिसाचेनयोगें ॥ ३३ ॥ हाहि दष्टांत घडेना । परिसा-

<sup>9</sup> सहज वाचून जर हा समास समजत नसला तर आपण वाचतां वाचतां कागदावर टांचण करून मननपूर्वक समासाचा अर्थ लावून पाहिल्यास या समासांत अवधड कांहीं नाहीं असें वाटतें.

चेन परीसं करवेनां । शरण जातां साधुजनां । साधुच होइजे ॥ ३४॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तत्वनिरूपणनाम समास अष्टम ॥ ८॥

## ॥ श्रीराम ॥

स्थूळ सूक्ष्म कारण मोहाकारण । ऐसे हे चत्वार देह जाण । जा-गृति स्वम सुषुप्ति पूर्ण । तुर्या जाणावी ॥ १ ॥ विश्व तेजस प्राज्ञ । प्रवागातमा हे अभिमान । नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान । मूर्धनी तें ॥ २ ॥ स्थूळभोग प्रविक्तभोग । आनंदभोग आनंदावभासभोग । ऐसे है चत्वार भोग । चौदेहाचे ॥ ३ ॥ अकार उकार मकार । अर्धमात्रा तो ईश्वर । ऐस्या मात्रा चत्वार । चौदेहाच्या ॥ ४ ॥ तमोगुग रजो-गुण । सत्वगुण शुद्रसत्वगुण । ऐसे हे चत्वार गुण । चौदेहाचे ॥ ५॥ क्रियाशक्ति दंग्याशक्ती । इछाशक्ति ज्ञानशक्ती । ऐस्या चत्यार इक्ती । चौदेहाच्या ॥ ६ ॥ ऐसीं हे बत्तिस तत्वें । दोहीची पन्नास तत्वें । अ-षघीं मिळोन व्यासि तत्वें। अज्ञान आणी ज्ञान॥ ७॥ ऐसीं हे तत्वें जाणावीं । जाणोन माइक वोळखावीं । आपण साक्षी निरसावीं । येणें-रिती || ८ || साक्षी हागिने ज्ञान । ज्ञाने वोळखावें अज्ञान । ज्ञानाज्ञा-नाचें निर्शन । देहासिरसें ॥ ९ ॥ ब्रह्मांडीं देह किएछे । विराट हिर-ण्यगर्भ बोछिले। ते हे विवेकें निर्शले। आत्मज्ञानें ॥ १०॥ आत्मा-नात्माविवेक कारितां । सारासारविचार पाहातां । पंचभूतांची माइक वार्ता । प्रचित आछी ॥ ११ ॥ अस्ति मांष त्वचा नाडी रोम । हे पांचिह पृथ्वीचे गुणधर्म । प्रत्यक्ष शरीरीं हें वर्म । शोधून पाहावें ॥१२॥ शुक्रीत श्रोणीत ठाळ म्त्र स्वेद । हे आपाचे पंचमेद । तत्वें समजीन

<sup>9</sup> प्रविविक्त भोग, उपाधिरहित भोग. २ हीं वर सांगितलेलीं बत्तीस तत्त्वें व मागच्या समासांत सांगितलेलीं स्थूलदेहाचीं पंचवीस व सूक्ष्मदेहाचीं पंचवीस मिळून पन्नास; वत्तीस आणि पन्नास मिळून ब्यायशी. ि वाय अज्ञान आणि ज्ञान, झाणिजे कारण व महाकारण देह.

विशद । करून ध्यावीं ॥ १३ ॥ क्षुधा त्रुपा आठस्य निद्रा मेथुन । हे पांचिह तेजाचे गुण । या तत्वांचें निरूपण । केलेंचि करावें ॥ १४ ॥ चळण वळण प्रासारण । निरोध आणी आकोचन । हे पांचिह वायोचे गुण । श्रोतीं जाणावे ॥ १५ ॥ काम कोध शोक मोहो भये । हा आकाशाचा परियाये । हें विवरत्याविण काये । समजों जाणे ॥ १६ ॥ असो ऐसें हें स्थूळ शरीर । पंचिवत तत्वांचा विस्तार । आतां स्क्ष्मदेहाचा विचार । वोळिजेळ ॥ १० ॥ अंतःकर्ण मन बुद्धि वित्त अहंकार । आकाशपंचकाचा विचार । पुढें वायो निरोत्तर । होऊन ऐका ॥ १८ ॥ ब्यान समान उदान । प्राण आणी अपान । ऐसे हे पांचिह गुण । वायोतत्वाचे ॥ १९ ॥ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिन्हा ब्राण । हे पांचिह तेजाचे गुण । आतां आप सावधान । होऊन ऐका ॥ २० ॥ वाचा पाणी पाद शिस्त्र गुद । हे आपाचे गुण प्रसिद्ध । आतां पृथ्वी विशद । निरोपिळी ॥ २१ ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंध । हे पृथ्वीचे गुण विश्वद । ऐसे हे पंचित्रस तत्वमेद । सूक्ष्म देहाचे । इति श्रीदासबोधे गुरु-रिष्यसंवादे तनुचतुष्टयेनाम समास नवम ॥ ९ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

अग्वर्णोदकीं हटकेश्वर । त्यास घडे नमस्कार । महिमा अत्यंतिचे थोर । तया पाताळिलिंगाचा ॥ १ ॥ परंतु तेथे जाववेना । शरीरें दर्शन घडेना । विवेकें आणावें अनुमाना । तया ईश्वरासी ॥ २ ॥ सातां समु-द्रांचे वेडें । उदंड भूमि पैलिकडे । सेवटीं तुटले कहे । भूमंडळांचे ॥ २ ॥ सात समुद्र वोलांडावे । तेथें जाणें कैसें फावें । ह्राणोन विवेकी असावे । साधुजन ॥ ४ ॥ जें आपणांस नव्हे ठावें । तें जाणतयास पुसावें मनोवेगें तनें फिरावें । हें तों घडेना ॥ ५ ॥ जें चर्मदृष्टीस नव्हे ठावें । तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । ब्रह्मांड विवरोन राहावें । समाधानें ॥ ६ ॥

मधें आहे भूमीचें चडळ। हाणीन आकाश आणी पाताळ। तें चडळ नस्तां अंतराळ । चहुंकडे ॥ ७ ॥ तयास परब्रह्म ह्मणावें । जें उपा-धीवेगळें स्वभावें । जेथें दश्यमायेचा नावें । सुन्याकार ॥ ८॥ दृष्टीचें देखणें दृश्य । मनाचें देखणें भास । मनातीत निराभास । विवकें जाणा-वें ॥ ९ ॥ दृश्य भास अवघा विवडे । विवेक तेथें पवाडे । भूमंडळीं ज्ञाते थोडे । स्क्मदर्शाचे ॥ १० ॥ वाच्यांश वाचेनें बोलावा । न बोल-तां लक्ष्यांश जाणावा । निर्गुग अनुभवास आणावा । गुणाचेनयोगें ॥ ११ ॥ नाना गुणास आहे नारा । निर्गुण ते अविनारा । ढोवळ्या-हूने विशेष । सूक्ष्म देखणें ॥ १२ ॥ जें दृष्टीस न पडे ठावें । तें ऐकोन जाणावें । श्रवणमननें पडे ठावें । सकळ कांहीं ॥ १३ ॥ अष्ट-धेचे जिनस नाना । उदंड पाहातां कळेना । आवघें सगट पिटैविना । कोणीयेकें ॥ १४ ॥ सगट सारिखी स्थिती जाली । तेथें परीक्षाच बु-डाली । चिवनटींने कालविली । नाना अने ।। १५ ।। टोणपा नव्हे गुणमाहिक । मूर्जास कळेना विवेक । विवेक आणी अविवेक । येकचि ह्मणती ॥ १६ ॥ उंच नीच कळेना ज्याला । तेथें अभ्यासचि बुडाला। नाना अभ्यासें प्राणीयांछा । सुटिका कैंची ।। १७ ॥ वेड लागोन जालें वोंगळ । त्यास सारिखेंच वाटे सकळ । तें जाणावें बारकळ । विवेकी नव्हेती ॥१८॥ ज्यास अखंड होतो नाश। त्यासीच ह्मणती अविनाश। बहुचकीच्या लोकांस। काये हाणावें ॥१९॥ ईश्वरें नाना भेद केले। भेदें सकळ सृष्टी चाळे। आंधळें परीक्षवंत मिळाळे। तेथें परीक्षा कैंची॥२०॥ जेथें परिक्षेचा अभाव। तो टोणपा समुदाव। गुगचि नाहीं गौरव। येईल कैंचें ॥२१॥ खरें खोटें येकिच जालें। विवेकानें काये केलें। असार सांडून सार घेतळें । साधुजनीं ।।२२।। उत्तम वस्तूची परीक्षा । कैसी घड़े नत-

<sup>9</sup> स्थूलाहून सूक्ष्म दृष्टीचें देखणें विशेष आहे. २ अष्टधा प्रकृति जी माया तिचें हें सारें जगत् आहे. ३ ( लोहार जसा ऐरणीवर वाटेल तो पदार्थ पिटतो, तदूत् ) सर्व पदार्थ सारखेच मानतां येत नाहींत. ४ ज्याला चव नाहीं स्थानें.

द्रक्षा । दीक्षाहीनापासीं दीक्षा । येईल कैंची ॥ २३ ॥ आपलेन वोंगळपणें । दिशा करून शौच्य नेणें । वेद शास्त्रें पुराणें । त्यास काय कारिती ॥ २४ ॥ आधीं राखावा आचार । मग पाहावा विचार । आचारिवचारें पैलपार । पाविजेतो ॥ २५ ॥ जें नेमकास न कळे । तें वाश्काळास केवीं कळे । डोळस ठकती आंधळे । कोण्या कामाचे ॥ २६ ॥ पापपुण्य स्वर्गनर्क । अवधेंचि मानिलें येक । विवेक आणी अविवेक । काये मानावें ॥ २७ ॥ अमृत विष येक ह्मणती । परी विष धतां प्राण जाती । कुकर्में होते फिजती । सत्कर्में कीर्ति वाले ॥ २८ ॥ यहलोंक आणि परलोंक । जेथें नाहीं साकल्य विवेक । तेथें अवधेंच निर्थक । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ ह्मणौन संतसंगेचि जावें । सत्शास्त्र-चि श्रवण करावें । उत्तम गुणास अभ्यासावें । नाना प्रयेकें ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे टोणपसिद्धलक्षणनाम समास दशम ॥ १० ॥

## ा। दशक अष्टादश बहुजिनसी ॥ १८ ॥ 🧼 💮

#### ॥ श्रीराम ॥

तुज नमूं गजवदना । तुझा मिहमा कळेना । विद्या बुद्धि देसी जना । लाहानथोरांसी ॥ १ ॥ तुज नमूं सरस्वती । च्यारी वाचा तु-झेन स्फ़्तीं । तुझें निजरूप जाणती । ऐसे थोडे ॥ २ ॥ धन्य धन्य चतुरानना । तीं केली सृष्टिरचना । वेद शास्त्रें भेद नाना । प्रगट केले ॥ ३ ॥ धन्य विष्णु पाळण कारिसी । येकांशें सकळ जीवांसी । वाढ-विसी वर्तविसी । जाणजाणों ॥ ४ ॥ धन्य धन्य भोळाशंकर । जयाच्या

१ त्वां, तूं.

देण्यास नाहीं पार । रामनाम निरंतर । जपत आहे ॥ ५ ॥ धन्य धन्य इंद्रदेव । सकळ देवांचाहि देव । इंद्रलोकींचें वैभव । काय ह्मणोनि सांगावें ॥ ६ ॥ धन्य धन्य येमधर्म । सकळ जाणती धर्माधर्म । प्राणी-मात्रांचें वर्म ठाई पाडिती ॥७॥ वेंकटेसीं महिमा किती। भले उभ्यां अन खाती । वडे धिरडीं स्वाद घेती । अंतळस अंपालांचा ॥८॥ धन्य तूं वो बनशंकरी । उदंड शाखांचिया हारी । विवरविवरों भोजन करी । ऐसा केंचा ॥ ९ ॥ धन्य भीम गोलांगुळा । कोरवड्याँच्या उदंड माळा । दहि वडे खातां सकळां । समाधान होये ॥ १० ॥ धन्य तूं गा खंडे-राया । भंडारें होये पिंवळी काया । कांदेभरीत रोटगे खाया । सिद्ध होती ॥ ११ ॥ धन्य तुळजाभोवानी । भक्तां प्रसन्न होते जनीं । गुण-वैभवास गणी । ऐसा कैचा ॥ १२ ॥ धन्य धन्य पांडुरंग । अखंड कथेचा होतो धिंग । तानमानें रागरंग । नाना प्रकारी ॥ १३ ॥ धन्य तूं गा क्षत्रपाळा । उदंड जना लाविला चाळा । भावें भक्ति कारितां फळां । वेळ नाहीं ।। १४ ॥ रामकृष्णादिक अवतार । त्यांचा महिमा अपार । उपासनेस बहुत नर । तत्पर जाले ॥ १५ ॥ सकळ देवांचें मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ । भूमंडळीं भोग सकळ । त्यासीच घडे ॥ १६ ॥ नामा देव होऊन वैसला । नाना शक्तिरूपें जाला । भोक्ता सकळ वैभवाला । तोचि येक ॥ १७ ॥ याचा पाहातां विचार । उदंड व्यंबला जोजार । होती जाती देव नर । किती ह्मणोनी ॥ १८॥ कीर्ति आणि अपकीर्ति । उदंड निंदा उदंड स्तुती । सर्वत्रांची भोगप्रा-सी । अंतरात्म्यासीच घडे ॥ १९ ॥ कोण देहीं काये कारितो । कोण देहीं काये भोगितो । भोगी त्यागी वीतरागी तो । येकचि आत्मा ॥ २०॥ प्राणी साभिमानें भुछछे। देहाकडे पाहात गेले। मुख्य अंतरात्म्यास चुकछे । अंतरीं असोनी ॥ २१ ॥ आरे या आत्मयांची चळवळ पाहे ।

<sup>9</sup> परिमळ (हंसकोश); किंवा कोणी अतळस हें एक पकान आहे असें झ-णतात. २ पकानविशेष. ३ उडदाच्या पिठाच्या वड्यांच्या,

ऐसा भूमंडळीं कोण आहे । अगाध पुण्यें अनुसंधान राहे । कांहीं येक ॥ २२ ॥ त्या अनुसंधानासारिसें । जळोन जाइजे किल्मिषे । अंतरिनष्ट ज्ञानी ऐसें । विवरोन पाहाती ॥ २३ ॥ अंतरिनष्ट तितुके तरले । अंतर्स्षष्ट तितुके बुडाले । बाह्याकारें भरंगळले । लोकाचारें ॥ २४ ॥ इति श्रीदासवीये गुरुशिष्यसंवादे बहुदेवस्थाननिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

#### ॥ श्रीराम॥

नेणपणें जाहें तें जाहें । जाहें तें होऊन गेहें । जाणतेपणें वर्तहें । पाहिजे नेमस्त ॥ १ ॥ जाणसाची संगति धरावी । जाणसाची सेवा करावी । जाणत्याची सद्बद्धि व्यावी । हळुहळु ॥ २ ॥ जाणत्यापासीं लेहों सिकावें । जाणत्यापासीं वाचूं सिकावें । जाणत्यापासीं पुसावें । सकळ कांहीं ॥ ३ ॥ जाणत्यास करावा उपकार । जाणत्यास झिजवा-वें शरीर । जाणत्याचा पाहावा विचार । कैसा आहे ।। ४ ॥ जाणत्याचे संगतीनें भजावें । जाणत्याचे संगतीनें झिजावें । जाणत्याचे संगतीनें रिझावें । विवरविवरों ॥ ५ ॥ जाणत्यापासीं गावें गाणें । जाणत्यापासीं वाजवणें । नाना आछाप सिकणें । जाणत्यापासीं ॥ ६ ॥ जाणत्याचे कासेसी लागावें । जाणत्याचें औषध व्यावें । जाणता सांगेल तें करावें। पथ्य आधीं ॥ ७ ॥ जाणसापासीं परीक्षा सिकणें । जाणत्यापासीं ता-लिम करणें। जाणत्यापासीं पोहणें। अभ्यासावें।। ८॥ जाणताः वो-लेल तैसें बोलावें । जाणता सांगेल तैसें चालावें । जाणेसाचें ध्याने ध्यावें । नाना प्रकारीं ॥ ९ ॥ जाणत्याच्या कथा सिकाव्या । जाणत्या-च्यां युक्ति समजाव्या । जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या । सकळ कांहीं ॥ १०॥ जाणत्याचे पेंच जाणावे। जाणत्याचे पीळ उकळावे। जा-

१ किल्विष, पाप, २ जाणता जसें ध्यान करितो तसें.

णता राखेल तैसें राखावें। लोक राजी ॥ ११॥ जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणसाचे ध्यावें रंग । जाणसाचे स्फूर्तीचे तरंग । अभ्यासा-वें ॥ १२॥ जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा। जाणत्याचा तर्क जाणावा। जाणसाचा उल्लेख समजावा । न बोलतांचि ॥ १३ ॥ जाणत्याचे धू-र्तपण । जाणत्याचें राजकारण । जाणत्याचें निरूपण । ऐकत जावें ॥ १४ ॥ जाणत्याचीं कवित्वें सिकावीं । गद्यें पद्यें वोळखावीं । माधुर्य-वचनें समजावीं । अंतर्यामीं ॥ १५ ॥ जाणत्याचे पाहावे प्रबंद । जाणत्याचे वचनभेद । जाणत्याचे नाना संवाद । बरे शोधावे ॥ १६॥ जाणत्याची तीक्षणता । जाणत्याची सहिष्णता । जाणत्याची उदारता । समजोन ध्यावी ।। १७ ॥ जाणत्याची नाना कल्पना । जाणत्याची दीर्घ सूचना । जाणत्याची विवंचना । समजोन ध्यावी ॥ १८ ॥ जाण-त्याचा काळ सार्थक । जाणत्याचा अध्यात्मविवेक । जाणत्याचे गुण अनेक । अवधेंच ध्यावें ।। १९ ।। जाणत्याचा भक्तिमार्ग । जाणत्याचा वैराग्ययोग । जाणत्याचा अवघा प्रसंग । समजोन ध्यावा ॥ २०॥ जाणत्याचे पाहावें ज्ञान । जाणत्याचें सिकावें ध्यान । जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । समजोन ध्यावें ॥ २१ ॥ जाणत्याचें अलिपण । जाणत्याचें विदेहलक्षण । जाणत्याचे ब्रह्मावेवरण । समजोन ध्यावें ॥ २२ ॥ जा-णता येक अंतरात्मा । त्याचा काये सांगावा महिमा । विद्याकळागुण-सीमा । कोणें करावी ॥ २३ ॥ परमेश्वराचे गुणानुवाद । अखंड करावा संवाद । तेणेंकरितां आनंद । उदंड होतो ॥ २४ ॥ परमेश्वरें निर्मिलें तें। अंखंड दष्टीस पडतें। विवरविवरों समजावें तें। विवेकीं जनीं ॥ २५ ॥ जितुकें कांहीं निर्माण जालें । तितुकें जगदेश्वरें निर्मिले । निर्माण वेगळें केलें। पाहिजे आधीं ॥२६॥ जो निर्माण करितो जना। परी पाहों जातां दिसेना । विवेकबळें अनुमाना । आणीत जावें

१ ख्ण, स्वरूप. २ परमेश्वरानें निर्माण केलेल्या वस्तु वगळून परमेश्वराचें स्वरूप जाणलें पाहिजे.

|| २० || त्याचें अखंड लागतां ध्यान | कृपाळुपणें देतो आज्ञन | सर्वकाळ संभाषण | तदांशेंचि करावें || २८ || ध्यान धरीना तो अभ-क्ता । ध्यान धरील तो भक्त | संसारापासून मुक्त | भक्तांस करी | २९ || उपासनेचे सेवटीं | देवा भक्ता अखंड भेटी | अनुभवी जाणेल गोष्टी | प्रत्ययाची || ३० || इति श्रीदासबोवे गुरुशिष्यसंवादे सर्व- इसंगनिरूपणनाम समास दुसरा || २ ||

# ॥ श्रीराम ॥

दुल्लभ शरीरीं दुल्लभ आयुष्य । याचा करूं नये नास । दास हाणे सावकास । विवेक पाहावा ॥ १ ॥ न पाहातां उत्तम विवेक । आवघा होतो अविवेक । अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ॥ २ ॥ हें आपर्छे आपण केलें । आळसें उदास नागिवलें । वाईट संगतीनें बुडविलें । देखतदेखतां ॥ ३ ॥ मूर्खपणाचा अभ्यास जाला । बाष्कळपणें घातला घाळा । काम चांडाळ उठिला । तरुणपणीं ॥ ३ ॥ मूर्ख आळसी आणी तरुणा । सर्वीविषी दैन्यवाणा । कांहीं मिळेना कोणा । काय हाणावें ॥ ५ ॥ जें जें पाहिजे तें तें नाहीं । अन्नवस्त्र तेंहि नाहीं । उत्तम गुण कांहींच नाहीं। अंतर्यामीं ॥ ६ ॥ बोलतां येना वैसतां येना। प्रसंग कांहींच कळेना । शरीर मन हें वळेना । अभ्यासाकडे ॥ ७ ॥ लिहिणें नाहीं वाचणें नाहीं । पुसणें नाहीं सांगणें नाहीं । नेमस्तपणाचा अभ्यास नाहीं । बाष्कळपणें ॥ ८ ॥ आपणास कांहींच येना । आणी सिकवि-लेंही मानेना । आपण वेडा आणी सज्जना । बोल ठेवी ॥ ९ ॥ अंतरीं थेक बाहेर येक । ऐसा जयाचा विवेक । परलोकाचें सार्थक । कैसें घडे ॥ १०॥ आपला संसार नासला । मनामधे प्रस्तावला । तरी मग अभ्यास केळा । पाहिजे विवेकाचा ॥ ११॥ येकाप्र करूनियां मन । षळेंचि धरावें साधन । येत्नीं आळसाचें दर्शन । होऊंच नये ॥ १२ ॥ अवगुण अवघेचि सांडावे । उत्तम गुण अभ्यासावे । प्रबंद पाठ करीत जावे | जाड अर्थ | १३ | । पदप्रवंद श्लोकप्रवंद | नाना धाटी मुद्रा छंद | प्रसंगज्ञानेंचि आनंद | होत आहे | १८ |। कोणे प्रसंगीं काये सणावें | ऐसें समजोन जाणावें | उमेंचि वाउमें सिणावें | कासयासी | १५ | । दुसन्याचें अंतर जाणावें | आदर देखोन सणावें | जें आठवेळ तें गावें | हें मूर्खपण | १६ | । ज्याची जैसी उपासना | तेंचि गावें चुकावेना | रागज्ञान ताळज्ञाना | अभ्यासावें | । १७ | । साहित संगीत प्रसंगमानें | करावीं कथेचीं घमर्राानें | अर्थातर श्रवणमननें | काढीत जावें | १८ | । पाठ उदंडचि असावे | सर्वकाळ उजळीत जावे | सांगितळे गोधीचें असावें | स्मरण अंतरीं | । १९ | । अखंड येकांत सेवावा | ग्रन्थमात्र धांडोळावा | प्रचित येईळ तो ध्यावा | अर्थ मनीं | २० | । इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे | निस्पृहिसकवणनिरूपणनाम समास | । ३ | ।

#### ॥ श्रीराम ॥

देह्यार्करितां गणेशपूजन । देह्याकरितां शारदावंदन । देह्याकरितां गुरु सज्जन । संत श्रोते ॥ १ ॥ देह्याकरितां किवलें चालती । देह्याकरितां अभेनें करिती । देह्याकरितां अभ्यासिती । नाना विद्या ॥ २ ॥ देह्याकरितां ग्रंथलेखन । नाना लिपीवोळखण । नाना पदार्थशोधन । देह्याकरितां ग्रंथलेखन । नाना लिपीवोळखण । नाना पदार्थशोधन । देह्याकरितां ॥ ई ॥ देह्याकरितां माहांज्ञानी । सिद्ध साधु ऋषी मुनी । देह्याकरितां त्रीर्थाटणीं । फिरती प्राणी ॥ ४ ॥ देह्याकरितां श्रवण घडे । देह्याकरितां मननीं पंवाडे । देह्याकरितां देहीं आतुडे । मुख्य परमात्मा ॥ ५ ॥ देह्याकरितां कर्ममार्ग । देह्याकरितां ज्ञानमार्ग । भूमंडळीं ॥ ६ ॥ योगी वीतरागी तापन्सी । देह्याकरितां ज्ञानमार्ग । स्मंडळीं ॥ ६ ॥ योगी वीतरागी तापन्सी । देह्याकरितां नाना सायासी । देह्याकरितां आत्मयासी । प्रगटणें घडे ॥ थेहलोक आणी परलोक । देह्याकरितां सकळ सार्थक ।

१ लयलूट. २ देहाकारितां, देह आहे झणून. ३ अध्ययन.

हेहेंविण निरार्थक । सकळ कांहीं ॥ ८ ॥ पुरश्वरणें अनुष्टानें । गोरांजनें धूम्रपानें । सीतोष्ण पंचामीसाधनें । देह्याकरितां ॥ ९ ॥ देह्याकारितां पुण्यसीळ । देह्याकारितां पापी केवळ। देह्याकारितां अनर्गळ। सुचिस्मंत ॥ १० ॥ देह्याकरितां अवतारी । देह्याकरितां वेषधारी । नाना वंडें पाषांडें करी । देह्याकरितां ॥ ११ ॥ देह्याकरितां विषयभोग । देह्याकरितां सकळ त्याग । होती जाती नाना रोग । देह्याकरितां ॥ १२ ॥ देह्याकरितां नवविचा भक्ती । देह्याकरितां चतुर्विधा मुक्ती । देह्याकरितां नाना युक्ती । नाना मतें ॥ १३ ॥ देह्याकरितां दानधर्म । देह्याकरितां नाना वर्म । देह्याकरितां पूर्व कर्म । ह्मणती जनीं ॥ ११ ॥ देह्याकरितां नाना स्वार्थ । देह्याकरितां नाना अर्थ । देह्याकरितां होइजे वेर्थ । आणी धन्य ॥ १५ ॥ देह्याकारितां नाना कळा । देह्याकरितां उणा आगळा । देह्याकरितां जिव्हाळा । भाक्तिमार्गाचा ॥ १६ ॥ नाना सन्मार्गसाधने । देह्या करितां तुटती बंधने । देह्याकरितां निवेदनें । मोक्ष लामे ॥ १७ ॥ देहे सकळामधें उत्तम् । देहीं राहिला आत्मारामु । स-कळां घटीं पुरुषोत्तमु । विवेकी जाणती ॥ १८ ॥ देह्याकरितां नाना कीर्ती । अथवा नाना अपकीर्ती । देह्याकरितां होती जाती । अवतारमा-ळिका ॥ १९ ॥ देह्याकरितां नाना भ्रम । देह्याकरितां नाना संभ्रम । देह्याचेन उत्तमोत्तम । भोगिती पदें ॥ २०॥ देह्याकरितां सकळ कांहीं। देखाविण कांहीं नाहीं । आत्मा विरे ठाई ठाई । नव्हताच जैसा ॥२१॥ देहे परलोकीचें तारूं। नाना गुणाचा गुणागरः। नाना रत्नाचा विचारः। देह्याचेनी ॥ २२ ॥ देह्याचेन गायेनकळा । देह्याचेन संगीतकळा । दे-ह्याचेन अंतर्कळा । ठाई पडे ॥ २३ ॥ देहे ब्रह्मांडाचें फळ । देहे दुछ-भचि केवळ । परी या देहास निवळ । उमजवावें ॥ २४ ॥ देह्याकरितां लाहानथोर । करिती आपुलाले व्यापार । त्याहिमधें लाहानथोर । किती-येका। २५॥ जे जे देहे धरून आले । ते ते कांहीं करून गेले।

१ आत्मा ज्थल्या तेथें नाहींसा होऊन जाती.

हरिभजनें पावन जाले । कितीयेक ॥ २६ ॥ अष्टधा प्रकृतीचें मूळ। संकल्परूपचि केवळ । नाना संकल्पें देहेफळ । घेऊन आलें ॥ २०॥ हरिसंकल्प मुळीं होता । तोचि फळीं पाहावा आतां । नाना देखांतरीं तत्वता । शोधितां कळे ॥ २८ ॥ वेलाचे मुळीं बीज । उदकरूप वेली समज । पुढें फळामधें बीज । मुळींच्या अंशें ॥ २९॥ मुळाकरितां फळ येतें। फळाकरितां मूळ होतें। येणेंकरितां होत जातें। भूमंडळ ॥ ३०॥ असो कांहीं येक करणें। कैसे घडे देह्याविणें। देहे सार्थकीं ळावणें। स्रिणिजे बरें।। ३१॥ आत्म्याकरितां देहे जाळा। देह्याकरितां आतमा तगला । उभययोगें उदंड चालिला । कार्यभाग ॥ ३२ ॥ चो रून गुप्तरूपें करावें । तें आत्मयांस पडे ठावें । कर्तुत्व याचेन स्वभावें। सकळ कांहीं ॥ ३३ ॥ देहामधें आत्मा असतो । देहे पूजितां आत्मा तोषतो । देहे पीडितां आत्मा क्षोभतो । प्रत्यक्ष आतां ॥ ३४ ॥ देह्या-वेगळी पूजा पावेना । देह्याविण पूजा फावेना । जनीं जनार्दन हाणोनी जना । संतुष्ट करावें ॥ ३५ ॥ उदंड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर । तेथेंच पूजेस अधिकार । पुण्यशरीरी ॥ ३६ ॥ सगट भजन करू येते । तरी मूर्खपण आंगी लागते । गाढवासी पूजितां कळते । काये साला ॥ ३७ ॥ पूज्य पूजेमी अधिकार । उगेचि तोषवावे इतर । दुखऊं नये कोणाचें अंतर । हाणिजे बरें ॥ ३८ ॥ सकळ जगदांत-रींचा देव । क्षोभतां राहान्या कोठें ठाव । जनावेगळा जनास उपाव । आणीक नाहीं ॥ ३९ ॥ परमेश्वराचे अनंत गुण । मनुष्यें काय सां-गावी खूणं । परंतु अध्यात्मग्रंथश्रवण । होतां उमजे ॥ ४० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहेदुल्लभनिरूपणनाम समास चौथा ॥॥॥

#### ॥ श्रीराम ॥

धान्य उदंड मोजिळें। परी त्या मापें नाहीं मक्षिलें। विवरत्याविण

१ सरसकट भजनपूजन केलें असतां.

तैसें जालें । प्राणिमात्रांसी ॥ १ ॥ पाठ क्षणतां आवरेना । पुसतां कां-हींच कळेना । अनुभव पाहातां अनुमाना-। मधें पडे ॥ २ ॥ शब्द-रतें परीक्षावीं । प्रत्ययाचीं पाहोन ध्यावीं । येर ते अवधीं सांडावीं । येकिकडे ॥ ३ ॥ नावरूप आवधें सांडावें । मग अनुभवास मांडावें । सार असार येकचि करावें । हें मूर्खपण ॥ १ ॥ ठेखकें कुंळ समजवावें । किंवा उगेंचि वाचावें । येणें दृष्टांतें समजावें । कोणीतरी ॥ ५ ॥ जेथें नाहीं समजाविस । तेथें आवधी कुसमुस । पुसों जातां वसवस । वक्ता करी ॥ ६ ॥ नाना शब्द येकवाटिले । प्रचीतीवीण उपाव केले । परी ते अवघोचि वेर्थ गेले। फडप्रेंसंगीं ॥ ७॥ पसेवरी वैरण घातलें। तांतडीनें जातें बोडिलें । तेणें पीठ बारिक आलें । हें तों घडेना ॥ ८॥ घांसामार्गे घांस घातला । आवकारा नाहीं चावायाला । अवघा बोकणा भारेला । पुढें कैसें ॥ ९ ॥ ऐका फडिनसीचें लक्षण । विरंगें जाऊं नेदी क्षण । समस्तांचें अंत:कर्ण । सांभाळित जावें ॥ १० ॥ सक्ष्म नामें सुखें ध्यावीं । तितुकीं रूपें वोळखावीं । वोळखोन समजवावीं । श्रोतयांसी ॥ ११ ॥ समेशा पुरतां सुखी होती । श्रोते अवघे आनंद-ती । अवघे क्षणक्षणा वंदिती । गोसावियांसी ॥ १२ ॥ समशा पुरतां वंदिती । समशा न पुरतां निंदिती । गोसांवी चिणचिण करिती । को-ण्या हिरोबें ॥ १३ ॥ शुद्ध सोनें पाहोन ध्यावें । कसीं छाऊन तावावें । श्रवणमननें जाणावें । प्रत्ययासी ॥ १४ ॥ वैद्याची प्रचित येना वेथा परती होयना । आणी रागेजावें जना । कोण्या हिरोबें ॥ १५ ॥ खोटें कोठोंचे चालेना । खोटें कोणास मानेना । याकारणें अनुमाना ।

१ कुल, सर्व कांहीं; परंतु हंसकीशकारांनी 'अर्थज्ञान असा अर्थ दिला आहे. २ समुदायामध्यें, आणीबाणीच्या बेळेला. ३ राज्याचा हिशेव ठेवणारा असा अर्थ कोणी करितात किंवा कोणी फडप्रसंगी ज्याचे अंग असतें तो, असा अर्थ कारितात. ४ रिकामा किंवा लोकरंजनाशिवाय. ५ समस्या, चवथा चरण घाळून श्लोक पुरा करण्याकरितां दिलेले पहिले तीन चरण; शंका.

खरें आणावें ॥ १६ ॥ लिहिणें न येतां व्यापार केला । कांहीं येक दिवस चालिला । पुसता सुरानिस भेटला । तेव्हां खोटें ।। १७ ॥ सर्व आववें हिरोबीं ठावें । प्रयय साक्षीनें वोलावें । मग सुरनिसें काय करा-वें। सांगाना कां।। १८॥ स्वयें आपणचि गुंते। समजावीस कैसी होते । नेणतां कोणीयेक ते । औपदों लागती ॥१९॥ वळेंविण युध्यास गेळा। तो सर्वस्वें नागवळा। शब्द ठेवावा कोणाळा। कोण कैसा ॥ २०॥ जें प्रचीतीस आलें खरें । तेंचि ध्यावें अत्यादरें । अनुभवेवि-ण जे उत्तरें। ते फलकटें जाणावीं ॥ २१ ॥ सिकऊं जातां राग चढे। परंतु पुढें औदळ घडे । खोटा निश्चय तात्काळ उडे । लोकामधें ॥ २२ ॥ खरें सांडुनी खोटें घेणें । भकौंधेस काय उणें । त्रिसुवनीं नारायणें । न्याय केलां ॥ २३ ॥ तो न्याय सांडितां सेवटीं । अवघें जगिच लागे पाठीं । जनीं भांडभांडों हिंपुटी । किती व्हावें ॥ २४॥ अन्यायें बहुतांस पुरवलें । हें देखिलें ना ऐकिलें । वेडें उगेंचि भरीं भरहें । असत्याचे ॥ २५ ॥ असत्य हाणिजे तेंचि पाप । सत्य जा-णावें स्वरूप । दोहीमधें साक्षप । कोणाचा करावा ॥ २६ ॥ मायेमधें बोलणें चालणें साचें । माया नस्तां बोलणें कैंचें। याकारणें निशब्दाचें। मूळ शोधावें ॥ २७ ॥ वाच्यांश जाणोनी सांडावा । लक्ष्यांश विवरोन ध्यावा । याकारणें निशब्द मुळाचा गोवा । आईळेना ॥ २८॥ अ-ष्ट्रधा प्रकृति पूर्वपक्ष । सांडून अलक्षीं लावावें लक्ष । मननसीळ परम. दक्ष । तोचि जाणे ॥ २९ ॥ नाना भूस आणि कण । येकाचि ह्मणणें अप्रमाण । रस् चोत्रिया कोण । शाहाणा "सेवी ॥ ३०॥ पिंडीं नित्यानित्य विवेक । ब्रह्मांडीं सारासार अनेक । सकळ शोधूनियां येक ।

<sup>9</sup> हिशेब तपासणारा. २ कष्टी होतात. ३ अहल. ४ बहकावण्यास. ५ नारायणानें न्याय, नीति करून ठेवली आहे तिच्याप्रमाणें वर्तावें. ६ लक्ष्यांश घेतल्यावर शब्दातीत जें परब्रह्म त्याचा घोंटाळा पडत नाहीं. ७ रस आणि चो-इट्या एकच समजून कोण शहाणा चोइट्या सेवील?

सार घ्यावें 11 ३१ 11 मायेकारतां कोणीयेक । अन्वय आणि वीतरेक । ते माया नस्तां विवेक । कैसा करावा ॥ ३२ ॥ तत्वें तत्व सर्व शोधा- वें । माहांवाकीं प्रवेशावें । आत्मिनिवेदनें पावावें । समाधान ॥ ३३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे करंटपरीक्षानिरूपणनाम समास पांचवा॥ ५॥

### ॥ श्रीराम॥

नाना वर्स्ने नाना भूषणें । येणें शरीर श्रृंघारणें । विवेकें विचारें राजकारणें । अंतर श्रृंघारिजे ॥ १ ॥ शरीर सुंदर सतेज । वस्त्रें भूपणें केलें सज्ज । अंतरीं नस्तां चातुर्यवीज । कदापी शोभा न पवे ॥ २ ॥ तुंड हेंकाड कठोरवचनी । अखंड तोळे सामिमानी । न्याय नीति अंत:-कर्णी । वेणार नाहीं ॥ ३ ॥ तन्हे सीव्रकोपी सदा । कदापि न धरी मर्यादा । राजकारण संवादा । मिळोंचि नेणे ॥४॥ ऐसे लौंद बेइमानी । फदापि सत्य नाहीं वचनीं । पापी अपस्मार जनीं । राक्षेस जाणावे ॥ ५ ॥ समयासारिखा समयो येना । नेम सहसा चालेना । नेम धरितां राजकारणा । अंतर पडे ॥ ६ ॥ अति सर्वत्र वर्जावें । प्रसंग पाहोन चालावें । हटनिग्रहीं न पडावें । विवेकी पुरुषें ॥ ७ ॥ बहुतिच कारितां हट । तेथें येऊन पडिले तट । कोणीयेकाचा सेवट । जाला पाहिजे ॥ ८॥ बरें ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजा भोवानी । परंतु विचार पाहोनी । कार्ये करणें ॥ ९॥ अखंडाचि सावधाना । बहुत काये करावी सूचना । परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिलें पाहिजे ॥ १०॥ समर्थापासी बहुत जन। राहिला पाहिजे साभिमान । नि-श्रळ करूनियां मन । लोक असती ॥ ११॥ म्लेंच दुर्जन उदंड। बहुतां दिवसांचें माजलें बंड । याकारणें अखंड । सावधान असावें

१ महावाक्यों. २ अफझुलखानाचा वध करून महाराज समर्थोच्या दर्श-नांस आले असतां हा समास सांगितला.

॥ १२ ॥ सकळकर्ता तो ईश्वर । तेणे केला आंगिकार । तया पुरुषाचा विचार । विरुळा जाणे ।। १३ ॥ न्याय नीति विवेक विचार । नाना प्रसंगप्रकार । परीक्षिणें परांतर । देणें ईश्वराचें ॥ १४ ॥ माहांयेल सा-वधपणें । समइं धारिष्ट धरणें । अद्भुतिच कार्य करणें । देणें ईश्वराचें ॥ १५॥ येश कीर्ती प्रताप महिमा। उत्तम गुणासी नाहीं सीमा। नाहीं दुसरी उपमा। देणें ईश्वराचें ॥ १६ ॥ देव ब्राह्मण आचार वि-चार । कितेक जनासी आधार । सदा घडे परोपकार । देणें ईश्वराचें ॥ १७॥ येहलोक परलोक पाहाणें। अखंड सावधपणें राहाणें। बहुत जनाचें साहाणें । देणें ईश्वराचें ॥ १८ ॥ देवाचा कैपक्ष घेणें । ब्राह्म-णा चिंता वाहाणें । बहुत जनासी पाळणें । देणें ईश्वराचें ॥ १९॥ धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचें ॥ २० ॥ उत्तम गुणाचा प्राहिक । तर्क तिक्षण विवेक । धर्मवासना पुण्यक्षोक । देणें ईश्वराचें ॥ २१ ॥ सकळ गुणामधें सार। तजविजा विवेक विचार । जेणें पाविजे पैलपार । अरत्रपरत्रींचा ॥२२॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमपुरुषनिरूपणनाम समास साहावा 11 & 11

## ॥ श्रीराम ॥

जन्मचा टालची स्वभाव । आरंभींच हाणती देव । हाणिजे मंजला काहीं देवें । ऐसी वासना ॥ १ ॥ कांहींच भक्ति केली नस्तां । आणीं इछिती प्रसन्नता । जैसें कांहींच सेवा न किर्तां । स्वामीस मागती ॥ २ ॥ क्षेंविण फळ नाहीं । क्षेंविण राज्य नाहीं । केल्याविण होत नाहीं । साध्य जनीं ॥ ३ ॥ आळसें काम नासतें । हें तों प्रस्यास येतें । कष्टाकडे चुकावितें । हीन जन ॥ ४ ॥ आधीं कष्टाचें दुःख सो-सिती । ते पुढें सुखाचें फळ भोगिती । आधीं आळसें सुखावती ।

१ 'ब्राह्मणा ' पुढची 'ची ' चुकून राहिली असावी असे बाटतें. २ देवी.

त्यास पुढें दुःख ॥ ५ ॥ येहलोक अथवा परलोक । दोहिंकडे सारिखा-चि विवेक । दीर्घ सूचनेचें कौतुक । कळठें पाहिजे ।। ६ ॥ मेळविती तितुकें भक्षिती। ते कशण काळीं मरोन जाती। दीर्घ सूचनेनें वर्तती। तेचि भले ॥ ७॥ येहलोकींचा संचितार्थ । परलोकींचा परमार्थ । सं-चितेविण वेर्थ । जीत मेळें ॥ ८ ॥ येकदां मेल्यानें सुटेना । पुन्हा ज-न्मोजन्मीं यातना । आपणास मारी वांचिविना । तो आत्महत्यारा ॥९॥ प्रतिजन्मी आत्मघात । कोणें करावें गणीत । याकारणें जन्ममृत्य । केवी चके ॥ १० ॥ देव सकळ कांहीं कारिता । ऐसें प्राणिमात्र बोलतो । लाचे भेटीचा लाभ तो । अकस्मात जाला ॥ ११ ॥ विवेकाचा लाभ वर्ड । जेणें परमात्मा ठाई पडे । विवेक पाहातां सांपडे । विवेकी जनीं ॥ १२ ॥ देव पाहातां आहे येक । परंतु करितो अनेक । त्या अनेकास येक । हाणों नये कीं ॥ १३ ॥ देवाचें कर्तृत्व आणि देव । कळला पाहिजे अभिप्राव । कळल्याविण कितेक जीव । उगेच बोळती ।।१४॥ उगेच बोळती मूर्खपणें । शाहाणपण वाढायाकारणें । त्रुतिलागीं उपाव करणें । ऐसें जालें ॥ १५ ॥ जेहिं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले । यर ते बोलतिच राहिले । करंटे जन ॥ १६ ॥ करंट्याचे करंट लक्षण । समजोन जाती विचक्षण । भल्याचे उत्तम लक्षण । करंत्र्यास कळेना ॥ १७ ॥ त्याची पैसावली कुबुद्धी । तेथे कैची असेल शुद्धी । कुबुद्धी तेचि सुबुद्धी । ऐसी वाटे ॥ १८ ॥ मेनुष्य शुद्धीस सांडावें । त्याचे काये खरे मानावें । जेथें विचाराच्या नावें । सुन्याकार ॥ १९ ॥ विचारें थेहलोक परलोक । विचारें होतसे सार्थक । विचारें निसानिस विवेक । पाहिला पाहिजे ॥ २०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जनस्वभावनिरूपण नाम समास सातवा ॥ ७ ॥

<sup>9</sup> भीजन झाल्यावर तृप्ती सहज होते, तृप्तीसाठी कांही निराळा उपाय क-रावा लागत नाहीं. तद्वत् शहाणपणा जगांत मिरवावा लागत नाहीं. २ मनुष्यानें.

#### ॥ श्रीराम॥

ब्रह्म निराकार निश्चळ । आत्म्यास विकार चंचळ । तयास ह्मणती सकळ । देव ऐसें ॥ १ ॥ देवाचा ठावचि लागेना । येक देव नेमस्त कळेना । बहुत देवीं अनुमानेना । येक देव ।। २ ।। ह्मणोनी विचार असावा । विचारें देव शोधावा । बहुत देवांचा गोवा । पडोंचि नये ॥ ३ ॥ देव क्षेत्रीं पाहिला । त्यासारिखा धातूचा केला । पृथ्वीमधें दंडक चालिला । येणें रीती ॥ ४ ॥ नाना प्रतिमादेवांचें मूळ । तो हा क्षत्रदेवचि केवळ । नाना क्षत्रें भूमंडळ । शोधून पाहावें ॥ ५ ॥ क्षत्र-देव पाषाणाचा । विचार पाहातां तयाचा । तंत लागला मुळाचा । अ-वताराकडे ॥ ६ ॥ अवतारी देव संपर्छ । देहे धरून वर्ती लाग्छे । त्याह्रन धोर अनुमानले । ब्रह्मा विष्णु महेरा ॥ ७ ॥ त्या तिही देवांस ज्याची सत्ता । तो अंतरात्माचि पाहातां । कर्ता भोक्ता तत्वता । प्रसक्ष आहे ॥ ८ ॥ युगानयुगें तिन्ही लोक । येकिच चालवी अनेक । हा नि-श्वयाचा विवेक । वेदशास्त्रीं पाहावा ।। ९ ।। आत्मा वर्तवितो रारीर । तोचि देव उत्तरोत्तर । जाणीवरूपें कळिवर । विवेकें वर्तवी ॥ १० ॥ तो अंतर्देव चुकती। धांवा घेऊन तीर्था जाती। प्राणी बापुडे कष्टती। देवास नेणतां ।। ११ ।। मग विचारिती अंत:कर्णी । जेथें तेथें घोंडा पाणी । उगेंचि वणवण हिंडोनी । काये होतें ।। १२ ॥ ऐसा ज्यासी विचार कळळा। तेणें सत्संग धरिला। सत्संगें देव सांपडला। बहुत जनासी ॥ १३ ॥ ऐसीं हे विवेकाचीं कामें । विवेकी जाणतील नेमें । अविवेकी मुलले भ्रमें । त्यांस हैं कळना ।। १४ ॥ अंतरवेधी अंतर जाणे । बाहरमुद्रा कांहींच नेणे । सणोन विवेकी शाहाणे । अंतर शो-धिती ॥१५॥ विवेकेविण जो भाव। तो भावचि अभाव। मूर्खस्य प्रति-मा देव । ऐसें वचन ।। १६ ॥ पाहात समजत सेवटा गेला । तीचि

१ क्षेत्रीं.

विवेकी भला। तत्वें सांडुनी पावला। निरंजनीं ॥ १० ॥ आरे जें आकारासी येतें । तें अवधेंच नासीन जातें । मग गल्वल्यावेगळें तें । परब्रह्म जाणावें ॥ १८ ॥ चंचळ देव निश्चळ ब्रह्म। परब्रह्मीं नाहीं भ्रम। प्रत्यक्षानें निभ्रम। होईजेतें ॥ १९ ॥ प्रचीतीविण जें केलें । तें तें अवधें वर्ध गेलें । प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले । कर्मकचाटें ॥ २० ॥ कर्मावेगळें न व्हावें । तरी देवास कासया भजावें । विवेकी जाणती स्वभावें । मूर्ख नेणे ॥ २१ ॥ कांहीं अनुमानलें विचारें । देव आहे जगदांतरें । सगुणाकरितां निर्वारें । निर्गुण पाविजे ॥ २२ ॥ सगुण पाहातां मुळास गेला। सहजिच निर्गुण पावला। संगत्यागें मोकळा जाला । वस्तुरूप ॥ २३ ॥ परमेश्वरीं अनुसंधान । लावितां होईजे पावन । मुख्य ज्ञानेंचि विज्ञान । पाविजेतें ॥ २० ॥ ऐसीं हे विवेकाचीं विवर्णें । पाहावीं सुचित अंतःकर्णे । नित्यानित्यविवेकश्वणें । जगदोद्धार ॥ २५ ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे अंतर्देवनिरूपणनाम समास आठवा ॥ ८॥

### ॥ श्रीराम ॥

वंद्गियां आदिपुरुष । बोलों निद्रेचा विळास । निद्रा आलिया सा-वकास । जाणार नाहीं ।। १ ।। निद्रेनें व्यापिळी काया । आळस आंग मोडे जांभया । तेणेंकरितां वैसावया । धीर नाहीं ।। २ ॥ कडकडा जांभया येती । चटचटां चटक्या वाजती । डकडकां डुकल्स देती । सावकास ।। ३ ।। येकांचे डोळे झांकती । येकांचे डोळे ं ळागती । येक ते वचकोन पाहाती । चहुंकडे ॥ ४ ॥ येक उळथोन पडिले । तिहिं ब्रह्मविणे फोडिले । हुडकांचे टुकडे जाले । शुद्धी नाहीं ॥ ५ ॥ येक टेंकोन वैसले । तेथोंचे घोरों लागले । येक उताणे पसरले । सावकास

१ वाद्यविशेष.

॥ ६॥ कोणी मुर्कुडी घालिती । कोणी कानवडे निजती। कोणी चर्त्रों फिरती। चहुंकडे ॥७॥ येक हात हालविती। येक पाय हालविती। येक दांत खाती। कर्कराटें ॥८॥ येकांचीं वस्त्रें निघोनि गेलीं । ते नागवींच लोळों लागलीं । येकांचीं मुंडासीं गडबडिलीं । चहुंकडे ॥ ९॥ येक निजेळीं अन्यावस्ते । येक दिसती जैसीं प्रेतें । दांत पसरून जैसीं भूतें। बाईट दिसती ॥ १०॥ येक वोसणताचि उठिले । येक अंधारीं फिरों लागले। येक जाऊन निजेले। उकरड्यावरी ॥ ११॥ येक मडकी उत्रिती । येक भोंई चांचपती । येक उठोन वाटा लागती । भलतीकडे ॥ १२ ॥ येक प्राणी वोसणती । येक फुंदफुंदों रडती । येक खदखदां हांसती । सावकास ॥ १२ ॥ येक हाका मारू लागले । येक बोंबलि-त उठिछे। येक वचकोन राहिले। आपुले ठाई।। १४॥ येक क्षणक्षणा खुरडती। येक डोई खाजविती। येक कैडों लागती। सावकास ॥१५॥ येकांच्या ठाळा गळल्या। येकांच्या पिका सांडल्या। येकीं छघुशंका केल्या। सावकाश ॥१६॥ येक राउत सोडिती। येक कर्पट ढेंकर देती। येक खांक-रूनी थुंकिती । भलतीकडे ॥ १७ ॥ येक हागती येक वोकिती । येक खोंकिती येक सिंकिती। येक ते पाणी मागती। निदसुऱ्या स्वरें ॥१८॥ येक दुःस्वमें निर्बुज्ञले। येक सुस्वमें संतोषले। येक ते गाढमुढीं पडिले। सुषुप्तिमधें ॥ १९ ॥ इकडे उजेडाया जाले । कोण्ही पढणें आरंभिलें । कोणी प्रातः स्मरामि मांडिलें । हरिकीर्तन ॥ २०॥ कोणी आठविल्या ध्यानमूर्ति, । कोणी येकांतीं जप करिती । कोणी पाठांतर उजळिती। नानाप्रकारें ॥१२॥ नाना विद्या नाना कळा। आपळाल्या सिकती सकळा । तानमाने गायेनकळा । येक गाती ॥ २२ ॥ मागें निद्रा संपठी । पुढें जागृति प्राप्त जाळी । वेवसाई बुद्धि आपुळी । प्रेरिते जाळे ।। २३ ॥ ज्ञाता तत्वें सांडून पळाळा । तुर्येपैळिकडे गेळा । आत्मनिवे-

१ कण्हूं. २ अपान वायु.

दनें जाला । ब्रह्मरूपें ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे निद्रानिरूपणनाम समास नवम ॥ ९॥

#### ॥ श्रीराम ॥

कोणीयेका कार्याचा साक्षेप । कांहीं तन्हीं घडे विक्षेप । काळ साहें तें आपेंआप । होत जातें ॥ १ ॥ कार्यभाग होत चालिला । तेणें प्राणी शोक जाला । विचारिह सुचों लागला । दिवसेंदिवस ॥ २ ॥ कोणीयेक प्राणी जन्मास येतो । कांहीं तन्हीं काळ साहें होतो । दुःखा-उपरी सुख देतो । देव ऋपाळुपणें ॥ ३ ॥ अववाचि काळ जरी सैजे । तरी अवधेच होती राजे । कांहीं सजे कांहीं न सजे । ऐसे आहे ॥ ४ ॥ येहलोक अथवा परलोक । साधतां कोणीयेक विवेक । अद्भुत होये सैंबभाविक । देणें ईश्वराचें ॥ ५ ॥ ऐकिल्याविण कळछें । सिक-विल्याविण शाहाणपण आलें । देखिलें ना ऐकिलें । भूमंडळीं ॥ ६ ॥ सकळ कांहीं ऐकतां कळे। कळतां कळतां वृत्ति निवळे। नेमस्त मना-मधें आकळे । सारासार ॥ ७ ॥ श्रवण हाणिजे ऐकावें । मनन हाणिजे मनीं धरावें । येणें उपायें स्वभावें । त्रैलोक्य चाले ॥ ८ ॥ श्रवणाआड विक्षेप येती । नाना जिन्नस सांगों किती । सावध असलां प्रत्येय येती । सकळ कांहीं ॥ ९ ॥ श्रवणी लोक बैसले । बोलतां बोलतां येकाम जाले । त्याउपरी जे नूतन आले । ते येकाग्र नव्हेती ॥ १० ॥ मनुष्य बाहेरी हिंडोनि आलें। नाना प्रकारीचें ऐकिलें। उदंड गलवलूं लागलें। उगें असेना ॥ ११ ॥ प्रसंग पाहोन चालती । ऐसे लोक थोडे अ-सती । श्रवणीं नाना विक्षेप होती । ते हे ऐका ।। १२ ॥ श्रवणीं वै-सले ऐकाया । अडों लागलीसे काया । येती कडकडा जांभया ।

<sup>9</sup> काळ साह्य असला ह्मणजे. २ विशोक, शोकराहित. (१) ३ अनुकूल होईल. ४ ऐहिक किंवा पारलौकिक कोणतीही गोष्ट साध्य झाली तरी लोकांना त्याचे कौतुक वाटते.

निद्राभरें ॥ १३ ॥ बैसले सुचित करूनि मना । परी तें मनचि ऐकेना । मार्गे होतें ऐकिलें नाना । तेंचि धरून वैसलें ॥ १४॥ त्तरपर केलें शरीर । परी मनामधें आणीक विचार । कल्पना कर्ली तो विस्तार । किती ह्मणोनि सांगावा ।। १५ ॥ जें जें कांहीं श्र-बणीं पडिलें। तितुकें समजोन विवरलें। तरीच कांहीं सार्थक जालें। निरूपणीं ॥१६॥ मन दिततें मां धरावें। ज्याचें त्यानें आवरावें। आव-रून विवेकें धरावें । अर्थीतरीं ।। १७ ।। निरूपणीं येऊन वैसला । परी तो उदंड जेऊन आला । बैसतांच कासाविस जाला । त्रुषाक्रांत ॥१८॥ आधीं उदक आणविलें । घळघळां उदंड घतलें । तेणें मळमळूं लाग-हें । उठोनि गेला ॥ १९ ॥ कर्पट ढेंकर उचक्या देती । वारा सरतां मोठी फजिती । क्षणक्षणा उठोन जाती । लघुरांकेसी ॥ २० ॥ दि-शेनें कासावीस केळा । आवधेंचि सांडून धांविळा । निरूपणप्रसंगीं नि-घोन गेला । अखंड ऐसा ।। २१ ।। दष्टांतीं कांहीं अपूर्व आलें । अंत:-कर्णे तेथेंचि राहिलें। कोठवरी काये वाचिलें। कांहीं कळेना ॥ २२ ॥ निरूपणीं येऊन बैसला । तो विचुवें फणकाविला । कैचें निरूपण जाला । कासावीस ॥ २३ ॥ पोटामधें तिडिक उठिली । पाठीमधें करक भरली । चालक चिखल्या पुळी जाली । बैसवेना ॥ २४ ॥ पि-सोळा चाऊन पळाळा। तेणें प्राणी दुश्चीत जाळा। कोणें नेटें गल्बळा केला । तेथेंचि धावें ।। २५ ।। विषइ लोक श्रवणीं येती । ते वायकां-कडेच पाहाती। चारटे लोक चोरून जाती। पादरक्षा ॥ २६ ॥ होये नव्हे वादवेवाद । तेणें उदंड जाला खेद । सिव्यागाळी अप्रमाद । होतां चुकला ॥ २७ ॥ कोणी निरूपणीं वैसती । सावकास गोष्टी ला-विती । हारिदास ते रेरें कारिती । पोटासाठीं ।। २८ ।। बहुत जाणते मिळाळे । येकापुढें येक बोले । लोकांचे आशये राहिले । कोण जाणे ॥ २९ ॥ माझें होये तुझें नव्हे । ऐसी अखंड जयास सवे । न्याय

१ मन ही दश्य वस्तु थोडीच आहे तर त्याला धरतां येईल,

नीति सांड्रन धावे । अन्यायाकडे ॥ २०॥ आपुल्या थारपणासाठीं । आच्यावाच्या तोंड पिटी । न्याये नाहीं ते सेवटीं । परम अन्याई ॥३१॥ येकेकडे अभिमान उठे। दुसरेकडे उदंड पेटे। ऐसे श्रोते खरे खोटे। कोण जाणे ॥ ३२ ॥ ह्मणोन जाणते विचक्षण । ते आधींच धरिती नेणपण । मूर्ख टोणपा आपण । कांहींच नाहीं ॥ ३३ ॥ आपणाहून देव थोर । ऐसा जयास कळला विचार । सकळ कांहीं जगदांतर । तेहिं राखावें ॥ ३४ ॥ सभेमधें कळहो जाला। शब्द येतो जाणसाला। अंतरें राखों नाहीं सिकला। कैसा योगी ॥ ३५॥ वैर करितां वैराचि वाढे । आपणास दु:ख भोगणें घडे । सणोनि शाहाण्याचे कुकेडे । कळों आलें ॥ ३६ ॥ अखंड आपणा सांभाळिती । क्षुलुकपण येऊं नेदिती । थोर लोकांस क्ष्मा शांति । अगत्य करणें ॥ ३७ ॥ अवगु-णापासीं वैसला गुणी। अवगुण कळतो तत्क्षणीं । विवेकी पुरुषाची करणी । विवेकें होते ॥ ३८ ॥ उपाये परियाये दीर्घ प्रेतन । विवेकबळें नाना येत । करील तयाचें महिमान । तोचि जाणे ॥ ३९ ॥ दुर्जनीं वेनदर्रून घेतला । बारकळ लोकीं घसारिला । विवेकापासून चेवला । विवेकी कैसा ॥ ४० ॥ न्याये परियाये उपाये । मूर्जास हें कळे काये ! म्खीकरितां चिवडा होये। मर्ज्यां छसीचा ॥४१॥ मग ते शाहाणे नीट क-रिती। स्वयें साहोन साहाविती । स्वयें करून करविती । लोकांकरवीं ॥४२॥ पृथ्वीमधें उदंड जन् । जनामधें असती सज्जन । जयाकरितां समाधान । प्राणीमात्रांसी ॥४३॥ तो मनोगतांचीं आंगें जाणे । मान प्रसंग समयो जाणे । संतप्तांलागीं निवऊं जाणे । नाना प्रकारें ॥ ४४ ॥ ऐसा ती जाणता लोक । समर्थ तयाचा विवेक । त्याचें करणें कांहीं येक । ज-नास कळेना ॥४५॥ बहुत जनास चाळ्यी । नाना मंडळें हाळ्यी । ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते ॥४६॥ विवेक येकांतीं करावा । जगदी-

१ गूढ विचार. २ पर्याय, हा नाहीं तो. कार्य साधेपर्यंत निरनिराळे उपाय योजावयाचे. ३ विवाद करकरून बेजार केले. ४ सभेचा.

शा धारणेनें धरावा । लोक आपला आणी परावा । हाणोंचि नये ॥४७॥ येकांतीं विवेक ठाई पडे । येकांतीं येत्न सांपडे । येकांतीं तर्क वावडे । व्रह्मांडगोळीं ॥ ४८ ॥ येकांतीं स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें अंतरात्म्यासिरसें फिरावें कांहीं तरी ॥ ४९ ॥ जयास येकांत मानला । आवध्या आधीं कळे त्याला । त्यावेगळें विडलपणाला । ठाव-चि नाहीं ॥ ५० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रोताअवलक्षण-निरूपणनाम समास दशम ॥ १० ॥

## ॥ दशक शिकवणनाम एकोनविंशति ॥ १९॥

### ॥ श्रीराम ॥

मासणें वाळवध अक्षर । घडसून करावें सुंदर । जें देखतांच चतुर । समाधान पावती ॥ १ ॥ वाटोळें सरळें मोकळें । वोतलें मेंसीचें
काळें । कुळकुळीत वळी चाळिल्या ढांळें । मुक्तामाळा जैश्या ॥ २ ॥
अक्षरमात्र तितुकें नीट । नेमस्त पैस काने नीट । आडब्या मात्रा त्याहि मीट । आर्कुळीं वळांड्या ॥ ३ ॥ पहिलें अक्षर जें काढिले । प्रन्थं
संपे तों पाहात गेलें । येका टांकेंचि ळिहिलें । ऐसें वाटे ॥ ४ ॥ अक्षराचें कळिपण । टांकाचें ठोंसरपण । तैसेंचि वळण वांकाण । सारिखेंचि ॥ ५ ॥ वोळीस वोळी लागेना । आर्कुळी मात्रा भेदीना । खाळिले
वोळीस स्पर्शेना । अथवा लंबाक्षर ॥ ६ ॥ पान शिषानें रेखाटावें ।
त्यावरी नेमकाचि ल्याहावें । दुरी जवळी त वहावें । अंतर वोळीचें
॥ ७ ॥ कोठें शोधासी आडेना । चुकी पाहातां सांपडेना । गरज केली हें

१ मसी=शाई, २ सार्ख्या, ८

घडेना । लेखकीपासुनी ।।८॥ ज्याचें वय आहे नूतन । त्यानें ल्याहावें जपोन । जनासी पडे मोहन । ऐसें करावें ॥९॥ वहु वारिक तरुणपणीं । कामा नये ह्मातारपणीं । मध्यस्त लिहिण्याची करणी । केली पाहिजे ॥ १०॥ भोवतें स्थळ सोडून दावें । मधें चमचमित ल्याहावें । कागद झडतांहि झडावें । नलगोचि अक्षर ।। ११ ।। ऐसा प्रन्थ जपोन त्याहावा । प्रा-णीमात्रांस उपजे हेवा । ऐसा पुरुष तो पाहावा । ह्मणती छोक ॥१२॥ काया बहुत कष्टवावी । उत्कट कीर्ति उरवावी । चटक लाऊन सो-ढावी । कांहीं येक ॥ १३ ॥ धैट्य कागद आणावे । जपोन नेमस्त खळावे । लिहिण्याचे सामे असावे । नानापरी ॥ १४ ॥ सुऱ्या कातऱ्या जागाईत । खळी घोंटाँळें तागाँईत । नाना सुरंग मिश्रित । जाणोनि घ्यावें ॥ १५ ॥ नाना देसीचे वरु आणावे । घटी बारिक सरळे घ्यावे । नाना रंगाचे आणावे । नाना जिनसी ॥ १६ ॥ नाना जिनसी टांक-तोडणी । नाना प्रकारें रेखाटणी । चित्रविचित्र करणी । सिसेंलोळ्या ॥ १७ ॥ हिंगुळ संप्रहीं असावे । वाळले आळिते पाहीन ध्यावे । सोपें भिजबुनी वाळवाव । संग्रह मसीचे ॥ १८ ॥ तैगटी इतिश्रया क-राज्या । बंदरी फेळ्या घोटाच्या । नाना चित्रीं चिताराज्या । उंच चित्रें ॥ १९॥ नाना गोप नाना वासने । मेणकापडें सिंधुरवर्णे । पेट्या कुलपें जपणें। पुस्तकाकारणें ॥ २०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसं-वादे लेखनिक्रयानिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १॥

१ ज्यानें लिहिलें खाचीच गरज वाचून पाहण्यास पहूं नये, असा अर्ध कोणी करितात. परंतु लेखकानें लिहिण्यांत हयगय केली असे कधी नसावें, असाही अर्थ, किखेक करितात. २ घट. २ समासफली. ४ कागद घोटण्याचा घोटा. ५ कागद चिवट करण्यासाठी खळण्याचें सामान. ६ शेवटी. ७ वंदरी=पर-देशांतून (उ० मलवार वगैरे ठिकाणाहून.) आलेल्या. ८ सिंदूरवर्णाचें मेणकापढ असावें. (यावरून श्रीमारुतीची उपासना व्यक्त होत आहे.)

#### ॥ श्रीराम॥

मागां बोलिले लेखनभेद । आतां ऐका अर्थभेद । नाना प्रकारीचे संवाद । समजोन ध्यावे ॥ १ ॥ शब्दमेद अर्थमेद । मुद्रामेद प्रबंद-भेद । नाना शब्दाचे शब्दभेद । जाणोनी पाहावे ॥ २ ॥ नाना आ-शंका प्रयोत्तरें । नाना प्रचित साक्षात्कारें । जेणेंकरितां जगदांतरें । चमत्कारती ॥ ३ ॥ नाना पूर्वपक्ष सिद्धांत । प्रत्ययो पाहावा नेमस्त । अनुमानाचें खस्तव्येस्त । बोलोंचि नये ॥ ४ ॥ प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती। प्रचितिविण अवधी भांती । गळंग्यांमधील जगजोति । चेतेल कोठें ॥ ५॥ हेत समजोन उत्तर देगें। दुमन्याने जीवीचें समजणें । मुख्य चातुर्याचीं लक्षणें । ते हे ऐसीं ॥ ६ ॥ चातुर्यविण खरपर । ते विद्या-चि फलकट । सभेमधें अटबाट । समाधान कैचें ॥ ७ ॥ बहुत बोलणें ऐकावें । तेथें मौन्यचि धरावें । अल्पचिन्हें समजावें । जगदांतर ॥ ८॥ बाष्कळामधें वैसों नये । उद्भटासीं तंडों नये । आपणाकरितां खंडों नये। समाधान जनाचें ॥ ९ ॥ नेणतपण सोडूं तथे । जाणपणें फुगों नये । नाना जनाचें हृदय । मृद शब्दें उक्तलावें ॥ १० ॥ प्रसंग जाणावा नेटका । बहुतांसी जाझु घेऊं नका । खरे असतांचि नासका । फड होती । ११ ॥ शोध घेतां आळसों नये । श्रष्ट लोकीं वैसों नये । बैसलें तरी टाकूं नये । मिध्या दोष ॥ १२ ॥ अंतर आर्ताचें शोधावें प्रसंगीं थोडेंचि वाचावें । चटक लाउनी सोडावें । भल्या मनुष्यासी ॥ १३ । मज्यालंसींत बैसों नये। समारार्धंनेसी जाऊं नये। जातां येळीळॅंबाणें होय । जिणें आपुळें ।। १४ ॥ उत्तम गुण प्रगटवावे । मग भललासी बोलतां फावे । भले पाहोन करावे । शोधून मित्र ॥ १५ ॥ उपासनेसारिखें बोलावें । सर्व जनास तोषवावें । सगट बरेपण राखावें ।

<sup>9</sup> बाष्कळ. २ गळाट्यामध्यें अग्नि जसा चेतत नाहीं तद्वत् अनुमानानें जभ् गज्जोति चेतावयाची नाहीं. ३ (वायफळ) अटापिटा, श्रम. ४ निंद्य दोष पुढें आणूं नयेत. ५ सभेमध्यें. ६ मुक्तद्वार असतें तेथें. ७ निर्फळ.

कोण्हीयेकासी ॥ १६ ॥ ठाई ठाई शोध ध्यावा । मग प्रामी प्रवेश करावा । प्राणीमात्र बोठवावा । आक्षपणें ॥ १० ॥ उच नीच म्हणों नये । सकळांचें निववावें हृदय । अस्तमानीं जाऊं नये । कोठें तन्हीं ॥ १८ ॥ जगामधें जगिमत्र । जिव्हेपासीं आहे सूत्र । कोठें तरी सत्पान्त्र । शोधून काढावें ॥ १९ ॥ कथा होती तेथें जावें । दुरी दीनासारिखें वैसावें । तेथीं ठ सकळ हरद्रे ध्यावें । अतर्यामीं ॥ २० ॥ तेथें मठें अडळती । व्यापक तेहि कळों येती । हळुहळु मंदगती । रीग करावा ॥ २१ ॥ सकळांमधें विशेष अवण । अवणाहून थोर मनन । मननें होय समाधान । बहुत जनाचें ॥ २२ ॥ धूर्तपणें सकळ जाणावें । अंतरीं अंतर बाणावें । समजल्याविण सिणावें । कासयासी ॥ २३ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवरणिन्छपणनाम समास द्वितीय ॥ २ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

सुचित करुनी अंतःकर्ण । ऐका करंटलक्षण । हें त्यागितां सदेवलक्षण । आंगीं वाणे ॥ १ ॥ पापाकितां दिद प्राप्त । दिर हें होय पाप
संचित । ऐसेंचि होत जात । क्षणक्षणा ॥ २ ॥ याकारणें करंटलक्षणें ।
ऐकोनी त्यागचि करणें । म्हणिजे कांहीं येक वाणे । सदेवलक्षण ॥ ३ ॥
करंद्यास आळस आवडे । यत्न कदापी नावडे । त्याची वासना वावडे ।
अधर्मीं सदा ॥ ४ ॥ सदा भ्रमिष्ट निदसुरा । उगेंचि वोले सरावरा ।
कोणीयेकाच्या अंतरा । मानेचिना ॥ ५ ॥ लेहों नेणे वाचूं नेणे । सवदासुत घेऊं नेणे । हिशेव कितेव राखों नेणे । धारणा नाहीं ॥ ६ ॥
हारवी सांडी पाडी फोडी । विसरे चुके नाना खोडी । मल्याचे संगतीची आवडी । कदापी नाहीं ॥ ७ ॥ चाट गडी मेळिवले । कुकर्मी मित्र
केले । खट नट येकविले । चोरटे पापी ॥ ८ ॥ ज्यासीं त्यासीं
कळकेटा । स्वयं सदाचा चोरटा । परघातकी धार्टीमोटा । वाटा पाडी

१ हार्द, हद्रत, अभिप्राय. २ भांडणारा, कलह करणारा. ३ धष्टपुष्ट.

॥ ९ ॥ दीर्घ सूचना सुचेचिना । न्याय नीति हे रुचेना । परअभिळा-सीं वासना । निरंतर ॥ १० ॥ आळसें शरीर पाळिलें । परंतु पोटेंवि-ण गेळें । सुडकें मिळेनासें जालें । पांचराया ।। ११ ॥ आळसें श्रीर पाळी । अखंड कुसी कांडोळी । निदेचे पाडी सुकाळीं । आपणासी ।। १२ ।। जनासी मीत्री करीना । कठीण शब्द बोले नाना । मूर्खपणें आवरेना । कोणीयेकासी ॥ १३ ॥ पवित्र लोकांमधें भिडावे । वोंगळा-मधें निशंक धांवे । सदा मनापासून भावे । जननिंदा किया ॥ १४॥ तेथें कैचा परोपकार । केळा बहुतांचा संव्हार । पापी अनर्थी अपस्मार। सर्वअबद्धी ॥ १५ ॥ शब्द सांभाळून बोलेना । आवरितां आवरेना । कोणीयेकासी मानेना । बोलणें त्याचें ॥ १६ ॥ कोणीयेकास विश्वास नाहीं । कोणीयेकासी सख्य नाहीं । विद्या वैभव काहीं च नाहीं । उगाचि ताठा ।। १७ ।। राखावीं बहुतांचीं अंतरें । भाग्य येतें तदनंतरें । ऐसीं है विवेकाची उत्तरें । ऐकणार नाहीं !! १८ ।। स्वयें आपणास कळेना । सिकविलें तें ऐकेना । तयासी उपाय नाना । काये करिती ॥ १९॥ कल्पना करी उदंड कांहीं । प्राप्तव्य तो कांहींच नाहीं । अखंड पडिला संदेहीं । अनुमानाचे ॥ २०॥ पुण्यमार्ग सांडिला मनें । पाप झडावें काशानें । निश्चय नाहीं अनुमानें । नास केळा ॥ २१ ॥ कांहींयेक पुर्ते कळेना । सभेमधें बोलों राहेना । बाष्कळ लाबाड ऐसें जना । कळों आछे ।। २२ ।। कांहीं नेमकपण आपुळे । बहुत जनास कळों आछें। तेंचि मनुष्य मान्य जालें। भूमंडळीं।। २३ ।। झिजल्यावांचुनी कीर्ति केंची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । जिकडे तिकडे होते चीची । अवलक्षणें ॥ २४ ॥ भल्याची संगती धरीना । आपणास शाहाणे करीना । तो आपला आपण वैरी जाणा । स्वहित नेणे ॥ २५॥ लोकांसी बरें करावें। तें उसिणें सवोंचि ध्यावें। ऐसें जयाच्या जीवें। जाणिजेना ॥ २६ ॥ जैथें नाहीं उत्तम गुण । तें करंटपणाचें लक्षण । बहुतांसी न मने तें अवलक्षण । सहजाचि जालें ॥ २७ ॥ कार्याकारण

सकळ कांहीं । कार्येविण तों कांहींच नाहीं । निकामी तो दुःखप्रवाहीं । वाहाताचि गेळा ॥ २८॥ वहुतांसी मान्य थोडा । त्याच्या पापासी नाहीं जोडा । निराश्रई पडे उघडा । जेथें तेथें ॥ २९॥ याकारणें अवगुण त्यागावे । उत्तम गुण समजोन ध्यावे । तेणें मनासारिखें पावे । सकळ कांहीं ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे करंटळक्षणानिरूपण-नाम समास तिसरा ॥ ३॥

## ॥ श्रीराम ॥

मागां बोलिलें करंटलक्षण । तें विवेकें सांडावें संपूर्ण । आतां ऐका सदेवलक्षण । परम सौख्यदायक ॥ १ ॥ उपजत गुण शरीरीं । परोप-कारी नानापरी । आवडे सर्वोचे अंतरीं । सर्वकाळ ॥ २ ॥ सुंदर अक्षर छेहों जाणे । चपळ शुद्ध वाचूं जाणे । अर्थातर सांगों जाणे । सकळ कांहीं ॥ ३॥ कोणाचें मनोगत तोडीना । भल्याची संगती सोडीना । सदेवलक्षण अनुमाना । आणून ठेवी ॥ ४ ॥ तो सकळ जनासी व्हावा । जेथें तेथें नित्य नवा । मूर्खपणें अनुमानगोवा । कांहीं-च नाहीं || ५ || नानां उत्तमं गुण सत्पात्र । तेचि मनुष्य जगिमत्र । प्रगट कीर्ती स्वतंत्र । पराधेन नाहीं ॥ ६ ॥ राखे सकळांचें अंतर । उदंड करी पाठांतर । नेमस्तपणाचा विसर । पडणार नाहीं ।। ७ ॥ नम्रपणें पुसों जाणे । नेमस्त अर्थ सांगों जाणे । बोलाऐसें वर्तों जाणे । उत्तम क्रिया ॥ ८ ॥ जो मानला बहुतांसी । कोणी बोलों न राके व्यासी । धगधगीत पुण्यरासी । माहांपुरुष ॥ ९ ॥ तो परोपकार कार-तिच गेला। पाहिजे तो ज्याला त्याला। मग काय उणे तयाला। भूमंडळीं ।। १० ॥ बहुत जन वास पाहे । वेळेसी तत्काळ उभा राहे । उणें कोणाचें न साहे । तया पुरुषासी ॥ ११ ॥ चौदा विद्या चौसष्टी कळा । जाणे संगीत गायनकळा । आत्मविद्येचा जिव्हाळा । उदंड तेथें ॥ १२॥ सकळांसी नम्र बोलणें। मनोगत राखोन चालणें।

अखंड कोणीयेकाचे उणे । पडोंचि नेदी ॥ १३ ॥ न्याय नीति भजन मर्यादा । काळ सार्थक करी सदा । दरिद्रपणाची आपदा । तेथे कैची ॥ १४ ॥ उत्तम गुणें श्रृंघारला । तो बहुतांमधें शोभला । प्रगट प्रतापें उगवला । मार्तेड जैसा ॥ १५ ॥ जाणता पुरुष असेल जेथें । कळही कैचा उठेल तेथें। उत्तम गुणाविषीं रितें। तें प्राणी करंटें ॥ १६॥ प्रपंचीं जाणे राजकारण । परमार्थी साकल्य विवरण । सर्वीमधें उत्तम गुण । त्याचा भोक्ता ।। १७ ।। मार्गे येक पुढें येक । ऐसा कदापी नाहीं दंडक । सर्वत्रांसी अँहोछिक । तया पुरुषाची ॥ १८ ॥ अंतरा-सी लागेल ढका । ऐसी वर्तणूक करूं नका । जेथें तेथें विवेका । प्रग-ट करी ।। १९ ॥ कर्मविधी उपासनाविधी । ज्ञानविधी वैराग्यविधी । विशाळ ज्ञात्रुत्वाची बुद्धी । चळेल कैसी ॥ २०॥ पाहातां अवधे उत्तम गुण । तयास वाईट ह्मणेळ कोण । जैसा आत्मा संपूर्ण । सर्वी घटीं ॥ २१ ॥ आपल्या कार्यास तत्पर । लोक असती लाहान थोर । तैसाचि करी परोपकार । मनापासुनी ॥ २२ ॥ दुसऱ्याच्या दुःखें दुःखवे । दुसऱ्याच्या सुखें सुखावे । आवघाचि सुखी असावे । ऐसी वासना ॥ २३ ॥ उदंड मुळें नानापरी । वडिळांचें मन अवध्यांवरी । तैसी अवध्यांची चिंता करी । माहांपुरुष ॥ २४ ॥ जयास कीणाचें सोसेना । तयांची निःकांचन वासना । धिःकारिल्या धिःकारेना । तोचि माहांपुरुष ॥ २५ ॥ मिध्या शरीर निंदलें । तरी याचें काये गेलें । जात्यास आणि जिंकिलें ! देहेंबुद्धीनें ॥ २६ ॥ हें अवधें अवलक्षण । ज्ञाता देहीं विलें-क्षण । कांहीं तन्ही उत्तम गुण । जनीं दाखवावे उत्तम गुणास मनुष्य वेधे । वाईट गुणास प्राणी खेदे । तिक्षण बुद्धि लोक साधे । काय जाणती ।। २८ ।। लोकीं अत्यंत क्षमा कारेती । आछियां छोकांची प्रचिती । मग ते छोक पाठी राखती । नाना प्रकारी

१ अपूर्वता. तो पुरुष ज्याला त्याला पाहिजे. २ ज्ञाता असून तो देहबुद्धीने जिंकला गेला असे कोठें झालें आहे? ३ ज्ञाता देहापासून निराला आहें.

|| २९ || बहुतांसी वाटे मी थोर | सर्वमान्य पाहिजे विचार | धीर उदार गंभीर | माहांपुरुष || ३० || जितुके कांही उत्तम गुण | तें समर्थाचें छक्षण | अवगुण तें करंटछक्षण सहजिच जाछें || ३१ || इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे सदेवछक्षणनिरूपणनाम समास चतुर्थ || ४ ||

## ॥ श्रीराम॥

मातीचे देव धोंड्याचे देव । सोन्याचे देव रुप्याचे देव । काशाचे देव पितळेचे देव । तांच्याचे देव चित्रछेपे ॥ १ ॥ रुविचैया छांकडाचे देव पोंवळयांचें देव । वाण तांदळे नर्मदे देव । शालिग्राम काझ्मिरी देव। सूर्यकांत सोमकांत ।। २ ।। तांत्रनाणीं हेमनाणीं । कोणी पूजिती देवार्च-नीं । चक्रांगीत चक्रतीर्थोहुनी । वेऊन येती ॥ ३ ॥ उदंड उपासनेचे भेद । किती करावे विशद । आपलाले आवडीचा वेध । लागला जनीं ॥ ४ ॥ परी त्या सकळांचेंहि कारण । मुळीं पाहावें स्मरण । तया स्मर-रणाचे अंश जाण । नाना देवतें ॥ ५ ॥ मुळीं द्रष्टा देव तो येक । त्याचे जाहाळे अनेक । समजीन पाहातां विवेक । उमजीं लागे ॥ ६ ॥ देह्यावेगळी भक्ति फावेना । देह्यावेगळा देव पावेना । याकारणे मूळ भज-ना । देहिच आहे ॥ ७ ॥ देह मुळींच केला वाव । तरी भजनास कैंचा ठाव । हाणोन भजनाचा उपाव । देह्यात्मयोगें ॥ ८ ॥ देहेंविण देव कैसा भजावा । देहेंविण देव कसा पुजावा । देहेंविण मोहोछावे कैसः करावा । कोण्याप्रकारें ॥ ९ ॥ अत्र गंध पत्र पुष्प । फल तांबोल धूप दीप । नाना भजनाचा साक्षेप । कोठें करावा ॥ १० ॥ देवाचें तीर्थ कैसें ध्यावें। देवास गंध कोठें छावावें। मंत्रपुष्प तरी वावे। कोणे ठाई 11 ११ ।। हाणोनि देह्याविण अडतें । अवधें सांकडेंचि पडतें । देह्या-

१ गोपीचंदन किंवा गंधगोळ्या यांच्या मूर्ति; तसबिरी; भिंतीवर काढलेलीं चित्रें. २ रुईच्या. ३ वाहावे.

करितां घडतें । भजन कांहीं ॥ १२ ॥ देव देवता भूतें देवतें । मुळींचें सामध्यें आहे तेथें । अधिकारें नाना देवतें । भजत जावीं ।। १३ ।। नाना देवीं भजन केलें । तें मूळ पुरुषासी पावलें । याकारणें सन्मानिलें । पाहिजे सकळ कांहीं ॥ १४ ॥ मायावली फांपावली । नाना देहफळीं लिगडली । मुळींची जाणीव कळों आर्छा । फळामधें ।। १५ ।। हाणोन येळील न करावें । पाहाणें तें येथेंचि पाहावें । ताळा पडतां राहावें । समाधानें ॥ १६ ॥ प्राणी संसार टाकिती । देवास धुंडीत फिरती । नाना अनुमानीं पडती । जेथें तेथे ॥ १७ ॥ लोकांची पाहातां रीती । लोक देवार्चनें करिती । अ-थवा क्षेत्रदेव पाहाती । ठाई ठाई ॥ १८॥ अथवा नाना अवतार। ऐकोन धरिती निर्धार । परी तें अवघें सविस्तर । होऊन गेलें ॥१९॥ येक ब्रह्माविष्णुमहेरा । ऐकोन ह्मणती हें विशेष । गुणातीत जो जग-दीश । तो पाहिला पाहिजे ॥ २० ॥ देवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन । हा विचार पाहातां अनुमान । होत जातो ॥ २१ ॥ नसतां देवाचें दर्शन । कैसेन होईजे पावन । धन्य धन्य ते साधुजन । सकळ जाणती ॥ २२ ॥ भूमंडळीं देव नाना । त्यांची भीड उलंघेना। मुख्य देव तो कळेना । कांहीं केल्यां ॥ २३ ॥ कर्तुत्व वेगळें करावें । मग त्या देवासी पाहावें । तरीच कांहीं येक पडे ठावें । गोप्यगुद्ध ॥२४॥ तें दिसेना ना भारीना । कल्पांतींहि नासेना । सुकृतांवेगळे विश्वासेना । तेथें मन ॥ २५ ॥ उदंड किरपते कल्पना । उदंड इछिते वासना। अभ्यांतरीं तरंग नाना । उदयातें पावती ॥ २६ ॥ ह्यणोनी कल्पनार-हित । तैचि वस्तु शाश्वत । अंत नाहीं ह्मणोन अनंत । बोळिजे तया ॥ २७॥ हें ज्ञानदृष्टीने पाहावें। पाहोन तेथेंचि राहावें। निजध्यासें तद्रुप व्हावें । संगत्यागें ॥ २८ ॥ नाना लीळा नाना लाववे । ते काय -जाणिजे बापुड्या जीवें । संतसंगें स्वानुभवें । स्थिति बाणे ॥ २९ ॥

१ डावडिकाण,

ऐसी सूक्ष्म स्थिति गती । कळतां चुके अधोगती । सहुरुचेनि सहती । तत्काळ होते ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहमान्यनि-रूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥

# ॥ श्रीराम॥

परमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने छोकीं । कां जें विवर-विवरों चुकी । पडेंचि नेदी ॥ १ ॥ जो जो संदेह बाटे जना । तो तो कदापी करीना । आदिअंत अनुमाना । आण्न सोडी ॥ २ ॥ स्त्रता निस्पृह असेना । त्याचें बोलणेंचि मानेना । कठीण आहे जनार्दना । राजी राखणें ॥ ३ ॥ कोणी दाटून उपदेश देती । कोणी मध्यावेतीं घालिती । ते सहजिच हाळु पडेती । लालचीनें ॥ ४ ॥ जयास सांगा-वा विवेक । तोचि जाणावा प्रतिकुंचैक । पुढें पुढें नासक । कारबार होतो ॥ ५ ॥ भावास भाऊ उपदेश देती । पुढें पुढें होते फजिती । वोळखीच्या लोकांत महंती । मांडूंचि नये ॥ ६॥ पहिलें दिसें परी नोंसे । विवेकी मान्य कारिती कैसे । अविवेकी ते जैसे तैसे । मिळती तेथें ॥ ७ ॥ भ्रतार शिष्य स्त्री गुरु । हाहि फटकाळ विचार । नाना भ्रष्टाकारीं प्रकार । तैसाचि आहे ॥ ८ ॥ प्रगट विवेक् बोळेना । झां-कातापा करी जैना । मुख्य निश्चय अनुमाना । आणूंच नेदी ॥ ९ ॥ हुकीसारिसा भरी भरे । विवेक सांगतां न धरे । दुरीदृष्टीचे पुरे । साधु नव्हेती ॥ १०॥ कोण्हास कांहींच न मागावें। भगवद्भजन वाद्भवावें। विवेकबळें जन लावावें । भजनाकडे ॥ ११ ॥ परांतर रक्षायाचीं कामें।

<sup>9</sup> मध्यस्ती. २ फिके पडतात. ३ प्रतिकृत. ४ पहिल्याने थाटमाट दिसतो पण तो अखेरीस नाहींसा होतो, असा अर्थ कोणी लावतात व ओळखी-च्या लोकांना याचें पूर्व चरित्र माहित असल्यामुळें याची महंती त्यांना मान्य होत नाहीं; असा अर्थ कित्येक करितात. ५ लोकांना उघड रीतीनें विवेक सांगत नाहीं व सांगितला तरी तो ग्रुप्त ठेवण्यास सांगतो.

बहुत कठीण विवेकवर्में । स्वइछेनें स्वधर्में । छोकराहाटी ॥ १२ ॥ आ-पण तुरुक गुरु केला । शिष्य चांभार मेळविला । नीच यातीनें नास-ला । समुदाव ।। १३ ।। ब्राह्मणमंडळ्या मेळवाव्या । भक्तमंडळ्या मानाव्या । संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं ॥ १४ ॥ उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । मळमळित अवघेंचि टाकावें । निस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ॥ १५ ॥ अक्षर बरें वाचणें बरें । अर्थीतर सांगणें बरें । गाणें नाचणें अवघेंचि वरें । पाठांतर ॥ १६ ॥ दीक्षा बरी मीत्री वरी । तिक्षण बुद्धि राजकारणीं वरी । आपणास राखे नानापरी । अलिप्तपणें ॥ १७ ॥ अखंड हरिकथेचा छंदु । सक्ळांस लागे नामवेदु । प्रगट जयाचा प्रबोधु । सूर्य जैसा ॥ १८ ॥ दुर्जनासी राखों जाणे । सजन नासी निवऊं जाणे । सकळांचे मनीचें जाणे । ज्याचें त्यापरी ॥ १९॥ संगतींचें मनुष्य पालटे । उत्तम गुण तत्काळ उठे । अखंड अभ्यासीं लगटे । समुदाव ॥ २० ॥ जेथें तेथें नित्य नवा । जनासी वाटे हा असावा । परंतु लालचीचा गोवा । पडोंचि नेदी ॥ २१॥ उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट च्यातुर्य उत्कट भजन । उत्कट योग अनु-ष्ठान । ठाई ठाई ॥ २२ ॥ उत्कट निस्पृहता धारेली । त्याची कीर्ति दिगांतीं फांकली। उत्कट भक्तीनें निवाली। जनमंडळी ॥ २३॥ कांहीं येक उत्क्रेंविण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण । उगेंच वणवण हिंडोन । काये होते ॥ २४ ॥ नाहीं देह्याचा भरवसा । केव्हां सरेल वयसा । प्रसंग पडेल कैसा । कोण जाणे ॥ २५ ॥ याकारणें सावधान असावें। जितुकें होईल तितुकें करावें। भगवत्कीतींने भरावें। भूमंडल । २६ ।। आपणास जें जें अनकूळ । तें तें करावें तत्काळ । होईना त्यास निवळ । विवेक उमजवा ॥ २७ ॥ विवेकामधें सांपडेना । ऐसे तों कांहींच असेना । येकांतीं विवेक अनुमाना । आणून सोडी ॥२८॥ अंखंड तजवीजा चाळणा जेथें। पाहातां काय उणें तेथें। येकांतेंविण प्राणीयांतें । बुद्धि केंची ॥ २९ ॥ यकांतीं विवेक करावा । आत्माराम

बोळखावा । येथून तेथवरी गोवा । कांहींच नाहीं ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बुद्धिवादनिरूपणनाम समास पष्ट ॥ ६ ॥

## ॥ श्रीराम॥

क्रथेचें घमंड भरून दावें । आणी निरूपणीं विवरावें । उणे पडों-चि नेटावें । कोणीयेकविषीं ॥ १ ॥ भेजणार खालें पडिला । तो भेजणारी जाणितेला । नेणता लोक उगाच राहिला । टकमका पाहात ।। २ ॥ उत्तर विलंबी पडिलें । श्रोतयांस कळों आलें । ह्मणिजे महत्व उडालें । वक्तयाचें ॥ ३ ॥ थोडें बोलोनी समाधान क-रणें। रागेजोन तरी मन धरणें। मनुष्य वेधींच लावणें। कोणी येक ॥ ४ ॥ सोसवेना चिणचिण केली । तेथें तामसवृत्ती दिसोन आली। आवंघी आवडी उडाठी । श्रोतयाची ॥ ५॥ कोण कोण राजी रा-खिले। कोण कोण मनीं भंगिले। क्षणक्षणा परीक्षिले। पाहिने लोक ॥ ६॥ शिष्य विकल्पें रान घेतो । गुरु मागें मागें धांवतो । विचार पाहों जातां तो । विकल्पाचि आववा ॥ ७ ॥ आशाविव क्रियाहीन । नाहीं चातुर्याचें लक्षण । ते महतीची भणभण । वंद नाहीं ॥ ८॥ ऐसे गोसावी हळु पेंडती । ठाई ठाई कष्टी होती । तेथें संगतीचे लोक पावती । सुख कैचें ॥ ९ ॥ जिकडे तिकडे कीर्ति मार्जे । सगट छो-कांस ह्व्यास उपजे। छोक राजी राखोन की जे। सकळ कांहीं ॥१०॥ परलोकीं वास करावा । समुदाव उगाच पाहावा । मागण्याचा तगादा न छवावा । कांहीं येक ॥ ११ ॥ जिकडे जग तिकडे जगनायेक 1 कळला पाहिजे विवेक । रात्रीदिवस विवेकी लोक । सांभाळीत जाती

१ लोकांना ज्ञान सांगणारा, कीर्तन करणारा. २ ज्ञानी मनुष्याची चुकी ज्ञानी मनुष्यालाच उमजणार. ३ अशा महंतीची भणभण होते, तिला वंध नसतो, ज्ञानी तिला कोणी पुसत नाहीं, तिचा माजवार होती. ४ लाचें महत्त्व नाहींसें होतें.

॥ १२ ॥ जो जो लोक दृष्टीस पडिला। तो तो नष्ट ऐसा कळला । अवघे नष्ट येकला भला । काशावरुनी ॥ १३ ॥ वोस मुलकीं काय पाहावें । लोकावेगळे कोठें राहावें । तन्हे खोटी सांडतें घ्यावें । कांहीं येक ॥ १४ ॥ तस्मात् लोकिकीं वर्ततां नये । त्यास महंती कामा नये। परत्र साधनाचा उपाये । श्रवण करून असावें ।। १५ ॥ आपणासीं वरें पोहतां न ये। लोक बुडवावयाचें कोण कार्य। गोडी आवडी वायां जाये । विकल्पाचि अवघा ॥ १६ ॥ अभ्यासें प्रगट व्हावें । नाहीं तरी झांकोन असावें । प्रगट होऊन नासावें । हें बरें नव्हे ॥ १७॥ मंद हळू हळू चालतो । चपळ कैसा अटोपतो । अरबी फिरवणार तो । कैसा असोवा ॥ १८ ॥ हे धकाधकीचीं कामें । तिक्षण बुद्धीचीं वर्में । भोळ्या भावार्थे संस्रमें। कैसें घडे ॥ १९ ॥ सेत केलें परी वाहेनां। जर्योर केलें परी फिरेना । जन मेळाविले परी धरेना । अंतर्यामीं ॥२०॥ जरी चढती वाढती आवडी उठे। तरी परमार्थ प्रगटे। घसघस कार-तां विटे । सगट लोकु ।। २१ ॥ आपलें लोकांस मानेना । लोकांचें आपणांस मानेना । अवधा विकल्पाचि मना । समाधान कैचें ॥ २२ ॥ नासक दीक्षा सिंतर लोक । तेथें कैचा असेल विवेक । जेथें बळावला अविवेक । तेथें राहणें खोटें ॥ २३ ॥ बहुत दिवस श्रम केला । सेव-टीं अवघाच वेर्थ गेळा। आपणास ठाकेना गल्बळा । कोणें करावा ॥ २४ ॥ संनति चालिला तरी तो व्याप । नाहीं तरी अवधाचि संता-प । क्षणक्षणा विक्षेप । किती हाणौनि सांगावा ॥ २५ ॥ मूर्ख मूर्खपणें भरंगळती । जाते ज्ञातेपणें कळहा करिती । होते दोहींकडे फजिती । छोकामधें ॥ २६॥ कारबार आटोपेना करवेना । आणि उगेंहि राहेना ।

<sup>9</sup> त<sup>्</sup>हेवाईक आणि खोटें सांडावें. २ आरबी घोडा चपळ असतो, तेव्हां बर बसणाराही चपळच पाहिजे, मंद उपयोगी नाहीं. ३ निगा करीना. ४ जवा-हिराचा व्यापार. ५ उपाधी. आपल्याला जर उपाधी होत. नाहीं तर कशास करावी? ६ व्यवस्थेशीर, सुरळीत.

याकारणें सकळ जना । काय सणावें ॥ २०॥ नासक उपाधीस सोडावें । वय सार्थकीं घाठावें । परिभ्रमणें कंठावें कोठें तरी ॥ २८॥ परिभ्रमण करीना । दुसऱ्याचें कांहींच सोसीना । तरी मग उदंख यातना । विकल्पाची ॥ २९॥ आतां हें आपणाचिपासीं । वरें विचा-रावें आपणासी । अनक्ळ पडेळ तैसी । वर्तण्क करावी ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे येत्ननिरूपणनाम समास सातवा ॥ ७॥

# ॥ श्रीराम॥

सृष्टिमधें बहु लोक । परिभ्रमणें कळे कौतुक । नाना प्रकारीचे विवे-क । आडळों लागती ॥ १॥ किती प्रपंची जन। अखंड वृत्ति उदा-सीन । सुखदुःखें समाधान । दंडळेना ॥ २ ॥ स्वभावेंचि नेमक बोलती । सहजचि नेमक चालती । अपूर्व बोलण्याची स्थिती । सक-ळांसि माने ॥ ३ ॥ सहजचि ताळज्ञान येते । स्वभावेंचि रागज्ञान उमटतें । सहजचि कळत जातें । न्यायनीतिलक्षण ॥ २॥ येखादा आडळे गाजी । सकळ छोक अखंड राजी । सदा सर्वदा आवडी ताजी। प्राणीमात्रांची ॥ ५ ॥ चुकोन उदंड आडळतें । भारी मनुष्य दृष्टीस पडतें । महंताचें लक्षणसें वाटतें । अकस्मात ॥ ६ ।। ऐसा आइळतां छोक । चमत्कारें गुणप्राहिक । क्रिया बोलणें नेमक । स्वयाचे ॥ ७॥ सकळ अवगुणामधें अवगुण । आपछे अवगुण वाटती गुण । मोठें पाप करंटपण । चुकेना कीं ॥ ८ ॥ ढीळेंचि काम होतें सदा । जें जपल्या-नें नव्हे सर्वदा । तेथें पीळपेंचाची आपदा । आडळोंचेना ॥ ९ ॥ येकासी अभ्यासितां नये। येकासी स्वभावोंचे ये। ऐसा भगवंताचा महि-मा काये । कैसा कळेना ।। १० ॥ मोठीं राजकारणें चुकती । राजका-रणीं वेढां लागती। नाना चुकीची फिजिती। चहुंकडे।। ११॥ या-

१ सहजरीतीनें,

कारणें चुकों नये । क्षणिजे उदंड उपाय । उपायाचा अपाय । चुकतां होये ॥ १२ ॥ काये चुकलें तें कळेना । मनुष्याचें मनाचे वळेना । खवळला अभिमान गळेना । दोहिंकडे ।। १३ ॥ आवधे फडिच नास-ती । लोकांची मनें भंगती । कोठें चुकते युक्ती । कांहीं कळेना ॥ १४ ॥ व्यापेंत्रिण आटोप केला । तो अवधा घसरतचि गेला । अ-कलेचा बंद नाहीं घातला। दुरीदृष्टीनें।। १५।। येखादें मनुष्य तें सिळें । त्याचें करणेंचि बावळें । नाना विकल्पाचें जाळें । करून टाकी ।।१६॥ तें आणास उकलेना। दुसऱ्यास कांहींच कळेना । नाचे विक-हपें कल्पना । ठाई ठाई ॥ १७ ॥ त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या। कोणें येजन आटोपाव्या । ज्याच्या त्यानें कराव्या। बळकट बुद्धि ॥ १८॥ ज्यासी उपाधी आवरेना । तेणें उपाधी बाढवावीना । साव-चित करूनियां मना । समाधानें असावें ॥ १९ ॥ धांवधांवों उपाधी वेष्टी । आपण कष्टी छोकहि कष्टी । हे कामा नये गोष्टी । कुसमुसेची ॥ २० ॥ लोक बहुत कष्टी जाला । आपणिह अत्यंत नासला । वेर्थिच केला गल्बला । कासयासी ॥ २१ ॥ असो उपाधीचें काम ऐसें । कांहीं बरें कांहीं काणोंसे । सकळ समजीन ऐसे । वर्ततां वरें ।। २२ ।। छो-कांपासीं भावार्थ कैचा । आपण जगवावा तयांचा । सेवट उपंढेर को-णाचा । पडोंचि नये ॥ २३ ॥ अंतरात्म्याकडे सकळ लागे । निर्गुणीं ह कांहींच नलगे। नाना प्रकारीचे दगे। चंचळामधें।। २४ ॥ शुद्ध-विश्रांतीचें स्थळ । तें येक निर्मळ निश्चळ । तेथें विकारचि सकळ । निर्विकार होती ॥ २५॥ उद्देग अवघे तुटोन जाती। मनास वाटे विश्रांती । ऐसी दुलुभ परब्रह्मस्थिती । विवेकें सांभाळावी ॥ २६ ॥ आपणास उपाधी मुळींच नाहीं। रुणानबंधें मिळालीं सर्वही । आल्या-गेस्याची क्षिती नाहीं । ऐसें जालें पाहिजे ॥ २७ ॥ जो उपाधीस कं-टाळला । तो निवांत होऊन वैसला । आटोपेना तो गल्बला । कास-

१ वांकडें. २ ढोंगाची उघडकी; फजिती,

यासी ॥ २८ ॥ कांहीं गल्बला कांहीं निवल । ऐसा कंठित जावा काल । जेणेंकारितां विश्रांती वेल । आपणासी फावे ॥ २९ ॥ उपाधी कांहीं राहात नाहीं । समाधानायेवढें थोर नाहीं । नरदेह प्राप्त होत नाहीं । क्षणक्षणा ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपाधिलक्षणनि- रूपणनाम समास अष्टम ॥ ८॥

## ॥ श्रीराम ॥

कास । येकांत सेवावा ॥ १ ॥ जेथें तजवीजा कळती । अखंड चाळणा निघती । प्राणीमात्रांची स्थिती गती । कळों येते ॥ २ ॥ जरी हा चा-ळणाच करीना । तरी कांहींच उमजेना । हिसेवझाडाचि पाहीना । दिवाळखोर ॥ ३ ॥ येक मिरासी साधिती । येक सध्यां गैवाविती । व्यापकपणाची स्थिती । ऐसी आहे ॥ ४ ॥ जेणें जें जें मनीं धरिलें । वेतें तें आधींच समजलें । कृत्रिम अववेंचि खुंटैलें । सहजिच येणें ॥ ५ ॥ अखंड राहातां सलगी होते । अतिपरिचयें अवज्ञा घडते । याकारणें विश्रांतीतें । घेतां नये ॥ ६ ॥ आळसें आळस केला । तरी मग कारवारचि बुडाला । अंतरहेत चुकत गेला । समुदायाचा ॥ ७ ॥ उदंड उपासनेचीं कामें । लाबीत जावीं नित्यनेमें । अवकाश केंचा कुनिमें । करावयासी ॥ ८ ॥ चोर मांडारी करावा । घसरतांच सांमाळावा । गोवा मूर्खपणाचा काढावा । हळु हळु ॥ ९ ॥ यां अवध्या पहिल्याच गांधी । प्राणी कोणी नव्हतां कष्टी । राजकारणें मंडळ वेष्टी । चेंद्वकडे ॥ १० ॥ नष्टासी नष्ट योजावे । वाचाळासी वाचाळ आणावे ।

<sup>9</sup> गमाविती. २ दुसऱ्यानें मनांत आणलेलें कृत्रिम जर आधींच उमजलें तर तो कृत्रिम काय करणार ? ३ यासाठीं एका ठिकाणींच राहूं नये. ४ ह्या गोष्टी कांहीं नवीन नाहींत त्या पूर्वीच्याच आहेत. ५ कोणालाही कष्टी न करतां राजका-रणांमध्यें सर्व लोकांना गोवून ध्यावे.

आपणावरी विकल्पाचे गोवे । पडोंच नेदी ।। ११ ।। कांटीनें कांटी झाडावी । झाडावी परी ते कळों नेंदावी । कळकटेपणाची पदवी । असों द्यांवी ॥ १२ ॥ न कळतां करी कार्य जें तें । तें काम तत्का-ळिच होतें। गचगचेंत पडतां तें। चमत्कारें नव्हे ॥ १३ ॥ ऐकोनी आवडी लागावी। देखोन बळकटचि व्हावी। सलगीनें आपली पदवी। सेवकामधें ॥ १४ ॥ कोणी येक काम करितां होतें । न करितां तें मागें पडतें । याकारणें ढिलेपणें तें । असोंचि नये ॥ १५ ॥ जो दुस-ऱ्यावरी विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । जो आपणिच कष्टत गेला । तोचि भला ॥ १६ ॥ अवध्यांस अवधें कळलें । तेव्हां तें रितें पैंडिलें । याकारणें ऐसें घडलें । न पाहिजे कीं ॥ १७॥ मुख्य सूत्र हातीं ध्यावें। करणें तें लोकांकरवीं करवावें। कित्तेक खलैक उर्गवावे। रजकारणामधें ॥ १८ ॥ बोलके पहिलवान कळकटे । तयासींच ध्यावे झटे । दुर्जनें राजकारण दाटे । ऐसें न करावें ।। १९ ।। ग्रामण्य वर्मीं सांपडावें । रगडून पीठाचि करावें । करूनि मागुती सांवरावें । बुडऊं नये ॥ २०॥ खळदुर्जनासी भ्याळें। राजकारण नाहीं राहिळें। तेणें अवधें प्रगट जालें। बरें वाईट ॥ २१ ॥ समुदाव पाहिजे मोठा । तरी तैनात्रा असव्या बळकटा । मठ करून ताठा । धरूं नये ॥ २२ ॥ दुर्जन प्राणी समजावे। परी ते प्रगट न करावे। सज्जनापरीस आळवावे। महत्व देउनी ॥ २३ ॥ जनामधें दुर्जन प्रगट। तरी मग अखंड खट-खट । याकारणें ते वाट । बुझून टाकावी ॥ २४ ॥ गनीमाच्या देखतां

<sup>9</sup> भांडखोरपणाची पदवी जेथल्या तेथेंच असूं यावी ह्मणजे भांडखोरपणी करूं नये, असा अर्थ किखेक करितात व कार्य करूनही तें कोण करतो हैं कर्छ न देतां आपण आपल्याकडे अजागळपणा घ्यावा असा अर्थ कोणी करितात. २ जें कार्य करावयाचें असतें तें जर सर्वीना कळलें तर तें कार्य होत नाहीं. तात्पर्य ज्याच्यापासून जितकें काम घ्यावयाचें असेल तितकीच माहिती त्याला द्यावीं। ३ निर्धन लोक. ४ राजकारणामध्यें ज्याचा जितक उपयोग होण्यासारखा असेल तितका करून घ्यावा. ५ तट. ६ ताणदोर, खेंच, पुरवटा, आक्रमणशक्ती।

फीजा । रणश्र्रांच्या फुर्फ़िरती मुजा । ऐसा पाहिजे की राजा । केपैक्षी परमार्थी ॥ २५ ॥ तयास देखतां. दुर्जन धाके । वैसवी प्रचीतीचे तडाखे । बंड पाषांडाचे वाखे । सहजिच होती ॥ २६ ॥ हे धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें । डिलेपणाच्या संभ्रमें । जाऊं नये ॥ २७ ॥ कोठेंच पडेना दृष्टीं । ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी । वाग्विळासें सकळ सृष्टी । वेधिली तेणें ॥ २८ ॥ हुंच्यास हुंवा लाऊन द्यावा । टोणप्यास टोणपा आणावा । लोंदास पुढें उभा करावा । दुसरा लोंद ॥ २९ ॥ घटासी आणावा घट । उद्घटासी पाहिजे उद्घट । खटनटासी खटनट । अगत्य करी ॥ ३० ॥ जैशास तैसा जेव्हां मेटे । तेव्हां मज्यालसी थाटे । इतुकें होतें परी धनी कोठें । दृष्टीस न पडे ॥ ३१॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे राजकारणनिरूपण नाम समास नवम ॥ ९॥

## ॥ श्रीराम ॥

जेथें अखंड नाना चाळणा। जेथें अखंड नाना धारणा। जेथें अखंड राजकारणा। मनासी आणिती ॥ १ ॥ सृष्टीमधें उत्तम गुण् । तितुके चाले निरूपण । निरूपणाविण क्षण । रिकामा नाहीं ॥ २ ॥ चर्चा आशंका प्रत्योत्तरें । कोण खोटें कोण खरें । नाना वगत्रुत्वें शास्त्राधारें । नाना चर्चा ॥ ३ ॥ भक्तिमार्ग विशय कले । उपासनामार्ग आकले । ज्ञानविचार निवले । अंतर्यामीं ॥ ४ ॥ वैराग्याची बहु आय-डी । उदास वृत्तीची गोडी । उदंड उपाधी तरी सोडी । लागोंच नेदी ॥ ५ ॥ प्रबंदाचीं पाठांतरें । उत्तरासी संगीत उत्तरें । नेमक बोलतां अंतरें । निववी सकलांचीं ॥ ६ ॥ आवडी लागली बहु जना । तेथें कोणाचें कांहीं चालेनीं । दलेवट पडिला अनुमाना । येईल केर्सां ॥ ७॥

<sup>9</sup> कैवारी. २ वाखे होती=नाहींसे होतात. ३ समर्पक. ४ लोकांचे ज्या-च्यावर प्रेम बसलें असतें त्याच्यापुढें कोणाचें कांहीं चालत नाहीं. ५ समुदाय, घरदळ. ६ त्याच्याकडे पुष्कळ लोक यता, परंतु त्याच्या अंतःस्वरूपाचें अनुमान कोणास होत नाहीं.

उपासना करूनियां पुढें । पुरवलें पाहिजे चेहुंकडे । भूमंडळीं जिकहे तिकडे । जाणती तया ॥ ८॥ जाणती परी आडळेना । काय करितो तें कळेना । नाना देसीचे लोक नाना । येऊन जाती ॥ ९॥ तितुक्यांची अंतरें धरावीं । विवेकीं विचारें भरावीं । कडे।विकडीचीं विवरावीं । अंतःकर्णें ॥ १०॥ किती छोक तें कळेना । किती समुदाव आकळेना । सकळ छोक श्रवणमनना । मधें घाछी ॥ ११ ॥ फड समजाविस करणें । गद्यपद्य सांगणें । परांतरासी राखणें । सर्वकाळ ॥ १२ ॥ ऐसा ज्याचा दंडक । अखंड पाहाणें विवेक । सावधापुढें अविवेक । येईल कैचा ॥ १२ ॥ जितुकें कांहीं आपणासी ठावें। तित्कों हळुहळु सिकवावें । शाहाणे करून सोडावे । बहुत जन ॥१४॥ परोपरीं सिकवणें । आडणुका सांगत जाणें । निवळ करून सोडणें । निस्पृहांसी ॥ १५ ॥ होईल तें आपण करावें । न होतां जनाकरवीं करवावें । भगवद्भजन राहावें । हा धर्म नव्हे ॥ १६ ॥ आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें । आपण घरावें घरवावें । भजन-भागीसी ॥ १७॥ जुन्या छोकांचा कंटाळा आळा। तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला । जितुकें होईल तितुक्याला । आळस करू नये ।।१८॥ देखाचा अभ्यास बुडाला । हाणिजे महंत बुडाला । लागवेगें नूतन लोकांला । शाहार्णे करावें ॥ १९ ॥ उपाधींत सापडों नये । उपाधीस कंटाळों नये । निसुगपण कामा नये । कोणीयेकविषीं ॥ २०॥ काम नासणार नासतें । आपण वेडें उगच पाहात । आळसी हृदयसुन्य तें । काये करूं जाणे ॥ २१ ॥ धकाधकीचा मामला । कैसा घडे अशक्ता-छ। नाना बुद्धी शक्ताछा । ह्मणानि सिकवान्या ॥ २२ ॥ न्याप होईछ तों राहावें । व्याप राहातां उठीन जावें । आनंदरूप फिरावें । कोठें तरी ॥ २३ ॥ उपाधीपासुनी सुटला । तो निस्पृहपण बळावला ।

१ उपासनेला पुढें करून जो सर्वत्र पुरून उरतो; ह्मणजे उपासनेसाठीं जो सर्वत्र परिश्रमण कारतो. २ घरसोडीचीं, लोकांची आनिश्चित मनें विवरणाकडे लावावीं.

जिकडे अनकूळ तिकडे चालिला । सावकास ।।२१।। कीर्ति पाहातां सुख नाहीं । सुख पाहातां कीर्ति नाहीं । केल्याविण कांहींच नाहीं । कोठें तरी ।। २५ ।। येरवीं काय राहातें । होणार तितुकें होऊन जातें । प्राणी मात्र अशेक्त तें । पुढें आहे ।। २६ ।। आधींच तकवा सोडिला । मधेंचि धीवसा सांडिला । तरी संसार हा सेवटाला । कैसा पावे ।।२७॥ संसार मुळींच नासका । विवेकें करावा नेटका । नेटका कारतां फिका । होत जातो ।।२८ ।। ऐसा याचा जिनैसाना । पाहातां कळों येतें मना । परंतु धीर सांडावाना । कोणी येकें ।।२९॥ धीर सांडितां काये होतें। अववें सोसावें लागतें । नाना बुद्धि नाना मतें। शाहाणा जाणे ।।३०॥ इति श्रीदा-सबोंचे गुरुशिष्यसंवादे विवेकलक्षणनिरूपण नाम समास दाहावा ।।१०॥

# ॥ विसावा पूर्ण दशक ॥ २०॥

प्राणी व्यापक मन व्यापक । पृथ्वी आप तेज व्यापक । वायो आ-काश त्रिगुण व्यापक । अंतरात्मा मूळमाया ॥ १ ॥ निर्गुण ब्रह्म तें व्यापक । ऐसें अवधेंच व्यापक । तरी हें सगर्टे किं काये येक । भेद आहे ॥ २ ॥ आत्मा आणी निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमानं । आत्मा सगुण किं निर्गुण । आणी निरंजन ॥ ३ ॥ श्रोतां संदेहीं पडिळा । तेणें संदेह वाढळा । अनुमान धरून बैसळा । कोणि तो कैसा ॥ ४ ॥ ऐका पहिळी आशंका । अवधा गल्वळा करूं नका । प्रगट करून विवेका । प्रत्येय पाहावा ॥ ५ ॥ शरीर्रंपांडें सामर्थ्यपांडें । प्राणी व्याप करी निवांडें । परी पाहातां मनायेवढें । चपळ नाहीं ॥ ६ ॥ चपळपण

१ व्हावयाचें तें होतेंच, परंतु मनुष्य मात्र विनाकारण आपल्याकडे दुर्वळ-पणा घेतो. २ नेटका केला तरी तो फिका पडतो. ३ जिन्नसमासला, प्रकृति, स्व भाव. ४ सर्व सारखेच. ५ आत्म्याला निरंजन ह्मणतात याबहल संशय वाटतो. ६ लहान, मोठें, जसें शरीर आणि सामर्थ्य असेल त्या मानानें; शरीरानुसार व सामर्थ्यानुसार,

येकदेसी । पूर्ण व्यापकता नव्हे त्यासी । पाहातां पृथ्वीच्या व्यापासी । सीमा आहे ॥ ७ ॥ तैसेंचि आप आणी तेज । अपूर्ग दिसती सहज । वायो चपळ समज । येकदेसी ॥ ८॥ गगन आणी निरंजन । तें पूर्ण व्यापक सघन । कोणी येक अनुमान । तेथें असेचिना ॥ ९॥ त्रिगुण गुणक्षोभिणी माया । माईक जाईछ विखया । अपूर्ण येकदेसी तया । पूर्ण व्यापकता न घडे ॥१०॥ आत्मा आणि निरंजन । हें दोहिं-कडे नामाभिधान । अर्थान्वये समजोन । बोळणे करोवें ॥ ११ ॥ आत्मा मन असंत चपळ । तरी हैं व्यापक नव्हेचि केवळ । सुचित अंत:कर्ण निवळ । करून पाहावें ॥१२॥ अंतराळीं पाहातां पाताळीं नाहीं । पा-ताळीं पाहातां अंतराळीं नाहीं । पूर्णपणें वसत नाहीं । चहुंकडे ।।१३॥ पुढें पाहातां मागें नाहीं । मागें पाहातां पुढें नाहीं । वाम सब्य व्याप नाहीं। दरादिशा ॥ १४ ॥ चहुंकडे निशाणें मांडावीं । येकसरीं कैसीं सिवावीं। याकारणें समजोन उगवी । प्रत्ययें आपणासी ।। १५ ॥ सूर्य आला प्रतिविंबेळा । हाहि दष्टांत न घडे वस्तुला । वस्तुरूप निर्गुणाला । साणि-जेत आहे ॥ १६ ॥ घटाकारा मठाकारा । हाहि दष्टांत विशेष । तुळूं जातां निर्गुणास साम्यता येते ॥ १७॥ त्रह्मींचा अंश आकाश । आणी आत्म्याचा अंश मानस । दोहींचा अनुभव प्रत्ययास । येथें ध्यावा ॥१८॥ गगन आणी हें मन । कैसे होती समान । मननसीळ माहाजन।

<sup>9</sup> आत्मा आणि निरंजन हीं नांवें जीव आणि शिव या उभयतांना आहेत, तेव्हां कोणस्या ठिकाणीं कोणत्या अर्थानें त्यांचा प्रयोग केला आहे तो संदर्भावरून जाणावा. २ सूर्य उदयाला आल्यावर त्यांचें प्रतिविंव जलादिकांचे ठिकाणीं पडतें व ब्रह्माचें प्रतिविंव जीव आहे, ह्मणून ब्रह्माला सूर्याचा दृष्टान्त वावा तर तो कम-सल आहे, कारण सूर्याला अस्त आहे तसा ब्रह्माला नाहीं. ३ सूर्याचा दृष्टान्त बरोवर लागूं पडत नाहीं परंतु आकाशाचा दृष्टान्त मात्र त्याहून जास्त कसोटीला उत्तरतो. आकाशाची आणि निर्मुणाची तुलना केली तर त्यांच्यात साम्यता दिसून यते. ४ ब्रह्मापासून आकाश व अत्म्यापासून मन यांत मनाची व आकाशाची बरोवरी होत नाहीं (तर मग आकाशाचें वडील जें ब्रह्म त्याची बरोवरी मनाला कशी होणारा ?).

सकळिह जाणती ॥ १९॥ मन हें पुढें वावडे । मागें आवघेंचि रितें पडे । पूर्ण गगनास साम्यता घडे । कोण्या प्रकारे ।। २० ॥ परत्रहाहि अचळ । आणि पर्वतासिह झणती अचळ । दोनीहि येक केवळ । हें कैसें सणावें ॥ २१ ॥ ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान । तिनी कैसीं होती समान । याचा प्रत्ययो मनन । करून पाहावा ॥ २२ ॥ ज्ञान हाणिजे जाणणें । अज्ञान ह्मणिजे नेणणें । विपरीत ज्ञान ह्मणिजे देखणें । येका-चें येक ॥ २३ ॥ जाणणें नेणणें वेगळें केळें । ढोवळें पंचभूतिक उन रहें | विपरीत ज्ञान समजहें | पाहिजे जीवीं | २४ | द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । जीवात्माचि होये शिवात्मा । पुढें शिवात्मा तोचि जीवात्मा । जन्म घेतो ॥ २५ ॥ आत्मत्वीं जन्ममरण छै।गे । आत्मत्वीं जन्ममरण न भंगे । संभवामि युगे युगे । ऐसें हें वचन ॥२६॥ जीव येकदेसी नर । विचारें जाला विश्वंभर । विश्वंभरास संसार । चुकेना कीं ॥ २७॥ ज्ञान आणी अज्ञान । वृत्तिरूपें हें समान । निवृत्तिरूपें विज्ञान । जालें पाहिजे ॥ २८ ॥ ज्ञानें येवढें त्रह्मांड केलें । ज्ञानें येवढें वाढविलें । नाना विकाराचें वळछें । तें हें ज्ञीन ॥ २९ ॥ आठवें देह ब्रह्मांडीचें । तें हें ज्ञान साचें । विज्ञानरूप विदेहाचें । पद पाविजे ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पूर्णापूर्णनिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १ ॥

<sup>9</sup> आपणांस पंचभूतात्मक जो पसारा दिसत आहे हैं ज्ञानहीं नव्हें व अज्ञानहीं नव्हें तर तें विपरीत ज्ञान होय, कारण तें आहे एक व आपणांस दिसत आहे भलतेंच. २ द्रष्टा ह्मणजे साक्षी ह्मणजे अंतरात्मा ह्मणजे जीवात्म्य तोचे शिवात्म्याला मिळतो. ३ जीवात्म्याच्या ठिकाणीं जन्ममरण संभवतें. ४ ब्रह्मांडाची उपाधा धारण करणारा जो ईश्वर त्याचा, हें सारें ब्रह्मांड हा संसारच होय. ५ ज्ञान ही एक वृत्त आहे व अज्ञानही बृत्तिच आहे, तेव्हां ज्ञान आणि अज्ञान हीं बृतिरूप असल्यामुळ समानच ह्मणावयाचां. ६ ज्ञान हें विकारात्मकच होय. ७ पिंडांतील चारी देह हे अनुक्रमें ब्रह्मांडांतील चारी देहांशीं अनुरूप असल्यामुळें ज्ञान ह्मणजेहीं मान्याच होय. त्या ज्ञानाचें विज्ञान झालें पाहिंचे.

## ॥ श्रीराम ॥

मूळमाया नस्तां चंचळ । निर्गुणब्रह्म तें निश्चळ । जैसें गगन अंत-राळ। चहुंकडे ॥ १ ॥ दस्य आछें आणि गेलें । परी तें ब्रह्म संचलें । जैसें गगन कोंदाटलें। चहुंकडे।। २।। जिकडे पाहावें तिकडे अपार। कोणेकडे नाहीं पार । येक जिनसी स्वतंत्र । दुसरें नाहीं ॥ ३ ॥ ब्रह्मां-डायरतें बैक्षावें । अवकाश भकास अवलोकावें । तेथें चंचळ व्यापकाच्या नावें सुन्याकार ॥ ४ ॥ दश्य विवेकें काढिलें। मग परब्रह्म कोंदाटलें। कोणासीच अनुमानेलें। नाहीं कदा ॥ ५ ॥ अधीर्ध पाहातां चहुंकडे। निर्गुण ब्रह्म जिकडे तिकडे । मन धांवेल कोणेकडे । अंत पाहावया ।। ६ ।। दर्य चळे ब्रह्म चळेना । दर्य कळे ब्रह्म कळेना । दर्य आकः के ब्रह्म आकळेना । कल्पनेसी ।। ७ ।। कल्पना म्हाणिजे कांहींच नाहीं। ब्रह्म दाटलें ठाइंचा ठाइं। वाक्यार्थ विवरत जाइं। म्हणिजे वरें।। ८॥ परब्रह्मायेवढें थोर नाहीं । श्रवणापरतें साधन नाहीं । कळल्याविण कां-हींच नाहीं। समाधान।। ९।। पिप्लीकामार्गें हळु हळु घडे । विहंगमें फळासी गांठी पडे । साधक मननीं पवाडे । म्हणिजे बरें ॥ १०॥ परब्रह्मासारिखें दुसरें। कांहींच नाहीं खरें। निंदा आणी स्तुतिउत्तरें। परब्रह्मीं नाहीं ।। १९ ।। ऐसें परब्रह्म येकजिनसी । कांहींच तुळेना तया-सी । मानुभैव पुण्यरासी । तेथें पवाडती ।। १२ ।। चंचळें होते दुःख-प्राप्ती । निश्वळायेवढी नाहीं विश्रांती । निश्वळ प्रत्ययें पाहाती । माहानु-भाव ॥ १३ ॥ मुळापासून सेवटवरी । विचारणा केलीच करी । प्रत्यवाचा निश्चयो अंतरीं। तयासीच फावे ॥ १४ ॥

<sup>9</sup> ब्रह्मांडाच्या पिलकडे जाऊन पहावें; ब्रह्मांड नाहीं अशी कत्पना कहन पहावें. २ अनुमान मनानें होणार, तें मन आहे एकदेशी व ब्रह्म आहे पूर्ण व्याप्त पक, त्यामुळें ब्रह्माचें अनुमान कोणालाच होत नाहीं, ३ महावाक्याचा अर्थ. ४ महानुभाव

कल्पनेची सृष्टी जाली । त्रिविधै प्रकारें भासली । तिक्षण बुद्धीनें आणिली । पाहिजे मना ॥ १५ ॥ मूळमायेपासून त्रिगुण । अवघें ये-कदेसी छक्षण । पांचाभूतांचा ढोवळा गुँण । दिसत आहे ॥ १६॥ पृथ्वीपासून च्यारी खाणी । चत्वार वेगळाळी करणी । सकळ सृष्टीची चाली येथुनी । पुढें नाहीं ॥ १७ ॥ सृष्टीचें त्रिविध लक्षण । विशद करूं निरूपण । श्रोतीं सुचित अंतः कर्ण । केलें पाहिजे ॥ १८ ॥ मू-ळमाया जाणीवेची । मुळीं स्क्म कल्पनेची । जैसी स्थिती परे वाचेची । तद्रूपाचि ते ॥ १९ ॥ अष्टधा प्रकृतीचें मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । सूक्ष्मरूप बीज सकळ । मुळींच आहे ॥ २०॥ जड पदार्थ चेतिवतें तें । ह्मणौन चैतन्य बोछिजेतें । स्क्ष्म रूपें संकेतें । समजोन ध्यावीं ॥ २१ ॥ प्रकृतिपुरुवाचा विचार । अर्वनारीनटेश्वर । अष्ट्या प्रकृतीचा विचार । सकळ कांहीं ॥ २२ ॥ गुत त्रिगुणाचें गूढत्व । सणीन सं-केत महत्तत्व । गुतरूपें शुद्रसत्व । तेथेंचि वसे ॥ २३ ॥ जेथून गुण प्रगटती । तीस गुणक्षोभिणी ह्मणती । त्रिगुणाचीं रूपें समजती । धन्य ते साधु ॥ २४ ॥ गुतरूपें गुणसौम्य । झणौनि बोलिजे गुणसाम्य । सूक्ष्म संकेत अगम्य । बहुतांस केचा ॥ २५ ॥ मूळमायेपासून त्रिगुण । चंचळ येकदेसी लक्षण । प्रत्ययें पाहातां खूण । अंतरीं यत ॥ २६ ॥ पुढें पंचभूतांचीं बंडें । वाढलीं विशाळें उदंडें । सप्तद्वींपें नवखंडें। वसुंधरा हे ।।२७।। त्रिगुणापासून पृथ्वीवरी । दुसऱ्या जिनसान्याची पैरी । दोनी जिनस याउपरी । तिसरा ऐका ॥ २८ ॥ पृथ्वी नाना जिनसाचें बीज । अंडज जारज श्वेतज उद्विज । च्यारी खाणी च्यारी वाणी सहज।

१ सष्टी तीन प्रकारची आहे ह्मणजे तिच्या तीन पायच्या आहेतः (१)
मूळमायेपासून तों त्रिगुणापर्यंत. (२) त्रिगुणापासून तों पृथ्वीपर्यंत. (३)
पृथ्वीपासून तों चारी खाणी चारी वाणीपर्यंत. २ स्पष्ट दशेळा पावळेळीं पंचभूतें.
३ जाणीवरूप मूळमाया ह्मणजे ब्रह्माच्या ठिकाणीं " एकोहं बहु स्याम् " ही जी
प्रथम स्फूर्ति झाळी ती. नाभिस्थानीं परा वाणीचें जसें प्रथम स्फुरण होतें तद्वत्
ब्रह्माच्या ठिकाणीं मायेचें प्रथम स्फुरण होतें. ४ प्रकार, पायरी.

निर्माण जाल्या ।। २९ ॥ खाणी वाणी होती जाती । परंतु तैसीच आहे जगती । ऐसे होती आणी जाती । उदंड प्राणी ।।३०॥ इति श्रीदास-बोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टित्रिविधलक्षणनिरूपणनाम समास द्वितीय ॥२॥

## ॥ श्रीराम ॥

मुळींहून सेवटवरी । विस्तार वोछिला नानापरी । पुन्हा विवरत विरेत माघारी । वृत्ति न्यावी ॥ १ ॥ च्यारी वाणी च्यारी खाणी । चौऱ्यासि लक्ष जीवयोनी । नानाप्रकारीचे प्राणी । जन्मास येती ॥ २ ॥ अवधे होती पृथ्वीपासुनी । पृथ्वीमधें जाती नासोनी । अनेक येती जाती परी अवनी । तैसीच आहे ।। ३ ।। ऐसें हें सेंड्याकडिल खांड । दुसरें भूनांचें बंडे । तिसरें नामाभिवानें उदंड । सूक्ष्मरूपें ॥ ४ ॥ स्थूळ अवधें सांइन द्यावें । सूक्ष्मरूपें वोळखावें । गुणापासून पाहिलेंच पाहावें । सूक्ष्मदृष्टीं ।। ५ ॥ गुणाचीं रूपें जाणीव नेणीव । पाहिलाचं पाहावा अभिप्राव । सूक्ष्मदृष्टीचें लाघव । येथून पुढें ॥ ६ ॥ शुद्ध नेणीव तमोगुण । शुद्ध जाणीव सत्वगुण । जाणीवनेणीव रजो-गुण । मिश्रित चाछिछा ॥ ७॥ त्रिगुणाचीं रूपें ऐसीं । कळों छा-गर्छी अपैसीं । गुणापुढील कर्दमासी । गुणक्षोभिणी बोलिजे ।। ८ ॥ रज तम आणि सत्व । तिहीचें जेथें गूढत्व । तें जाणिजे महत्तत्व । कर्दमरूप ॥ ९ त प्रकृतिपुरुष शिवशक्ती । अर्धनारीनटेश्वर ह्मणती । परी याची स्त्ररूप स्थिती । कर्दमरूप ॥ १० ॥ सूक्ष्मरूपें गुणसौम्य । स्यास बाँछिजे गुणसाम्य । तैसोंचे चैतन्य अगम्य । सूक्ष्मरूपी ॥११॥ बहु जिनसी मूळमाया । माहांकारण ब्रह्मांडीची काया । ऐसिया सूक्ष्म

<sup>9.</sup> नजर चुर्कानें "वि" पुढचा 'व 'गळाळा असावा असे वाटतें. २ भाग. मागच्या समासांत ज्या तीन पायऱ्या सांगितल्या त्यांतीळ शेवटची पायरी झणजे चारी खाणी चारी वाणी. ३ त्यावरची पायरी पंचभूतांची. ४ त्या पंचभूतांच्या वरची पायरी मूळमायेपासून तों त्रिगुणापयतची, हो सूक्ष्म आहेत व त्यांचीं नाना तन्हेचीं नांवें आहेत.

अन्त्रया । पाहिलेंचि पाहात्रें ॥ १२ ॥ च्यारी खाणी पंचभूतें । चौदा सूक्ष्में संकेतें । काये पाहाणें तें येथें । शोधून पाहावें ॥ १३ ॥ आहाच पाहातां कळेना । गरज केल्यां समजेना । नाना प्रकारीं जनाच्या मना। संदेह पडती ॥ १४ ॥ चौदा पांचै येकोणीस । येकोणीस चैयारी ते-विस । यांमधें मूळ चतुर्दश । पाहिळेंचि पाहावें ॥ १५ ॥ जो विव-रोन समजला । तेथें संदेह नाहीं उरला । समजल्यात्रिण जो गल्बला । तो निरार्थक ॥ १६ ॥ सकळ सृष्टीचें बीज । मूळमायेंत असे सहज । अववें समजतां सज्ज । परमार्थ होतो ॥ १० ॥ समजलें माणुस चाव-ळेना । निश्चइ अनुमान घरीना । सावळगोंदा करीना । परमार्थ कदा ॥ १८॥ राब्दातीत बोलतां आलें। त्यास बाच्यांश बोलिलें। शुद्ध ळक्ष्यांश लक्षिलें । पाहिजे विवेकें ॥ १९ ॥ पूर्वपक्ष ह्मणिजे माया । सिद्धांतें जाये विलया । माया नस्तां मग तया । काये ह्मणावें ॥ २०॥ अन्वये आणी वीतरेक । हा पूर्वपक्षाचा विवेक । सिद्धांत हाणिजे शुद्ध येक । दुसरें नाहीं ॥ २१ ॥ अधोमुखें भेद वाढतो । ऊर्धमुँखें भेद तुटतो । निःसंगपणें निर्गुगी तो । माहांयोगी ॥ २२ ॥ माया मिथ्या ऐसी कळली। तरी मग भीड कां लागली। मायेचे भिडेने घसरली। स्वरूपस्थिती ॥ २३ ॥ लटके मायेनें दपटावें । सत्य परब्रह्म सांडावें । मुख्य निश्चयें हिंडावें । कांसयासी ।। २४ ॥ पृथ्वीमयें बहुत जन । त्यामधें असती सज्जन। परी साधू र बोळखती कोण ै। सम्धुवेगळा ॥ २५ ॥ झणौन संसार सांडावा । मग साधूवा शोध ध्यावा । फिर-फिरों ठाइं पाडावा । साधुजन ॥ २६ ॥ उदंड हुडकावे -संत । सांपडे प्रचितीचा महंत । प्रचितिविण स्विहित । होणार नाहीं ॥२७॥ प्रपंच

१ सूक्ष्म मूळमायेची चौदा नांवें. कोणी चौदा ब्रह्म असा अर्थ करितात, परंतु पुढील समास ५ व ९ वाचतां मूळमायेची चौदा नांवें असाच अथ इष्ट वा- दतो. २ मूळमायेची चौदा नांवे. ३ पंचभूतें. ४ चारी खाणी. ५ मायकडे पाइलें तर. ६ ब्रह्मा कडे पाहिलें तर. ७ ब्रह्मरवर्ष्णाचा निश्चय काल्यावर मग वणवण करीत संशयखोराप्रमाणें कां हिंडावें?

अथवा परमार्थ । प्रचितिविण अवधे वेर्थ । प्रत्यपेज्ञानी तो समर्थ । स-कळांमध्यें ॥ २८ ॥ रात्रदिवस पाहावा अर्थ । अर्थ पाहेळ तो समर्थ । परलोकींचा निजस्वार्थ । तेथांचि घडे ॥ २९ ॥ हागौन पाहिछेंचि पा-हावें । आणि शोधिछेंचि शोधावें । अवधें कळतां स्वभावें । संदेह तु-टती ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मनामाभिधाननाम समास ॥ ३ ॥

#### ॥ श्रीराम ॥

सकळ जनास प्रार्थना । उगेंच उदास करावेना । निरूपण आणा-वें मना । प्रत्ययाचें ॥ १ ॥ प्रत्यये राहिला येकेकडे । आपण धांवतो भळतेकडे । तरी सारासाराचे निवाडे । कैसे होती ॥ २ ॥ उगिच पाहातां सृष्टी । गल्बला दिसतो दृष्टीं । परी ते राजसतेची गोष्टी । वेगे-ळीच ॥ ३ ॥ पृथ्वीमधें जिंतुकीं हारीरें । तितुकीं भगवंताचीं घरें । नाना सुखें येणें दृरें । प्राप्त होती ॥ ४ ॥ त्याचा महिमा कळेल कोणाला । माता वांटून कृपालु जौला । प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रिक्षतसे ॥ ५ ॥ सत्ता पृथ्वीमध्यें वांटली । जेथें तेथें विभागली । कळे-नें सृष्टि चालिली । भगवताचे ॥ ६ ॥ मूठ जागत्या पुरुपाँची सत्ता । शरीरीं विभागली तत्वता । सकळ कळा चातुर्यता । तेथें वसे ॥ ७ ॥ सकळ पुराचा-ईक्ष । जगामवें तो जगदीश । नाना शरीरीं सावकास ।

भ जगामध्यें चाललेल्या व्यवहाराकडे सहज नजर फक्ती तर नुसता गल-बला आपल्या दृश्चेस पडतो, परंतु हा सर्व व्यवहार इतक्या सुरळीत रीतीने चाल-ण्यास कारण जी परमेश्वराची सत्ता ती आपणांस प्रत्यक्ष हरगोचर जरी होते न-सली तरी पण ती असते. २ प्राणिमात्रांना याता वांट्रन देऊन त्यांच्या द्वारें प्रत्यक्ष परमेश्वरच कृपाळ्पणें जगाचें रक्षण करीत आहे. ३ जशी माता मुलाचें संगापन परमेश्वराच्या सत्तेनें कारित त्याप्रमाणें सर्व ठिकाणीं परमेश्वराची सत्ता वांट्रन दि-लेली आहे आणि परमेश्वराच्याच कलेनें हें जग चाललें आहे. ४ जाणत्या पुरु-षाची=जगदीशाची. ५ प्रथम मुळांत "पुरुषाचा" होते त्याचें श्रीसमर्थीनों "पु-राचा" केलें आहे. पुराचा=दहपुराचा.

करूं लोगे ॥ ८॥ पाहातां सृष्टीची रचना । ते येकाचेन चालेना । येकाचि चालवी नाना । देह धरु ॥ ९ ॥ नाहीं उंच नीच विचारिछें। नाहीं बरें वाईट पाहिलें। कार्ये चालों ऐसें जालें। भगवंतासी।। १०॥ किंवा नेणणें आडवें केलें। किंवा अभ्यासीं वातलें। हें कैसें कैसें केलें। त्याचा तोचि जाँणे ।। ११ ॥ जगदांतरीं अनुसंधान । वरें पाहाणें हेंचि ध्यान । ध्यान आगी तें ज्ञान । येकरूप ॥ १२ ॥ प्राणी संसा-रास आला । कांहीं येक शाहाणा जाला । मग तो विवरों लागला । भूमंडळीं ॥ १३ ॥ प्रगट रामाचें निशाग । आत्माराम ज्ञानवन । विश्वं-भर विद्यमान । भाग्यें केंळे ॥ १४ ॥ उपासना धुंडुनसी वासना धरिली । तरी ते लांबताचि भोली । महिमा न कळे बोलिली । येथार्थ-आहे ॥ १५ ॥ द्रष्टा ह्मिग जे पाहाता । साक्षी ह्मिणि जे जाणता । अनं-तरूपी अनंता । वोळखावें ॥ १६ ॥ संगती असावी भल्यांची । धाँटी कथा निरूपणाची । कांहीं येक मनाची । त्रिश्रांती आहे ॥ १७॥ त्याहिमधें प्रसयेज्ञान । जाळून टाकिका अनुमान । प्रचितिविण समा-धान । पात्रि जेळ कैंचें ॥ १८ ॥ मूळ संकल्प तो हारीसंकल्प । मूळमा-येमधील साक्षेप । जगदांतरीं तेंचि रूप । देखिजेतें ॥ १९ ॥ उपासना

१ जगदीश नाना शरीरी वास्तव्य करून जगाचा व्यवहार चालवीत आहे. २ अनेक देह धारण करून जगाचा व्यवहार चालवितांना ईश्वराचे लहान, मोठें, किंवा वरें, वाईट, याचा विचार कठा नाहीं. सर्व योनींत ईश्वराचे वास्तव्य आहे. ३ ईश्वराचे स्पष्टीचा हा एवडा व्यवहार चालविला आहे तो कसा, हें खाचे खालाच माहित, का अज्ञानापासून त्यानें हें जग निर्माण केलें, का त्याला हा आभ्यासच आहे, कोण जाणे. ४ जगदंतरी असणाऱ्या व्यापक ईश्वराचे योग्ये रीतीनें अनुसंधान ठेवणें, ह्मणजे प्राणिमात्राच्या ठिकाणीं ईश्वरस्वरूप पाहणें याचे नांव ध्यान. ५ रामाचें ानशाण ग्रप्त नसून जगावर फडकत आहे; तो आत्माराम ज्ञानस्वरूप आहे, तोच विश्वं वर आहे ता सर्वत्र विद्याना आहे आणि त्याची प्राप्ती भाग्याचें होते. ६ उपासना के ठायेंत ज ऊन योंचने याचा थांग लावावा असे मनांत आखें तर ती उपासना लांगतच गेली, ह्मणज सान्या ब्रह्मांडाची व्याप्ती तिच्यांत होत आहे इतकी ती व्यापक आहे. ७ मार्ग, प्रकार.

शानस्वरूप । ज्ञानीं चौथा देह आरोप । याकारमें सर्व संकल्य । सोडून योवा ॥ २० ॥ पुँढें परब्रह्म विशाळ । गगनासारिखें पोकळ । घन पातळ कोमळ । काये ह्मणाचें ॥ २१ ॥ उपासना ह्मणिजे ज्ञान । ज्ञानें पाविजे निरंजेंन । योगियांचें समाधान । येमें रितीं ॥ २२ ॥ विचार नेहटूंनसा पाहे । तरी उपासना आपणिच औह । येक जाये येक राहे । देह धर्में ॥ २३ ॥ अखंड ऐसी घाटमें छी । पूर्वापर होत मेळी । आतांहि तैसीच चाळिळी । उत्पतिस्थिती ॥ २४ ॥ बनावरी बनचरांची सत्ता । जळावरी जळारांची सत्ता । भूमंडळीं भूपाळां समस्ता । येणेंचि न्यायें ॥ २५ ॥ सामर्थ्य आहे चळवळेचें । जो जो करीळ तयाचें । परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २६ ॥ कर्ता जगदीश हें तों खरें । परी विभाग आळा पृथकाकारें । तेथें अहंतचें काविरें । बाधि नेना ॥ २७ ॥ हरिर्दाता हरिर्मीका । ऐसें चाळतें तत्वतां । ये गोष्टीचा आतां । विचार पाहावा ॥२८॥ सकळ कर्ता परमेश्वरु । आप-

१ हरिसंकल्प तीच मूळप्राया, तीच ईश्वर मूळपाया ह्मणजे मूळप्रकृति.

मूळप्रकृति हा ब्रह्मांडांतील चवधा दह, पिंडांतील चवधा देह जो महाकारण ह्मणजे क्षान त्याच्याशों अनुरूप आहे. यावरूत ईश्वराची उपासना ज्ञानस्वरूप आहे व तें ज्ञान ह्मणजे हरिसंकल्प, मूळपाया. मूळनायेचा ता त्यान करावयाचा आहे. तात्पर्य, सर्व संकल्प सोह्तू खुवा हेंच खरं. २ उपासनच्या प्रुढं, ज्ञानाच्या पुढं, मूळपायच्या पालेकडे. ३ मूळपायाच्यूळप्रकृतिचमहाकारण=ज्ञान. उपासना यथवर आहे, पुढं नाहा; कारण उपासनेला द्वेत लागतें, तें पुढं नाहीं. ४ मायेच्याच योगानें पुढं निरंजनाचा प्राप्ती होते ५ निश्चन, खाल. ६ जाव हाच शिव आहे, ह्मणज उपासना ज्याची करावयाची तोच आहे. ७ उपास्य आणि उपासक असे दोन देह आहेत त्यांपेका एक जातो व एक राहतो, ह्मणजे उपासक जाऊन उपास्य बनतो. ८ द्वेताची. ९ सकलकर्ता परमेश्वर आहे हें खरं आहे, परंतु परमेश्वर स्वतः कांहीं कर्रात नाहीं तर त्याच्या सत्तेचा विभाग प्राणिप्रात्रांच्या ठिकाणी असून त्यांच्या कर्ता परमेश्वर कार्ये घडवून आणतो, तेव्हां कोणतही चांग नें कार्य आपल्या हातून घडलें तर तें आपण केलें अशो अहंता न धरतां हरिदीता हरिभींका असंच मानलें पाहिजे.

ला माइक विचार । जैसे कठेठ तेतें कहा । जगैरांतरें ॥ २९ ॥ देवाये गढें चपळ नहीं । ब्रह्माये गढें निश्च ठ नहीं । पाइरीनें पाइरी चडोन पाहीं । मूळपरियंत ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंबादे औत्मा-निरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥

## ॥ श्रीराम ॥

येथून पाहातां तेथवरी । चत्मर जीन अवसारी । येक चौदा पांच चैयारी । ऐसे आहे ॥ १ ॥ परब्रम सकळांहून वेगळें । परब्रम सकळांहून आगळें । नाना करानेनिराळें । परब्रम तें ॥ २ ॥ परब्रम सकळांहून आगळें । नाना करानेनिराळें । परब्रम तें ॥ २ ॥ परब्रमचा विचार । नाना करानेहून पर । निर्मळ निश्चळ निर्धिकार । अखंड आहे ॥ ३ ॥ परब्रह्मास कांहीच तुळेना । हा येक मुद्ध जीनमाना । दुसरा जीनस नाना करपना । मूळमाया ॥ ४ ॥ नाना सूक्ष्मरूप । सूक्ष्म आणी कर्दमरूप । मुळींच्या संकरपाचा आरोप । मूळमाया ॥ ५ ॥ हिरसंकरप मुळींचा । आत्माराम सकळांचा । संकेत नामाभिधानाचा । येणें प्रकारें ॥ ६ ॥ निश्चळीं चंचळ चेतळें । हाणोंनि चैतन्य बोळिळें । गुणसमानत्वें जाळें । गुणसाम्य ऐसें ॥ ७ ॥ अर्धनारीनटेश्वर । तोचि शबुणेश्वर । प्रकृतीपुरुराचा विचार । शिवशक्ती ॥ ८ ।॥ श्रुद्रमत्वगुणा-ची मांडणी । अर्धमात्रा गुणक्षोभिणी । पुढें तिही शुणांची करणी ।

१ जगदंतर जो परमेश्वर त्याच्या इच्छेने जसें जसें कळेठ तसें तसें करूं. मी कीण काय करणार, सकळ कर्ता परमेश्वर आहे, तो जसें कार्य हात्त घडवीळ तसें होईछ. २ प्रथम 'शिवशक्ति' होतें त्याचें 'आत्मा' श्रीसमर्थीनों केलें. ३ एक ब्रह्म, मूळमायेची चौदा नांवें, पांच भूतें व चार खाणी, असे एकदर चार जिन्नस आहेत. ४ पिहला जिन्नस ब्रह्म, दुसरा जिन्नस अनंतक्त्यनारूप मूळमाया. ५ त्या मूळमायेची चौदा नांव येणेंप्रमागें:—चैनन्य गुगसम्य, अर्थतारीनद्श्वर पहुगुगेश्वर, प्रकृतिपुरुष, शिवशक्त, शुद्धसत्त्व, गुगश्चाभिगी, सत्त्व, रज, तन, मन, माया, अंतरात्मा. तसेंच २०४९ पहा.

प्रगट जाली ॥ ९ ॥ मन माया अंतरात्मा । चौदा जीनसांची सीमा। दिद्यमान ज्ञानात्मा । इतुके ठाई ॥ १० ॥ ऐसा दुतरा जीनस । अभि-धानें चतुर्दश । आतां तिसरा जीनम । पंच माहांभूतें ॥ ११ ॥ येथें पाहातां जाणीव थोडी । आदिअंत हे रोकडी । खाणी निरोपिल्या तांत-डी । तो चौथा जीनस ॥ १२ ॥ च्यारी खाणी अनंत प्राणी । जाणी-वेची जाली दाटणी । च्यारी जीनस येथुनी । संपूर्ण जाले ॥ १३॥ बीज थोडें पेरिजेतें। पुढें त्याचें उदंड होतें। तसें जालें आत्मयातें। खाणी वाणी प्रगटनां ॥ १४ ॥ ऐसी सत्ता प्रवळ री । थोडे सत्तेची उदंड जाली । मनुभ्यत्रेत्रें सृष्टी भोगिली । नाना प्रकारें ॥ १५॥ प्राणी मः रून स्वापर पळे। वरकड त्यास काये कळे। नाना भोग तो निवळे। मनुष्यरेहीं ॥ १६॥ नाना शब्द नाना स्पर्श । नाना रूप नाना रस । नाना गंध ते विशेष । नरदेह जाणे ॥ १७ ॥ अमोल्य रतें नाना वस्त्रे । नःना यानें नाना दास्त्रें । नाना विद्या कळा शास्त्रें । नरदेह जाणे ॥ १८ ॥ पृथ्ती सत्तेनें न्यापिछी । स्थळीस्थळीं अटोपिली नाना विद्या कळा केळी । नाना धारणा ॥ १९ ॥ दृश्य अवघेचि पाहा-वें। स्थानमान सांभाळावें। सारासार विचारावें। नरदेहे जाळियां ॥ २० ॥ येहलोक आणी परलोक । नाना प्रकारीचा विवेक । विवेक आणी अविवेक । मनुष्य जाणे ॥ २१ ॥ नाना पिंडीं ब्रह्मांडरचना । नाना मुर्रीची क्रव्यना । नाना प्रकारी धारणा । मनुष्य जाणे ॥ २२॥ अष्टभोग नैतरस । नानाप्रकारीचा विकास । वाच्यांश लक्ष्यांश सारांश । मनुष्य जाणे ॥ २३ ॥ मनुष्यें सकळांस औळिलें । त्या मनुष्यास देवें पाळिळें। ऐसें हैं अबघें कळळें। नरदेहयोगें॥ २४॥ नरदेह परम दुलम । येगें घडे अंलम्य लाम । दुलम तें सुलम । होत आहे ॥२५॥ वरकड देहे हें काबाड । नरदेह मोठें घबाड । परंतु पाहिजे जाड। विवेकरचना ॥२६॥ येथें जे में आळस केळा। तो सर्वस्वें बुडाळा । देव नाहीं

१ आकलन केलें, ताब्यांत ठेवलें.

बोळिखिला । विवेक्तबळें ॥ २७ ॥ नर तोचि नारायेण । जरी प्रत्येषें करी श्रवण । मननशीळ अंतःकर्ण । सर्वकाळ ॥ २८ ॥ जेणें स्वयेचि पोहावें । त्यास कासेस नलगे लागावें । स्वतंत्रपणें शोधावें । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ सकळ शोधून राहिला । संदेह कैंचा तयाला । पुढें विचार कैसा जाला । त्याचा तोचि जाणे ॥ ३० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे चत्वारजिनसनाम समास पंचम ॥ ५॥

#### ॥ श्रीराम॥

पाहों जातां भूमंडळ । ठाई ठाई आहे जळ । कित्तेक ते निर्मळ माळ । जर्जेविण पृथ्वी ॥ १ ॥ तैसें दृश्य विस्तारळें । कांहींयेक जाणी-वेनें शोभळें । जाणीवरहित उरलें । कितीयेक दृश्य ॥ २ ॥ च्यारिखा-णी च्यारिवाणी । चौऱ्यासि लक्ष जीवयोनी । शास्त्रीं अववें नेमुनी । बोलिळें असे ॥ ३ ॥

श्लोक:-जलजा नवलक्षाश्च दशलक्षाश्च पक्षिणः।
कमयो रुद्रलक्षाश्च विशलक्षा गवादयः।
स्थावरास्त्रिशलक्षाश्च चतुर्लक्षाश्च मानवाः।
पापपुण्यं समं कृत्वा नरयोनिषु जायते॥१॥

मनुष्यें च्यारि लक्ष । पशु वीस लक्ष । क्रिम आक्रा लक्ष । बोलिलें शास्त्रों ॥ ४ ॥ दाहा लक्ष ते खेचर । नव लक्ष जलचर । तीस लक्ष्य स्थावर । बोलिलें शास्त्रों ॥ ५ ॥ ऐसी चौच्यासी लक्ष योनी । जितुका तितुका जाणता प्राणी । अनंत देह्याची मांडणी । मर्यादा कैची ॥६॥ अनंत प्राणी होत जाती । त्यांचे अधिष्ठान जगती । जगतीवेगळी स्थिती । त्यांस कैची ॥ ७ ॥ पुढें पाहातां पंचभूतें । पाव ीं पष्टदरोतें । कोणी विद्यमान कोणी ते । उगीचें असती ॥ ८ ॥ अंतरात्म्या-

१ दश्य. २ ग्रप्त.

ची वोळखण । तेचि जेथें चपळपणे । जाणीवेचें अधिष्ठान । सात्रध ऐका ॥ ९ ॥ सुखदुःख जागता जीव । तैसाचि जाणावा सदा शिव । अंतः कर्णपंचक अपूर्व । अंश आत्मयांचा ॥ १० ॥ स्थुळीं आकाशाचे गुण । अंश आत्मयांचे जाण । सत्व रज तमोगुण । गुण आत्मयांचे ॥ ११ ॥ नाना चाळणा नाना धृती । नवविवा भक्ति चतुर्विधा मुक्ती । अलिप्तपण सह जस्थिती । गुग आत्मयांचे ॥ १२ ॥ द्रष्टा साक्षी **ज्ञानघन ।** सत्ता चैतन्य पुरातन । श्रवण मनन विवरण । गुण आत्म-यांचे ॥ १३ ॥ दश्य द्रष्टा दर्शन । ध्यय ध्याता ध्यान । ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान । गुण आत्मयांचे ॥ १४॥ वेदशास्त्रपुराणअर्थ । गुप्त चालिला पः रमार्थ । सर्वज्ञपणें समर्थ । गुण आत्मयांचे ॥ १५ ॥ बद्ध मुमुक्ष सा-धक सिद्ध । विचार पाहाणें शुद्ध । बोध आणि प्रबोच । गुण आत्म-यांचे ॥ १६ ॥ जागृति स्वप्त सुषुति तुर्या । प्रकृतिपुरुव मूळमाया । पिंडब्रह्मांडअष्टकाया । गुण आत्मयांचे ॥ १७ ॥ परमात्मा आणी पर्र-मेश्वरी। जगदात्मा आणी जँगदेश्वरी । महेश आणी माहेश्वरी। गुण आत्मयांचे ॥ १८ ॥ सूक्ष्म जितुकें नाम छए । तितुकें आत्मयां वें स्व-रूप । संकेत नामाभिधानें अमूप । सीमा नाहीं ॥ १९ ॥ आदिशकी शिवशक्ती । मुख्य मूळमाया सर्वशक्ती । नाना जीनसदुरा शिस्यती । तितुके गुण आत्मयांचे ॥ २० ॥ पूर्वपक्ष आणी सिद्धांत । गाणें वाज-वणें संगीत् । नानी विद्या अद्भुत । गुग आत्मयांचे ॥ अज्ञान विपरीतज्ञान । असद्भृति सद्भृति जाण । ज्ञेतिमात्र अलितपण । गुण आत्मैयांचे ॥ २२ ॥ भिंड ब्रह्मांड तत्वज्ञाडा । नाना तत्वांचा निवाडा । विचार पाहाणें उघडा । गुग आत्मयांचे ।। २३ ॥ नाना ध्यानें अनुसंघानें । नाना स्थिति नाना ज्ञानें । अनन्य आत्मनियेदनें ।

<sup>9</sup> जेथें चपळपण आहे तेथें अंतरात्मा आहे अशी अंतरात्म्य ची ओळखण समजावी. २ देहाचे ठिकाणीं. ३ या चरणादेवजी प्रथम 'आत्मरूप ' असें होतें. ४ मूळसाया.

गुण आत्मयांचे || २४ || तेतिस कोटी सुरवर | आठ्यासि सहश्र ऋवेश्वर | भूत खेचर अपार | गुण आत्मयांचे || २५ || भूतावळी
औटकोटी | च्यामुंडा छपन्न कोटी | कात्यायेणी नव कोटी | गुण आत्मयांचे || २६ || चंद्र सूर्य तारामंडळें | नाना नक्षत्रें प्रहमंडळें | शेष
कूर्म मेघमंडळें | गुण आत्मयांचे || २७ || देव दानव मानव | नानाप्रकारीचे जीव | पाहातां सकळ भावाभाव | गुण आत्मयांचे || २८ ||
आत्मयाचे नाना गुण | ब्रह्म निर्विकार निर्गुण | जाणणें येकदेसी पूर्ण |
गुण औत्मयांचे || २९ || औत्मारामउपासना | तेणें पावळे निरंजना |
निसंदेहे अनुमाना | ठावचि नाहीं || ३० || इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मागुणनिरूपणनाम समास साहावा || ६ ||

## ॥ श्रीराम ॥

अनुर्वाच्य समाधान जालें। तें पाहिजे बोलिलें। बोलिल्यासाठीं समाधान गेलें। हें तों घडेना।। १।। कांहीं सांडावें लागत नाहीं। कांहीं मांडावें लागत नाहीं। येक विचार शोधून पाही। हाणिजे कळे।।२।। मुख्य कासीविश्वेश्वर। श्वेतंबंद रामेश्वर। मलकार्जुन भीमाशंकर। गुण आत्मयांचे।। ३।। जैसीं मुख्य बारा लिंगं। यावेगळीं अनंत लिंगें। प्रचित जाणिजेत जगें। गुण आत्मयांचे।। १॥ भूमंडळीं अनंत शक्ती। नाना साक्षात्कार चमत्कार होती। नाना देवांच्या सामर्थ्यम्तीं। गुण आत्मयांचे।। ५॥ नाना तिद्वांचीं सामर्थ्यं। नाना मंत्रांचीं सामर्थ्यं। नाना मोहरेवंलींत सामर्थ्यं। नाना भूमंडळीं साना तीर्थीचीं सामर्थ्यें। नाना क्षेत्रांचीं सामर्थ्ये। नाना भूमंडळीं साना तीर्थीचीं सामर्थ्ये। नाना श्वेत्रंचीं सामर्थ्ये। नाना भूमंडळीं साना नित्ते सामर्थ्ये। गुण आत्मयांचे।। ७।। जितुके कांहीं उत्तम गुण। तितुके

<sup>9</sup> एकदेशी जाणणें किंवा पूर्ण जाणणें, २ गुण आत्मयांचे ह्याचा अर्थ असा की इतकी आत्म्याची रूपें आहेत, आत्मा या सर्व रूप ना नटला आहे. ३ अंत-रात्म्याची उपासना, ४ सेतुबंब, ५ मोहरा ह्मणून औषधी मणी आहे.

आत्मयांचें छक्षण । बरें वाईट तितुकें जाण आत्म्याचैकरितां ॥ ८॥ शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी । सवळ आत्मा अवलक्षणी । वरी वाईट आवधी करणी । आत्मयांची ॥ ९ ॥ नाना सामिमान धरणें । नाना प्रतिसृष्टि करणें । नाना श्रापउश्रापलक्षणें । अत्मायांचेनीं ॥ १०॥ विंडाचा बरा शोध ध्यावा । तत्वांचा पिंड शोधावा । तत्वें पिंड आघवा । कळों येतो ॥ ११ ॥ जड देह भूतांचा । चंचळ गुण आत्मयांचा । निश्चळ ब्रह्मावेगळा ठाव कैचा । जेथें तेथें ॥ १२ ॥ निश्चळ चंचळ आणी जड । पिंडीं करावा निवाड । प्रस्पयावेगळें जाड । बोलणें नाहीं ॥ १३ ॥ पिंडामधून आत्मा जातो । तेव्हां निवाडा कळों येतो । देहे जड हा पडतो । देखतदेखतां ॥ १४ ॥ जड तितुकें पडिलें । चंचळ तितुकें निघोनि गेलें। जडचंचळाचें रूप आलें। प्रत्ययासी ॥ १५॥ निश्चळ आहे सकळां ठाईं। हें तों पाहाणें नलगे कांहीं। गुणविकार तेथें नाहीं । निश्वळासी ॥१६॥ जैसें पिंड तैसें ब्रह्मांड । विचार दिसतो उघड । जड चंचळ जातां जाड । परब्रह्मचि आहे ॥१७॥ माहांभूतांचा खंबीर केला । आत्मा घाद्न पुतळा जाला । चालिला सृष्टीचा गस्बला। येणें रिती ॥१८॥ आत्मा माया विकार करी । आळ घालिती ब्रह्मावरी। प्रसमें सकळ कांहीं विवरी । तोचि भला ॥१९॥ ब्रह्म ब्यापक अखंड । वरकड व्यापकता वंड । शोधून पाहातां जर्ड । कांहींच नाहीं ॥ २०॥ गगनासी खंडतां नियं। गगनाचे नासेल काये। जरी जाला माहांप्रळये। सृष्टीसंव्हार ॥ २१ ॥ जें संव्हारामधें सांपडळें । तें सहजिच नासिवंत जालें। जाणते लोकीं उगविलें। पाहिजे कोडें।। २२।। न कळतां वाटे कोडें। कळतां आवघें दिसे उघडें। ह्मणोनि येकांतीं नियांडे। विचार पाहावा ।। २३ ।। मिळतां प्रत्ययाचे संत । येकांतापरिस येकां-

<sup>9</sup> आतम्याच्या योगाने, आत्मा आहे ह्मणून. २ उदाहरणार्थ, साधूच्या ठि-फाणचा तो शुद्ध व दुर्जनांतला तो शवल, अशुद्ध. ३ मूस, मूर्ति. ४ समजण्याला कडीण, दुर्बोध.

त। केली पाहिजे सार्यचित्त । नाना चर्चा ॥ २४ ॥ पाहिल्या-वेगळें कळत नाहीं । कळतां कळतां संदेह नाहीं । विवेक पाहातां कोठेंचि नाहीं । मायाजाळ ॥२५॥ गगनीं अभाळ आलें । मागुती स-वेंचि उडालें । आत्म्याकरितां दृश्य जालें । उडेल तैसें ॥२६॥ मुळापासून सेवटवरी । विवेकी विवेकें विवरीं । तोचि निश्चय थावरी । चळेना ऐसा ॥ २७ ॥ वरकड निश्चय अनुमानाचे । अनुमानें वोळतां काये वेचे । जाणते पुरुष प्रचितीचे । ते तों मानीतना ॥ २८ ॥ उगेंच बोळणें अनुमानाचें । अनुमानाचें कोण्या कामाचें । येथें सगट विचाराचें । काम नाहीं ॥ २९ ॥ सगट विचार तो अविचार । कित्तेक क्षणती येकंकार । येकंकार भ्रष्टाकार । करूं नये ॥ ३० ॥ कृत्रिम अववें सां-डावें । काहीं येक शुद्ध ध्यावें । जाणजाणों निवडावें । सारासार ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मनिरूपणनाम समास ॥ ७॥

## ॥ श्रीराम ॥

विधीप्रैपंचतरु वाढळा। वाढतां वाढतां विस्तीण जाळा। फळें येतां विश्नांती पावळा। बहुत प्राणी ॥१॥ नाना फळें रसाळें ळागळीं। नाना जिनसी गोडीस आळीं। गोडी पाहावया निर्माण केळीं। नाना शरीरें ॥२॥ निर्माण जाळे उत्तम विषय। शरीरेंविण भोगितां नये। सणोन निर्मिळा उपाये। नाना शरीरें ॥३॥ ज्ञानइंद्रियें निर्माण केळीं। भिन्न भिन्न गुणाचीं निर्मिळीं। येका शरिरासी लागळी। परी वेगळाळी ॥ ४॥ श्रोत्रइंद्रिन्निर्मिळीं। येका शरिरासी लागळी। परी वेगळाळी ॥ ४॥ श्रोत्रइंद्रिन्मिण केळा। इंद्रियांमधें ॥ ५॥ त्वचेइंद्रियें सीतोष्ण भासे। चक्षुइंद्रियें सकल्ळा। इंद्रियांमधें गुण ऐसे। वेगळाळे॥ ६॥ जिल्हेमधें रस चाखें विसे । इंद्रियांमधें गुण ऐसे। वेगळाळे॥ ६॥ जिल्हेमधें रस चाखें विशे । श्राणामधें परिमळ घेणें। इंद्रियांमधें वेगळाल्या गुणें। भेद केळे ॥ ७॥ वायोपंचकीं अंतःकर्णपंचक। मिसळोनि फिरे निशंक। ज्ञान-

१ आतम्याच्या अधिष्ठानसत्तेनें जें दश्य भासत आहे तें, भ्रमनिरसन होतांन उद्भन जाईल. २ ब्रह्मदेवाचा प्रपंचवृक्ष, जगत्.

इंद्रियें कर्मइंद्रियें सकाळिक । सावकास पाहे ॥ ८ ॥ कर्मइंद्रियें लागवे॰ गीं। जीव भोगी विषयांछागीं। ऐसा हा उपाये जगीं। इक्षरें केला ॥ ९॥ विषय निर्माण जाले बरवे । इारीरेंविण कैसें भोगावे । नाना शारीराचे गोवे । याकारणें ॥ १० ॥ अस्तीमांशाचें शारीर । त्यामधें गुणप्रकार । शरीरासारिखें यंत्र । आणीक नाहीं ॥ ११ ॥ ऐसीं शरीरें निर्माण केळीं । विषयभोगें वाढविळीं । छाहानथोर निर्माण जाळीं । येणें प्रकारें ॥ १२ ॥ अस्तिमांशाचीं शरीरें । निर्माण केळीं जगदेश्वरें । विवेक गुण विचारें। करुनियां।। १३।। अस्तिमौंशाचा पुतळा। जेणें ज्ञानें सकळ केळा । शरीरमेद वेगळा । ठाई ठाई ॥ १४॥ तो भेद कार्याकारण । त्याचा उदंड आहे गुण । सकळ तिक्षण बुद्धीविण । काये कळे ॥ १५ ॥ सकळ करणें ईश्वराला । हाणोनी भेद निर्माण केला । जर्धमुख होतां भेदाला । ठाव कैचा ॥ १६ ॥ सृष्टिकणी आगत्य भेद। संव्हारें सहजची अभेदें । भेद अभेद हा संवाद । मायागुणें ॥ १७॥ मायेमधें अंतरात्मा । नकळे तयाचा महिमा । जाला चतुर्मुख ब्रह्मा । तोहि संदैहीं पड़े ॥ १८ ॥ पीळ पेंच कडोविकडी । तर्क तिक्षण घडींने घडी । मनासि होये तांतंडी । विवरण करितां ॥ १९ ॥ आत्मत्वें ला-गतें सकळ कांहीं। निरंजनीं हें कांहींच नाहीं। येकांतकाळीं समजीन पाही । सणिजे वरें ॥ २० ॥ देहेसामध्यानुसार । सकळ करी जगदे-श्वर । थोर सामध्ये अवतार । बोलिजेती ॥ २१ ॥ रोष कूर्म वान्हाब जाले। येवढे देह विशाळ धरिले। तणकरितां रचना चाले। सकळ सृष्टीची । २२ ॥ ईश्वरं केवढ सूत्र केले । सूर्यविंव धांवाया लाविले ।

१ हा अस्थिमांसाचा पुतळा ज्ञानाच्या योगानें सकलकलाप्रवीण झाला आहे. २ आवश्यक, जरूर तितकाच. ३ ब्रह्माकडे दृष्टि वळविळी ह्मणजे मग भेद कोठचा उरणार? ४ सृष्टि निर्माण करतेवेळी भेद होतो, परंतु सृष्टीचा संहार होतांच सर्व अभेद आहे. ५ निकरानें. ६ घाई. ७ अंतरात्म्याचें विवरण करितांना घटकोध-टकीं मनाला घाई होऊन पीळ, पेंच बसून तें अगदीं निकरावर येतें. ८ हें सर्व सांगितलेलें आत्म्याच्या ठिकाणीं लागूं पडतें.

धुकटाकरवीं धरिवेळें । अगाध पाणी ॥ २३ ॥ पर्वताऐसे ढग उचळती। सूर्यविवासि अछ्यादिती । तेथें सवीचे वायोची गती । प्रगट होये ॥ २४ ॥ झिडकझिडकुं धांवे वारा । जैसा काळाचा हाणियारों । ढग मारुनी दिनकरा । मोकळे करी ॥ २५ ॥ वैसती विजांचे तडाखे । प्राणीमात्र अवचिता धाके । गगन कडकडून तडके । स्थळांवरीं ॥ २६ ॥ येहळोकांसी येक वर्म केळें । महद्भूतें महद्भूत आळिळें । सकळां समभागें चाळिळें । सृष्टिरचनेसी ॥ २७ ॥ ऐसे अनंत भेद आत्मयांचे । सन्कळ जाणती ऐसे केंचे । विवरतां विवरतां मनाचे । फडके होती ॥ २८ ॥ ऐसी माझी उपासना । उपासकीं आणावी मना । अगाध महिमा चतुरानना । काये कळे ॥ २९ ॥ आवाहन विसर्जन । हेंचि भजनाचे ळक्षण । सकळ जाणती सज्जन । मी काये सांगों ॥ ३० ॥ इति श्रीदासवोधे गुरुशिष्यसंवादे देहक्षेत्रनिरूपणनाम समास आठवा ॥ ८॥

#### ॥ श्रीराम॥

मृतिकापूजन करावें । आणी सवेंचि विसर्जावें । हें मानेना स्वभावें । अंतःकणीसी ॥ १ ॥ देव पूजावा आणी टाकावा । हें प्रशस्त न वटे जीवा । याचा विचार पाहावा । अंतर्यामीं ॥ २ ॥ देव करिजे ऐसा नाहीं । देव टाकिजे ऐसा नाहीं । ह्मणोनि याचा काहीं । विचार पाहावा ॥ ३ ॥ देव नाना शरीरें धरितो । धरुनी मागुर्ता नोहितो । तरी तो देव कैसा आहे तो । विवेकें वोळखावा ॥१॥ नाना साधनें निरूपणें । देव शोधायाकारणें । सकळ आपुळे अंतःकणें । समजळें पाहिजे ॥ ५ ॥ ब्रह्मज्ञानाचा उपाये । समजल्याविण देतां नये । पदार्थ आहे मा घे जाये । ऐसें ह्मणावें ॥ ६ ॥ सगड छोकांचे अंतरींचा भाव ।

<sup>9</sup> आज्ञाधारक सेवक. २ लय केला. ३ विवरण करतां करतां मनाचे धुडके उडतात. ४ मायेपासून मांडणी करणें हें आवाहन व पुन्हां संहार करणें हें विस-र्जन. हीच आमची उपासना. ५ ब्रह्मज्ञान ह्मणून कांहीं पदार्थ थोडाच आहे तर स्यासंबंधानें घे आणि जा असें ह्मणतां येईल. ब्रह्मज्ञान समजणें हेंच त्याचें देणें.

मज प्रसक्ष भेटवावा देव । परंतु विवेकाचा उपाव । वेगळाचि आहे ॥ ७॥ विचार पाहातां तगेना । त्यास देव ऐसें ह्मणावेना । परंतु जन राहेना । काये करावें ॥ ८॥ थोर लोक मरोनि जाती। त्यांच्या सुरता करूनी पाहाती । तैसीच आहे हेही गती । उपासनेची ॥ ९॥ थोर न्यापार ठाकोन जनीं । सणोनि केळी रेखतवानी । राज-संपदा तयाचेनी । प्राप्त कैची ॥ १०॥ ह्मणोनि जितुका भोळाभाव । तितुका अज्ञानाचा स्वभाव । अज्ञानें तरी देवाधिदेव । पाविजेल कैचा ॥ ११ ॥ अज्ञानासी ज्ञान न माने । ज्ञात्यास अनुमान न माने । हा-णोनि सिद्धांचिये खुणें । पावलें पाहिजे ॥ १२ ॥ माया सांडून मुळास जावें। तरीच समाधान पावावें। ऐसें न होतां भरंगळावे। भलतीकडे ॥ १३ ॥ माया उलंघायाकारणें । देवासी नाना उपाय करणें । अध्या-त्मश्रवणपंथेंचि जाणें । प्रत्ययानें ॥ १४ ॥ ऐसें न करितां लेकिकीं। अवधीच होते चुकामुकी । स्थिति खरी आणि लटकी । ऐसी वोळखा-वी ॥ १५ ॥ खोट्याचे वाटे जाऊं नये । खोट्याची संगती धरूं नये । खोटें संप्रहीं करूं नये कांहीं येक ॥ १६ ॥ खोटें तें खोटेंचि खोटें। खऱ्यासीं तगेनात बालटें । मन अधोमुख उफराटें । केलें पाँहिजे ॥ १७॥ अध्यात्मश्रवण करीत जावें। ह्मणिजे सकळ कांहीं फावें। नानाप्रकारीचे गोवे । तुटोनी जाती ॥ १८॥ सूत गुंतलें तें उकलावें। तैसें मन उगवीवें । मानत मानत घालावें । मुळाकडे ।। १९ ॥ सकळ कांहीं काळवळें। त्या सकळाचें सकळ जाळें। शरीरीं विभागळें संकळ कांहीं । २० ।। काये तें धयेंचि पाहावें । कैसें तें येथेंचि शोधावें । सूक्ष्माचीं चौदा नावें। येथेंचि समजावीं ॥ २१॥ निर्गुण निर्विकारी

<sup>9</sup> शाईचा व्यापार. २ हाण्त सिद्धांच्याच मार्गानें गेलें पाहिजे. (ओळाभाव उपयोगी नाहों). ३ आळ. ४ आपलें मन अधोमुख होऊन मायेकडे व मायेच्या पुढच्या पसाऱ्याकडे पाहात आहे, तें ऊर्ध्वमुख करून ब्रह्माकडे लावलें पाहिजे. ५ जडचंचलादिकाचा कर्दम होऊन त्यापासून पिंड आणि ब्रह्मांड हीं झालीं आहेत. ६ शरीरांत, पिंडांत, ७ सूक्ष्मा अशा मूळमायेचीं.

येक । तें सर्वा ठाई व्यापक । देह्यामधं तें निष्कळंक । आहे की नाहीं ॥ २२ ॥ मूळमाया संकल्परूप । तें अंतःकणीचें स्वरूप । जड चेतवी चैतन्यरूप । तेंहि शारेरीं आहे ॥ २३ ॥ समानगुण गुणसाम्य । सूक्ष्म विचार तो अगम्य । सूक्ष्म साधु जाणते प्रणम्य । तया समस्तांसी ॥२४॥ द्विधा भासतें शरीर । वामांग दक्षणांग विचार । तोचि अर्धनारीनटेश्वर । पिंडीं वोळखावा ॥ २५ ॥ तोचि प्रकृतिपुरुष जाणिजे । शिवशक्ति वोळखिजे । शाह गुणईश्वर बोळिजे । तथा कर्दमासी ॥ २६ ॥ तयासीच हाणिजे महत्तत्व । जेथें त्रिगुणाचें गूढत्व । अर्धमात्रा शुद्धसन्त्व । गुणक्षोभिणी ॥ २७ ॥ त्रिगुणों चाळतें शरीर । प्रसक्ष दिसतो विचार । मुळींच्या कर्दमाचें शरीर । ऐसें जाणावें ॥ २८ ॥ मन माया आणि जीव । हाहि दिसतो स्वभाव । चौदा नामांचा अभिप्राव । पिंडीं पाहावा ॥ २९ ॥ पिंड पडतां अवघेंचि जातें । परंतु परब्रह्म राहातें । शाश्वत समजोन मग तें । दृढ धरावें ॥ ३० ॥ इति श्रीदासबोधे गुरु- शिष्यसंवादे सूक्ष्मिनरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥

### ॥ श्रीराम ॥

धर्क जातां धरितां नये । टाकूं जातां टाकितां नये । जेथें तेथें आहेच आहे । परब्रह्म तें ॥ १ ॥ जिकडे तिकडे जेथें तेथें । विन्मुख होतां सन्मुख होतें । सन्मुखपण चुकेना तें । काहीं केल्यां ॥ २ ॥ बैन्सलें माणुस उठोन गेलें । तेथें आकाशचि राहिलें । आकाश चहुंकडे पाहिलें । तरी सन्मुखचि आहे ॥ ३ ॥ जिकडे जिकडे प्राणी पळोन जातें । तिकडे आकाशाचि मोंवतें । बळें आकाशाबाहर तें । कैसें जावें ॥ ४ ॥ जिकडे तिकडे प्राणी पाहे । तिकडे सन्मुखचि आहे । समस्तांचे मस्तकीं राहे । माध्यानीं मार्तड जैसा ॥ ५ ॥ परी तो आहे येकदेसी । दछांत न घडे वस्तुसी । काहीं येक चमत्कारासी । देउनी पाहिलें ॥६॥ नाना तीर्थे नाना देसीं । कष्टत जावें पाहाव्यासी तैसें नलगे परब्रह्मा-

१ मन, माया आणि अंतरात्मां हीं शारिरांत स्वाभाविकपणें आहेतच.

सीं । बैसलें ठाई ॥ ७ ॥ प्राणी बैसोनीच राहातां । अथवा बहुत प-ळोन जातां। परब्रह्म तें तत्वतां । समागमें ॥ ८॥ पक्षी अंतराळीं गेला। भोंवतें आकाशाचि तयाला। तैसें ब्रह्म प्राणीयांला। व्यापून आहे ॥ ९ ॥ परब्रह्म पोकळ घनदाट । ब्रह्म सेवटाचा सेवट । ज्यासी त्यासी ब्रह्म नीट । सर्वकाळ ।। १० ।। दश्या सबाहे अंतरीं । ब्रह्म दा-टलें ब्रह्मांडोदरीं । आरे त्या विमळाची सरी । कोणास दावी ॥ ११ ॥ वैकुंठकैळासस्वर्गलोकीं । इंद्रलोकीं चौदा लोकीं । पन्नगादिकपाताळ-लोकीं । तेथेंहि आहे ॥ १२ ॥ कासीपासून रामेश्वर । आवधें दाटलें अपार । परता परता पारावार । त्यास नाहीं ।। १३ ।। परब्रह्म तें ये-कलें। येकदांचि सकळांसी व्यापिलें। सकळांस स्पर्शीन राहिलें। सकळां ठाई ॥ १४ ॥ परब्रह्म पाउसें भिजेना । अथवा चिखलानें भरे-ना । पुरामधें परी वाहेना । पुरासमागमें ॥ १५ ॥ येकसरें सन्मुख वि-मुख । वाम सन्य दोहिंकडे येक । आर्धऊर्घ प्राणी सकळीक । न्यापून आहे ॥ १६ ॥ आकाशाचा डोहो भरला । कदापी नाहीं उचंबळला । असंभाव्य पसरला । जिकडे तिकडे ॥ १७ ॥ येकजिनसी गगन उ-दासे । जेथें न हीं दरयभास । भासेंविण निराभास । परब्रह्म जाणावें ॥ १८ ॥ संतमाधुमाहानुभावां । देवदानवमानवां । ब्रह्म सकळांसी वि-सांवा । विश्वािठाव ॥ १९ ॥ कोणेकडे सेवटा जावें । कोणेकडे कार्य पाहाबें। असंभाव्य तें नेमावें। कायं क्षणोनी ॥ २०॥ स्थूळ नव्हे सूक्षम नव्हें । काहीं येकासारिखें नव्हे । ज्ञानदृष्टीविण नव्हे । समाधान ॥ २१ ॥ पिडब्रह्मांडनिरास । मग तें ब्रह्म निराभास । येथून तेथवरी अवकास । भर्कासरूप ।।२२।। ब्रह्म व्यापक हें तों खरें । दश्य आहे तों हें उत्तरें । व्यापेनिण कोण्या प्रकारें । व्यापक क्षेत्रावें ॥ २३ ॥

१ पिलकडे, साच्या पालकडे, असे कितोही गेलें तरी त्याला पार नाहीं. १ अधोर्थ्व. ३ शत्य, जेथें दर्यभास नाहीं. ४ अमर्याद जें ब्रह्म खाची मयादा काय करावी १ ५ दर्ग च्या सापेश्तेनें ब्रह्माला आपण व्यापक ह्मणतों, परंतु दर्यचं जर मिथ्या आहे तर संग ब्रह्माला व्यापक कसें ह्मणानें १

ब्रह्मासी शब्दिच लागेना । कल्पना कल्पूं शकेना । कल्पनेतीत निरंजना । विवेकों वोळखावें ॥ २४ ॥ शुद्ध सार श्रवण । शुद्ध प्रत्ययाचे मनन । विज्ञानी पावतां उन्मन । सहजचि होतें ॥ २५॥ जालें साधनाचें फळ । संसार जाला सफळ । निर्गणब्रह्म तें निश्चळ । अंतरीं विंवलें ॥ २६ ॥ हिसेब जाला मायेचा। जाला निवाडा तत्वांचा। साध्य होतां साधनाचा । ठाव नाहीं ॥ २७ ॥ स्वप्तीं जें जें देखिलें । तें तें जागृतीस उडाठें । सहजिच अनुर्वाच्य जारें । वोलतां नये ॥२८॥ ऐसें हें विवेकें जाणावें । प्रत्ययें खुणेसी बाणावें । जन्ममृत्याच्या नावें । सुन्याकार ॥ २९ ॥ भक्तांचेनि साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें । समर्थक्यपेचीं वचनें । तो हा दासबोध ॥ ३० ॥ वीस दशक दासबोध। श्रवणद्वारें घेतां शोध । मननकर्त्यास विशद । परमार्थ होतो ॥ ३१ ॥ बीस दशक दोनीसे समास । साधके पाहावें सावकास । विवरतां विशे-षाविशेष । कळों लागे ॥ ३२ ॥ प्रंथाचें करावें स्तवन । स्तवनाचें काये प्रयोजन । येथें प्रत्ययास कारण । प्रत्ययो पाहावा ॥ ३३ ॥ देहे तंव पांचा भूतांचा । कर्ता आत्मा तेथींचा । आणी कवित्वप्रकार मनु-शाचा । काशावरुनी ॥ ३४ ॥ सकळ करणें जगदीशाचें । कवित्यचि काय मौनुशाचें । ऐशा अप्रमाण बोलण्याचें । काये व्यावें ॥ ३५ ॥ सकळ देह्याचा झाडा केला । तत्वसमुदाव उडाला । तेथे कोण्या पदार्थाला। आपुले हाणावें ॥ ३६ ॥ ऐसी हे विचाराचीं कामें। उगेंच भ्रमों नये भ्रमें। जगदेश्वरें अनुक्रमें। सकळ केलें॥ ३७ इति श्रीदासनोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळन्नसनिरूषणनामे समास दाहाना 11 00 11

१ प्रथम "आणी कवित्व मानुशाचें " असे चरण होतें, त्याचें "आणी क-वित्वचि काय मानुशाचें " असे चरण श्रीसमधीनीं स्वहस्तें केलें आहे.

॥ भी ॥

## आरती दासवोधाची.

वेदांतसंमतीचा कान्यसिधु भरला । श्रुतिशास्त्रप्रन्थ गीता साक्ष संगम केला । महानुभाव संतजनीं अनुभव चाखीला । अज्ञान जड जीवा मार्ग सुगम जाला ॥ १ ॥

जय जया दासबोधा ग्रन्थराज प्रसिद्धा । आरति वोवाळीन विमळज्ञान बाळबोधा ॥ ध्रु० ॥

नवित्रा मितिपंथें रामरूप अनुभवी । चातुर्यनिधी मोठा मायाचक्र उमवी । हरिहरहृदयीं नें गुद्ध प्रगट दावी । बद्धि सिद्ध जाळे असंख्यात मानवी ॥ २ ॥

वीसही दशकींचा अनुभव जो पाहे। निस्तेम विद्यारतां स्वयें ब्रह्मचि होये। अपार पुण्य गांठीं तरी श्रवण छाहे। करियाणळेखकाचें भावगर्भ हृदई॥ ३॥



श्रोमत्

दासबोधांतील विषयांची सूची



**भन्थमा**ला

(महाराष्ट्रास सवाल)

जांव, चाफळ, राजनगड, शिरगांव, डोमगांव, टांकळी, इंदूरवोधन, भालगांव, कण्हेरी, तडवळें, पांघरी, बीड इत्यादि मठांतील रामदासी संग्रह मिळवून तो प्रकाशित करण्याचें काम आसी सुरूं केलें आहे. खुद कल्याणस्वामींच्या हातचा संग्रह आसांस उपलब्ध झाला आहे. आतांपर्यंत श्रीमत् दासवोध किंमत रु. २४८ व श्रीसमर्थोचीं दोन जुनीं चरित्रें किंमत रुपये १४४ असे दोन भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. हेलीं श्रीसमर्थोच्या प्रकाशित व अप्रकाशित काव्यांचा भाग छीपण्यास वेतला आहे. कायमच्या ग्राहकांना ७५ पृष्ठांना ४४ प्रमाणें व इतरांना ४५ प्रमाणें किंमत आकारण्यांत येत असते. ज्या वाणीनें एकवार धर्मसंमूढचेत महाराष्ट्राला महाराष्ट्रधर्म शिकवून त्यांत चैतन्य उत्पन्न केलें, त्या वाणीचा प्रनथरूपानें संग्रह करण्यास श्रीशिवाजीमहाराजांच्या जायत होत असलेल्या महाराष्ट्रांत, काय तीन हजार कायम ग्राहक मिळणार नाहींत?

चिटणीस सत्कार्योत्तेजक सभा—धुळें, स्नानदेश

### श्रीमत्

# दासबोधांतील विषयांची सूची

(पहिला अंक दशकाचा, दुसरा समासाचा व पुढील ओव्यांचा समजावा)

अ

ॐ १२-५-९; १३-३-६ अकल १२-९-२८।२९ अग्निस्तवन १६-५ अजन्मा ६-१०-३६।५८; ८-८-३३ अजपा १७-५ अजामेळ ४-३-१७ अत्रि ५-६-२४ अद्वैतग्रन्थ ७-९ अधिकारी ३-६-७; ५-३-३४।३६; ८-८-५७;९-४-२८ अध्यातम ७-१-५४ अध्यात्मग्रन्थश्रवण १८-४-४०; २०-९-१४।१८ अध्यात्मानिरूपण ५-३-८; १७-३ अन वाया दवडणें १२-१०-१ अनुग्रह ६-१-३१ अनुताप १२-७-१४ अनुभव ६-१०-२७।३४; नाना लोकांचे ८-१० '' संशय '' पहा अनुमान

अपाय करणेंच तर कसा करावा ११-५-१७
अभाविक ३-१०-३३।३७
अभिमान १-१-२३।२६; ६-४-१७।१८, १५-१-१९।२१
अम्यास ७-७-७२।७४
अमर ३-९-५९
अमरावती ४-१०-१३।२२; १०-५-१७
अर्चनभक्ति ४-५
अर्घनारीनटेश्वर १०-९-१०; १७-२-८; २०-५-८; "माया" पहा
अवगुणांत अवगुण १९-८-८
अवतारी १०-६-३९; १०-७-१।११; ११-९-९।११; १५-३-५;

अवध्रतगीता १-१-१८; ७-७-३४ अशक्त १९-१०-२२ अष्टधा प्रकृति ''प्रकृति'' पहा असन्छिष्य ५-३-५३।९६

अहंकार ८-७-५६; ''देहबुद्धि'' पहा.

राची व्याख्या १७-८-९

अहंता १५-८-३३।४० ''देहबुद्धि'' पहा अहं ब्रह्मास्मि-९-१०

अज्ञान ६-१-१९; ७-२-२२; ७-१०-९।२७; ९-४

्नाचें लक्षण १२-१०-२८

अंत्यज ५-१-१६ -53(४)-१-०१-०१-०५-५-५ । अंतर्निष्ठ<sup>9</sup>१८-१-२३।२४ १-०१-५-१-५ १००१ (जन्म

अंतरात्मा १०-१०३६।५०; ११-१-१९।३१; ११-४; ११-८; ११-९-१४।१९; ११-१०-१।३; १५-८; १५-९; १६-७; १६-९; १७-६; १८-१-१६।२४; १८-२-२३; १८-८-८।११; "आत्मा" पहा.

अंतराळ १७-१०-७

अंत:करण

णाची व्याख्या १७-८-४ सकळांचें एक १०-१; ११-९-१६; १५-७-२३।२८; **१**६-८

### आ

आकाश व स्वरूप ८-५-३६।६९; ९-९-१७।२१
आचार ५-२-५६।५७
आचारिवचार १३-१०-१६; १७-१०-२५
आत्मत्वीं भेद कां १४-८-१८; १६-८-२३; १७-२-२०।२३.
आत्मिनिवेदन ४-९; ५-६-४६।५१; ६-२-३९; ६-३-२४; ६-३-३१—
1३२; ८-८-७।१९; १३-२-२८; १३-६-३१; १४-९-१८;
१७-८-३१; १८-५-३३; १८-९-२४
कसं करावे ८-८-१३।१९

नाचे तीन प्रकार १२-५-१६।२२ नाचे महत्व ४-९-२५

आत्मवत् परावे १२-१०-२२ आत्महत्यारा ५-६-५५; ८-७-२३।२४; १०-८-१९; ११-८-७; १८-७-

आत्मज्ञान ५-४-३२।३६; ५-६; ५-६-४४।४५; ६-१-१९।२३; ६-२-२८।४५; १०-९-२२।२३; १०-१०-६३।६६; १७-३.

ाची महती ६-२-१।५; ७-१-२६।२८. नाची न्याख्या ५-६-१; ५-६-१०; ५-६-१४. मिथ्या आहे काय ? ७-७-३०।४२

आत्मज्ञानी ३-९-५९
आत्मा ६-१०-१४।१५; ८-८-४९; १३-१-१।२०; १३-६-११।१२; १३-९-१; १६-७; १६-८; १६-१०; १७-३; १७-६; १८-१-१६।२४; "देव " पहा.

चुत्वार ८-७-४४।५५

तम्याचीं रूपे २०-६; २०-७; २०-८
आत्माराम १६-८; १६-१०
"अंतरात्मा", "आत्मा "पहा
आदिदैविकताप ३-८
आदिनाथ ५-६-२५
आदिम्रातिक ताप ३-७
आध्यात्मिक ताप ३-६
आपला आपण १७-७-७।१२
आपस्तवन १६-४
आयुष्य १८-३-१
आळस ७-८-४८।४९; ८-६-२९।४०; ११-३-१०।१३; १२-९-८; १२-१०-११; १८-३-३।५,१२; १८-७-४।५; १९-३-७; १९-३-४, ११, १२; २०-५-२७

3

साचा मुगुटमणी ८-९-२१

् इहलोक साधायास साधन १२-३-२ इंद्रदेव १८-१-६

2

ईश्वर १ ९-४-१६।२८ राचें देणें १८-६-१४।२१; १८-१०-५

उ

उत्तमलक्षण २-२ उद्देगाचें मूळ तुटे ११-३-२८ उन्मन २०-१०-२५ उपदेश दादून न करावा १४-१-३३ उपदेशपर २-२; ११-३; ११-५; १२-१-११२०; १२-२; १२-९-८।३० १२-१०; १३-१०-२२।२९; १४-१; १४-६; १५-१; १८-२; १८-२; १८-२; १९-१० उपदेशलक्षणे ५-४; ६-२ उपाधी ११-५-९; १९-८-१९।२२, २७।३०; १९-१०-२० उपासना ८-१-९।१०; १५-९-२६।२९; १६-९; १६-१०-२८।३०; १७-३-२५; १९-२-१६; १९-१०-८; २०-४-१५,२०, २२, २३; २०-८-२९।३०; २०-९ नेचा अभिमान ६-४-१२

ऊ

सगुण ६-६-५४।५५; ६-६-६०

जध्वीमुख २०-८-१६; २०-९-१७

· v

एकंकार १७-४-२१।२९; २०-७-३०
एकांत ११-१०-१७; १८-३-२०-१४-१०-४७।५०; १९-६-२४।३०;
२०-७-२३।२४; २०-८-२०

क

कथा १९-२-२०।२१; १९-७-१ कर्ता १३-८ कर्म ११-९-१।२ इंद्रियें १७-८-१४ करमणूक ७-९-५७ करून अकर्ता ९-३ करंटा १२-९-१।४; १४-६-२५; १८-७-१६।१९ ट्याचीं लक्षणे १९-३ ट्यानें काय करावें १२-९

कलयुग ६-४-२ कल्पना ७-३-४८।५१; ७-५-१७।४० कवित्व १४-३

> धीट १४ ३ ८; १४ ३ १०।२१ पाठ १४ ३ ९; १४ ३ १०।२१ प्रासादिक १४ ३ २२।३४ लक्षणें १४ ३ ३५।५४

कविश्वरस्तवन १-७

कष्ट ११-१०-२०; १२-७-२५; १८-७ ११५,१६; १९-१-१३; १९-९-१६; ''यत्न'' पहा.

कामना ५-२-४१|४३ काहाणी १३-५ काळ १८-१०-१|४

म्हणजे काय १२-८-२।१७

कांतावियोग ३-२-५९।६३ किडे सूक्ष्म १५-८ कीर्तन ४-२; ४-२-२३

> ् पौटासाठी ५-८-१९; १४-१-४५; १४-१-५५ लक्षणे १४-४

कीर्ति व-९-४४; १२-८-२७; १२-१०-१३; १२-१०-१८।१९; १५-२-३०; १९-३-२४; १९-६-१४; १९-१०-२५

कुविद्येचीं छक्षणें २-३ कुळधर्म ४-५-१५|१६ क्टात्मक १५-५-१|२; १५-६-१|४ कृतायुग ६-४-१ केलास ४-१०-१२; १०-५-१७ कोइं ६-३-३४।३५ कोश्रत्यता ५-५-३२ कियेविण शब्दज्ञान १२-१०-३०

### ख

खांजणी भांजणी १५-४-१८।२३; ''ब्रह्मांडाची उभारणी व संहारणी'' पहा. खंडेराया १८-१-११

#### ग

गणपती ''गणेश'' पहा. गणेश

> महिमा १-२-३।७; १-२-२६।२९. स्तवन १-२-१; १-२-२५; २-१-१; ४-१-१; ७-१-१।६; १६-८-१, १८-१-१.

स्वरूप १-२-८।२४

गर्भस्त ''सूर्य'' पहा गर्भवास ३-१-२९/४७ गर्व १५-८-२७/३५ गाणें १४-४

ण्याचे प्रकार १२-५-६

गुण ९-४-४; ९-४-१५।१७.

अगांतुक २-८-३१; १४-६.

सहज १४-६-२।४

-साम्य २०-२-२५; २०-५-७.

-श्रोभिणी १७-२-१०; २०-२-२४; २०-५-९.

गुरु ५-१-६; ५-१-६६।७२ " सहुरु" पहा अडक्याचे तीन ५-२-२१ -गीता १-१-१८; ७-७-३३; ७-१०-४३ -त्व १४-७-२९, ३४, ३६ नीच यातीचा ५-२-५८।६३ व शिष्य १९-६-४।१३ स्वयातीचा ५-२-६४

ग्रहस्थाश्रम १४-७-१।६ गोरक्षमुनी ५-६-२५ ग्रन्थ ७-९-३०।६० ग्रामाधिपती ६-१-८ ची भेट ६-१-२।७

घ

घर १-१०-३४।५० ब्राण २०-८-७

F

चक्रवती ६-१-९।१०

आभिमान १७-९-२ अवस्था १७-९-१ गुण १७-९-५ देह १७-८; १७-९-१ भोग १७-९-३ मात्रा १७-९-४ शकी १७-९-६

स्थान १७-९-२ चतुराननं "ब्रह्मा" पहा

चमत्कार १-९-५; १-१०-६।१०; ९-८-६।१०; १०-४-२२।२७; १०-६-३७; १०-७-१।११; १०-९-२०।२१; १५-८-२२।२४ चळवळीचें सामर्थ्य २०-४-२६

चक्षु २०-८-६ चातुर्यलक्षणें १५-१; १५-६; १९-२-६।७ चातुर्वर्ण्य ४-३-२४ चांगदेव १-१०-९ चित्त १७-८-८ चुकणें १९-८-११।१४ चैतन्य २०-२-२१; २०-५-७ चौऱ्यासी लक्ष जीवयोनी २०-६-३।६ चचंळ ११-२; "माया" पहा नदी ३१-७ व निश्रळ १५-५; १५-१०

ज

जगजोती "जाणीव" पहा जगदीश २०-४-८ जगमित्र १९-२-१९ जनक ५-६-२३ जनींजनार्दन १८-४-३५ जन्म ३-१-१।१०; ८-७-५६

-दु:ख ३-१-२९।४७

-मृत्य ७-१०-२८।३०; ८-७-६६; ९**-७**-८/४३;२०-**१०-२९** जन्माची विफलता २-४-१४।२६ जन्माची सार्थकता १-९-२५; १-१०-६१; २-४-५,१३; ३-९-४४; ६-२-३७; ७-१०-३९; १२-८-२२1२३; १५-२-३०; १७-१-

२१; १७-७-२९; २०-१०-२६

जयंती ४-७-१८ जागृती ५-६-६९।७१ जाणणें ९-४

व्याख्या ९-४-४०

जीणता १७-७-१४।१५; १८-२; १८-१०-३३,४५ जाणती कळा "जाणीव" पहा. जाणीव ९-६-३; ९-६-१२।१३; १०-१-१२, २६।३०;१०-९-९।१८; ११-१-२६; १४-८-१३; १५-३-६; १७-८-४; १८-८-१०. —नेणीव ९-६-३; १०-१-२८।३०.

जिन्नस

तीन २०-२-१५|३० चार २०-५ जिव्हा १९-२-१९; २०-८-७ जीव ८-३-१८; ९-६-३५

चत्वार ११-१-३४|३५ जीवन्मुक्त ६-९-३३ जीवयोनी २०-६-३|६

त

तत्त्वं १७-९-१।८ तमोगुण २-६

> णाचा परिणाम २-५-२; २-६-३९ णाची उदाहरणे २-६-२।३८

तत्त्वज्ञान १७-३-२४ तापत्रय ३-६-८

तारुण्य ६-२-३५।५८; ११-३-३

तीर्थक्षेत्रं ४-५-१७; ८-१-३।४; १४-५-८; १८-८-११।१२; २०-१० ७ वर्षा ७ ४-४४; ७-५-५; १५-७-४२ वळनाभोवानी १८-१-१२; १८-६-९

त्रिगुण २-५-१।५; ९-६; २०-३-६।९

णाचा परिणाम २-५-२

त्रेतायुग ६.४-१ त्वचेंद्रिय २०-८-६ धोर कोण १५-३-१।१७

द

दारिय ३-४-१।३४
दास ''रामदास'' पहा
दासचीध ७-१-२९।५३; २०-१०-३०।३५
ग्रन्थाचें नांव १-१-२
ग्रन्थाला आधारम्त ग्रन्थ १-१-१८।१९
ग्रन्थांतील प्रतिपाय विषय १-१-२।१२
रचना काल ६-४-७।८
- स्तवन २०-१०-३३
अवणाचें फल १-१-२८।३७

दास्यभक्ति ४-७
दिनचर्या १२-९-९।१३
दुरात्मा १५-९-१८
दुर्जन प्राणी १९-९-२३।२४
दुश्रीतपणा ८-६-१९।४०
दुष्काळ ३-५-४।११
दुश्य सत्य कां मिथ्या ६-८; ७-४-११।१३; ९-२-१, ८.
मिथ्या, तर दिसतं कां १ ६-८-३८।४५; ६-९

देव ४-८; ८-१-२२।२३; ८-१-२९।४२; ८-३-१८; ९-३-३०।३१; १०-३-९।११; १०-९-२०।२१; ११-८; ११-९-९।११; १३-७-२१।३०; १४-८-३।२३; १८ २-२६।२७; १८-७-११। १४; १९-५-६।१३; "आत्मा" पहा. कोण १२-३ चत्वार ११-२-२८।३४ तिर्गुण ६-२-२६।२८; ६-६-४७।४८; ११-२-३७।४०

-पूजा १५-९-२५

प्रत्यक्ष भेटावा २०-९-७ प्राणाहून श्रेष्ठ ४-८-८ बळात्कार १७-१ मातेहून श्रेष्ठ ४-८-२४ सहजं १७-५-१४|१५

देवता १०-३-९।११; १०-९-२०।२१; १९-५-५।१३. देवते १०-३-९।११; १०-९-२०।२१; १९-५-६।१३ देशस्थित तत्कालीन ३-५-२७।३४; १५-२-३।११ देशाधिपती ६-१-८

देह १-१०-५१।६०; ३-१-११।२७; ६-३-२०; १९-५-७।१२; १९-६-

'२५; २०-८

-आत्मायोग १३-९; १८-४-३२।३५; १९-५.८.

आहे म्हणून १८-४

-कष्ट १९-१-१३

कारण १७-८-३०

चत्वार १७.८; १७.९

देऊळ १७-१

-बुद्धि ६-८-४०।५०; ६-१०-१६।१७; ७-१-२३।२५; ७. २-२०६४०; ७-६-५०।५४; ७-७-४३।५६; ८-१-१४; ८-७-५।१७; ९-२-१५।१९

- -बुद्धि कशी झडते ११-८-२३ महाकारण १७-८-३०

^ हुंगार १४-६-९, १८।१९; १८-६-१।२ सार्थकीं लावावा १८-४-३१ स्क्ष्म १७-८-१।२२; १७-९-१७।२२ स्थूळ १७-८-२३।२९; १७-९-१२।१७

दंडक १८-८-४ द्वापार युग ६-४-१ द्विज ५-१-९ ध

धर्मस्थापना १७-१-२९; १८-४-३६ धर्मस्थापनेचे नर १०-४-४२; १८-६-२० धीर १९-१०-२७।३० ध्यान २०-४-१२

> अखंड १४-८-१|२४ दंडक १४-८-३०, ४१|४८ मूर्ति—१४-८-२५|३६

> > न

नमस्कार ''वंदनभाक्ति'' पहा राचा महिमा ४-६-१४।२१ नरदेह १-१०; २-४-१।२; ३-१०-२५; ३-१०-३८; ८-७-१८।२९; ११-३-१; १८-३-१; २०- ५-१७।२७

नविधा भजन ४-१।९; ८-८-६
नामस्मरण ४-३
नारद ५-६-२३
निद्रा १८-९
निपुत्रिक ३-३-३१।४६
निर्गुण म्हणजे काय १६-९-४, १३, १६
निर्मिमान १५-१-२१
निर्ह्णण ४-२-२३
नित्रुचित १२-८-१९
निश्चय ५-१०-२८।३९
निश्चळ ११-२ "ब्रह्म" पहा
निष्काम भजन १०-७-१९।२५

-लक्ष्णे १९-६-१६।३०

निस्पृह १९-६-३, १५

-- धर्तैणूक ११-१० -- च्यापलक्षणे १५-२ -- शिकवण १४-१; १८-३ हाने काय करावे १४-१-५९

निस्पृहतेची लक्षणे १४-२-२१
चृपती "राजा" पहा.
नेणणे ९-४
नेणता १७-७-१४।१५
नेणीव ९-६-३; १०-१-२७।३०
नेम १८-६-६.

प

पढतमूर्ख ''मूर्ख'' पहा.
परम्रह्म ''ब्रह्म'' पहा.
परमात्मा ''ब्रह्म'' पहा.
परमार्थ ''ब्रह्म'' पहा.
परमार्थ ''ब्रात्मज्ञान'' पहा.
ची बुडवण ७ ८-४९
चे जन्मस्थान ७-१०-३८

चें जन्मस्थान ७-१०-३८
चें मुख्य लक्षण ६-७-१०
चें सूधन ७-८; ११-३-३०
चें स्तूबन १-९
थीं काय पाहिजे ११-३-२९

स तारू ७-९-२८

• स मूळ ११-४-१०

परलोक साधायास साधन १२-३-२ परा १७-८-१, ३ परांतर १२-१०-९; १२-१०-२०; १५-१-४, ८, १४ अनुसार वर्तावें १५-६-१३।१७

परिभ्रमण १४-१-६; १४-२-८।१०; १५-१-३४; १५-६-२५।२६; १९-८-१८, २३,

परोपकार ११-५-१०; ११-५-१५; १२-१०-५।६; १२-१०-२१; १९-४-२२.

पशुदेह १-१०-२१
पशुपति ''शंकर'' पहा
पश्यंती १७-८-१
पाताळलिंग १७-१०-१
पादसेवन ४-४
पाप १०-१०-५३।५६; १८-५-२६
पारतंत्र्य १४-१-२२
पाषांडमत ५-१-१७
पांडच ४-१०-७
पांडुरंग १८-१-१३
पिपीलिकामार्ग २०-२-१०
पिंड २०-७-११

डांसारली ब्रह्मांडरचना ९-५; १६-७-४१।४२. डीं निश्चळ, चंचळ आणि जड २०-७-१२।१६.

पुढारी १५-१-२५।२८
पुनर्जन्म ३-५-५४।५५; ९-७-८।४३; ९-८.
पुण्य १०-१०-५३।५६
पुस्तकज्ञान १२-६-३०
पूजा ४-५-१८।२९
मानस- ४-५-३२।३३

पूर्णापूर्ण २०-१ पूर्वपक्ष १०-२-२४; १५-४-२६; २०-३-२०।२१. पृथ्वी १५-४-१।१७.

-स्तवन १६-३.
पोरपण ३-२-२०।३४
पंचकें पांच १७-८
पंच प्रळय १०-५
पंचभृतिक माया ८-४; ८-४-४०।४२

पंच भूतें १०-३-१२।२०; १२-६-१०।१५; १३-६-१।१०; १३-८-२६।
२८; १६-१०
तांची उत्पत्ती ११-१-१।१०
तांची रूपें ८-४-१०।१२
तांची लक्षणें ८-५
तांचे पंचवीस ८-४-१३।३८
तांत जाणीव आहे ९-६-२०।२३

पंचविका ६-८-२७ पंचीकरण १७-८ प्रकृती ६-२-१४; ८-४-४२; ९-२-३८।३९; ११-१-१।१० व्याख्या ११-१-७

प्रकृतीपुरुष १०-९-७।८; १६-७-४०।४३; २०-५-८
प्रचीति ६-९-२५।२७; ९-५-१५।१८; १०-२-८।१०; १०-८; १०-१०-५३।५४; १०-१०-६७।६८; १२-९-१५; १३-६-३०; १३-७-१३।२०; १४-७-१८।१९; १५-१-७; १५-४-२७। ३१; १८-५-१।९; १८-८-२०; १९-२-४।५; २०-३-२७।२८; २०-४-१८

प्रतिमादेव '' मूर्ति '' पहा. प्रत्यय '' प्रजीति '' पहा. प्रपंच १,१-५-२

आणि परमार्थ १२-१-१।१०; १२-८-२१ चैं काय पाहिजे ११-३-२९ ची जन १९-८-२।५ प्रयोधशक्ती १२-१०-३८।३९

चीं द्वारें १५-२-१६ प्रयत्न "यत्न" पहा प्रयोजकता ७-९-१०।२४ प्रव्हाद ४-३-१७ प्रवृत्ती १२-८-१९ प्रळय १०-५; ११-१-१८; १३-४ प्राकृत "मराठी" पहा प्राणपंचक १७-८-११।१२ प्रात:काळीं उठत जावें १२-९-९ प्रास्ताविक ३-१०-३८।७४; १२-८-२८

व

बद्ध ५-७; ८-७-३।१७ बद्रिकाश्रम ४-१०-९ बद्रिकेदार ४-१०-१० बद्रिनारायण ४-१०-९ वनशंकरी १८-१-९ बहुतांच्या वोलें लागला १२-६-२९।३१ बहुधा ज्ञान ५-५ वाह्याकार १८-१-२४ बाळपण ३-२-२।१९; ११-३-३ बुद्धि १५-१-१५; १५-१०-२९; १७-८-६।७ बोलणें मृदु "मृदु वचन" पहा बोलणें व चालणें एक १२-९-२३; १२-१०-३; १२-१०-ई९ बोलणें सप्रचीत १४-१-२ ब्रह्म १-५-२।१४; ६-२; ६-३; ६-४-२३; ६-५; ६-१०-७।८; ७-२; ७-४; ८-८-१।५; ९-१; ९-२; ९-९; १०-४-११।१४; १०-६-१।३; १०-१०; ११-२; ११-४; ११-९-२०।२५; १२-३-१८।२२; १२-५-१३।१५; १२-६-१।३, २०; १३-२-१४। २७; १४-९-११।३०; १५-४-२३।२६; १६-४-३०।३१; १७-२-१।५;१७-३-२६।२९; १७-६-१८।२१; १७-१०-८;१८-८;

२०-२-१११४; २०-५-२१४; २०-७-१६; २०-९-३०;२०-१० अहमेव ९-१० आणि अंतरात्मा ११-४ आणि आकाश ८-५-३६।६९; ९-९-१७।२१; २०-१०-३।६; २०-२०-१७1१८ आणि दुस्य २०-२-७ आणि पंचभूते २०-१ आणि मन २०-१ आणि माया २०-१ कसें ओळखावें ७-७ कसें पावावें ८-८-२५; ९-२-३२।३३; ९-९-३०।३५ देहातीत ८-८-२८।३० -प्राप्ति, माया व देह असून हि ८-८-३५।४७ ह्याची अखंड स्थिति ६-४-१।५ साचीं चौदा नांवें ७-३ ह्याची व्यापकता २०-१०-२३

ब्रह्मज्ञान "आत्मज्ञान" पहा ब्रह्मा १०-४-३१।३६; १२-६-८; १८-१-३ ह्माचा देवस ६-४-२

ब्रह्मांड ९-६

ुउत्पत्ति ई-ई-१२।१४; ८-१-२६।२८; उभारणी ११-१-१।१०; १२-६-१।१७; १३-३; १४-९-६। १० -केर्ती कोण १३-८

संहारणी ११-१-१११७; १२-६-१८११९; १३-४; १४-९-

महांडी तेंचि पिंडी १-५ ब्राह्मण ५-१-६।१८; १०-२-१७; १४-७-३०; १८-६-१९ णाची न्याख्या ६-४-२४ णाची सद्य: स्थिति १४ ७ ३११४० णाचे मंत्र ५-१ ८

भ र राज्य राज्य स्त

भक्त ३-१-५२; ३-१०-८।१२; ३-१०-२१।३३; १२-३; १८-२-२९ काची व्याख्या ४-९-६; ११-८-१३

भक्ति १४-५-२९।३०; "भजन" पहा भक्तिमार्ग १४-५-२९।३०; १४-७-६।१२ भगवद्गीता १-१-१९; ७-७-३७ भगवद्गजन ३-५-५६; ३-१०-७१ भगवंत २०-४-४।६

ताचें अधिष्ठान २०-४-२६ वर्ष रेडे १ ११ ११ र र

भजन ४-१।९; ८-८-६

निष्काम १०-७-१९।२५

भागवतः १-१-१९; ७-७-३६ भाग्यः १४-२-१९; १४-७-१०

-- ग्याचे लक्षण ९-४-१७

—पुरुष ४-६-२५

भाव ३-१०-१३।१९; ४-६-२४; ५-१-१४

भोळा २०-९-११

ंभाविक : भक्तं ' पहां (१२-१२१ ३१)

भाषाभेद ७-१-४१|४४ - भिकारी १-९-२३

मिक्षा १४-१-८, १४-२; १५-६-२४

आठ दिवसाची १४-२-७

आणि वार १४-२-६

मीड १४-९-२४।२९; १५-१-७

भीम १८-१-१२

भूतं १०-३-९।११, १०-९-२०।२१ भेदाभेद १३-१०-८।२१; १७-१०-२०।२९;२०-८-१७ कसं झाले ९-४; १७-७-२५।३०

भोळा भाव २०-९-११ भोळा शंकर "महेश" पहा भ्रम १०-६

4

मठपती १४-१-५८ मत्सर १२-७-११; १२-७-१५।१६ मध्यमा १७-८-२ मन १७-८-५।६; १८-१०-१७; २०-१-७; २०-९-१९ मनन ५-६-५९; ७-८-४२।४३

> पुन्हपुन्हा ७-८-४७ प्रत्ययाचे २०-१०-२५

मनोगत १२-२-३।४, ८।९; १३-१०-२८।२९; १८-१०-४४ मरण ११-३-६; १२-२-२६; १२-८-२८, ३२।३३; १२-१०-१३; १४-१-१०; १९-६-२५

मराठी १-६-१२; ७-१-३२।४२; ७-१०-४६।४९ महत्तत्व १७-२-१०; २०-३-९ महद्भत १६-७

महंत ११-९-२३,२७; १३-१०-२९; १४-१; १४-१-८०; १९-७-८; १९-१०-१९ ताची लक्षणें ११-६; १२-१-११।२०; १२-२; १२-१० ताची वर्तणूक ११-१०

महानुभाव १२-१० महापुरुष १९-४-२४, २५, ३० महाराजा ६-१-९ महावाक्य ८-८-३४

क्याचा विचार करण्याचा अधिकार १५-१०-१५ महेरा १०-४-४३।४४; १२-६-९; १८-१-५ शाचें पळ ६-४-३ महोत्सव ४-७-१८ मातृप्रेम ३-४-३५।४३; ३७-२-२६।२८ मान १४-१-३१ "पूजा" पहा मानसपूजा ४-५-३२।३३; माया ६-५; ७-१-५५।६०; ९-६; १०-४-९।१०; १०-९-१।१०; ११-२; १२-६-१०।१७; १२-६-४।५; १५-७-१।१८; १७-२-६।९; २०-३; २०-९-१३।१४ नदी १७-७ पंचभूतिक ८-४-४०।४२ येचा उद्भव ६-३-१२; ८-२; ८-३; १०-३ येचीं चौदा नांवें २०-५-४।१०; २०-९-२१।२९ येचीं नांवें १०-१०-५।३४ येचे द्रष्टांत १४-१० येचें मिध्यात्व ६-४-१३।१६ -विभ्रम ७-१०-१ वेल १५-७-१।१८

मास्ती ४-६-६ मी कोण १२-३-२३।२६ मीपण "देहबुद्धि" पहा मुक्त ७-६-४५।४६; ९-४-२५।२७ असून बद्ध ७-६-५१।५३ मुक्ती ८-७-३; ८-७-५७; ८-८-५६।६९

चत्वार ४-९-२८।२९; ४-१०-२३।३१

मुर्ख ५-८ मूर्ख १-९-२५; १-१०-३३; १८-३-४।१० पढत- २-४-९२; २-१०; ३-१०-३०, ५२; ५-३-५४; १४-५-१० परम— २.१०-४०
—लक्षण २-१; ८-६-३६
मूर्ति १८-२-२६।२७; १८-८-४।६, १६
मूर्ति १४-८-२५।३६
मूर्तिध्यान १४-८-२५।३६
मूर्तिपूजा ६-२-२६।२८; ६-६-३२)४५; ६-७-४३; ८-१-३२।२३, २९।
४२; ९-३-३०।३१; ११-९-५।६; १९-५-१।४; २०-९

मूळमाया " माया " पहा

मृतिकापूजन २०-९-१

मृत्य ३-९; १७-६-२६।३२

मृदु वचन १२-१०-६।७,२३।२६; १४-१-३५; १४-२-२१

मेरु ४-१०-४।११; १०-५-१६, १८

मोलकीर्तन १४-१-४५

मोलपुजारी १४-१-५७

मोलयात्रा १४-१-५७

मोल ५५-९-५७

मोनी १७-५-९

मंडळ्या १९-६-१४

मंत्र ९-८-३३।३७; १४-१-२

य

यत्न ११-३-११; ११-६-१२; ११-१०-२०; १२-२-६; १२-९; १५-३-७; १७-७-३० काय करावा ११-३-१४।२३. येकंकार. " एकंकार" पहा

यककार "एकंकार ' पहा येकांत "एकांत " पहा

म्लेंच १८-६-१२ 😁

येमधर्म १८-१-७ योग १७-३-२४; १७-५-९ हट- १७-५-१९ योगी १७-१-२३ महा- १२-७-१८

Ŧ

रखनाथ "राम <sup>१</sup> पहा रजोगुण २-५

> णाचा परिणाम २-५-२ णाचीं उदाहरणें २-५-८।३४; २-७-१८

राजकारण ९-४-३५; ११-५; ११-६-४; १२-२-२९; १५-२-४, २५; १८-६-१, ६; १९-९; १९-४-१७

राजा ६-१-९ राजी राखणें १३-१०-२३ राज्यधारी १-९-२३

राम ३-१०-५५।६३; ४-३-२१।२२; ६-७-२१।२२

-कथा १२-९-२६ कर्ता ६-७-३३।३७ कृपा १०-१०-६८ कृषा १८-१-१५ नाम १६-८-३ भजन ६-७-२८।३२,३९,४३

रामदास १-६-१२।२३; १-८-२६।२७; ५-६-४१।४२; ६-७-२१।२२; १०-८-२७; ११-१०-२४; १४-१-२; १६-१-२१; १६-२-२० २१; १६-५-३०

सांची उपासना १०-८-२७; १५-९-२६।२९;२०-८-२९।३० सांची प्रतिज्ञा १२-१०-३४ सांचें बोलणे १४-१-२ रावण ६-८-३० राक्षसांची माव ६-८-२७।३२ रेखा १२-५-१

ल

लग्न ''संबंध'' पहा लघुबोध १३-६ लहानथोर ६-४-१४।२०; १५-३-९।१७ लक्ष्यांश ६-१०-२५; ९-२-२२।२५; १३-२-२९; १७-१०-११; १८-५-२८

लिहावें कसें ११-६-१।२; १९-१
लेखन किया "लिहावें कसें" पहाँ
लोकपरीक्षा १२-२-१०
लोकप्रवाह ११-२-१३।२६
लोकप्रम ७-१०-९।२७
लोक राजी राखणें १९-७-१०
लोकसंग्रह ११-५-१८
लोकस्थित ११-२-१३।२६
लोकाप्रमाणें वागावें ११-२-४०; १२-१०-४३
लोंद १८-६-३।५

व

वक्ता ४-२-२४; १७-४-११६; १८-५-६; १९-७-३१६ वटवट १२-९-१० वर्णसंकर १४-१-७६ वस्तु "ब्रह्म" पहा विसष्ठ ५-६-२३ वसिष्ठसार ७-७-३६ वसुमती "पृथ्वी" पहा वाक्यभेद<sup>ि</sup>६-६-२६ वाचन १८-३-२०

वाच्यांश ६-१०-२५; ९-२-२२।२५;१३-२-२९; १७-१०-११; १८-

वाणी चत्वार १२-५-८ वामदेव ५-६-२४ वायुस्तवन १६-६ वाल्मीक १-७-२३; ५-६-२४; ४-३-१६; स्तवन १६-१

वासना १७-२-१७।३४ विचार "विवेक " पहा विदेह ६-९-३३ विरक्त २-९

> क्ताचा अभ्यास २-८-३२ क्ताचीं लक्षणें २-९-६|४१ क्ताचें महत्त्व २-९-१|६

विवरण १८-५-१।९

बिवेक ६-९-२४।३१; ८-७-६५; १०-९-२७।२८; १८-३-१।२; १८-६-१।२२; १८-७-२०; १८-८-१४।१६,२५;१८-१०-४६।४८; १९-६-२७।३०; २०-७-२५, २७; २०-१०-३७ आणि वैराग्य १२-४ आत्मानात्म— १३-१-१।२०; १३-७-१।१०; १४-९-३ नित्यानित्य— १३-१-२१।२८; १३-६-१५; १८-५-३१ वेराग्यावांचून १२-४-८।१०, १९ सारासार— १३-२; १३-६-१६; १४-९-३, १८-५-३१ —हीन १२-७-३; १२-८-१८

विश्रांतीचें स्थळ १९-८-२५।२६;२८-१०-१९ विषय ३-१०-६१, ६२, ६४।६७ त्याग १२-७

त्याग १२-७ त्यागाची लक्षणे १२-७-२७

दारींचा बराडी ५-३-५५।७० पंचक १७-८-१४ लोमी १२-७-२२।२३

विष्णु १०-४-३९।४२; १०-९-१२।१८; ११-९-१३।१४; १२-६-७;

86-8-8

ष्णूची घटिका ६-४-२

विष्णोः स्मरण "नामस्मरण" पहा
विस्मरण १५-७-३५
विह्नंगममार्ग २०-२-१०
विज्ञान ७-४-५०; १२-३-२७|३२
बृद्धपण ३-५-३६।५४; ११-३-४
वेंकटेश १८-१-८
वेद ७-६-२०|३६
वेदांत ५-६-३६।३८
वेदांजा ५-१-१०

वैखरी १७-८-२ वैद्य १०-२-९; १०-८-१८; १७-४-१८; १८-५-१५

वैराग्य ५-६-६१; १२-७-१७

विवेकावांचून १२-४-२।७, १९

वैश्वानर "अमि '' पहा वंदन-प्रक्ति ४-६ वंद्यनिंद्य १३-१०-२० व्यास ३-७-२३; ५-६-२३

शक्तीचें अर्थ पळ ६-४-४ शब्द आणि अर्थ ६-१०-१८|२३; ७-१-४१|४४ शब्दचमत्कार १४-४ शरीर २०-८ "देह " पहा शहामपण १५-३-२०।२८ शारदा

> महिमा १-३-२।२३ स्तवन १-३-१; १-३-२६; २-१-२; ४-१-२;७-१-७।११; १६-८-२; १८-१-२ स्वरूप १-३-२४

शांती १२-१०-१६,१८. शिव ८-३-१८; ९-६-३५

शक्ति १०-९-८; २०-५-८; " माया " पहा.

ग्रुक ५-६-२३ शुद्ध सत्वगुण २०-५-९ श्रद्ध ५-१-९ ग्रूद्रांचे ब्राह्मण ५-१-८ शून्यत्व ८-१०-६४।७४ शौनिक ५-६-२४ शंकर ४-३-१५;४-६-६

अवण ४-१;५-६-५९; ७-२-७; ७-५-४२; ७-८; ८-६-७; १३-७-१२; १७-३-२१३; १८-१०-६१८; २०-२-९; २०-१०-२५

काय करावें ७-९ कैसें करावें ७-९ णाआड विक्षेप १८-१०-९।२९ पुन्हपुन्हा ७-८-४७ मनननिजध्यास ११-१-४१; १७-३-३;१८-१०-८;१९-१-११

श्रीपति ४-६-६ श्रेष्ठ ११-६-१० श्रोतृस्तवन १-६ श्रोनेंद्रिय २०-८-५

बहुणेश्वर २०-५-८; "माया" पहा

सख्यभक्ति ४-८
सगुण उपासना ६-६-५४।५५,६०;६-७-४३;१०-७-१६।३१
सगुणिनर्गुण १४-५-९;१६-९-१३
सगुणमूर्ती १४-१-१२
सगुणे पाविजे निर्गुण १४-९-१३;१७-१०-११;१८-८-२२।२३
सत्य लोक ४-१०-१३;१०-५-१७
सत्वगुण २-७

णाचा पार्रणाम २-५-२; २-७-८६/८७ णाची उदाहरणे २-७-९/८५ णाचे महत्त्व २-७-१/७

सच्छिष्य ५-३

ष्याचें मुख्य लक्षण ५-३-१९

सत्संग १-९-२,२०; ६-१-१५; ६-२-४५; ६-६-५५।५६; ६-९-१९।२०; ७-१-३८।४०; ७-१०-३६; १४-७-२६; १७-१-२८; १८-८-१३

गापासून किती दिवसांनी सोक्षप्राप्ति ८-६; ८-६-४३।४९; ८-७-५९

सदेवपणाचें लक्षणं ११-३-२४; १५-३-६।७; १९-४ सद्गुरु ४-५-२०;४-८-९;४-७-२८;४-८-३२;५-१-२१।२२,३९।४४; ५-२-९।१९, २२, ३०, ४४।५२, ७३; ७-६-४४; ७-१०-

करावा १०-९-२५
-क्रुपा ५-६-३२।३५; ७-२-१३।१५
देवाहून मोठा ५-३-४०।४६
-माहमा १-४; ४-४-४।२१; ५-१; ५-१-१।४
रूचे गुण ५-२-५२
रूचे ठाई अनन्यता ५-६-५२

रूस काय पुसावं १२-३
--वचन ५-६-३९।४०; ८-८-३३
--वांचून ज्ञान नाहीं ५-१-२१, ३४, ४४; ६-१०-१०; ७२-१२; १०-९-२४
--स्तवन १-४; ४-१-३; ७-१-११।१८

सद्विद्येचीं लक्षणें २-८-१।३०

सनक ५-६-२५

सभास्तवन १-८

समर्थः १९-४-३१; २०-३-२९

पदवी १८-१०-४६

समाधान ६-१०; २०-९-१३; २०-१०-२१ समाधी ६-१०-१२; १०-६-३८

समीपतामुक्ति ४-१०-२४

समुदाय ११-५-१४; ११-१०-१८; १२-१०-३२।३३; १९-९-१

कसा व्हावा १२-१०-३६।३७

सरस्वती " शारदा " पहा सर्वब्रह्म १७-४-२०।२९ सर्वसाक्षिणी ७-४-४९; ७-५-५ सलोकतामुक्ति ४-१०-२३।२४ साधक ४-६-२४; ५-६-७२; ५-९ संसारिक ५-१०-१।७

साधने ५-१-२४।३२, ३६; ५-३-९।१४; ६-२-२५, ४०; ८-६-४९;

अवस्य करावीं ७-७-५३।७१

साधु ७-२-३१; २०-३-२५।२७

"सदुरु", "सिद्ध" पहा

सामर्थ्यः २०-४-२६ सायोज्यमुक्ति ४-१०-२७।३१; ८-८-१९, ११-१-४२ सारासार ११-४-१३।३०; ''विवेक'' पहा सावधान १२-१-१३।१४
साक्षात्कार १७-३-३
सिद्ध १-१०-११।१२, ५-१०; ९-३
असून बद्ध ५-६-७३; ७-६-५१।५३
द्धाचे मुख्य लक्षण ८-९-९
--लक्षणे ८-९

सिद्धांत १५-४-२६ सुखदु:ख १३-७-२१।३० दुस-याचें तेंच आपलें १४-६-२३ भोक्ता १३-९

सुष्रुति १५-७-४२ सूचना दीर्घ १८-७-६।७ सूत्रधार १९-९-१८ सूर्य ४-६-६

दर्शन १६-२-२२ स्तवन १६-२ स्क्ष्म आधीं मग स्थूळ ९-७-१।७ स्क्ष्म जीव १५-८

-कर्ता १३-८
्तिविध २०-२-१५।३०
तिथ्या, तर दिसते कां ६-८
मिथ्या, मग भजन कां ६-७
ष्टीची उत्पत्ति १२-६; १३-३
ष्टीचे अष्ट प्रकार ६-६-५०।५३
सत्य कां मिथ्या ६-६

सोहं ६-३-३५ संगत्याग १३-२-१७; १९-५-२८ संगतीचा महिमा १७-७ संचित १८-७-८
संत ६-१-१६।१८, २४; १३-२-२६; "सिद्ध" पहा
—महिमा १-५; ६-५-२५।२६
—स्तवन १-५
संध्येंतील चोवीस नामें ४-५-१०।१२; ११-९-३।४

संभ्येतील चोवीस नामें ४-५-१०११२; ११-९-३।४ संन्यासी १५-१०-१५।१६ संपत्ति १७-७-२८ संबंध

> प्रथम ३-२-३५।५८ द्वितीय ३-३-१।३० तृतीय ३-५-१२।२६

संशय ५-१०-१२।२६; ६-९-३४; ७-८-४१; ९-५-१५।१८,३६,३८; १०-८; १७-४; २०-७-२८।३०

ससार २-१०-४०; ३-२।५; ३-९-१; ३-१०-१।६,३८।५२; ४-८-७; ५-३-१०१।१०२; ६-९-२४; ७-१-२०;१४-७-९,२५; १७-१-२१; २०-३-२६ करून हि परमार्थलाम १२-८-२९।३१ राचा वाजार १२-८-३४

संसारिक ७-१-४९।५० स्मरण १५-७-३५ स्वतंत्रता १४-१-२३ स्वधर्म ८-९-५४ स्वरूपतामुक्ति ४-१०-२४ स्वामीद्रोह ५-३-७३

70

इटकेश्वर १७-१०-१ इनुमंतस्तवन १६-६-२४।३४ ह(रिकथा

कशी करावी १४-५ थंत रागज्ञान १४-५-३०।३६ थंत स्त्रीवर्णन १४-५-२१।२५ भाविक जनापुढें १४-५-२० सगुणमूर्तीपुढें १४-५-१२।१८ साधुजनापुढें १४-५-१९

हरिकथानिरूपण ११-५-४; ११-६-४; १२-२-२९; १२-९-१७; ११-

हरिदास १४-५-४१ हरिसंकल्प २०-४-१९ हित ७-२-३७ हिमाचल ४-१०-७ हीन विवेक १२-७-३; १२-८-१८ हंसगीता १-१-१९; ७-७-३५

स

क्षत्रपाळ १८-१-१४ क्षमा १२-१०-८।१०

ज्ञ

बाम ९-४; "बहुधाज्ञान" "आत्मज्ञान" पहा
अज्ञान, विपरीत ज्ञान २०-१-२२।२४
े नेंद्रियें १७-८-१३
श्रेष्ठ, मग उपासना कां ६-७
बानावाचून मोक्ष नाहीं ५-१-३५; ५-४-३१; ५-५-१; ७-६-६३; ८-७-२५; ९-४-२८; ९-७-४०; २०-१०-२१
ज्ञानेश्वर १-१०-९



151017

ARCHIVES DATA BASE



